Printed by Ambulal Shanabhai Patel at The Bombay Fine Arts Printing Works, 56/1, Canning Street, Calcutta;

Except from Page No 909 to Page No 988 and from Page No 1201 to Page No 127 which were printed at The Rajarum Press and

The Indian National Press respectively

# पाइन्न-शह-शहरायाची।

### ( प्राकृत-शन्द-महार्णवः )।

#### वर्गात्

विजिथ प्राप्त भागाओं के प्राप्तों का संस्कृत प्रतिराज्यों से युक्त, हिन्दी अर्थों से अर्थप्तन, प्राचीन प्रत्यों के अनन्य अयन्तरणों और परिपूर्ण प्रमाणों से विभूषित पुरत्कोष।

#### कर्ता--

गृजीरदेशान्तर्गत-साधनपुर-माग-शास्त्रज्ञ, कारकसा-विश्वविद्यालय के संस्वत, मारत भीर गृजाती भाग के भाष्याक, "श्रीमदर्ग्यत्यां के कर्ता, "मगोरिका-वैत-प्रत्यकाला" भीर "वैत-विदेध-गाहित्य गाममाला" के भूतर्श संगदक, न्याय-व्यायत्या-तीर्थ पंडित हरगोविन्टटास जिकसर्वेट शेट।

कलकत्ता ।

प्रथम आपृति।

( सर्वे स्टब्द संस्थित )

बर्गणा १३८५१



### PAIA-SADDA-MAHANNAVO

#### A COMPREHENSIVE PRAKRIT-HINDI DICTIONARY

with Sanskrit equivalents, quotations

AND

complete references.

BY

#### PANDIT HARGOVIND DAS T. SHETH, Jun Johnna della,

Jedore in Steleli, Indeli arl Egyat, Gledia Transfig Anter ef "Erellisha ani Ganter" Inte Hiller ef "Tashe gapa Jaina Carthurata", "Jaina Unitha Safter States and Teles dec.

-

CALCUTTA

----:

THEFT ELITION

-----: ; ; ------

{ All rights reserved }

1025

Forces for 1 to 76 at the Gurjar Praduat Printing Priss, 27, Apriatolla Street, Lords from 77 to 121 at the Rajaram Press, 20, Armenian Street,

Forestron, 125 to 151, all titles and abbreviation Forms
Product to Vicarat S Parill at the Bonday Fine Arts Printing Work
To I, Canning Street,
Forestron 152 to 161 at the Isbrev National Press, Machine Razar Str

Foliabed by Pan lit Hargovian Das T. Shleth, 1 C. Loropean Asylum Lane, Calci 714

## इस कीप के विषय में कतिषय सुप्रसिद्ध विद्वान और पत्रकारों के

### कुछ अभिप्राय।

# A few Opinions of some Savants & Journalists regarding the PRAKRIT DICTIONARY.

Prof. Earnest Leumann (in the journal of Royal Asiatique Society, London, July, 1924.

"During recent years several scholars in India have tried to bring out a Präkrit Dictionary. However, no one seems to have succeeded in publishing more than a small specimen. Only recently, towards the end of 1923, there has appeared a new start, which is no longer a simple specimen, but an elaborate first part, comprising no less than 260 large size pages. In this volume all words beginning with vowels are included. And, if the following parts, which are to embrace the words beginning with consonants, carries on the Dictionary in the same lines, it will be finished in about seven such parts, and will contain nearly 2000 pages. On its completion Indian philology will certainly be congratulated from all sides, and Präkrit literature, which is so immensely rich may then be studied as it ought to be, in intimate connexion with Sanskrit lore, which has long possessed Lexicographic aids of all kinds.

The title of the forthcoming dictionary is I alia-sadda-mahannavo, "the great ocean of Prakrit words." Its compiler is Pandit Hargovind Pas T. Sheth, Lecturer in Prakrit in the Calcutta University.

The meaning of the words are given both in Hindi and in Sanskrit, and each entry is furnished with references to test passages. Sometimes also the test passages are fully quoted (forming generally a verse called Gatha or Āryā).

Comprehensiveness and accuracy are the qualities most desired in a divice ary. As to the first quality, I may mention that the texts worked up in the divinery seem to number about 200 or more. Even in the first ten pages a full hundred Titles are quoted. (Accu, Aji, Apus-Anutyogand-ara-surra, Antin-Anatkud-las, Ahhi, Acta-Earranga, Reu-Actra-collida, Avin-isasyaka, and others). And as to the second quality, it may be stated that in the ref-rences mistakes are seen early detectable. Also errors in the quoted editions are corrected, so early as the second entry of the first page, we are, for Pkt. a--Skt. ra, rightly referred to Palumovaniya 113, 14, where the edition has by mistake Avinhio instead of a Vitahio.

Consequently 1 may be allowed to recommend Pandit Sheth's Prakrit Dictionary to all Sanskrit acholars as well as to Sanskrit libraries—and, what will probably do more to secure the final success of the undertaking, to the Government authorities."

#### Sir, George A. Grierson, K.CLF., P.H. D., D. LITT, LL.D.

"I must congratulate you on the success you have achieved in compiling this excellent book. I have already been able to make use of it and have found at a help in my work."

#### Jainacharya Shri Vijayendra Sureeshwarjee.

Itihās-tattva-mahodadhi.

"A big dictionary named Paia-sadda-Mahannavo ( unx-un moral) is being composed and edited by Nyaya-Vyakarana-tirtha Pandit Hargovind Das Trikamchand Sheth, Prakrit Lecturer, Calcutta University. Three of its parts have already been brought into light. On seeing these parts and the work done therein, one cannot but say that it is excellent.

We can not help saying frankly and impartially that amidst all dictionaries of the type in existence this Kosha takes its first place. In absence of such a good Pakint dictionary Pakintscholars had great many difficulties. To remove them Pandit Hargovindes has taken immense pains in producing this work and has you Pakintscholars at large to great obligation. Pandit Hargovind day deserves all honour for such a nice work.

We are conversant with Pandit Hargovinddan's vast knowledge and originality. It gives us a great pleasure to note that these two things in him have gone a great way to make the dictionary very valuable and useful. We can, without the least hesitation, say that Pandit Hargovinddas can util stand in the category of high culture. X X X It is the duty of all pscholars in the held of hearing and specially that of Jain agma; to encour-

age by extending their helping hand towards such learned man rendering services to Jain literature and Jain Religion,"

- Dr. Geuseppe Tucci, Professor of sanskrit, Rome University. "The Präkrit Dictionary is very useful in my study."
- Dr. M. Winternits, Professor of Prague University. "Many thanks for the first two parts of the Prakrit Dictionary which is very useful to me."
- Dr. F.W. Thomas, M.A., PH.D., Chief Librarian, India office, London. "I have myself consulted the book and found it useful. It is based upon a very large number of texts."
- Prof. A. B. Dhruva, Pro. Vice-chancellor, Hindu University, Benares. "I have seen Mr. Hargovinddas Sheth's Prükrit Dictionary. It represents a genuine attempt to supply a need which has long been felt and I am sure it will receive the appreciation which it so well deserves."

.......Those who have had occasion to use this work and can testify to its excellence & usefulness will be pleased to see that it has received proper appreciation from competent scholars in the domain of Präkrit and Indian Philology both in India and Europe. The Calcutta University can well be congratulated in possessing such an erudite scholar of Präkrit in Pandit Hargovinddas.

- Pro. Muralidhar Banerji, M.A., Late Principal, Sanskrit College, Calcutta, Lecturer in Prākrit, Calcutta University. "The work though concise covers a vast field of Prākrit literature and is a monument of scholarly labour and scientific accuracy and can be relied on by all who take any interest in the study of the Prākrit literature."
- Dr. B. M. Baruva, M.A., D. Litt., professor of Pali, Calcutta University. "I can quite understand that the task undertaken by you is a self imposed one, and you are sure to render a permanent service in the cause of Indology by completing the same. A handy and at the same time comprehensive Prākrit dictionary has been a long-felt desideratum. After going through the

printed parts of your lexicon I find reasons to hope that your single-handed labour will go to remove it to a great extent. I have not seen elsewhere an attempt of this kind. What I sincerely wish is the consumanation of the noble task you are engaged upon with the indefatigable zeal and unflinehing devotion of a scholar like yourself who has been born and brought up in a religious tradition footing the culture of Präkrit languages."

Dr. I. J. S. Taraporewala, B.A., Ph.D., Bat-at-law, professor of comparative philology, Calcutta University. "The author has already considerable reputation as a teacher of Präkrit in the University of Calcutta and also as a deep scholar in Jaina Literature and philosophy. For many years in has had the preparation of a Präkrit Dictionary. In contemplation that for that he set about a systematic course of reading in all the various branches of Präkrit Literature. As a result of this enormous amount of labour the Panding has now given us the first three volumes of his Präkrit Dictionary... To students of Präkrit this book will supply a greatly felt want and the work is very well done indeed for the general reader. In any case the work is an useful one and should help all earnest students."

Prof Vidhushekhar Bhattacharya, M. A., Principal, Vishva-Bhārati, Shānti-Niketan, Bolpur, (in the Modern Review, April, 1925).

The author hardly needs introduction to those who have aquaintance with Yasov jaya Jama Granthamala. His present work is Präkrit-Hindi Pictionary. We extend our hearty welcome to it.

A Prikrit Dictionary of this kind was a desideratum and every Prikrit lover should feel thankful to Pandit Haragovindadas who has now supplied it. We have not the least doubt in saying that the students of Prikrit will be much benefited by it. It supplies sanskrit equivalents so far as possible, quotes authorities and gives references. The words are explained in Hindi, yet the language is so simple that it can be used by any one knowing some vernacular of northern India."

Indian Antiquary, February, 1925.

This is the first part of a dictionary of the Präkrit language intended to be corrolated in four parts. It is a comprehensive dictionary of the Präkrit language giving the manning of Präkrit words in Hindi. It provides at the same time the Sanskrit equivalents of the Präkrit words. The dictionary as a whole contains about seventy thousand words. The author Paulit Hargovinddas T. Sheth, Lecturer, Calcutta University, has taken early to appoint the meanings that he gives by quotations from the original

sources giving complete references. It removes one of the desiderata for a satisfactory study of the vast Präkrit literature which still remains unexplored but inadequately by scholars Indian and European. It is likely to be of great assistance in promoting this desirable study. The author deserves to be congratulated upon the result of his labours in this good cause. The work is a monument of his learning and effort and it is to be hoped that this industry will be suitably rewarded to encourage him to go on with his work and complete it as originally projected in four parts."

Bombay Chronicle, 26th, July, 1925.

Europe has been compiling a Pali dictionary. Several scholars have been collaborating to acheive a great lexicon. When it will be completed it will be a great species of Encyclopedea of Buddhism. What a number of scholars have aimed at accomplishing in the west with reference to Buddhism a single man of vast learning is endeavouring in effect in India with regard to Jainism. Pandit Hargovinddas T. Sheth, Nyava-Vyakarana-tirtha, Lecturer in Prakrit, Calcutta University has just issued the third volume of his large Pāia-saddamahannavo which is a comprehensive Prakit Hindi Dictionary with Sanskrit equivalents, quotations and complete references. The fourth volume is in the press and when it is out it will be one of the monuments of learning for which Indian Pandits are celebrated The last page of the volume three brings us to the middle of the letter "L". It is not easy to test a lexicon which has the merit of great treasures and in which words explained have been illustrated from the huge library of Jaina literature. The list of abbreviation of the works quoted is a measure Herculian enterprise. Generally the Hindi explanation is lucid and to the point. English equivalents would not have necessarily added to the value of the dictionary. It is a credit to the Calcutta University and to the pious erudition of Guzerat-

संस्कृतसाहित्यपत्रिका, पान्युन, प्रशादर १८४५, "अत्यर्थनुष्योनमानदृत्त्याः प्राकृतभाषायाः सन्यम् विधान-संपादनाय समोतितः सभीनीतः पश्चन प्राकृतप्रविद्योगप्रतयः, परिप्रानश्च संप्रति तथाविष एयाम् । भ्रव हि शब्दकोदे-इकारादिश्रमसंनिविधिवःनां सन्दानां संस्कृतपुर्योगान्द्रवानुनित्रस्य हिन्दीभाषाया तद्योः परिकृत्यताः, यथावस्यमुदाहर-राहन्यति सृत्यस्थयः प्रदर्शितानि । प्राकृताच्यायिनामनिदितोद्यं प्रस्यः स्पष्ट-स्वृत्वद्येन समानिमान्त्यास्य । प्रथमप्यवद्यत् स्रादिश्वद्या निःदीविताः । नृत्यम् विष्टतप्रप्रभोदेवसद्देशस्य यत्नातिस्यं प्राकृतभाषात्राधियं च स्वयति । "

महामहोपाध्यापाधिकत्यशेषुरुव्यस्थातवे-दर्शनतीर्थ, खञ्चावक, विश्वविद्यालय, कल्वला, " ब्रन्धतानेन बाहन-विकासती महानुरवारे भवेत्।"

वैपारस्परेनसी परिटनधोवकथर भा, भण्यात्व, हुर्नागटमाणा, वामी। "शहुष्टचरीऽधुनपूर्वो नच्यो भज्यकार्यं प्राहनसन्दर्भोशाः, कलानिथिस्व कैरवकुलं, प्रभावर द्व प्रभनिकरं, सहद्यहद्यसम्समु प्राहनः शब्दशत्वववय्टलं प्रकाशयप्रनीयोपयोगिनामायहनि कर्यानाम्। प्राहरमन्तरनद्देगमारा दुर्त्यहानि पहुरासर्वा बहुदारामिकानामधि दोषस्रहन्यपरर्वेशः मिथिरिः धननिवयानामाकर हा स्टनानामाध्य इत खुटरानियाणीनां पुरे-रिक्तः मुद्धोदराहादकः केमां नोपकारकतां बजति । प्राष्ट्रनगण्डरताकर हत्यभिधानमस्यान्ययेनां राष्ट्रीनप्रपत्निः स्यामिन्या रिकारवेत् ।

"व तु तत्र विदेतदुर्वमः सदुरन्यस्वति इत्यरमं यः" इति न्यापेनातीव धन्यवादाहीं जागोजक इनास्य रेजा मरांधनीयधास्य गुणियः धर्मा, मञ्जा जायोजनमानियोजना च । सनुरक्तस्यावयोषम् विविच्य चेमं मनुरिनः प्रकी

परमातमान यदेवनिधी जगदुपकारको जना मूबी भूबी मुवि मूरि भूपादिति॥"

पिश्वमित्र, ग्रामवार, ता १० दिलन्यर, १६२३, श्रीर राववार, ता १० माँ, १६२४।

"रत कोच में माइत शब्द श्रांद उनेते वर्षान-गावड सहत ग्रास्ट तथा हिन्दी सूर्य बही उत्तमता से दिया ग्रामी।
बहुतसी प्राधोन पुलतों को हवारों देशद श्राम्य स्थान कर दिया गया है। दिन्दी में एस प्रकार का का
साध्य उद्योग वास्त्रव में दिल्दी-माध्य-माधियों के लिये यह पीरत की वस्तु है। होप-रचित्रवा का उत्तर बहुता माश्यक्ष है। कित समय यह पूरा कोच नैवार हो जाववा, राज्य-भागा में एक नयों सीज स्थान या अपेती।
स्य नाहते हैं कि हिन्दी-माध्य-माध्य यथातमब इस लोच के ब्राहक बदावेंगे खीर शिमिन्न हिन्दी पुस्तकानव रन प्रम

"इस प्रकार का प्रथ्य अपने हडू का निरास्त्र है और उसने प्रकृत माण के प्रन्य एट्टे में बडी भारी सार्ग मिलेगी। इरगंबिन्डज़ी सेठ को बन्यवाद है कि उन्होंने राज्यु-भाषा दिन्ही का दतना उरकार किया। इस कोर का का

प्राकृत-देमियों के निए आवश्यक है। प्रत्यकार को अपने कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। "

स्वताय ( झम लेत ) मुख्यार, वा ६८ जनवरी, १६२४। "ब्बाइक्स विश्व-विवासम के माह्य-माहित् स्वान्याना १६ भी हिंगोदिन्द दाव विश्वमंत्रं हेंग्रेने माह्य-माद-माहायेंग्र ( वाह्म-वह्न महत्यायें) जा माई माहा स्वान्याना १६ भी हिंगोदिन्द के विर्माणियों के जो विश्वमंत्रं किया है उसके किए समुचित मार्यों में उनकी मानि नदीं को जा सकती। नदीं तह देने याद दे माहन का ऐता कोई कोन प्रकाशित नदीं हुआ है, दिनने विमाणियों है गदायें कानने में मुनोगत हो। इस वहने स्वान्य महत्यावें स्वान्य माहायें स्वार्थित के वार्य ही दिन सर्व दें ही हिंगा नया है बन्हें मानित मन्यों के स्वत्यत्य और समय में दिन यहें है।"

જૈન વિવેશ વિવાર માંગા જેક સુંદિ ૧, મંવત ૧૯૮૦, "કાશોની મશોવિજય પાંચાળાએ! લગભગ ૩૦—૪૦ વિદાન રનો ઉપલ ક્યો છે તેએકમાંન સુખ્ય પંહિત હરોહિદહાસની વિદ્વા ક્રેલને અનાની છે? પંહિત હરોહિદહાસની ભાગ મનેક સંસ્કૃત-માફાના મન્યો સંગોધિત કરી જૈન સાહિત્યમાં સંં વધારો કર્યો છે તેમાં આ દ્રોપની રચનાથી તેમણે સમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો કહી શકાય. — ક્રેલ જેવી ચીજ તેમણે કરવામાં કેટલા સમય અને હમનો લોગ આપવા પર છે. એ મમજનારને દે

પ્ર<u>ભૂત અને માગથી ભાષાના કેમ્પ્રે જેવાની ઘણા વખતથી વિદ્વાના જે આતુરતા ઘરાત્વતા હતા.</u> આતુરતા આ કેમ્પ્યી પૂરી થશે એ ખરેખર આત<sup>\*</sup>દનો વિષય છે. વિદાન પુરુષે પોતાની વિદ્વતાના લા આપી જન્તાને ઉપતુત કરે એ જેન સમાજનું સદસાવ્ય સમૃતનું એઇએ. વિદાન ઘષા છતાં મમાજ કરેશે! કરાવામાં કે અમતે પથી ચિત્રવારીએ! ઉડાડવામાં વિદ્વતાનો ઉપયોગ કરનાર સામ્રે આવા વિદ્વતા ઘતું શીખતું એઇએ છે."

જૈન ન: ૪ લન્યુઆરી, ૧૯૨૫, "મસ્તુન કાયમાં અકારાદિ ક્ષમથી પહેલાં માકૃત શબ્દ, ત્યાર બ શબ્દનું વિત્ર અ.દિ, પડી કાંકમા સંરકૃત પ્રતિશબ્દ અને ભાદ મુત્રમ હિન્દીમાં અર્થો આપવામાં અને ડે. અને તેના દરેક અર્ધાની પછી તે શળદના અન્ય સ્થળ—પ્રમાણ—अध्याय, गाया, पन्न हे शृष्टना ન'લ ક લાયે જરાવવામાં આવેલ છે. અને તેમ કરીને સન્યતી સંદરતા અને પ્રામાબિકતા માટે પૃરેપ્દા પ્રયાલ લાયવામાં આવેલ છે. શૃદ્ધિ માટે જેતાં દેશકે પણ સંદરકલમાં સંદેશધકની, અનવાદકાનની કે છાયાની કુલતે હીયે છપાયેલ અશૃદ્ધિને યેલ્ય રીતે સુધારાનેજ આ શૃષ્યમાં સ્થાત આપેલ છે એમ તેમના હાલમાંજ વિવિધ વિચારમાળા" માં પ્રસિદ્ધ થયેલા એક લેખમાં આપેલા અનેક ઉદાહરણે ઉપસ્થી સ્પષ્ટ રીતે મમજવામાં આવે છે.

આપણા આગમો-સૃત્રો અને પૂર્વ પુર્ધા રચિત સંખ્યાભંધ ગ્રન્યો પ્રાષ્ટ્ર ભાષામાં ધોઇને તેના અભ્યાસ કે ભાષાંતર માટે આવા પ્રાષ્ટ્રત કોષની ખેટ શાંબા કાળપી હતી. જે કે વચ્ચે 'છી રાજેન્દ્રાબિધાન કોષ'ની રચના ઘવા પામી જણાય છે, પર'તુ તેમાં ફક્ત સૃત્રરાળ્કોજ તરવાયા જણાય છે અને તે પણ જનેતરોને હાથે તૈયાર ઘવાથી સમાસ, પુનગકૃત્તિ અને અર્ધ ત્રેકની રહી જતી ખોટ ભાઈ હરગોવિકદાસે પુરવા માટે તેમને માન ઘટે છે. ભાઇ હરગોવિક માગધી તથા સંશ્કૃતના સંપૂર્ધ વ્યવચારી અને નિત્યના પારચિત છે, તેમજ જેત ખમીર દોવાથી તેમના હાથે આવા કોષની ઘયેલી તૈયારી આવકારકાયક ઘઇ પટે તે સ્વામાવિક છે. ... ... આવી એક લાંબા વખતની ખોટ સર્વાંગ-સુન્દર રીતે પાર પાડવાના લગીરય પ્રયત્ન માટે પંદિત હરગોવિકદાસને અમે મબારકબાદી આપીએ છીએ.

मनसुबनाय कोरतचंद मेहता. रो. ए. 'डेाय युन्टर शेडियो छे. अभना भभावभां भृत्य येश्यक्छे.' रोट कुँवहजोमार आजंदली. ''प्रयास लटु प्रश्चनीय ध्यों छे"

गाल-विचारत जैनावार्य ध्रोबुडिसागर स्रिजी ( श्रंवत् १४८९ चैत्रना जिन धमं अधाशमां), 'प्र'इत हेल माटे इद्यक्ताधी प'डित सुधावह दुर्गीविह हासे ले प्रयत्न हमें। छे ते प्रशासनीय ने धन्यवाह पात्र छे."

जैन गुण, આયાદ-દ્યાવણ, સંવત ૧૯૮૩. "પંડિત ડુરગેલિદદાસ એક સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન છે તે એ છી. વર્શોન છે તે એ છે. વર્શોન પ્રોધી કલકત્તામાં રહી અધ્યાપક તરીકે કામ કર્યું છે અને સુચ્સુંદરી-અદિયમ (કે જે એમ એ. ના મું લાઇ યુનિવસિડીના અક્યાસ કમમાં નિવૃત્તિ થયેલું છે.) અને સુપાસનાડ ચરિયમ એ તે પ્રાકૃત લચ્ચાનું સુંદર સંગોધન કરેલ છે. તદુપરાંત સંરકૃતમાં શીડ્રિક્સિટ્સિક્ સંલંધે નિલંધ પણ તેમણે લખી બડ્ડાર પાર્થો છે. ડ્રમણે કેડલાંક વપેલો કલકત્તા યુનિવસિડીમાં પ્રાકૃતના લેકચરર (વ્યાખ્યાતા) તરીકે કાયં કરી રહ્યા છે. તે વિદ્રાને પ્રાકૃત શબ્દ તેના સંરકૃત સમાન શબ્દો, ડ્રિન્દી ભાષામાં અર્થ, તેમ અપ્રાફૃત શબ્દા તરીકે જે લખીરથ પ્રયત્ન આદ્યો ડ્રનો તે પ્રકાશમાં પેલિઝ વર્લ ખંડમાં પ્રાકૃત શબ્દ મડાર્લુલ એ નામના કાય વર્લાક પ્રયત્ન આદ્યો ડ્રનો તે પ્રકાશમાં પેલિઝ વર્લ ખંડમાં પ્રાકૃત શબ્દ મડાર્લુલ એ નામના કાય વર્લાક શ્રામાના સ્થાય છે તે માટે અનેકશ ધન્યવાદ અમે તેમને આપીએ છીએ.

હિરીભાષા પાતાની માતૃત્રણા ન દોવા છતાં ને ભાષામાં અર્થ પૂરવાનું સાહમ કર્યું છે. તેમાં પણ તેઓ વિજયવંત થયા છે. પ્રાષ્ટ્રત ભાષ ના સારા કે.ય. પ્રાષ્ટ્રત, સંવકૃત અને અધિજ એમ ત્રણ ભાષામાં કરો આપવા માટે ઉત સ્વાલીએ પાતાના મનારથ અદ્વાર પાડવેત હતા અને તે મ પણે પ્રકટ થાય ત્યાં સુધી માત્ર દશ હજાર રૂપીઓ જોઇએ તે માટે અમે ઘરાં વધી પહેલાં તે વખતની જૈન શ્રેજ્યએટ એમેલિએ શનતા મંત્રી તરીકે તેમજ જૈન કેાન્ફરન્સ હેરદડ નામના પત્રમાં અપીલ બહાર પાડી હતી. અને આખી ચાજના રજુ કરી હતી. છતાં તેટલા રૂપીમા શ્રાપનાર સખી દાવા એક મળવેા તાે દર રહ્યો. પણ અમક થાડા મળીને રકમ પૂર્ગ કરવાવાળા કાઇ શ્રીમતા ખડાર પડ્યા નહેતા. આજે એક જૈન પંડિય પાતેર પ્રાકૃત કાવનું કાર્ય કરી પાતેજ પાતાના ખર્ચથી બહાર પાઉ છે એ માટે તે પાંડતને અમા ઉદલાસર્ય વધાવીએ છીએ, જૈન સમાજનાં વખાસ તેા કેમજ કરી શકીએ ?

પ્રાપ્ત માહિત્યમાં પણ સમરાઇચ્ચ કહા, પઉમચરિયમ, સરસંદરી કહા, મળામનાદ ચરિયં મુમારપાલ પ્રતિબાધ, ઉપદેશ માલા, ઘણા ખરાં આગમા વગેરે અઢાર પડતાં ગયાં. હત્ત ઘણાં અઢા પડવાની જરૂર છે આ બહાર પહેલા તેમજ અપ્રકટ પ્રાકૃત ગ્રન્થોના ઉપયોગ પંહિત હરગાવિન્દ્રદારે યથાયાગ્ય કરી તેમના વ્યવતરણા પણ આપવાની પુષ્કળ મહેનત વીધી છે. આ ક્રાય માટે ખરેખર અમાર તેમને વ'રન છે આ ગુ'થાની નામાવતી ળીજા અને ત્રીજા ખ'ડના આદિ ભાગમાં આપેલી છે તે પશ્ સમજાય છે કે કેટલા ળધા ગ્રન્થા કાલકારને જેવા પડ્યા છે આવે કાર્ય સુરાપિયન રકાેલરા કરી શકે છે ભ્રમણા છે એમ આ પંડિતજીએ ખતાવી આપ્યું છે; વળી એમ ભતાવી આપનાર ગજરાતીને માટે મમક્ત ગુજરાત અભિન'દૃત લઇ શકે તેમ છે અને તે ગુજરાતી જૈન છે તેથી જૈનાએ પણ અભિમાન લેવા જેવું છે

પંડિત લહેંચરદાસે ૧૯૮૦ ના પાલ માસ ના પુરાતત્વેમાં આ કેલ્પના પ્રથમ ખંડની આલેલ્યન કરી હતી અને તેની પ્રત્યાલાચના કાયકારે વિવિધ વિચાર માળાના તેજ વર્ષના આસે અદિ ૧૪ ના અને ૧૯૮૧ માગશર મુદ ૧૪ ના અંકમાં કરી હતી આ લંને અમા લાંચી ગયા છીએ. કે પ્રકારના વિચા અમારી આ બાળતમાં અલ્પ ભુદ્ધિને ગ્રાહ્મ લાગે છે. . . કેશકારે અતિ પરિશ્રમ લઇ માત્રધાની હ તેટલી રાખી કાર્યલીધ છે એમ તેા અમા મુક્તક ઠે કહીએ છીએ. આ ક્રોપ પડિત હરગાેવિદદામન વિજય પ્રશસ્તિ છે તેમણે આ મહામારત કાર્ય કરી અહાર પાડી પ્રાકૃતના અભ્યાસીઓને ઉપકૃત કરેલ અને ભવિષ્યની પ્રજાને અમૃશ્ય વારસા આપ્યા છે એ નિર્વિવાદ છે.

×

દરેક જન લાઇ એરી, દરેક ગ્ર થલ ડાર અને દરેક શિક્ષણમ સ્થામાં આ ક્રેય રહેવાજ ઘરે એમ અર્ટ ભારપૂર્વ ક કરીએ છીએ, એટલું જ નહિ પર તુ ચૂરાપાદિમાં રહેલી માટી માટી લાઇબ્રેરીએન તેમજ ચુરાપના ને દિન્દના ભાષાના વિદ્વાનાને આ કાય ભેટ માકલવા માટે જેન શ્રીમ તાએ અદાર આવવું એઇએ ! भेशी अमा क्रेन विद्वानने। परिश्रम अने तेनी विद्वत्तानी इदृर थाया क्रेन समाक लेक्टर नथी के पश् એથી સિદ્ધ થાય '

### समर्पगा ।

- with the

जैन र्वेताम्बर धीर्मंघ, कलकत्ता के अग्रगण्य नेता

### शेठ नरोत्तमभाई जेठाभाई,

गर्भ-श्रीमन्त होने पर भी सन्त-जनोचित निर्दाममन्ति।, समाज सेवा में अविश्रान्त प्रवृत्ति, अविचितित धर्म-निष्ठा, प्रशंसतीय साहित्य-प्रेम, पवित्र सारित्र, सहज वहान्यता आदि आदशे जैन संव-नायक-योग्य आपके अनेक उत्तम गुणों से मुख्य हो यह प्रत्य आपके फर-कप्रत्यों में साहर समर्पित यहना हूँ।

क्रम्यकार ।

કરો આપવા માટે ડેા સ્વાલીએ પાતાના મનારથ બહાર ધાડયા દ્વેતા અને તે સંપૂર્ણ પ્રકટ શાય ત્યાં મુધી માત્ર દશ હજાર રૂપીઆ જોઇએ તે માટે અમે ઘર્લા વધો પહેલાં તે વખતની જેન ગ્રેજ્યુએટ એસેહિએ શનના મત્રી તરીકે તેમજ જૈન કેાન્ક્રન્સ હેરલ્ડ નામના પત્રમાં અપીલ બહાર પાડી હતી, અને આખી ચાૈજના રજુ કરી હતી, છતા તેટલા રૂપીઆ આપનાર સખી દાવા એક મળવા તેા દૂર રહ્યો, પણ અકુક શાડા મળીને રકમ પૂરી કરવાવાળા કેાઇ શ્રીમંતા. અડાર પડ્યા તહેાતા. આજે એક જૈન પંડિત પેતેર પ્રાકૃત કેલ્યનું કાર્યકરી પોતેજ પોતાના ખર્ચથી બહાર પાઉ છે એ માટે તે પાંડિતને અમા ઉલ્લામથી વધાવીએ છીએ, જૈન સમાજનાં વખાણ તાે કેમજ કરી શકીએ ?

પ્રાકૃત સાદ્ધિત્યમાં પણ સમરાઇમ્ચ કહા, પઉમચરિયમ, મુરમુંદરી કહા, સુપાસનન્દ ચરિયં, કુમારપાલ પ્રતિબાધ ઉપદેશ માલા, ઘવાં ખરાં આગમા વગેરે બહાર પડતાં ગયાં. દ્રજ્યુ ઘવાં લડ્ડર પડવાની જરૂર છે <u>આ બહાર પડેલાં તેમજ અપ્રકટ</u> પ્રાકૃત શ્રન્થોના ઉપયોગ પાંડિત હરગોાવન્ડકાર્ય યધાયાગ્ય કરી તેમનાં અવતરણા પણ આપવાની પુષ્કળ મહેનત લીધી છે. આ ક્રોય માટે ખરેખરં અમાર્ગ તેમને વ'કન છે. આ ગ્રં'થાની નામાવલી ગીજા અને ત્રીજા ખ'ડના આર્દિભાગમાં આપેલી છે. તે. પ્ર<sup>ક</sup> મમજાય છે કે કેટલા ળધા ગ્રન્થા કાપકારને જેવા પડ્યા છે આવે કાર્ય શ્રુરાપિયન રકાલરા કરી શકે છે ભ્રમણા કે એમ આ પંડિતજી થે બનાવી આપ્યું છે; વળી એમ ભતાવી આપનાર ગુજરાતીને માટે મમળ ગૃજરાત અબિત દન લઇ ગકે તેમ છે અને તે ગૃજરાતી જૈન છે તેથી જેનાએ પણ અબિમાન લેવા જેવું છે

પંડિત બહેચરદામે ૧૯૮૦ તા પાય માસ ના પુરાવત્વમાં આ ક્રાયના પ્રથમ ખંડની અલે<sup>]ચત</sup> કરી ડુવી અને તેવી પ્રત્યાલેહ્યના કેષ્યકારે વિવિધ વિચાર માળાના તેજ વર્ષના આસાે શકિ ૧૪ ના અ<sup>તે</sup> ૧૯૮૧ માગશર મુદ ૧૪ ના અંકમાં કરી હતી. આ ળંને અમા વાંચી ગયા છીએ. કાયકારના વિચાર અમારી આ બાળવમાં અત્ય બૃદ્ધિને પ્રહ્મ લાગે છે. ... કેાશકારે અતિ પરિશ્રમ લઇ માવધાની <u>ભને</u> તેટલી સુખી કાર્યલીધું છે <sup>29</sup>મ તો અમા મકતક ઠે કહીએ છીએ. આ ફ્રેલ પૃંહિત દૂરગાવિદદા<u>મની</u> વિજય પ્રશસ્તિ છે તેમણે આ મહાભારત કાર્ય કરી અહાર પાડી પ્રાકૃતના અભ્યાગીઓને ઉપકલ કરેલ છે અને બવિષ્યની પ્રજાને અમુક્ય વારસા આપ્યા છે એ નિર્વિવાદ છે.

દ્રવેક જન લાઇ એરી, દરેક ગ્રે ઘર્લ દાર અને દરેક શિક્ષણ મ સ્થામાં આ ક્રેપ રહેવાન ઘરે એમ અમે ભારપુર ક કડીએ છીએ, એટલ જ નહિ પર ત યુરાયાદિમાં રહેલી માટી માટી લાઇએરીએ, તેમજ યુરાયન

ને હિન્દના લાયાના વિઠાનોને આ કે.ય બેટ માકલવા માટે જન શ્રીમ તાએ બહાર આવવું જોઇએ ! रेपी आ रेन विदानने। पश्चिम अने तेनी विद्यतानी बहुर धाया रेन समाक लेक्डर नथी के पह

એથી સિદ્ધ થય'

## समर्पगा ।

दैन प्रवेताम्बर श्रीसंब, कलकत्ता के ब्रह्मपण्य नेता

### शेठ नरोत्तमभाई जेठाभाई,

गर्न-श्रोमन्त होने पर मी सन्त जनोचित निर्मामनिता, समाज सेवा में अविश्वान्त प्रकृति, अविचलित धर्म-निष्टा, प्रशंसनीय साहित्य-प्रेम, पविश्व धारिय, सहज बदान्यता आहि आहरो जैन संध-नायब-योग्य आपके अनेक उत्तम गुर्जों से सुष्य हो यह प्रत्य आपके बर्ज-कमलों में साहर सन्नित्व करना हैं।

Ü

24-17-14



# मंकेत-मृत्रो।

द्यान्य । द्यवस्ति छातु। क्रान्त्रं न भाग । 5, स्रोत्य शिल्लियः । TE गरमेर तथा प्रक्रमेत्र पति। (==) ( क्यांती ) इस्तियान्य । कर्मना प्रदेशान एकना। . इस इस कृत्य-प्रत्यक्तालः । 4.5 क्षियावद्र । विषा-विक्तिमा । 灰铁 न्भिकारेशानी भारा। 626.1 المتديقا (元) द्राय-ग्रह्म । सर्गद्दर । 四年 等時時間 ۲a पुलिस । पुल्लिक तथा नपुल्लानक । द्कित नथा स्वीतित । हैनाची भाषा। द्रेरमाथक माहन्त । दह्यन्त । . :::::1 मीयपन्युद्रन्त । ಷ मिक्यिकात । ΉĮ न्त्रान । **4**.4 भूत-स्ट्रम्त । भूग मागर्भा भाषा । यनमान पृद्रन्त । ij. (না) विदेशिया । 42 जीरमंत्री भाषा। শি सर्वेनाम । (前) संयम्बक कृदन्त । 73 मुख्येक पाद । i 7. म्बेलिंग तथा न्युंमर्रानंग क्तीकर । न्यः हेत्वर्थ कृदन्ता। ÷, Ę. <u>-:۰:-</u> ĘŦ

प्रमागा-प्रस्थी (केराकोत के महिनी का विवरण :

- प्राचीनमा
- प्राच

1 19

7.5

11

d x + 1

45 - I

417

**45 1** र भरता देश में है। १, वंबी, स्हर् 14 Cinitation for fait, rest 41 44 45 15° 4 - 14 40 **€**′.; 9111417111 41'1 T THITE 15 🕝 है। चर्ने वनान्द्र मधा, बार्रा भर, में इर १२११ Martine fremmitten T17 र हर बाजावंदि ७,६भनति, श्रामगति, भनत ४२हर 289 4 11 W.E

भार = १ माध्यस्वकामः दशांचाताः १ माध्यस्य प्रशासन्य त्यात्र त्यात्र भारतात्रम् १९८१ ॥ भारता = भारतारम् स्व १ त्यात्र श्रीत्य स्थाद्य, भारतात्रम् १००० ॥ १ स्थाप्याद्यस्याद्यः स्थाद्यः स्वर्णाद्यः स्वर्यः स्वर्णाद्यः स्वर्यः स्वर्णाद्यः स्वर्यः स्वर्य

चीने का उपयेश प्रकृत कोश में बहुना मही दिया गया है, क्वीर्ट पाटक उस अन्द तुनी साही चारक्षण अन्द स्थाप का पूर्वण या महते हैं। वहीं क्विर दियो प्रधापन से कार देने का चारवाहना वरीत भारते हैं, वहीं अर उप प्रध्य या पहिले के चतुनार चीह दिये गये हैं, जिससे जितासु का चार्नेट क्याप या से दियेश सुराम होते - इस सेक्टरची में मुक्त हम्म, चारचाल चीर उद्देश के चाहु समान हमें यह भी सूनी के चाहु मिला जिलते पूर्णन हम चीप से विमा सेक्टरचार से अर सन्द जिला गया है उसा का सूनकु दिये या दिया नाम है।

उसी जह जा या बाध्यपन के प्रथम सूत्र से बारम्भ का गई टे । के भद्रोम श्रीपुन केशबद्वाप्तभाई सेमनन्द सीदी, बी.ए., एहा एक का से प्रथम ।

|              |                                                              | ,                                                                        |               |                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| £'72 }       | सम्य का राम ।                                                | र्वश्यस्य प्राटि ।                                                       |               | रेचर दिये<br>वेटी बार |
| <b>5</b> 77  | = धावभ्यभिन्ति                                               | <ul> <li>व्योगीरत्य वैस् ग्रहणमात्रा, यज्ञास ६ ६ वस्त्रीयविष्</li> </ul> |               | ,                     |
| 27           | - व्यागामामामस्य                                             | दत्त, याजामार्थं कन्नजनार्थं, समहत्त्वाह, राज्य ५६६ र                    |               | FTST                  |
| 27.11        | * militalist                                                 | मानिक्यारा दिशेषा-चैतानामामामा सेवल १६०१                                 |               |                       |
| 57.7         | - शाक्षकान                                                   | গ্রহণ ক্রিপ্রিক                                                          |               |                       |
| च्यास        | 🗕 छादश्यत्रम्य सम्पर्धनिर्देशः                               | .,                                                                       |               |                       |
| ಕ್ಷಕ         | ् <b>र</b> िव्यवसम्भवसम्                                     | Section with the second party                                            |               | rin                   |
| 27           | 🚄 क्षि याम्याचामः हेर इतेष्                                  | <ul> <li>रीत प्रशास विवयंष्ण-हार, कहार्यान्य, हहेवल</li> </ul>           |               |                       |
| 355          | - प्राप्तास्य मन                                             | १ राप धंतरतिसद् बराह्य जलकता स्वत् ६५३                                   | € <b>\$</b> 5 | भव, वाध               |
|              |                                                              | ६ रव सर्वाहत, बजबणा, ४८२६                                                |               |                       |
|              |                                                              | के १ हर र्राज्ञीस्थ्यू                                                   |               | 11                    |
| পুল রা       | ,                                                            | क्षेत्र हे. कामप्रेरिकार-संचित्र ४२,२१                                   |               | ••                    |
| उन्स         | e जनगणस्यर्गनवु <sup>र्</sup> न                              | हरलीजीयम्                                                                | •••           | ,,                    |
| द्वितार      | ⊭ वुम्सासर्गाव                                               | निर्मापनातः ५७, स्थाई, ४८४५                                              |               | 7-3                   |
| 3.           | - प्रावेगार                                                  | ह्यान विभिन्न ह                                                          |               | साथा                  |
| द्भ ही       | -= उपरेशस्त्र-दंश                                            | हरणीचारपण                                                                |               | न्द्र-साधाः           |
| 377          | <ul> <li>इत्रेग्न्याग्यांग्राः</li> </ul>                    | •                                                                        |               | साधा                  |
| उप १         | = डारेगार                                                    | हेन 'बया मनागर चा, भाव नाम्म .                                           |               | प् <i>र</i>           |
| 37           | = उपदेशरन्तारर                                               | देवतस्य प्रान्थार्वं युस्तमेखाः द्वार, वस्यदे, १८०४                      | •••           | काम, संग              |
| उ≎           | = टरासनम                                                     | <ul> <li>इंग्र. राज्य पी. देलेडाविनामादित, १६१६</li> </ul>               |               |                       |
| ভাষ্         | च द्वदंगहुन्ह                                                | < तस्त्रियाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                       |               | साथा                  |
| <u>च्</u> यर | <ul> <li>उपदेशस्य</li> </ul>                                 | समसुराभाई भनुभाई, प्रमदाग्रद, संपत् ५८६०                                 |               | "                     |
| डरा          | = उपास्पदसाका                                                | <ul> <li>पनियादिय सामाद्या, दंगाभ, क्रमञ्चा, १८८०</li> </ul>             |               |                       |
| उर           | = उरमग                                                       | वियम्त्र मस्त्रतः मिर्गतः                                                | •••           | पृष्ड                 |
| क्रीव        | <ul> <li>क्रायमितु नि</li> </ul>                             | ब्रागमीदय मनिति, बस्तके, १९१६                                            |               | गामा                  |
| क्षाप :      | ना = फ्रांपिन्द्रिन-नाष्य                                    | 25                                                                       |               | 12                    |
| 2.15         | = ग्रीरसरिक्स्                                               | * दी. द. न्युनेतृ-स्पादिन, स्मार्यातन, १८५३                              |               |                       |
| \$23         | . "                                                          | e हा, एच्. विशेषा-मेगदिन, कारपतिग, ६८.३१                                 | •••           |                       |
| कप्यू        | = क्यूंग्मञ्जरी                                              | <ul> <li>हार्बर्ट् खोनिगुस्टर सितिङ, १६०१</li> </ul>                     | •••           |                       |
| वस           | •                                                            | <ul> <li>म्रात्मासस्य-तिन-पुन्तव-प्रचातक मगदान, म्रास्मा,</li> </ul>     | १६१म          | गाया                  |
|              | २ = ,, दूसग                                                  | 5 n n                                                                    | **            | 37                    |
|              | ३ = ' ,, तीमग                                                | # 11 *>                                                                  | 3831          | **                    |
| हस्स         | Y ⊭ ,, चीथा                                                  | 9 11 1,                                                                  | १६२३          | 17                    |
|              | Andrew Anna Carlotte San |                                                                          |               |                       |

सुलग्रेथा-गामक प्राहत-बर्ज टीका में विभूतित यह जनगण्यण यह को इस्त-जित्तित प्रति क्राचार्र क्रीरिज्य-मेनवृतिती के भंडार में अद्रोप ऑनुन के. के. मादी द्वारा प्रान हुई थी, इस प्रति जे एवं १८६ है।

क अहं य श्रीयुक्त के. झे. मोदी द्वारा प्राप्त ।

| सकेत।       | झन्थ का साम                                  | संस्करण भादि।                                                                    | -     | के कोब दिने<br>वे हैं वह। |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| कम्म ४      | ⇒ कर्रगन्थ पेंचिकाँ।                         | १ भीमसिंह मारोक, यस्बई, संबन् १९६८<br>२ जैन-धर्म प्रसारक सभा, मावनगर, संबन् १९६८ | •••   | गामा<br>ग                 |
| कम्म ६      | = ,, छडरी                                    | n .                                                                              |       | ,,                        |
| क⊭मप        | = कर्मप्रकृति                                | जैन-धर्म-प्रमारक-सभा, भावनगर, १९१७                                               | ٠.    | 4%                        |
| कर          | = करुगावजायुधम्                              | श्चातमानन्द-जैन-सभा, भावनगर, १९१६                                                |       | पुष्ट                     |
| कर्षा       | = कर्याभार                                   | विवेन्द्र-स्कृत-सिरिज                                                            |       | ,,                        |
| कर्पूर      | = कर्प्रचरित (भाषा)                          | गायकवाड स्रोरिपन्टम् निरिज, ने. ८, १९१८                                          |       | ,,                        |
| क्रमे       | = कमेनुलक                                    | <ul> <li>इस्त-क्षिणित</li> </ul>                                                 |       | गाया                      |
| क्स         | = (यृहत्) कल्यमूब                            | * डाँ, डरन्यु, शुक्ति-संपादित, साहपनिम, १९०५                                     | •••   |                           |
| काम         | = काञ्यप्रकारा                               | बामनाचार्यकृत-टीका-युक्त, निर्णयकागर प्रेष्ठ, यस्य                               | i     | कुन्द                     |
| काञ         | = कालकाचार्यकथानक                            | <ul> <li>इं। एच्. जेरोबी-सपादित, जेड्-डो-एम्-जो,</li> </ul>                      |       |                           |
|             |                                              | संद ३४, १८५०                                                                     |       |                           |
| क्रिशत      | = विरातार्जुनीय (ब्यायोग )                   | रायकवाड खोरिएन्टम् सिरिज, नं ८, १९१८                                             |       | 8-2                       |
| <b>कु</b> श | = <i>जुमारपास</i> मनित्रोध                   | गायकवाड-भ्रोरिएचटम् मिरिज, १६२०                                                  |       | ,,                        |
| कुमा        | = कुमारपालचत्रत                              | <ul> <li>यंग्रै-मंस्कृत-सिरिज, १६००</li> </ul>                                   |       |                           |
| बुम्मा      | च बुम्मागुत्तचरिश्र                          | स्व-मपादित, कक्षकता, १६१६                                                        | •••   | प्राट                     |
| <b>ु</b> जक | = बुन्तकसंबद                                 | जैन श्रेपस्कर मंडक, म्हेमागा, १८१४                                               |       | ,,                        |
| खा          | = लामणाकुभक                                  | गः हस्तिव्रिधित                                                                  |       | गाथा                      |
| शेन         | ≕ संयुद्धीवसमास                              | भीमनिह मारोक, वयई, नवत् १८६८                                                     | •••   | **                        |
| गउर         | ≠ गउधवहो।<br>-                               | <ul> <li>वयहै-मस्कृत-मिरिज, १८८७ *</li> </ul>                                    | •••   |                           |
| गर्छ        | ≕ गच्छाचारपथन्नोः<br>==                      | १ इस्तिकिमिन                                                                     |       | रार, गापा                 |
|             |                                              | २ चतुनाल मोदोलाज कोठारी, ब्रहमदाबाद, सक्त                                        | ( १६८ | ۰ 11                      |
|             |                                              | ३ शेठ जननाभार भगूभार, श्रहमदाबाद, १८२४                                           |       | ,,                        |
| सभा         | = राषाध्यस्मर्षा                             | स्व-सपादित, वभकत्ता, संवत् १६७८                                                  | ***   | गाथा                      |
| गथा         | = गणिविज्ञापयन्नी                            | राय धनातिसिंह बहादूर, कमकत्ता, १८४२                                              | •••   | **                        |
| गा          | = गाथानतशती                                  | + १ डाँ. ए. वेबर्-नपादित, लाइपजिन, रुद्रदर                                       |       | "                         |
|             | - PINTSIAN PRIM                              | २ निर्णयनागर प्रेंस, सम्बद्धे, १९११                                              | •••   | 23                        |
| g           | = गुरपारतन्त्र्य-स्भरमा<br>= शामासारणास्त्रक | हर-गर्भारत, कलकत्ता, संबन् १६७८                                                  | ***   | गाथा                      |
| गुण         | = गुवानुसम्हन्नर्                            | धौदाचाम गीवर्धनदान, बस्बई, १६१३                                                  | ***   | n                         |

न अर्डे ब के. प्रे. मादी जात प्राप्त ।

<sup>-</sup> लाग्राजिम वाले स्वरुत्त का तम 'स्वतानक इस हाम' है और वनाई वाले का 'साधानप्रशाली' । प्रस्थ एक ही है, पानु वनाई वाले संवरूपा में मान अरही के शिमान में करीय ७०० रावार्य लग्नी है और लाग्रपतिम वाले में करें तिया है जो है जार का प्रशास के कम में कहीं की तिया है जार कर के पान के स्वरुत्त का लग्ने में हैं वार्य तिया है जार के पान के एक के पान के स्वरुत्त का लग्ने के स्वरुत्त का लग्ने के स्वरुत्त का है।

| गंडेंग् | प्रस्थ का नास                          | र्मस्यसम्बद्धादि । जिस्के कुनि दिनि                                          |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                        | गण्डी बहु !                                                                  |
| ਸੂਬਰ    | <ul> <li>गुरपन्द्रसमाप्त्रः</li> </ul> | भीमनित मारोब, बस्की, संबंत १९६२ गाथा                                         |
| सुर     | = गुरप्रदक्षिमाचुनर                    | संवानाम गोवर्णनवाग, यस्त्री, १६१३                                            |
| गीप     | = गंपमबुस्य                            | र्भ मेरिट मारोज, यस्को, रोज् १६६ <u>५                                   </u> |
| मन्     | = रहमस्यासम्ब                          | १ जैन-धर्म-प्रमारण-सभा, भावसगर, सेरत १८६६ 💢 🔒                                |
|         |                                        | হ লা. যদৈনাট গ্ৰদ্মাই, অন্তাবাহ, শ্বৰ্ গ্ৰুত্                                |
| संदे    | = प्रापृत्पण्या                        | <ul> <li>एसियादिक सीमाइटी, बंगाल, बलकला, १८८०</li> </ul>                     |
| चंद्र   | = गंडपम्हीन                            | हस्त्रिस्तित सहुद                                                            |
| भाग     | = नाररम                                | विषेत्रहर्मास्त्रपतिति पुन्ह                                                 |
| चेदय    | चेर्यांदगामहाभाग                       | हैन बाहमानस्य सभा, भाषनगर, संबत् १६६२ । गाया                                 |
| चैत्य   | = नेत्यस्यम् भाषा                      | भीमसिंद मारीक, बर्घ्यं, संदत् १६६२                                           |
| জ       | च्युद्धीरप्रशीत                        | १ देवचंद झानभारै पुरु पंद, बम्बरें, १६२० . यहास्तार                          |
|         | •                                      | २ दरवितिस्ति<br>ए                                                            |
| स्य     | = स्यतिगुद्धमा-ग्नीय                   | हैन प्रनापर ब्रिटिंग बेस, स्तन्नाम, प्रथमाहनि गाथा                           |
| जी:     | ≃ जीवदिचार                             | ष्पारमामनद-ीन-गुस्तक-प्रचारय-मंद्राम, ष्रागरा, संपत् ११७० ,,                 |
| ਗੈਂਸ਼   | = डीतकन्य                              | हस्ततिपित                                                                    |
| জীব     | = जीवाजीवानिगमग्य                      | देवचंद्र मानभाई पुस्तकीदार पंड, बस्पई, १८१८ प्रतिराचि                        |
| कीयम    | = जीवनमानप्रकरमा                       | नः हम्मप्रिस्थितः गाया                                                       |
| शीवा    | = जीवानुगासनपुरस्य                     | ष्ट्रंबाष्ट्राप्त गोवर्धनदास, बस्बई, १६१३                                    |
| ईंग     | = ज्योतिष्करपटक                        | इस्तरिवित पार्ड                                                              |
| दि      | = - टिप्सम् (पटान्सर)                  | •••                                                                          |
| र्दी    | ≖ <b>इ</b> ंदीका                       |                                                                              |
| टा      | = टाग्गनुन                             | द्यागमे.दय-मीमित, यम्बर्ग, १६१८-१६२० टाण्                                    |
| गांदि   | = ग्रदिग्व                             | १ कुस्तरिस्थित                                                               |
|         |                                        | २ द्यागमोदय समिति, यम्ब <b>ई, १९२४</b> पत्र                                  |
| ग्रामि  | = यमिङमा-स्मरमा                        | म्ब-मनादिन, बानकत्ता, संदन् १६७८ गाथा                                        |
| गाया    | = ग्यायाथम्मग्रहामुन                   | म्रागमोदय ममिति, दम्बई, १६१६ श्रुतस्कर्म, अध्यक                              |
| तंदु    | = तंदुकवेदाक्तियस्यक्तो                | १ <del>१ तति</del> वित                                                       |
|         |                                        | २ देव्याव पुस्तकोद्वार पंड, बस्बर्र. १६२२ 👑 पव                               |
| বি      | = तिजयस्तृत                            | जैन-जान-प्रसारक-संहत. ६मवर्ड, १ <b>६११</b> गाथा                              |
| नित्य   | = वित्युरगानियक्वननी                   | हरून∏मस्विन                                                                  |

<sup>ा</sup> धड़ी व श्रीयुत के. हे. माढी डाग मान्त।

पाठान्तर वाल मंस्टरणों के जो पाठान्तर इसे उपादेव मात्रुम पटे हैं उन्हें भी इस कोप में स्थान दिया है और प्रमाण के लाम 'टि' फक्ट केंड़ दिया है जिससे उस फक्ट को उसी स्थान के दिव्यम का सममना चाहिए।

<sup>ं.</sup> जहां पर प्रमास में धन्य-मंदेत और स्थान-निर्देश के खनस्तर 'टी' गर्बर नित्या है वहां उस उन्य के उसी स्थान की टोशा क प्राहृतांग्र ने मनतव है।

|               |                                            | , ,                                                                   |                      |
|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| रुकेत ।       | प्रत्यकानाम ।                              | मंस्करमा भादि ।                                                       | जिसके इन्हें         |
|               |                                            |                                                                       | गये हैं का           |
| त्ती          | ⇒ तीर्थग्रहप                               | इस्तर्निद्रा                                                          | <del>द</del> रा      |
| वि            | = त्रिपुरदाइ (डिम)                         | गायस्याङ क्योरिणन्डम् निरिज्ञ, मे ८, १९१८                             | যুব                  |
| <b>द</b>      | = दडकप्रकरण                                |                                                                       | सार्च                |
|               |                                            | २ मीमनिंह मागेक, बस्वई, ११०८                                          | .,                   |
| दम            | = दर्शनशुद्धिप्ररुख                        |                                                                       | तम                   |
| दस            | दशवैकाक्षिकसूत्र                           | १ भीमसिंह मारोक, बस्बई, १९०० .                                        | প্রমান               |
|               |                                            | २ डॉ. जीवराज घेषाभाई, समदाबाद, १६१२                                   | 19                   |
| दसन्          | = दशवैकालिकच्छिका                          | ,,                                                                    | বুলিয়া              |
| दसनि          | ⇒ दशकेकासिकनिर्युक्ति                      | भीमसिंह <i>मारोच</i> , दव <b>रै, १६००</b> .                           | ऋष्यपन, <sup>र</sup> |
| दश            | ⇒ दशाश्रुतस्कन्थ                           | हस्त्रीत्रसित                                                         | "                    |
| दीय           | = दीवसागरपरनिच                             | "                                                                     | ••                   |
| दूत           | <b>=</b> दृतवटोत्कच                        | विवेन्द्र-संस्कृत-सिरिज                                               | ুপুন্ত               |
| दे            | 😑 देशीनाममाञ्चा                            | वस्यां-संस्कृत-सिरिज्ञ, १८८०                                          | वर्ग, ग्राप          |
| देव           | <ul> <li>देवेन्द्रस्वापत्रीर्णक</li> </ul> | इस्तिमित्यतः .                                                        |                      |
| देवेन्द्र     | 😅 देवेन्द्रमरकेन्द्रमरस्या                 |                                                                       | ••• गया              |
| я             | ⇒ द्रव्यक्षित्तरी                          | १ जैन धर्म-प्रवारङ-सभा, भारतगर, संरत् १९५८                            | "                    |
|               |                                            |                                                                       | "                    |
| द्रव्य        | = द्रव्यमग्रह                              | जैन बन्ध स्वारर कारीतय, बम्बई, १६०६                                   | ,                    |
| धया           | ⇒ ऋषभगचाशिका                               |                                                                       | *                    |
| घमा           | चर्मस्त्रप्रस्या सटीकः                     |                                                                       | ••• मूप-गहः          |
| _             |                                            |                                                                       | "                    |
| धम्मो         | == धम्मोवएसङ्गुजङ                          | <b>् इस्तिबिस्ति</b> न                                                | ••• माथा<br>ऋधिकप    |
| धर्म          | = धर्मैर्गप्रह                             | बैन-निवा-प्रचारह-वर्ग, पानीनात्वा, १६०५                               |                      |
| धम्बि         | <ul> <li>धर्मविधियक्रस्य स्टीक्</li> </ul> | जैसगभाई छोटातान मुतरीया, भ्रहमदावाद, १६२                              | ¥ प्त                |
| घमें<br>धर्मा | = धर्मनंब्रहणी<br>= धर्मास्युदय            | दे॰ झा॰ पुस्तहादार पड, बस्बई, १६१६-१८                                 | *** rez              |
|               | ≃ भगम्युर्व<br>= प्राकृतभात्वादेश          | जैन-बाल्मानन्द-सभा, भावनगर, १६१८<br>एसियाटीक सीमाईटी ब्रोफ बगान, १६२४ | 007                  |
| धान्या<br>ध्य | = प्राहतपात्वादश<br>= ध्यन्याप्रोक         | णानवादार सामाइटा झाफ वगान्न, १९२४<br>निर्यायमागर प्रेम, बम्बर्ड       |                      |
| न्य           | = भवतरतःकरण<br>== भवतरतःकरण                | १ श्रातमानस्य जैन-सभा, भारतगर                                         | ••• »<br>गार्थ       |
| -11           | - 4101144                                  | २ बाध-तैन-धर्म-प्रवर्तक-सभा, ब्रमदानाद, १६०६                          |                      |
| नाट           | = 🕆 बाटकोदबाङ्गगण्डसूची                    | ,                                                                     | . "                  |

<sup>।</sup> धद्रेष भीपन के प्रे. मोदी हारा प्राप्त ।

में में मन नारिसी, बड़ोदा मेरिनन एक मृत्युख्य हीन पुल्तक से यहीत, जिलके पूरे भाग में इमहोश्वर वा में व्यावस्था की उत्तर भाग में 'शावनारिश्वाम' सीरिक से बतित्व मून्यों से उत्तरन माहत करने को एक छोटी नुनी छो हुँहै रे इस नुनी में उत मन्यों के जो सीक्षन नाम भीर पुलाक दिव मारे हैं वे ही जाम तथा दूसाई के स्वी प्रमुख करने में में में यावसाय 'नार' के बाद रने मेर्च हैं। उत्त पुल्तक में उन मन्यों के सिन्नत नामी है सिन्तरारों का विराण पुल तरह है.

| दा    | प्रस्य का नाम।                       | हंस्करच बादि।                               | f           | जेनके अंक दिये |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|----------------|
|       |                                      |                                             |             | गये हैं वह ।   |
| ৰ্    | <b>≕ निर्योपच्</b> रि                | <b>इ</b> स्कृतिस्व                          |             | टहें स         |
| :     | <b>≖</b> निखादरोम् <i>व</i>          | <b>१ इ</b> स्टिनिखिद                        |             | वर्ग, घष्यक    |
|       |                                      | २ स्नागमोदय-समिति, यम्बई, १९२२              | •••         | ,;             |
| 91    | = निगाविसमङ्ग्रह                     | <del>र्गः इस्टमिलि</del> ड                  |             | गाया           |
| ŝ.    | = निगीयन्त्र                         | <b>इ</b> स्त्रनिसित                         |             | <b>उद्</b> श   |
| নে    | ≈ पडमचरेश्र                          | दैन-धर्म-प्रवाहक-समा, भावनगर, प्रयमादृत्ति  |             | पर्व, गाथा     |
| ĭ     | 😄 र्दचर्डप्रह                        | ६ हस्तपिकित                                 |             | द्वार, गाया    |
|       |                                      | २ जैन खाल्मानन्द समा, मावनगर, १६१६          |             | 11             |
| वमा   | ≈ पंतरणभाष                           | <del>इस्</del> डविन                         |             |                |
| বৰ    | ≈ पंत्रक्तु                          | <b>,.</b>                                   |             | द्वार          |
| বা    | <b>⇒ पंत्रसङ्गदरए</b>                | हैन-धर्म-प्रकारक सभा, भावनगर, प्रथमावृत्ति  |             | पंचासक         |
| 7     | = १नक्सम्टि                          | <b>र</b> स्तरिनित                           |             |                |
| ন     | = पंचनिर्धनर्गप्रतर                  | भारमानन्द जैन समा, मावनगर, संबत् १८७४       |             | साधा           |
| स     | = पंचरात्र                           | विदेन्द्र संस्कृत-सिरिव                     |             | वृन्ड          |
| ŦŢ.   | = पंत्रमृष                           | इस्त्रीप्रसिव                               |             | ধ্ৰ            |
| दिन्द | ≕ परिकरनृष्ट                         | भीमदिद मारेक. यस्पर्ड, संबत् १८६२           |             |                |
| ਜ਼    | <ul> <li>महास्थिककादसम्बे</li> </ul> | गा- वारानाई दक्तनाई, फ्रमदाबाद, इंबत् १     | <b>ट</b> ईर | नाथा           |
| 37    | <b>⇒ भैदर्शदकम</b> ्द्व              | १ जैन-शन-प्रस्तुरक-मंडन, यस्पर्र, १६११      |             |                |
|       |                                      | २ काल्मानस्य नैत-पुम्लक-प्रचारक-मंडल, स्नात |             | <b>२१</b>      |
| IJ    | <ul><li>परपश्यानुन</li></ul>         | राप धनगडिनिह बहातूर, बनाग्म, संबन् १९४०     |             | . पद           |
|       |                                      |                                             |             |                |

| मामदी for        | मानदीमायकम्              | Calcutta Edition    | of 1930       |
|------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| चैन <u>,</u> ,   | <i>चैतन्सचन्द्रोदयम्</i> | ::                  | 1854          |
| বিক "            | - विक्रमेर्डिकी          | ,,                  | 1830          |
| साहित्य ,,       | सहित्यदर्गस              | Edition of Asiat    | ne Society    |
| ਰਦ <b>ਾ</b> .,   | <b>टनरगम</b> द्येत       | Calcutta Edition    | of 1831       |
| रका "            | स्यादा <del>त्री</del>   | *1                  | 1832          |
| मृत्यः "         | मृत्यक्तिक               | r•                  | 1832          |
| त्रत्र <u>,,</u> | प्राकृत्यकारः 🕽          | Mr. Cowell's Editio | m of 1851     |
| म <b>ह</b> ्र    | राष्ट्रस्टमा             | Calcutta Edition    | n of 1510     |
| मार्जीव ,,       | मानविवाधिकर              | Tulberg's Editio    | n of 1850     |
| कींद्            | विदिसंदार                | Muktorani's Edi     | ition of 1555 |
| नाच ,,           | संक्रिप्तनप्रम्य प्राकृ  | राष्ट्रातः          |               |
| महारी 🚜          | महावीरचरितम              | Trithen's Editio    | n of 1545     |
| स्मि 🕝           | स्कित् <b>ट</b> ः        | Ms.                 |               |

क सर्वे व के. हे. मोदी हारा बान्ट ।

|             |                                                     | ( ** )                                                                             |            |                                |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| महेल् ।     | ध्रम दा नम ।                                        | मन्दरचा झादि !                                                                     |            | के ब्रांक दिने<br>एये हैं वह l |
| परह         | <ul> <li>दशयाचादम्ब</li> </ul>                      | द्यागमादय-समिति, यम्बर्ड, १६१६                                                     | 1          | तन्दरभ, दर                     |
| TH.         | = रनावज्यभाग                                        |                                                                                    |            | साया                           |
| 77          | = प्रशासनगोदार                                      |                                                                                    |            | +≝₹                            |
| .,          |                                                     | २ दे आ पुन्तकोद्धार पेड, १६२२-२५                                                   |            | **                             |
| 7.4         | <ul> <li>इन्यानस्थाननः विद्यानगरियाः</li> </ul>     |                                                                                    |            | गाथा                           |
| 178         |                                                     |                                                                                    |            |                                |
| 7*4         | च गर्गल <del>प</del> त                              | वायक राज बोविष्यतंत्र मिरिज, नं. ४, १६१०                                           |            | <del>ু</del> ক                 |
| fi          | <ul> <li>क्षणे देश देश प्रश्तात स्थालन ।</li> </ul> | डा आग. पिरोम् इत, १८००                                                             |            | देश                            |
| 40          |                                                     | प्रियादिक् सोमाइटी, बँगाम, क्लबना, १६०२                                            |            |                                |
| : 1         | - ५१%गण                                             | ▶ इस्त्रीनिश् <sub>न</sub>                                                         |            | माथा                           |
|             | •                                                   | २ इ० ला॰ पुस्पदादार पड, बस्बई, १९२२                                                |            | ,,                             |
| * 747       | 🕳 धरत्रात्रभाष                                      | 29                                                                                 |            | н                              |
| ~ •         | - एउम्प्रेग्यस्य                                    | नेन-४२म्बर-संद्रप्त, स्हेमागा, १९११                                                |            | **                             |
| ÷٠          | ≈ afiliars€                                         | विवन्द्र संस्कृत-सिविज                                                             |            | <b>यु</b> ज                    |
| 241         | - 2174-: 11                                         | निर्मासमास प्रम, बस्बई, १६१०                                                       | •••        |                                |
| 2.          | <ul> <li>प्राध्मारी-स्थानम्यः</li> </ul>            | कि रन्द्र संस्कृत निरित्र                                                          |            | "                              |
| 71          | ≖ সমশানী লৈ ৰূপছ                                    | <i>- हर्म्या</i> पिन                                                               |            | गापा                           |
| ₹ ₹         | 🕳 प्राहरनांत्र (मार्टेग्डरकत्)                      | वभागासम्                                                                           |            | i-s                            |
| £-7         | ·· र-रहरश्यत दृष्टि अपृत                            | • वेज्ञाब युनियंभेरि, साहार, १६००                                                  |            |                                |
| 27          | ≈ z.iè v.z.€.zı.                                    | <ul> <li>१ डा काम्-भगरित, सडन, १८६८</li> </ul>                                     |            | -                              |
|             |                                                     | <ul> <li>२ वंशीय मादित्य-परिपद, कन्नकता, १६१४</li> </ul>                           |            |                                |
| 7 47        | <ul> <li>अन्तर्भागः विशेषाः</li> </ul>              | • रण्ड इर्पेक्टर नुगभाई, बनारम, ११११                                               |            |                                |
| <b>\$</b> * | 🕳 दाहरणस्तर संस्थे                                  | • इट मनमुख्याई मनुभाई, भ्रमदाबाद, संरत १६६८                                        |            |                                |
| 24          | - X4-44-4-51-51                                     | देन विचन-माहित्य-राज्य मात्रा, बनारम, १९१९                                         |            | गाया                           |
| 476         | - ४ प्रजीत                                          | विदन्दानीयक् नामिश्र                                                               |            | 4.2                            |
| 45          | → Élimé atima à                                     | qualifiq.                                                                          |            | उद्ग                           |
| - '         | a contrast                                          | <ul> <li>१ जिल्लामण्डण सना, बम्बडे, स्वत ११,४४</li> </ul>                          | ••         |                                |
|             |                                                     | s Arresteral                                                                       | ,          | तार, उर्ग                      |
|             |                                                     | <ul> <li>क्षणमीत्र स्मिति, सम्बर्दे, १११८ १११६-११</li> </ul>                       |            | **                             |
| *4          | " "Anglastata                                       | १ जैन वर्ते प्रमारकाना, माननार, मान् ११९६                                          |            | Ligi                           |
|             | . State Care                                        | ्र मा क्लान्ये इस्त्रन्ये, समरावाद, महर् ११<br>७ म् इ. एवं प्रेटेने स्पादिन, १मम्ब | <b>{</b> ? | •                              |
| ~*4         | * * jankli                                          | ० २ सम्बद्धाः क्रीरियरस्य स्थितं, १३१६                                             |            |                                |
|             |                                                     |                                                                                    |            |                                |
|             |                                                     | न नह द कड़ दस्त्र अन्य द छद दिने अने हैं।                                          |            |                                |
|             |                                                     |                                                                                    |            |                                |

<sup>्</sup>र प्राप्तासम्बद्धे हाक्ष्मान होत्रा जा १ अपूर्व सन्दर्भ सम्प्री द्वार स्त्री र

| मीत्रम      | ब्रम्य दा सम्म ।                 | र्गस्त्रका चाडि ।                                  | हिन्दीर <b>मं</b> क                           | दिय |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
|             |                                  |                                                    | सह हे पर                                      | ٠,  |
| *****       | सारकृत्रर                        | वंबाराज रोजांबराग, बर्म्स, १९१३                    | गापा                                          |     |
| भाग         | - भारतहास                        | हेड क्ल्युल्माई महुनाई, क्रमहाबाह.                 | •,                                            |     |
| 2772        | ÷ दीप्रकृतकः                     | र हम्बर्गेष्टरेप्टर्<br>इ.स.च्या                   | ,,                                            |     |
| कस्य        | <b>⊭ मध्यमञ्जावीय</b>            | वितास संस्थानीय ।                                  | 55                                            |     |
| 27          | <ul> <li>मनीनिवहमातना</li> </ul> | ं इस्त्रिमित                                       | साथा                                          |     |
| =51         | = श्राउन्गेज्यान्ते-धरम्यान्सन   | 🛊 डा. गम. देवे घे-संगदित, प्रावर्गतम, १८०          | <b>:</b> {                                    |     |
|             | इन महाराष्ट्री<br>-              |                                                    | •                                             |     |
| ====        | == महानिक्षीयमृत                 | क्ल <sup>क</sup> रिश                               | इस्टा                                         | न   |
| Fī          | <b>≖ मामिश्रमारिमेन</b>          | निर्मापनाम देव, यस्प्रं, १६१४                      | গুম্ব                                         |     |
| 27          | <b>= मार्ग्समाय</b> व            | , , , , ,                                          | ,.                                            |     |
| मृत्        | ≈ मृतिस्वतस्यामिचरित             | <del>्रा</del> क्तियम्                             | . राम                                         |     |
| न्द्रा      | = सुत्राराच्यम                   | यस्यके-संसङ्खारीयातः, कृहकृष्                      | इन्ड                                          |     |
| ਚਾਹ<br>ਜਾਹ  | ≠ सुन्द्रशरिष                    | > निर्मीयरामा देग, यस्पर्के, रेहर्ड्               | ,                                             |     |
| ,           | • -,                             | ः सम्बर्ध <i>-संस्कृत-सिपित</i> , १८८६             | !                                             |     |
| È           | = मेरिक्टीवर्णणा                 | माधिकवद-दिराम्यर-विन-प्रत्यमाप्ता, सम्बद्          |                                               |     |
|             | <i>≠ मेहराहदगह</i> व             | रापश्याद खीरिणस्टात स्पित, स. हे, १९१              |                                               |     |
| <del></del> | = यदेशिसांनांत्रा                | <b>। इस्त</b> िमीस्त                               | गरवा                                          |     |
| र्वभा       | = रभामंत्ररी                     | ० निर्मेष-रागर देन, बस्यो, १८८६                    | •••                                           |     |
| 737         | = स्वयानुष्टर                    | भ हमन्द्रिक्षित्र <b>न</b>                         | राथा                                          |     |
| स्यस्य      | = रपदमेहरनेत्रवहा                | स्य-संगिदित, यसारस, १८१म                           | হয                                            |     |
| नाड         | = अभियानगरिन्द्र                 | <ul> <li>डैन प्रसंक्त बिटिंग देन, रसराम</li> </ul> | •••                                           |     |
| गप          | = गयमेदीमुन                      | · ៖ হলসৈদিব                                        |                                               |     |
|             |                                  | २ द्यागमं दय-समिति, यमग्डै, १६२५                   | इत्र                                          |     |
| रिक्स       | = योजनयी-दरय (दैदानून)           | गायस्याङ् क्रीनियन्डम मिरिज, नी प, १६१             | = <u>गुन्</u> ड                               |     |
| 두길          | = प्रपुरंद्ररयी                  | मीमतिह मारेड, रम्बरं, १६०८                         | ******                                        |     |
| দর্ম        | = प्रमुद्रिक्तानिश्माम           | न्य-संप्रदित, कन्नकत्ता, संबत् १ <b>१०</b> ८       |                                               |     |
| रङः         | = प्रजाप्तमा                     | द्यापिक संसाद्यी, बंगान, रानक्या                   | ··· ?=                                        |     |
| হর          | = व्यवहारम्ब, मनाव्य             | <ol> <li>इस्डमिस्वित</li> </ol>                    | ಪ್ರೇ                                          |     |
|             |                                  | २ मृति मारोह संगदित, मायनगर, १९२६                  | 3                                             |     |
| वसु         | = यमुर्देवरहिंदी                 | इन्होंनित्त <u>ः</u>                               |                                               |     |
| ना          | = वागुमद्द्याच्यानुगानन          | निर्धायसागर प्रेम, बस्पर्ड, १६१५                   | ··· 78                                        |     |
| याञ्च       | = याग्सदार्दकार                  | ु , १६१६                                           |                                               |     |
| ী<br>-      | = विश्वनदागोरदेशकृतक             | <ul><li>क्ष्मिनिवत्</li></ul>                      | ~ <u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </u> |     |
| विक         | = विष्योर्वेगीय                  | निर्दायनकार देस, बस्बरे. १६१४                      | 775                                           |     |
|             |                                  |                                                    |                                               | _   |

<sup>🕆</sup> भई प भीपुत है। में, मोदी दारा भाग ।

| शवे हैं र                                                                             |                                                                                                                                      | इन्द्र के अभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| राग-माता, मंदन् ११७२ 🖼                                                                | साधिकारि दिगम्बर-                                                                                                                    | (अस अपनेतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠   |
| e833 \$533                                                                            | कामभोदा समिति, क                                                                                                                     | . भागमध्यास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ार्ह्छ भूतल्हारा, ४                                                                   | रत्र संशादित, कप्तकत                                                                                                                 | Permanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                       | en में ग्रादित, पनाशन,                                                                                                               | a Gagner werm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                       | स्त संशिक्त, कार्या,                                                                                                                 | . C : #161882MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 589 T-                                                                                | रार्धापुसागर प्रस्, बहर                                                                                                              | * AIS IS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                       | 'नगापनातर का, बन्ध                                                                                                                   | for dell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.0 |
|                                                                                       | विश्वदेशभाई म नामाई                                                                                                                  | a grante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                       | Tanta gestalate s                                                                                                                    | u के शामन म्यन्तर्वर्गत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                       | H'44 ##45859 40                                                                                                                      | w - 9 Tm +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| /                                                                                     | · existitut                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                       | 🐞 बर्ध्यरे संस्कृत परंज प्रा                                                                                                         | क अनुरत्नत्त्वे<br>च व्यवस्थालक प्रवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| त, क्यान्ता, ११०८-२१ ह                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| , बागरामार, ११२० मा                                                                   |                                                                                                                                      | o #02 ₹ € ₹ ₹ * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ,                                                                                     | F EVILALIS                                                                                                                           | _ #c ye 4°<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * . |
| रप्रस्ता, १८८३ १                                                                      | • वस्तुत सा दिएति                                                                                                                    | A # \$177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                       | • समयद म°रा४, व                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                       | • भारता प्रदासित संत                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * . |
| 2                                                                                     | 4×414/113                                                                                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                       |                                                                                                                                      | 2 34/4(\$93)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| mat. exec                                                                             | ्रेड (डाल असपका<br>स                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * • |
| वनारम देशक, भागगः, ११२१                                                               |                                                                                                                                      | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   |
| . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                               | e go especie                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |
| mone, me extt                                                                         | i Šanie sova o                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
|                                                                                       | 14 8/4 28 78 M                                                                                                                       | J 11 724 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| R                                                                                     | . ******                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ***                                                                                   | 2 64 6 61, 40                                                                                                                        | 4 4 712 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   |
| ए. न है, करनदावाद, रहार                                                               | . m 8 61 gar gar                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                       | 45 " c 15 5 40.                                                                                                                      | Commence of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  |
| 5 6 6, PST 28 2\$ F                                                                   | ed in the second                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| +41***                                                                                | design the most of the                                                                                                               | ways make                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 4, 4 % 2855                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 41,414.1881                                                                           | (A 45.30 FX # +                                                                                                                      | an dan d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *~  |
| ए, न. है, फर्मनावाद, इस्टर<br>१८२२<br>१८८१, मान् १स.१६<br>१८३८<br>१, में १८, ४४४८ . , | त्र कर र हुन है हैन देश<br>के दुर जो दें । केवा देश करते<br>हमें देश देश की देश<br>कुरों के देश की देश<br>भारत्वहरूर दुर्ग जो दे रहा | Company of the compan | 1.  |

( 13 )

सस्वरण भारि ।

ŧ۲

|                                                                         | संस्करमा स्रादि ।                                                       | f                                       | तिसके अंक दिये       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| ेक्त। इत्यंकानामः)                                                      | ••••                                                                    |                                         | गये हैं वह ।         |
|                                                                         | दे० जा० पुस्तकोदार-मंड, वन्त्रई, १६१६                                   | •••                                     | पत्र                 |
| ाम्मन = सम्बद्धत्वस्ताति सर्वोच<br>सम्बद्धः = सम्बद्धत्वस्वरूपं पञ्चीनी | द्यंबाहान गोवर्धनदात, बम्बर्ध, १६१६                                     | •••                                     | गाया                 |
| उम्बद्धत्वो = सम्बद्धात्पाद्विधिष्टुक्त                                 | <sup>4</sup> इस्त्रिसिवव                                                | •••                                     | 17                   |
| मा = मामान्यगुर्वापदेशकुनक                                              | ,,                                                                      |                                         | 11                   |
| वार्थ = गण्यप्रसाध्यावस्थानस्य                                          | जीहरी हुन्नीजान पन्नानात्र, बन्दर्र, १९१६                               | • •                                     | 23                   |
| तिवन्या = निज्ञागतक<br>विवन्या = निज्ञागतक                              | <sup>4</sup> इस्त्रिविषित                                               | •••                                     | 27                   |
| मिन्य = सिरयनवहरजन्तमस्य                                                | स्य-मंत्रादित, कपकत्ता, संवत् १६७५                                      | •••                                     | 11                   |
| <del>ि = मिरिमिरिवान</del> ण्हा                                         | दे॰ ला॰ पुस्तकोदार पंड, यन्दर्ध, १६२३                                   | •••                                     | 11                   |
| मुल = मुख्योघा टीका (उनगञ्जयन                                           | स्व) <b>३ इस्त्रनिदित</b>                                               | •••                                     | भ्रष्ययन, गाया       |
| तुत्र = स्वैप्रति                                                       | श्रागमादय-समिति, यस्यह, १६१६                                            | •••                                     | पाहुर<br>——          |
| नुरा = नुपाननाहचरित्र                                                   | स्व-मंत्रादित् वनारम, १६१५-१६                                           |                                         | যুক্ত<br>ক্ৰমক সময়  |
| मुर ≈ मुर्गृदरीचरित्र                                                   | डेन-विविध-माहित्य-भाष-माना, बनारम, १६१                                  | Ę                                       | परिच्छेद, गाया       |
| स्थ = स्थारतान्त                                                        | ६ १ भीमारिह मार्चेक, चन्द्रों, १६३६                                     |                                         | धुनस्त्रंथ, प्राप्यः |
|                                                                         | २ भारामीदय-समिति, यम्बर्ड, संवत् १६१७                                   | •••                                     | ः।<br>धुनस्यन्य      |
| स्थति = स्वत्रताहित्तिः                                                 | १ हस्द्रिमिति                                                           | •••                                     | भुगस्त्रम्य<br>गाया  |
| _                                                                       | २ मागमोदय-समिति, यम्बर्ड, सँवत् १६७३                                    | •••                                     |                      |
|                                                                         | ३ मीमनिंह मारिक ,, ,, १६३६                                              | ***                                     | "<br>দল              |
| स्क = स्कर्णास्य                                                        | टे॰ मा॰ पुस्तकोडार पंड, बर्म्बर, १९२२<br>निर्मादगारर टेम, बर्म्बर, १८९४ | •••                                     | माधादर, रूप          |
| में 🗯 सेंदुर्वेष                                                        | त्रमापनागर २७, ४८५, ४८६४<br>विवेन्द्र-मंस्हत-सिरिम                      | •••                                     |                      |
| स्त्रम् = स्वम्यासवदन                                                   | सायकवाड स्त्रीतिक्टन निरीत, न. १०, १६०                                  |                                         | :,                   |
| हम्मीर ≈ हर्मारमदर्मर्थन                                                | massic supercritical massic                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | **                   |
| हास्य = हास्यनूहानीय (प्रहत्त )                                         | ग<br>* इस्स्टिनिय                                                       | •••                                     | राखा                 |
| हि = हितीपदेगहापक<br>हित = हितीपदेशहापकुपक                              |                                                                         | •••                                     | <del>,,</del>        |
| हित = हितादगताख्यक<br>हे = हेमचळ-शहत-साराम                              | <ul> <li>श्रहा, धानु, पिशेनु-र्सनादित, १८००</li> </ul>                  |                                         | पड, सू≉              |
| S Survey Course                                                         | २ बर्म्या-मस्ट्रन-निहित्र, १६००                                         | •••                                     |                      |
| हेश = हेमनळ-शब्सातुराखन                                                 | निर्देषनागर हेम, बम्बई, १६०१                                            | •••                                     | हरू                  |

----

<sup>ै</sup> अजेब भीतुत के हैं, मोदी द्वारा मान । इ. देरोर 'दल' के भीचे की दिव्यती । हु सुब के झंड दन दोतों में भिन्स मिन्स हैं, महतुत बाप में सुबद्ध बेटन भी का निर्माल कि हैंसी नहें न



### शुद्धिपत्र ।

| पृष्ट व     | देशम   | पं}िन,     | श्रशुद              | সূত্র               | <sub>इन्द्र</sub> ः | क्षेप | र पंक्तिः   | प्रशुद                    | मुद               |
|-------------|--------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|-------------|---------------------------|-------------------|
| ٦           | ŧ      | २१         | दिने :              | विसे                | 25                  | ,     | 39          | '२ <sup>7</sup> से '२३८४' | •                 |
| ų           |        | ÷e         | प्रस्टा             | <b>देखा</b>         | ;•                  | ર     | ,           | नियो                      | निचू              |
| ,,          | ą      | <b>1</b> = | याँ अ               | बाँब पुं            | - 98                | 3     | 27          | अस्वणिउरंग                | अञ्छीपाउरंग       |
| 22          | Ę      | ž o        | २्डा                | २ वि∗ जी ;          | 2.5                 | ą     | 3.3         | पंचा ८                    | ৰ্ণৰা ৩           |
| ٤           | ą      | 22         | 'बाली 'ली           | 'बालि, 'बाली        | 3,5                 | ,     | à           | अः जं                     | ਅਤਰ <sup>*</sup>  |
| ;,          | ą      | 2.2        | ੰਲੀ,                | 'पाली               |                     | ì     | \$ <b>=</b> | <b>२,</b> २               | ર, ક              |
| =           | 1      | žΥ         | अंड् <u>न</u> ुहि   | क <b>र्गु</b> लि    | 3.5                 | į     | , 3         | 16Y                       | 10Y               |
| 13          | · ·    | 2,3        | परिद्याम            | परिमाध              | ;;                  | ž.    | Ę           | चितियं                    | ্<br>বিভিন্ন      |
| ξ           | ŧ      | इन्        | ર, રૂક              | ۶, ३٥               |                     | ą     | 30          | अध                        | ยน์               |
| **          | ٦.     | ž          | अंत्रपित्रा         | त्रंजपी             | ,,                  | ą     | સ્થ         | तन्तव                     | नस्य              |
| **          | ą      | 3          | अञ्जनिका            | अञ्जनी              | ¥?                  | ,     | ξY          | बि                        | म्बेन             |
| ;;          | Ę      | =          | निनी                | तिच् ।              |                     | ÷     | દ્વ         | ন্ত্ৰী                    | न्त्रीन           |
| 77          | ÷,     | •=         | ₹, ₹ ;              | 2, 2;               | "                   | ع     | ξ¥          | न[बस्थान]                 | वि[अस्थानिक]      |
| :1          | Ę      | ર્દ        | २, १                | 2, 2                | 3,3                 | ,     | ξ¥          | <b>9</b> ;                | ξ;                |
| ::          | Ę      | ÷ξ         | ક્, સ્              | 2                   | ₹2                  | •     | 13          | अप                        | <sup>°</sup> ञ्जण |
| şc          | ą      | •          | 'ञ्जापिया           | 'द्वाणी             | 3.5                 | į     | 3,6         | अनगारिक<br>-              | आनगारिक           |
| 22          | ÷      | ₹.         | <sup>'</sup> घानिका | <sup>*</sup> र्घानी | .,                  | į     | 33          | 4                         | বি                |
| ,;          | Ę      | ÷λ         | <b>ર,</b> ૨         | 2, 3                | 22                  | 'n    | žΥ          | ર્વ                       | ર પું.            |
| 2.2         | ę      | ź          | सिनी                | নিৰু ্              |                     | Ŧ.    | ३्⊏         | ( াবা )                   | ( দ্বাবা )        |
| 5,5         | 5.     | Y          | भक्कोवसाणिय पृ      | मङ्मायमाणिय         | 3,3                 | ,     | 3.5         | खुरा                      | निमा              |
|             |        |            |                     | पुन                 | ₹⊏                  | Ę     | १६          | ञनध्यासकः                 | <b>अन्ध्या</b> म  |
| 1,3         | ξ,     | 5          | वयस्सि              | <b>त्रं</b> वस्सि   | 3,8                 | ą     | ξĘ          | अवृष्टि                   | अनावृध्दि         |
| 3,4         | ą.     | ξ¥         | दरवाला एव क्रम      | दरवाते दा तन्त्राः  | Ye                  | ,     | 3           | अपासिय                    | अपासिय वि [       |
| 1.7         | Ę      | ,          | भारत                | क्रान्स्डी<br>      | 27                  | Ę     | ર્દ         | (বল ২):                   | (दस ४, १)।        |
| <b>গ</b> ্ড | *.     | ÷ 5        | चि <b>हिन</b> च     | निहि                | ΥŽ                  | Ę     | ¥           | <b>अ</b> पिहम             | <b>अर्गाइस</b>    |
| 23          | ۶.     | ÷, ¥,      | निधितपम्            | निधि                | 11                  | Ę     | Ę           | ঘদিয                      | अपीय              |
| :1          | 2      | ३२         | पंचा १              | લવ સ્ટર્            | 77                  | Ę     | 37          | (ই ং, ধুহ )               | (हेर.४)।          |
| ,=          | ÷      | 3=         | वय १                | বৰ হুঠী             | Y₹                  | ঽ     | ţĘ          | <b>इ</b> त                | दिन               |
| ₹.          | *      | 3          | <b>यद-</b>          | <b>4</b> 444-       | W                   | ą.    | द्₹         | १, ३, ३                   | ۶, ۶              |
| 27          | ٤.     | źΥ         | भरित्य भ            | क्रोटेस् <b>स</b> - | -                   | į     | २२          | 3                         | ३२                |
| 2,3         | ?      | Ę          | तावसय               | नावस                | **                  | •     | ÷,Y         | शिइता                     | <b>टिना</b>       |
| 37          | ٠<br>2 | , Ę        | नापसक<br>अर्हे      | नाएस<br>अह          | XX                  | =     | ÷.5         | <b>अग</b> ञ्जति           | अगुतुन्ति         |
| २२          | ٠,     | ź⊏         | અદ                  | <b>બ</b> હ્         | ••                  | =     | ==          | ₹, ¥, ₹                   | ₹, ३, ३           |
|             |        |            |                     |                     |                     |       |             |                           |                   |

| पर १ र अमुजित अनुजित पर १ २ प ११ (ग)  १ र र अमुजित अनुजित पर १ १ १ १ (ग)  १ र र अमुजित अनुजित पर १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77.1 | ोक | ग यंकि | श्राप्तार<br>-   | गुद                | । पञ        | कोस | म पन्हि   | ब्रशुद      | য়ুহ                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|------------------|--------------------|-------------|-----|-----------|-------------|------------------------|
| , १ २१ सामतु सावनी परि १ १६ १ १ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |        | यम्<br>सम्बद्धाः | शुर्व<br>सन्दर्भित | -           |     |           | -           |                        |
| प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | •  | -      |                  | ज्ञान              |             |     |           |             |                        |
| 23 र श अनुमानित् अनुमानित् अनुमानित् सनुमानित् अनुमानित् अनुमानित् अनुमानित् अनुमानित् अनुमानित् अनुमानित् अनुमानित् अनुमानित् सन् र श अरुमोह्म अरुमोह्म अरुमोह्म अनुमानित् सन् र श अरुमोह्म अरुमाम्म स्थाप स्थापना स्थापना सम्भापन सम्भाप स्थापना सम्भापन सम्भाप स्थापना सम्भापन |      |    |        |                  |                    | 1 -         | -   |           | • .         |                        |
| प्रथ :         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १         १ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |        |                  |                    |             | -   |           |             |                        |
| १ ६ अपूर्वयंत्र अपूर्ववंत्रंत १ ४ [अस्लोदय ] [अस्लोदय ] १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | •  | -      | બનુપાહન્<br>     |                    |             |     |           |             |                        |
| २ २१ समुलिकल्या; सर्विजिल्या, हर १ २६ २ . १ हा.  १४ १ २ १ १.१ १.१ १.२ ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14   |    |        |                  |                    |             |     |           |             |                        |
| १४ र ३३ १, २१ १, २२ १, ३, २ १३ ११ १ उण्ड. कुडा. १६ २ ०० - मान्ति सालागि स्थ १ ४ आदित आदित । २ ३० अर्थनात अण्योगा १५१ १ ३३ आदितत आदित । २ ३० मान्त्र अण्योगा १५१ १ ३३ आदितत आदित । २ ३० मान्त्र अण्योगा १५१ १ ३३ आदितत आदित । १ ११ मान्या अण्यागा १० १० १ २१ मान्त्र आपित १६ २ १० अण्यागा अण्यागा १० १ १ १ आपुल्यो आयुल्यो १६ २ १० अण्याद्या अर्थाल्या । २ १४ (पिट) (पिटमा १४ १४ १० १० अण्याद्या अयुग्या १६ २ १० अण्याद्या अर्थाल्या । २ १४ (पिट) (पिटमा १४ १४ १० १० अण्याद्या अयुग्या १६ २ १० अण्याद्या अपुण्या । २ १४ आयुल्यो अयुग्या १३ २ अण्याद्या अपुण्या । २ १४ आयुल्यो अयुग्या १३ २ अण्याद्या अपुण्या । २ १४ आयुल्यो अयुग्या १३ २ अण्याद्या अयुग्या । २ १४ आयुल्यो अयुग्या १३ २ अण्याद्या अयुग्या । २ १४ आयुल्यो अयुग्या १३ २ अण्याद्या अयुग्या । २ १४ आयुल्यो अयुग्या १३ २ १ अण्याद्या अयुग्या १३ २ १ १ अण्याद्या १३ २ १ १ अण्याद्या १३ १ १ १ अण्याद्या १३ १ १ १ अण्याद्या १३ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15   |    |        |                  | क् <b>णु</b> वश्यत |             |     |           |             |                        |
| र् र े व मन्ति सम्मति हुए र ४ भ्राहित आहित<br>व व भ्रतनाट समानि समानि हुए र १ भ्राहित आहित<br>व व भ्रतनाट समानि समानि हुए र ११ अविन्त समानित<br>१९ र ११ अविन्त समानित समानित समानित<br>१९ र ११ अविन्त समानित समानित<br>१९ र १२ अविन्त समानित समानित<br>१९ र १२ अविन्त समानित समानित<br>११ दे वा तात्र ११ अविन्ता समानित<br>११ दे वा तात्र ११ अविन्ता समानित<br>११ दे वा तात्र ११ अविन्ता समानित<br>११ वा तात्र ११ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९ १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |        | -                |                    |             |     | -         |             |                        |
| ॰ ३० असेनाट अलोगाट स्थान महावेद ॰ १० अप्रियान असाविना ॰ १० अस्पात महावेद १० १० अस्पात अस्पात १० १० अस्पात आस्पात सहावेद १० १० अस्पात आस्पात १० १० अस्पात आस्पात १० १० अस्पात आस्पात १० १० अस्पात १० ४० अस्पात १० १० अस्पात १० ४० अस्पात १० ४० अस्पात १० १० अस्पात १० ४० अस्पात १० १० अस्पात १० १० अस्पात १० ४० अस्पात १० ४० अस्पात १० १० अस्पात १० १० अस्पात १० १० अस्पात १० ४० अस्पात १० ४० अस्पात १० ४० अस्पात १० ४० अस्पात १० १० अस्पात १० ४० अस्पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |        |                  |                    |             |     |           |             |                        |
| , २ ६३ मगान्त भागारि समान महानीर (१ १ ११ समाम सम्मान १० १ २२ सहास्त्रीका साम्यानित । १६ १ ११ समाम सम्मान १० १ २२ सहास्त्रीका साम्यानित । १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १० १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १६ १ १ १६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |        |                  |                    |             | -   |           |             |                        |
| (१ र र अन्याय अन्याय १० १ १६ प्रामुखी प्रामुखी (१ १ १८-१८) १४६ ते १९०० । १ ११ वह-असमुखी भ्रामुखी प्रामुखी (१ १ १८-१०) । १ ११ वह-असमुखी भ्रामुखी प्रामुखी (१ १ ११ १ ११ १ ११ १ ११ १ ११ १ ११ १ ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **   |    |        |                  |                    | ξž          |     |           |             |                        |
| \$ २ २ २ १ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ,  |        |                  |                    |             |     | -         | द           | g. 34 x 10             |
| = २ १ १ वर्ग । । । । । । । । २ ११ अप्रसुक्ती सी अप्रसुक्त श्री । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ,  |        |                  | अञ्चामण            | ह७          |     |           | ब्रागुरग्भा | क्षेत्रगुर <b>्</b> कः |
| [ स्वयुक्त ] स |      |    |        |                  |                    | **          |     |           |             |                        |
| , २ ६६ भगान्यरण भगान्यरण ॥ २ १४ (हिंड) (हिंडम १४ ६१ ११ अगारिय भगान्य । १८ १४ (हिंड) (हिंडम १४ ६१ ११ अगारिय भगानिय । १८ १६१ अगार्य अगुम्म । १९ १९ १९ अगामिय आगामिय । १९ १९ १९ अगामिय आगामिय । १९ १९ १९ अगामिय । अगामिय । १९ १९ १९ अगामिय । १९ १९ १९ अगामिय । १९ १९ अगामिय । १९ १९ अगामिय । १९ १९ अगामिय । अगामिय । १९ १९ अगामिय । अगामि | (=   |    |        |                  |                    | 73          | 3   | 11        |             |                        |
| हर । १२ आगित्य अगित्व स्म १ १६ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ११ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **   |    |        |                  |                    |             |     |           |             |                        |
| २ १८ समुणा अनुजा , २ १६ नाराज्यें नाराकृत्रें । ३१ २ १ अण्डुल ; स्तुला , २ १६ नाराज्यें नाराकृत्रें । ३१ २ १ अण्डुल ; स्तुल ; , २ १६ नाराज्यें नाराकृत्रें । ३१ २ १ अण्डुल ; स्तुल ; , २ १६ आमानित आपानित ; ३१ १ ३१ अपानित अण्डुल ; २१ १६ आमानित आपानित ; ३१ १ ३१ विष्युल स्तुल स्तुल ; १२ १६ आमानित आपानित ; ३१ १ १६ विष्युल स्तुल स्तुल स्तुल ; ११ १६ आमानित स्तुल    |      | 3  |        |                  |                    |             |     |           | ` '         | •                      |
| 90 व ३० लुण   भूवा   ,, २ १६ तार्युज्यें    | 44   | ,  |        |                  |                    | ŧ۳          |     |           |             |                        |
| २ १ अनुष्य   अनुष्य   १ १ १ अभागित आमाणित   अगाणित   अगाणित   अगाणित   अगाणित   अगाणित   अगाणित   अगाणित   अगाणित   अगाणित   १०१ १ १ अगाणित   अग   |      |    | -      |                  |                    | \$00        | ₹ : |           |             | अवयुरम                 |
| . २ १० १,१८ १८ १८ १० श्रामानिस अप्रमानिस १० १ १० श्रमा १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 3  | 33     |                  |                    | **          | ą   | 15        |             | नारवृत्सम              |
| १ १ २२ अवगा ६ अवस ६ १ १ अवगाविक आयाधिक १ १ १ १ व्यान्त आयाधिक १ १ १ १ १ व्यान्त आयाधिक १ १ १ १ १ १ व्यान्त आयाधिक १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23   | 7  | *      |                  |                    | **          | २   | 3.8       |             | अगमायित                |
| . व है मन्त अव्युक्त . १० १ १ १ थान व्याप्त १ १ १ १ थान व्याप्त व | ,,,  | 3  |        |                  |                    | ₹•₹         | ₹   | २३        |             |                        |
| 24 े १५ है है अभिनास्य , १ २० सर्वन सिंत<br>25 व ३१ - स्वित्वय - निर्द्धाय , १ २० स्वित्वय   १६ १६ स्वरुप्त (हि.स.च्या<br>27 १ १६ स्वरुप्त (हि.स.च्या ) १९ १६ स्वरुप्त (हि.स.च्या ) १९ १६ स्वरुप्त (हि.स.च्या ) १९ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36   | •  |        |                  | -                  | ₹•₹         | *   | 7         | थपगद्धिक    |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **   | 3  |        |                  |                    | , 608       | *   | ₹₹        |             |                        |
| चा १ २४ वह-अस्तिगित्रमंत चानित्रमंत । २ २४ मो ची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _    |    |        |                  |                    | . 15        | 8   | २०        |             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 7  | 17     |                  |                    | ,,          | ŧ   | २५        | [अयलेप]     |                        |
| , २ १६-२ २ फानि मे रू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | *  |        |                  |                    |             | 5   | ₹¥        |             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠,   | •  |        |                  | -14102             | <b>₹</b> ◆5 | ₹   | २१        |             |                        |
| 다 한 한                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |        |                  |                    | , 11        | 3   | <b>?•</b> |             |                        |
| # १३ - देश्या ] - देश्या ] - देश्या ] - देश्य १ १ न वि   स्टेश्य १ १ न वि   स्टेश्य १ १ न वि   स्टेश्य १ न वि   स्टेश्य १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |        |                  |                    | १०ह         | 3   | 35        |             |                        |
| भ रे रह तक्षण , तक्षण का भ रे ४ २ २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 5  |    |        |                  |                    | ,,          | 5   | \$=       | মবিবহ       |                        |
| क्रीस्टाश देव : ११ १ ७ पार्व पीर्व<br>दि १९६ १ ७ पार्व पीर्व<br>दि १९६ १ ६ मार्गे भोगों<br>११४ २ ६६ १ ७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ##   | •  |        |                  |                    | 122         | *   | ሂ         | न           | वि                     |
| िंद रे रे पूर्व कि हर है है है होगों सीयों<br>पूर्व रे प्राचीन स्टॉन्स्ट हर दे रहे हैं । ७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *    | •  | .,     | नद्भ ,           |                    | ,,,         | ŧ   | Y.        | <b>ર</b>    |                        |
| ्रेश र है (है) ए)<br>इस र है (है)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    | _      |                  |                    | ११२         | 3   | •         | पार्न       |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.5  |    | 7.     |                  |                    | ? ? ?       | ŧ   | -         |             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -    | •  |        |                  |                    |             | 3   |           |             |                        |
| रहे हैं रे से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,   | •  | • •    | 4 ×              | ·                  | ११६         | *   |           | হ'ব         | 475                    |
| CE 2 C Gra- Gra- 188 2 22 aft. fall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | _  |        | ·+ = 4·-         | Section .          | 111         | ?   | * 1       | र्ची :-     | किश-                   |

| Ţ.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | [ : ]                                                       |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ः। <sup>प्रश्न कारम</sup> पीतः <b>क</b> ार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72                            | . • ]                                                       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 50 <del>00</del>                                            |                                       |
| स् १२१ २ स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | !संस्कार                      | पुष्ठ की हम पाँक<br>१४८ २ ३४                                | भगुड _                                |
| <b>記記 きれ モ まと 577</b> 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . रहि.                        | ्रे रह                                                      | ₹, €                                  |
| man the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₩ €7                          | • ६ ६ ६२                                                    |                                       |
| the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रंच इ                         | 77 (                                                        | ે, ર                                  |
| عادية في الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹, ₹X                         |                                                             | •                                     |
| ्रा ने देवे <del>उपा</del> र्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रेक्ट्रा                      |                                                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7777777                       | で、 <sup>3、35</sup> 5数<br>数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数 | `                                     |
| ह " रे से विक्ट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र दि.<br><del></del> -        | 166                                                         |                                       |
| ं भारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                             | • • •                                                       | े।<br>विकी<br>हिंदी                   |
| व सायित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2034                          | 25                                                          | ख्यकृत. <u></u>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग आर्जीयना<br>सर्वे           | 7                                                           |                                       |
| 93.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्य क्षेत्र ४<br>सम्बद्धः ४   | \$\$E \$ X-2 'FE                                            | \$0.5                                 |
| 9114 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आई हण                         |                                                             | ं "(राप)।"                            |
| া ই ২০ সালাল<br>শ ই ২০ সালাল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | आ <u>र्</u> दीस               | ्र व्यक्ति व स्था कि                                        |                                       |
| ा व्यक्ति<br>१ हे स्ट १८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हुक्ब <b>ि</b> यं             | ं २४ दन                                                     | . इस, ह                               |
| ्र २ २४ बाहेस<br>१४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t. 2                          | ४ सुझ                                                       |                                       |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भारेस देन                     | 2 7                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | साप्ट्रम्                     | र्वे रे देखा                                                | निर्देश<br>दर्ग                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ą.                            | "                                                           | दम-<br>दि                             |
| १४८ १ ६ भावतंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | इस्में                        | "                                                           |                                       |
| श्रद ६ ६ वस्त उस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आय <b>ं</b> त                 |                                                             | - ~ -                                 |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भाषधंत्र<br>वेदमा वहान्य, हान |                                                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र<br>हेडका                    | 14.                                                         | 37<br>37                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fg                            | 1964 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  | हैं: भरक्यक                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÷ Ţ.                          | 7. E 5 -                                                    | र् अवस्थित                            |
| त्र है हैं उत्पन्न<br>त है है जिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عندشق ساعي                    |                                                             | इक्ट्रहरू                             |
| the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्षाक्ष्य                     | **                                                          |                                       |
| भ १ व्या भारतीयाः<br>स्थापन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | د                             | 5 A VE                                                      | े उन्हें न ब्राह्म                    |
| وتبينيس والمراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मान्द्राव                     | "                                                           | स्थितः हो।<br>दे                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ويتشتان                       | n di karangan<br>Kabupatèn                                  |                                       |
| the state of the s | ting of                       | •                                                           | ₹75°±                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | y * * **                      |                                                             | 3 ÷,                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . * s:                        | 5 , , , , ,                                                 | 9 70                                  |
| The state of the s | م رسيد است                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     | ३ हैं.<br>सिक्किके किस                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                             | * 1. mg                                                     | المنحل فتصرفنوا                       |

| पृष्ठ को      | न्त्रम | 4  | त्तिः | <b>प्रशुद्ध</b>     | गुढ                              | पृष्ट के | ानम | पॅनिः      | भशुङ              | সূত           |
|---------------|--------|----|-------|---------------------|----------------------------------|----------|-----|------------|-------------------|---------------|
| 105           | ₹      |    | १२    |                     | -मङ्                             | 155      | 3   | y          | चाना              | जाना          |
| 11            | 3      |    | ŧΥ    | ٦, ₹                | ŧ 1                              | 335      | ₹   | ¥          | <b>उदायण</b>      | उदयण          |
| 150           | ŧ      |    | 2     | -सिह                | -सिद्-                           | २००      | 2   | ₹\$        | -विज्ञेम          | -विज्ञेष      |
| ,,            | 8      |    | •     | <b>ર</b>            | ₽ <u>q</u> .                     | 25       | ,   | <b>1</b> 5 | 3 <b>₹</b> +      | उद् +         |
| 252           | ,      |    | ŧ     | -विद्वादमा चगिच्छा- |                                  | "        | *   | 30         | उद्धम             | उह भ          |
| ,,            | 2      |    | Š     | क्रवामा             | करवामी                           | 17       | 3   | ₹•         | उददोतृ            | उददोन्        |
| १=२           | ŧ      |    | ξ'n   | उदग्रूष             | उदघृष्ट                          | ,,       | ş   | 28         | जायागु            | जायमु         |
| ,,            | ,      |    | २३    | याग्य               | योग्य                            | **       | 2   | οξ*        | उदद्वणा           | उदुद्रवणा     |
| ₹ <b>%</b> 3  | ,      |    | ٠.    | ष्मार्थ दश्राय      | चामंदि <b>चा</b> र्य             | 31       | •   | 30         | नग <del>रे।</del> | गरो           |
| ,,            | 5      |    | ર₹    | माना जाता           | माने जाने                        | २०१      | 8   | 2          | धाव               | द्याप         |
| \$ <u>₩</u> ¥ | ٠      |    | 38    | उच्यय               | उच्यय्                           | *1       | 9   | 3          | उददृष्टा          | বহিন্তা       |
| १८६           | 2      |    | 3€    | <b>धीसत्</b> थं     | बीसत्थ                           | ,,       | 2   | 20         | ۱, ۱۰             | v             |
| 350           | 9      |    | 28    | [ ]                 | [उडावर]                          | 23       | 2   | ₹.         | ₹, ₹•             | ,.            |
| 155           | ,      |    | 25    | सर्द्री             | <b>मु</b> ट्रुवि                 | २०२      | *   | 20         | १ १०              | 70            |
| १८६           |        |    | 35    | <b>क्रिया</b>       | रस्ती                            | २०३      | ,   | 3.5        | ₹. ₹0             | *•            |
| ,,            |        | •  | 15    | उत्रभणय             | उत्रभणया                         | ,,       | 2   | 3,\$       | t. t              | *             |
| 18.           |        | ,  | 7.    | 3                   | ∍ 9                              | 25       | ą   | ₹₹         | यदि               | गादि          |
| ,,            |        |    | 35    | देखो                | देखो                             | "        | ą   | įγ         | वै। प्रमा,        | वँपाना        |
| 131           |        |    | 24    | दुव्या              | <b>ह</b> का                      | २०४      | 1   | 2,20       | 35+               | उ <b>द्</b> + |
| ,,            |        |    | २०    | भव                  |                                  | , ,,     | 3   | <b>१</b> २ | माग               | +117          |
| ११३           |        | ż  | ₹₹    | 3                   | ર વિ.                            | 79       | 9   | 33         | पटक               | q <b>ç</b>    |
| *1            |        | •  | २₹    | *दिक्               | 'दिश्                            | २०४      | 8   | २३         | प्रम              | सक            |
| 17            |        | •  | 33    | वकान                | विकास                            | ,        | ą   | ভ          | 34-               | 3¢4-          |
| 12            |        | ર  | ŧ     | युद्धि              | য়াঁৱ                            | २०६      | *   | *          | उपशस्             | उपारन्        |
| **            |        | 7  | •     | 'उदि' से '( यह )'   | •                                | , ,,     | *   | ₹≒         | याग               | यायाणं        |
| **            |        | 2  | 23    | ¥                   | ¥ ₹.                             | "        | 7   | હ          | कर                | वर्ड          |
| *             |        | 5  | şο    | 5                   | ર પુત્ર.                         | **       | 7   | \$3        | 5                 | əq.           |
| 151           |        | 2  | 3 5   | युनंश:              | युत्तंत                          | n        | 2   | ₹3         | ,,5               | <u> </u>      |
| 15.8          | •      | *  | 17    | ₹, ₹                | ₹.                               | ' ২•৩    | *   | 2,5        | स्थपुर-           | ≠भगुर,        |
| *             |        | 2  | 33    | 2.                  | ∘্বি.                            | ,        | ş   |            | उम्पेबन्दा        | उत्त्वेवस्वा  |
| 155           | i      | ۲. | ξ     |                     | मुत्तेयव्य                       | , »      | ₹   | 13         | ٠, ٤              | \$            |
| **            |        | •  | 12    |                     | <b>इतिवर्षा</b>                  | , 19     | ş   | 3 %        | उश्यिष्ट-         | द्र(प्र-      |
| **            |        | 2  | ŧ٤    | विद्यार द्वासवरा-   | वरिग्गइन्नाववाहु-                | २०५      | *   |            | उद्गद             | उद्देशस       |
|               |        | ą  | ~.    | निमयग्र-            | त्तियय-                          | . "      | 2   | 3%         | <b>3</b> द्-      | <b>उ</b> नु-  |
| ३हः<br>११्९   |        | 2  | 25    |                     | ડ, ≰ંટી<br>કૃવિ.                 | ₹0€      | *   | 5,83       | **                | 17            |
| 150           |        | į  | 34    |                     | २ १२.<br>ध्य शह्य <del>स्य</del> | ' "      | *   | १४,२       |                   | ₹             |
| 16            | •      | ١  |       |                     | 24 1154-44                       | र∙ह      | ţ   | १६         | ٠, ٠              | ¥             |
|               |        |    |       |                     |                                  |          |     |            |                   |               |

| trees at                                |                                            | [ 4 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ष्ट्रन्ट कोलम पंतिः अस्<br>२०६ १ ११० -  | ाइ .                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 40,48,48                              | ਰੋਟ_ ਤੋਂ `                                 | पट कोलम पनिः अशुः<br>२३, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ***                                        | <sup>२३१</sup> १ १७ केल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | इ<br>शुद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | *                                          | \$35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ** * ** *                               | है <i>स</i> ,                              | े १८ उद्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | थ इत्रुचेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रेश्व १ ०७ ३                            | € fs.                                      | , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "ऊ कह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77 F Fe 127<br>FRR R 20 mm              | ≛ देव.<br>दि                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ न.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ेर्दर है हैं श उद्यू-                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ं - वायय                                | ७इ-<br>उविश्र                              | <sub>२३८ -</sub> ९७ जममा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | उसीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***                                     | * >                                        | २३१ र ३६ मन्या<br>२३१ र ३६ मूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मंख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ु ४० वराय-                              | उन्हें जि                                  | 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नृमि से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भाइना                                   | यगाना<br>यगाना                             | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पर दान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 384.                                  | डह+                                        | Fre the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भगने १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>पदम्</i>                             | दतेन <u>ु</u>                              | १ ३४ देखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · fq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ा ११४ सङ्                               | <b>च</b> र                                 | ३ ३७ धार्म कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दर्गः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| = 4.4                                   | : fq.                                      | : K: , { ( 22. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | भाग का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " ; }; }, };                            | क्षाद्रीत उपकलाति                          | " १ ३४ तस्य <sub>न</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( भर )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| च्या च्या                               | ₹. ३३                                      | " * FY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गेन्यत <b>ं</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , e o                                   | उचयर                                       | -४३ १ ११ गतयान<br>-४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६ उपोध्यान                              | डपान्य:-                                   | भगिमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | णनायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77777                                   | <u>उपोद्धान</u>                            | Y R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रसिन्त<br>स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***                                     | उपद्राप्टन्                                | · • 2 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ਦ.<br>ਬਾਂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " ै ३६ महितः                            | \$¥e                                       | . Y:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | का<br>देखें:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.9 6777                                | - <sup>त</sup> हत ;<br>विया                | ्र रहे । इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हुन<br>इन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ्रेड पूर्व के कि                        | (9.47<br>[7] - <del>Series - 2</del>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . fa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | म <sub>ि</sub> देखी श्रीश्रम्य<br>संस्कृति |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # <b>%</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75Y                                     | केंद्र ह                                   | में के कि क्षा<br>के कि कि कि कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e fa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ***                                     | - 62,                                      | *22 t s: fq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ₹व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्रे स्टब्स्<br>१ स्टब्स्                | ,, ,:                                      | n tipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ृ</b> न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्रे स्टिस्<br>सम्बद्ध                   | ≈ संहरू                                    | • ४६ ६ - अपस्यक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : f;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ** <b>(</b>                             | र प्राप्ति यात्                            | े जासन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भरावय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | ÷ ÿ.                                       | 1 18 (A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | परच्युत्र<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11 7 7 7 7                              | } <i>=</i> .                               | THE REPORT OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>选为数字</b>                             | *· <b>:</b>                                | and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Santa Santa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **E * ** 34.                            | ÷. •                                       | and the second s | िक्रण <b>हेट</b> ।<br>द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 2 - 112.                              | हेरहू.<br>इ.स                              | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | े<br>२ वृक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | त्य <sub>च</sub> ्चार्यः                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 ( |
|                                         |                                            | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |                                        | • , •                                                       |               |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| पृष्ठ कोश्रम पंतिः    | त्रशुद शुद                             | ्ष्ट-३ कालम पीक आशुद्ध शु                                   | E             |
| २६७ १ २७              | राग- रोग-                              | 1                                                           | re<br>re      |
| ,, ₹ ३६               | २ २ न.                                 | 1                                                           | बाड           |
| ,, ₹ ₹                | क्षंबं इतंबं                           | 1                                                           | ft.           |
| २६ँ⊂ १ २              | क'सार देखार'                           |                                                             | <br>कार्यय )  |
| " १३ <b>५</b>         | ર રૃત્રિ.                              | 985 8 88 Y                                                  |               |
| २६६ १ १०              | ( २, ( दे २,                           | १६६ २ २६ २० ६०                                              |               |
| २७० १ ३८              | Y Y 7.                                 | " २ इंद इंद रई                                              |               |
| २७१ २ १६              | वि पु                                  |                                                             | सिमाप         |
| " ૨ ३૨                | ૨ ૨૧ૢન₊                                | जा                                                          |               |
| २७३ २ ७               | ٧ <b>٧</b> .વિ.                        |                                                             | হাল্বিব       |
| २७४ १ ३२              | २, २, ३ २, ३, ३                        | "२१५,१६ उत्त <b>२</b> सी                                    |               |
| ,, ૨ ૧૭               | पवर्तक प्रवर्तक                        | ,, २३८ तीह ती                                               |               |
| २७४ १ १०              | उत्तर उत्तनि ३                         | ३०६ २ ६ इ.ए.यु- इ.ए                                         |               |
| २७६ २ ११              | परध्य विरुध्य                          | ,, २ १७ सोपना सम                                            |               |
| "ર કર્                | ર રવૃ.                                 | ३११ १ ≒ ३ ३ ह                                               |               |
| २७५ १ २७              | क्मी कहीं मी                           | ु १३८ मीम कीः                                               |               |
| ,, t \$19             | २ २वि                                  | ३१२ १ ३३ दक्षिक "हुहि                                       |               |
| ,, <b>२ २</b> ४       | ₹, ₹, ₹ ₹, ₹                           |                                                             | =π <b>t</b> ) |
| " ₹ ₹¥                | स्य स्मिनि                             | રેશ્રેર વર રં રહ્                                           |               |
| २७६ १ ७               | २ २ न                                  | ३१४११६ इ.स.                                                 | मा            |
| ,, <b>२ १</b> ३       | লানাঃ আনা।३                            |                                                             | ŧ             |
| २ <b>५० १</b> २४      | कापटिक सापेटिक                         | देश १ १६ थ. थ. थ. थ.                                        |               |
| » २ ३१                | २ २ ई.                                 | ३१६ ६ ⊏ न स्तीन                                             |               |
| रप्तर २ रू            | ৰাং গাঁৰ                               | ∫ "२१२] कुवर                                                | :पुंक्रि≉     |
| 353 8 5               | नदींप निर्दोप                          | ,, र १३ २७ - २६                                             |               |
| र⊏५२ ३<br>र⊏६१ ३२     | ર ર ૄ.                                 | ₹ <b>२१ १ १६ १४</b>                                         |               |
|                       | লাহ্যা লহ্যা                           | , २ ६८ वि वुंत                                              |               |
| ,, , ≰<br>≾≥> 5 5 5 5 | करदूर ५ं करदूरशस्<br>कारतार्ग करितार्ग |                                                             |               |
| रुच्य १ २४            |                                        | 1                                                           |               |
| ,, 2 15               | २,३ ⊁,३,<br>भेद अस्तु                  | १२४ १ १४ दस <b>ः द</b> शनि                                  |               |
| नदह १ १               | वि दु                                  | ,, २ १४ मध्य सध्य                                           | के            |
| વ્દર કે કર્           | ₹, ∓, ₹,<br>₹, ₹, ₹,                   | " \$ 80 E, 8 E, 8                                           |               |
| ,, 3 35               | देखा कार्तिक देख                       | ्रा २ ३८ ३६, का ३१,०<br>वा ३२८ १ ८ ७३ - १०,०                | हर्द का       |
| ,, ₹ <b>?</b> ½       | यस्मित्र ] क्रांटिय प्र                |                                                             |               |
| -                     | [करि                                   | 362                                                         |               |
| ,, <b>२</b> १३        | ર રવૃ.                                 | <sup>स्स्य</sup> ] ,, १ २६ १,४,१; १,४,<br>३२६ २ २ लेने जाने | , ₹;          |
|                       | •                                      | ं रूप जन जान                                                |               |
|                       |                                        |                                                             |               |

|                     |     |               |                  | L                | ,         |        |      |                      |                    |
|---------------------|-----|---------------|------------------|------------------|-----------|--------|------|----------------------|--------------------|
| पृष्ठ कोत्तम पंक्ति |     | पंचिः         | भगुड             | गुद              | पृष्ट व   | वेत्रम |      | श्रशुद               | शुढ                |
| ३२५                 | 8   | \$ 0          | ₹                | ર ઇું.           | ŝΚο       | 1      | १३   | क्षमित               | शुभित              |
| "                   | 2   | ११            | Ę                | ३ पुंनः          | 11        | २      | 3    | एक वृत्तः;           | वृत्तः;            |
| "                   | ર્  | १०            | Ę                | ર છું.           | ३५१       | 2      | ₹0   | १८४                  | ६७४                |
| <b>રે</b> રદ        | १   | ३२            | दे ४,            | ₹ ¥,             | ३५३       | ₹      | 5    | वस्त                 | वस्त्र             |
| 71                  | ঽ   | 3             | <b>%</b> ⊏       | 3¥               | ३५५       | 8      | 35   | राम                  | रोम                |
| "                   | ą   | ₹€            | श्रम्            | भगु—टी           | ३५६       | Ą      | १६   | गंडअ                 | गंडुअ              |
| ३३०                 | ર   | 33            | कोट्टग           | कोट्टाग          | ,,        | ঽ      | રૂરે | °मत्                 | 'चन्               |
| ३३१                 | १   | 15            | দ্য              | विपा             | ٠,        | ર      | ३७   | ર ે                  | ર હૈન.             |
| ३३३                 | 8   | ગ્રુ          | कोर्त्तिक        | कार्त्तिक        | 22        | ą      | ś.c. | 3                    | ३ न.               |
| ३३४                 | ٠   | ર્હ           | 'वार्षक्य' ने    | •                | eys       | 2      | રફ્  | दिखाना               | दीखता              |
| • •                 | •   |               | '(सिंड)। २'      |                  | 7)        | ą      | ¥    | Ę                    | इ.स.               |
| ,,                  | ٤   | źΞ            | (द्याव ३)        | (विड ४२७)        | ક્ષ્યૂ≒   | 8      | २१   | २६ँ                  | ર્હ                |
| 3.5X                | ર   | 2=            | शिद्देश          | विद्याप          | 71        | ٠<br>٦ | ₹.   | समाचारी              | सामात्रारी         |
| ३३७                 | ą   | र्⊏           | ২                | २ पुंन.          | ३५६       | १      | ξ¥   | ş                    | गट्ट               |
| **                  | ર   | 32            | तो ४             | ती २             | ३६०       | ર્     | ર    | गत्ताडी              | गत्तडी             |
| ३३⊏                 | ર   | =             | मिन्दी           | मिन्त्री         | ,,        | ą      | Ę    | वनस्पति-विदोप        | गोत्तर-भूमि        |
| ₹ <b>₹</b> €        | į   | <b>36,</b> 33 | हे               | दे. स्कन्ययप्टि  | ર્ક્ ર    | ą      |      | वनस्थति, विशेष-      | वनस्पति-विशेष.     |
| 31                  | ર્  |               | स्कन्धमन्        | स्कन्धवत्        | ३६३       | ą      | ξ    | <b>घ्यज</b>          | ध्यज               |
| 27                  | ð.  | 13            | स्त्रभनिगदित     | स्त्रभित         | ξĘΥ       | ę      | કર   | <b>चिं</b> य         | चिय                |
| 71                  | ą   | રફ            | खङ्गिन्          | खड्गिन्          | 97        | ş      | १६   | फका                  | पॅका               |
| ३४२                 | 8   | ર,€           | -क्रांच्य        | -यरंग्यं         | 77        | Ł      | રૂ૪  | गडुन्ती              | गुडूची             |
| 21                  | ર   | રું           | ą                | ૨ વિ.            | ,;        | ą      | ર્ટ્ | 'इन्ड' से 'विशेष'    | गोचर-भूमि          |
| ,,                  | ð,  | 3,5           | ę.               | ર પું.           | ३६४       | ą      | ર્ર્ | प्राप्र; पात्र्य ) । | <b>प्राप्त</b> ) । |
| ર્પર                | 2   | ११            | खरंडए            | न्तरंटए          | 13        | ą      | इ२   | ų.                   | पू वि-             |
| "                   | ঽ   | १३            | खोजक्खलेड        | <b>यम्यत्रेह</b> | "         | ą      | ३२   | Ę                    | ६ न.               |
| 11                  | २   | રૂર           | खलिण             | खलिण पुंन        | ,,        | ঽ      | इइ   | ς .                  | दं वि.             |
| ξΥΥ                 | ,   | રપ્           | হ্               | રન. ઁ            | ٠,,       | হ্     | źŁ   | €                    | ह न.               |
| 33                  | 2   | ξc            | ર્               | ३ वि.            | ३६६       | *      | £X.  | पुं                  | বি                 |
| 21                  | ą   | 15            | Ę                | ३ वि.            | ,,,       | ţ      | १६   | হ                    | ર દું.             |
| ३४ई                 | *   | 3.8           | मंस्कृत्त        | संस्कृत          | ३६७       | 1      | 3    | 'यन-' से '-बाइग्री'  | गोचर-भूमि          |
| "                   | ঽ   | ś             | क्षरित           | न्नारित          | ₹€        | ₹      | 15   | म्ब                  | <b>ग</b> श्रनि     |
| <b>389</b>          | 1   | ঙ             | करना             | कारना            | 27        | ą      | r)   | उपादाम               | <b>उपादान</b>      |
| 11                  | ₹   | २४            | त्रया            | त्रिया           | ३७१       | *      | १५   | पुट्गर्चा            | युद्धची            |
| 3,K≃                |     | १६            |                  | २ न.             | )<br>} ;; | 1      | १६्  | गुजाहिया             | गुंजारिया          |
| ३४६                 | . ₹ | ર્૪           | •                | न् दिन           | ,,,       | 5      | 11   | [ प्रत्यन ]र्रं यसा, | [प्रत्यन] गूँ थना, |
| 31                  | ર   |               | <b>च्</b> रवम    | 'श्रत्यस्        | ; 27      | ۶,     | ગ્હ  | गुण्स्               | गुम्क              |
| n                   | ર   | . ३६          | <del>हान्य</del> | भुष्य            | । इंट्य   | ગ્     | ₹.   | गरुअ                 | गेंद्रथ            |

|   | पृष्ठ के   | क्रम | पंकि       | অসূত্র          | शुद               | पूष्ठ के | ानम | र्गक्त     | <b>भगुद</b>     | गुद            |
|---|------------|------|------------|-----------------|-------------------|----------|-----|------------|-----------------|----------------|
|   | ३७७        | ર    | 20         | गोहल्लग         | गोहिन्छम          | ४२३      |     | २१         | पड्; उत्त २७)।  | पड्)।          |
|   | 350        | *    | ţo         | गवअ             | गोग्रभ            | ۱,,      | *   | 32         | মানি ধ্         | जहु∓ ४         |
|   | 21         | ŧ    | 30         | नचन-            | गोत-              | YŞY      | ,   | 3          | छेवह            | छेयह           |
|   | ,,         | ર    | ३२         | गोसण्य          | गोसण्य वि         | ४२६      | *   | ৬          | दम              | दसनि           |
|   | ३⊏१        | ર    | 3          | थनु             | भगु               | ,,       |     | <b>१</b> २ | ∫छेची           | [ छेन् ]       |
|   | 353        | ŧ    | 38         | सर              | सर १६,            | n        | 8   | 30         | चीत्कार करना,   | नाक छीवने का   |
| ٠ | ,,         | 3    | 13         | हिजना           | हिश्राना          |          |     |            |                 | মধ্ব,          |
|   | \$5¥       | ŧ    | ર          | ٤, ٥, ٤;        | ₹, ७, €;          | 850      | ₹ : | ₹₹, ₹      | र जर्ड-         | ล้ส-           |
|   | ,,         | 2    | 15         | दलाने           | दिखान             | 825      | 1   | 12         | आङ्गलि          | जाङ्गुलि       |
|   | ,,         | ঽ    | વર્ષ       | दे              | दे. गृहिणी        | ,,       |     | २२         | जघा             | जंघा           |
|   | 35€        | 2    | €          | fū              | โล้" ์            | 354      | ŧ   | ₹          | २               | २ न-           |
|   | ,,         | ₹    | <b>१</b> 5 | घिष्पं          | घिष्य°            | ,,       | 2   | 33         | ٥ د             | ₹8             |
|   | 350        | *    | 15         | वह              | वकु—घुन्नंत       | ¥30      | 8   | 35         | दिखाता          | दीलवा          |
|   | ,,         | ঽ    | 28         | € २,            | दे २,             | ¥३२      | ٠   |            | जाडभ            | जडिम           |
|   |            | ą    | 27         | विशेष           | विदेश, प्राम-     | ,,       | į   |            | दे              | जरिलक          |
|   | 35.        | ŧ    | ξ          | र               | २ धुन             | YĘU      |     | ٤.         | <b>ર</b>        | ર ઇું.         |
|   | ,,         | 2    | <b>२१</b>  | स्त्री          | न                 | 35¥      | į   | 25         | 2               | ર વું.         |
|   | £35        | ŧ    | ¥          | राम १, ७        | सुम्रानि १०       | 888      | ર   | 38         | বি              | 'मूब वि        |
|   | **         | 3    | ৬          | [ 'पुरा ]       | [ भुगे ]          | ,,       | 2   | ર્વ        | २२              | १२             |
|   | 338        | ŧ    | 2          | चक्रवर्ती       | चकवर्ती           | ,        | 3   | ٩F         | पपहसुर, ४; व्य  | पयह २, ४, मूड  |
|   | .,         | 2    | 15         | २               | ર વૃ.             | 22.5     | *   | <b>३</b> २ | २, ३            | ٩, १%          |
|   | ३हद        | ŧ    | 27         | दम              | दमनि              | ***      | 8   | 30         | ्रद्धाः पु      | °प्प नि        |
|   | 335        | ₹    | ξ¥         | २               | २ वि.             | , ,,     | 2   | ₹12        | ज्ये <b>प्ड</b> | <b>इये</b> ण्ड |
|   | **         | 3    | şţ         | -चमक्कार-       | -चमुक् हार-       | XXE.     | ŧ   | ২৬         | पचा ४           | र्वचा ३        |
|   | 808        | 3    | ₹.0        | २               | <b>ર વિ.</b>      | 880      | 8   | २ह         | ą               | ₹ <b>प</b> .   |
|   | ¥03        |      | २२         | थायम, तपदुम,    | ध्यन्ति ।, बोडाः, | 445      | 3   | રૂહ        | <b>Ų</b> ΨI     | <b>₹</b>       |
|   | Y. 9       | *    | १७         | चिल्हा, हट      | चिल्लाइट,         | 440      | २   | \$0        | दे              | यूपक           |
|   | ¥•5        | *    | 35         | ाया             | थ्याया            | YYY      | ₹ : | १६, २३     | देखो एव         | (गी) देखें प   |
|   | "          | 7    | 3,8        | वित्तर्हिभ      | विनटिभ            | "        | ₹   | ₹¥         | <b>ξ, १, १३</b> | €, १३          |
|   | **         | 3    | 50         | 2               | २ पुं.            | ४५२      | 3   | ₹12        | चंद १           | मुज २०; १८     |
|   | 3∙₹        | *    | 14-6       | २ 'चिष्पिय' सं  | •                 | YYY      |     | 38         | देखो            | (गी) देखा      |
|   |            |      |            | (۱ ( ۵ ) ۲      |                   | YXX      | ŧ   | ય          | २, २, २         | २, २           |
|   | A55        | ₹    | 6.8        | न्नद            | सुद               | ,,       | ₹   | şγ         | भ्रम्बन         | भःखंत          |
|   | A53        | *    | 35         | रिमान का भारतन- |                   | ¥5€      | *   | ₹ ₹        | सन्दु           | र्यादि         |
|   | 398        | ,    | 13         | १<br>इ          | ३ वि.<br>         | ¥1/5     | *   | \$ 9       | भद्ध            | भेडुभ          |
|   | ४२१<br>४२२ | •    | <b>₹</b>   | द<br>डिम्पक     |                   | YVE.     | ,   | ¥          | क               | रंक            |
|   | ***        |      | *3         | 10+14           | हिम्पक<br>-       | ۸ę.      | *   | ÷ 3        | स्तम्भ          | स्तम्भ्        |
|   |            |      |            |                 |                   |          |     |            |                 |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | [ * ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| हर गट बीचम प्रीतः प्रसूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ृद                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| ल विदेश हैं देश कल्याल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ्रम्<br>स्टब्स्     | हर बारम इसि प्रशुद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | नुब                    |
| हरू। <sup>१६</sup> ४ १ ६ उत् <sub>र</sub> त्रेष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ভিদ                 | 200 S F2 82 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ु**<br>१३०             |
| हेर्स । १ ३५ उस्टेहुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हैं पन              | ४०६ : ४ सहसी हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राष्ट्रको का           |
| तर   । २ १३ राज्य स्ट्राप्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वर्षि, स्युष्ट-हाकि | ~ ° *2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ্রিল কং<br>শাস্থ্য     |
| £5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शहरा,               | <sup>∓</sup> १६ नुरुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ्र १<br>इंडर, १        |
| इंड १६६ १ १० दिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दिव                 | ः ३ नियुद्धीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fam.C.                 |
| तः संरम्भ क्यी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.                  | ्र १६८ के विश्वप्रकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रिवास्त्र<br>रिवास्त्र |
| ा ु ः ।⊏ ददोला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दोन्य               | 745 1 17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E #,                   |
| র্ক প্রে : গ [প্রয়ম]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ('मृद               | १ देश किल् <del>डा</del> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سندار چا               |
| * ** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 C.P.              | े १४ सिविजन्यनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ta fortunate to        |
| प्रति १ १६ परिणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ফরিলি               | yte to a fair and man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ಸಿಗ್ ಜ್ಞಾಕಕ್ಕ          |
| Y : 10 [2]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सम्बद्धाः           | 985 5 25 Grang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | প্ৰথম্                 |
| - १ भी भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ঘিষাত               | \$12 1 1 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.6                   |
| प्राप्त के कि अर्थक के प्राप्त कर कर की कि का कि क<br>अर्थिक के कि का कि क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | មគំ ៖ ) .           | भ र मिसि <sub>रिय</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fa far-y               |
| FE 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | বিহ্না              | १ ६ विविधान्यां वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | िवस विद्या             |
| 4 m 14 4 15 5 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निकासने नामा        | 4 E .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • :                    |
| 1 13 - 1013 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वर्षः 'सम्बद्धः     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4                    |
| रक्ते <i>त</i> ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | al.                 | त्र ते ते तह <b>स</b> ंग्रहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शचैव                   |
| ं दिस् स्थान, इप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FIF                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | australian (m          |
| 1 The a sample strong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F. F. F. 17         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | है स्वयून              |
| 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विश्वद्वितस्त       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er.                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 471                 | ० १ क्षेत्र स्वत्वक<br>४०९ १ केट १०८७ स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>ب</del> ر.        |
| े १ कि विश्वविद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रि हरुहान           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mark the               |
| 11 11 <b>41 1</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | िर्देश करा          | ार १ के के <del>देववार्यक्र</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1747                   |
| के पू<br>स्ट्रेंट के स्टब्स्ट्रेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # <sub>A</sub>      | राष्ट्र १ ८८ हेस्सू १, <b>्रि</b> ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | द <i>ेशमञ्ज</i> ्य     |
| भारत के के प्राचन भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fe forte            | The state of the series of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ्रिकेट्स्<br>इ.स.च्या  |
| - 858 F C-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | `*                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                      |
| *** * ** * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 14                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # # . *                |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * (c)               | سلاملك لاء ما يووا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 Jan                 |
| 927 F & 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | ÷ •= # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| ett to the energy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GM eq.              | * * * * * ##* E*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| The state of the s | • • • •             | 192 1 12 Ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 478                    |
| 198 g q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                   | and the state of t | ar- gra                |
| in fermiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الماد المار معا     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 577 * 58 #74"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.                  | المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Karthaga.              |
| * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · ( = 7                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |

|                         |                              | •                                       | •          |                       |                      |                      |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| पूष्ट की जम पीन         | मगुत सुत                     | 95                                      | टको सम     | र्वनित ।              | erer                 |                      |
| 3.8.6 5 E               | २ रूँ।                       |                                         |            |                       | धशुद्ध<br>देगनि २    | शुद                  |
| 34 c £K6                | 2, 2                         | १ टी १०                                 |            |                       |                      | दम ह                 |
| . 2 2.                  | **                           | પ, રદી ∤્ર                              |            |                       | 31                   | १७                   |
|                         | तुर तुर                      |                                         |            |                       | 18:                  | क प्रकृत             |
|                         | - 3.                         | हरना ५०                                 |            |                       | मायाती               | भाषाः                |
|                         | णयते तेण                     |                                         |            |                       | एजा'                 | वएजा                 |
|                         | ادع. بداند<br>رادا           |                                         |            |                       | ही अप्ये;            | नीचे दे              |
|                         | २ २ ।                        |                                         | *          | ३४ दे                 | नो °पडिबस्तोम,       | ð. [ "d              |
|                         | टाम झ्या                     |                                         |            |                       |                      | कृत्या-              |
|                         | भेडा याड                     |                                         | ٠ ۲        | ₹° °1                 | रक्षा                | ণংয়                 |
| 886 6 33.48             |                              |                                         | ₹          | र⊏दे                  | पक्तिव्य-            | दैविकी               |
|                         |                              | थविगमन "                                | ą          | १३ प                  | น <mark>้</mark> ส์ใ | पार्वती              |
|                         | - '                          |                                         | ₹ ₹        | २८ ह                  | पिन्                 | हें पिन              |
|                         | 4                            |                                         | 4          | १६ २                  |                      | ₹ %.                 |
|                         | रपनापण 'तन्।<br>रपनापण 'तन्। |                                         | 2          | ३० सर                 | :                    | नुर                  |
|                         | `, 4.4                       | स्तप्यत ४६४                             | ٠, ١       | <b>१</b> \$ १         | ():                  | ₹₹)                  |
|                         | i qi                         | <b>५</b> ६६                             |            |                       |                      | जिसमें               |
|                         | नारन दुला                    |                                         |            |                       | _                    | पण्णति               |
|                         | रण दियस                      | T \$00                                  |            | ३१ धा                 |                      | भार                  |
|                         | ir 447                       | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |            |                       |                      | सूम्रानि प           |
|                         |                              | 7 ₹ • 5                                 |            |                       |                      | धारन                 |
| ,                       | াই বারা                      | ₹•३                                     |            | १६ धुन                |                      | धुनना                |
|                         |                              |                                         |            |                       |                      | લૂતત.<br>૧, ૨, ૧     |
| 111 > 1c 4              |                              | 204                                     |            | ह धुरन                |                      | ६, ॰, ६<br>धुरन्धर   |
|                         | ष १प                         | <b>\$</b> .,                            |            |                       |                      | ব্যাত<br>বিয়াত      |
|                         | ં જા                         | ۥ=                                      |            |                       |                      | १५/<br>१६डिय         |
|                         | बगुर हरगुः                   | τ `                                     |            |                       |                      | য়োরণ।<br>[ প্রবিশ্য |
|                         | क्वाय द्वार                  | र ११०                                   | ŧ          | ₹ <b>5</b>            |                      |                      |
|                         | and the                      | तः                                      |            |                       |                      | : <u>.</u> .         |
|                         | नर्गत्र दुस्ती               | त्त्र (११                               |            | ६ ५५ <u>५</u><br>२ आक |                      | रुप्परात्र<br>गि     |
|                         | # 3, \$ F77                  |                                         | • •        |                       | -                    | प<br>भौज्यि          |
| 1 m 4 m 4 m 2 k         | क्रांश्चर वर क्रमून व        | म पत्र के देशक                          |            |                       |                      |                      |
|                         | पत्र के कल्ल में पहुं।       | 1816                                    |            |                       |                      | पुनः<br>भागं ]       |
|                         | **                           | £12                                     |            |                       | , ,                  |                      |
|                         | ⊋ fz.                        | . \$21                                  | ; ;        |                       |                      | d.<br>N.             |
| 7±3 5 68 5<br>→ + 26 (4 | 74.2                         | ٠ `;·                                   | <b>ર</b> ક |                       | ą<br>fi              |                      |
| 4E3 4 15 4              | 7.2                          | **                                      | ÷ ,        | 755.                  |                      | feat                 |
| · · · · ·               | ર ર                          | <b>\$23</b>                             | ,          |                       | •                    |                      |
|                         |                              |                                         |            | ,                     | ٠,                   | ₹₹.)                 |
|                         |                              |                                         |            |                       |                      |                      |

|                                      |                              | • •                                     | <del></del>              |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| বেলি ময়ূৰ                           | शुद्ध                        | पृत्र कोत्रम पंतिः ऋगुद                 | शुद्ध<br>बद्धिः;         |
| २१ प्रत्यतिथन                        | प्रत्यथिन,                   | ७३१ २ २ वहनः                            | वाल;<br>२ मेरडा          |
| ३० प्रत्यव±त                         | प्रत्यव <del>+</del> न्      | ৬३२ १ १ २ माडी                          |                          |
| · ·                                  | <b>२</b> वि.                 | ,, ર ર ધ                                | પ્ર <del>કુંન</del> .    |
| <u>१५</u> २                          | <del>नुचन्</del> चदचार       | હાપુર ૧૯૨                               | ર વિ.                    |
| २⊏ मुप्पन्छयार<br>३६ पग्रातीम        | प्याई नीप                    | ,, २ ६ भासिन्                           | भाषिन्                   |
|                                      | दिना<br>दिना                 | <b>७३</b> ७ २ ४ पिंड                    | °विड                     |
|                                      | भिडडी ग्र                    | ७३⊏ २ ३२ सूर्यी                         | मुर्देश                  |
| ६३ भिडडीमी                           | अनुव्रजिन <u>्</u>           | ७४० १ ११ रोग-                           | <b>भं</b> ग              |
| ् धनुप्रजित                          | अनुत्रासम्<br>[ ब्रह्येयणा ] | " १ ११ ताप-तिल्ली;                      | ति <sup>ल</sup> नी;      |
| १ ११ [त्येपणा]                       | हाड-विदेष<br>कोड-विदेष       | ", • २≒ छोटापत्री                       | हाँडे पत्नी के दुल्य     |
| र् श्रीट-विशेष                       |                              | अपर १ १५ पीटिका                         | पीठिका                   |
| १ १⊏ २,३०                            | २, ३१                        | 2 28 1                                  | বি                       |
| ६ १६ देल-गुल                         | हरून-मृत्र<br>पडिसारीग्रदि   | . 4 44 1                                | ર દું.                   |
| १ ४ जीमानिस्रदि                      |                              | ું કે કે પ્ર                            | ५ दुंन.                  |
| १ २० पडिसाहरणा                       | पडिमाहरण<br>१ केरेन्स सम्बं  |                                         | ४ वि∙                    |
| १ ३० (१) में 'परदा;'                 | शिरोबेष्टन, पगडी;            | ७८७ १ २५ प्रस्टा                        | <del>पृच</del> ्छा       |
| ર વર્દ્દ ૧,૫,૧,૬                     | ર, ૫, ૧, ૩                   | ∗ वर्ष प्रय                             | पृष्                     |
| २ ३⊏ पदास                            | पदाप न                       | ,                                       | इप,                      |
| २ २३ परमेचि                          | पत्र्यंति                    | a au प्रति-                             | વૃચિ-                    |
| ६ ६ पप्पोत्ति                        | पण्गेति                      | ാ മാ ത്രജ്ജ                             | पृथियी-                  |
| ६ ६≒ प्रयोहय                         | पदोहय                        |                                         | <b>प</b> ीसरेहि <b>ँ</b> |
| १ ११ प्रमीत                          | प्रमित                       | ७४७ १ २४ स्थानहाइ<br>- ७४८ २ २० ३       | ३ न.                     |
| २ २६ परेक्टन <u>े</u>                | परिम्र <u>न</u> र            | F                                       | <b>ए</b> क               |
| २ २६ पाक्रीडिनृ                      | परिक्रीडिनृ                  |                                         | 'पंडरांश                 |
| च् ३७ २,१०,                          | ٦, १, ू                      | r ° 1                                   | [ँकाण्ड ]                |
| १ १५ नायंगरे-                        | वाच्च परि-                   |                                         | [ਾਫ਼]                    |
| २ १६ परिपामिक                        | पारिणामिक                    |                                         | पूर्व-<br>पूर्व-         |
| : १ १४ परिष्णक                       | परिपूर्णक                    | ***                                     | 'रह पुं                  |
| २ ३२ परिचड्टमाण                      | परिच हुँ माण                 | -,-,                                    | दूह्य                    |
| , ६ ६ परिसाइयाण                      | परिसादियाण                   |                                         | ξ, ο                     |
| . २ १२ ह <sup>न</sup> -              | ह पूंन.                      | ey= २ ३३ ई, ई<br>                       | ξ, υ                     |
| ् २, ३, करना।                        | नुमी दला।                    | ७५६ ११७,१ <b>५</b> ६,६                  | र <sup>,</sup><br>न      |
| ং ২২ [মলব]                           | [ प्रवृत ]                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •<br>•=                  |
| ० १ २६ माडवा एतुर्व                  |                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | करम्                     |
| ২ ২ ৪ সাকুল                          | प्रा∓ृत                      | ० ३७ दश                                 | दड्दा                    |
| <ul> <li>३ १ ६४ देखी पागड</li> </ul> | देवी पागय<br>पालितिशा        | ,, , ,                                  | दह्दा                    |
| ११ ४ पालितिअ                         | पालात्त्रश<br>पार्वेन        | ्री ५ भवि                               | মূৰ                      |
| , ११४ पाचन                           | पाधन                         | 33 6 2 200                              |                          |

| पुष्ट की    | am i           | n filer | धराद                        | যুদ্ধ !                       | कुछ क       | ोलस    | र्वंक्तिः  | चगुद             | शुद्ध               |
|-------------|----------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--------|------------|------------------|---------------------|
|             | शन<br><b>२</b> | ₹       | ण्यु×<br>[इ.स्पर्था]        | ुष<br>[स्पर्धा]               | _<br>       |        | 8          | मलयज             | मालप                |
| -           | 2              | २<br>२० | स्परा<br>स्परा              | स्पृश्                        | 588         | è      | <b>१</b> ३ | राजपि            | गर्जी               |
| "<br>"      |                | 9       | रपर्।<br>किरंचित्रक्ष च     | रिष्ट्रप्<br>किम्मीरं विश्वलं | -YE         | ŧ      | 20         | भीपधि-           | श्रीपधि-            |
| 909         | ţ              | G       | कर । चर्राल च<br>बोगिम्मीलन | व बोगिल्लं<br>व बोगिल्लं      | 520         | ,      | 20         | देश              | देश विशेष           |
|             | _              |         | वसराम्बाटस<br>°सिरि         | च नागरल<br>सिरी               | 1           | ۲<br>۲ | ₹8         | (g))             | رم (ع)              |
| ખ્યદ્       | ₹              | २७      | ।सार<br>°दीपिका             | ।सरा<br>"डीपिका               |             | ٠<br>ع | -          | रः<br>माहलिंग    | मा <b>दु</b> र्लिंग |
| 999         | 8              | ₹₹      |                             |                               | ন্ধ্য       | -      | <b>१</b> ३ |                  | सम्बारम<br>२ पुत्र  |
| 17          | ₹              | २२      | वंभणिका]हलाहल               |                               | 5           | *      | 2          | ۹                |                     |
|             |                |         | जदर्                        | कीट-विशेष;                    | न्दह        | *      | २२         | मयूरक            | मायूरक              |
| 94.0        | \$             | ₹€      | चने के                      | चने की                        | 205         | ₹      | રફ         | 'राडवुं'         | 'ধারবুঁ'<br>        |
| 928         | ۲.             | ₹¥      | 'वियण                       | वियण, वीयण                    | 400         | २      | ₹₹         | राजा,            | एक सन्न,            |
| "           | \$             | ३४      | याजनो (१वि)श्रयी'           | ' वाजवीश्रय्मी''              | ニュ          | ÷      | ₹¥         | ۹ -              | ર્યુ.               |
| PC.         | २              | 35      | শ্ব কা                      | भ्रूका                        | 550         | ţ      | 10         | ज्थेप् <b>ड</b>  | ज्येन्ट             |
| ७⊏६         | ર              | ₹ሂ      | २                           | ગ્ન.                          | 228         | ₹      | २०         | नृत्य,           | मास्य,              |
| 955         | ŧ              | ŧ٧      | दुङ्गासञ्जहा-               | हुदुकाञुकामञ्जक-              | 5हर         | २      | २०         | २                | ₹ पु.               |
| 950         | *              | * *     | दे €,                       | दे ७,                         | 558         | *      | 5          | १ देवलाक,        | ३ एक देवले          |
| ७हर         | ٠              | 5       | देलो भूद                    | देखा भुद                      | ∣≂হৼ        | ঽ      | ٧          | सम               | सक                  |
| षहत         | ŧ              | 33      | कप्प                        | कच्यु                         | ,,          | २      | ११         | भ्रम-चंद्र;      | ग्र-मंबर्दः         |
| <           | ŧ              | ٥, १    | - অক্বর্নী                  | चक्रवर्ती                     | 532         | 2      | ąφ         | दस ७, ३४         | •                   |
| 1,          | ર              | 3       | <b>ર</b>                    | २ न                           | 600         | २      | ₹¥         | ર                | २ स्त्रीन-          |
| 5.3         |                | 13      | भागक्य                      | भागवय                         | <b>७०</b> ३ | 2      | 20         | <b>ह</b> ैरथ     | 'हत्थ               |
| 5.4         |                | ŧ       | परिचाम-                     | परिभागा-                      |             | ÷      | 12         | चार;             | चोर;                |
| 50\$        | ₹              | રે      | भोमधीमवादा"                 | भीमभीमयावा"                   | 883         | 8      | 30         | यंदणा            | धेइणा               |
| ,,          | 2              | 80      | मृति,                       | ન્ટ્રતિ.                      | 283         | 2      | 44         | ₹                | ą <u>ģ</u> .        |
| 5.5         | 1              | 38      | [ गित्तक ]                  | [दै. भिसक ]                   | हरई         | *      | 3          | f <del>3</del>   | ġ                   |
| 1,          | ₹              | 31      | मिलिंगात                    | भितिमार्थन                    | ) "         | ₹      | 35         | ಕ್ಟ              | चच्छ                |
| 5.5         | 8              | ₹.      | <b>मिल</b> श                | मियज्ञ                        | 313         | 2      | ¥          | "बेबड्ड' स '( टा | अपर के पट           |
|             | *              | 33      | भिनगोभि                     | भिसिशोमि                      | 1           |        |            | ۲۰)٬             | में पदो।            |
| 515         | *              | ঽ৩      | मस्टिनण                     | मस्तिनन                       | <b>ह</b> २० | ŧ      | 14         | ₹                | २ पुनः              |
| 518         | Ł              | २६      | '२ मबेहित' से               |                               | ERY         | २      | 5          | 54               | Ξ¥                  |
|             |                | •       | '(पाप)'                     |                               | ,,          | Ŕ      | ٠,         | <b>२</b>         | ২ বি.               |
| <b>=</b> 2. | *              | 2       | इ देश्व-                    | इष्ट.देव-                     | 1 ,,        | ą      | 80         | 3                | ₹Ý.                 |
| द्धदर       | 3              | २२      | समेनिकी"                    | मेनिक्दा''                    | . E₹        | ŧ      | 12         | ¥                | ¥ 9.                |
| <b>₹</b> ₹  |                | 72      | भंदोगण                      | मं दोशण                       | ) ,,        |        | <b>†</b> = | 9                | ૭ ત્ર.              |
| <b>€3</b> % | ₹              | 15      | **,                         | ξY,                           | . ६२७       | ŧ      | २६         | ર પુ-            | 4                   |
| द₹३         | 2              | ₹\$     |                             | ર પૃ                          | 1 6 3 0     | ₹      | ₹€         | ર                | ર 14.               |
| ⊏₹•         | ŧ              | ર્      | मनिणगागृह                   | मणिनागगृद                     | ' ह३२       |        | र⊂         | বদাৰ-            | वजाय-               |
| 515         | *              | 11      | एशवन                        | रेपवत                         | ६३७         | ŧ      | \$0        | उत्भवाण          | बुक्समाण            |

A Septential of the second

|                                                     |                         | _                                        |                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                                                     | [ 83 ]                  | •                                        |                            |
|                                                     | _                       |                                          | সূত্ৰ                      |
|                                                     | पुन्ह के                | त्मम वितः अगुन                           | विन्तुसर                   |
| ह दोत्स दीन प्रगुड<br>इ. दोत्स दीन प्रगुड           | €⊏€                     | ₹ 3 lages                                | विस्कुरण                   |
| 3'E                                                 |                         | १ ६ विस्कृरण                             | ₹                          |
| ₹ <del>-</del> . •                                  |                         | ۶ ۲۲ <sup>څ</sup>                        | २ वि <b>.</b>              |
| ४० ५ ६५ जुल्ला                                      | ξ1, P)                  | ર જ⊏ લું                                 | चि <b>लु</b> ष्यमाण        |
| भूषः १                   । स्वरूप्त साराच्या स्वरूप | FIAR WILLIAM            | २ ३५ विहुषंमाण                           | विवर्क                     |
| EV                                                  |                         | : १ द१ <sup>। ध्यावर</sup> े             | विश्वड.                    |
| ;; <u> </u>                                         | तन।                     | ्र टुट्टी विवस                           | विवरीरी<br>-               |
| ह¥द ` ' ' <b>~</b> चीर                              | 7,21,10                 | क्ष्य १६ विषसीही<br>इ.स. १६              | • जाव                      |
| हरू ।                                               | द्राणय                  | ० २२ भन्नाव                              | <sub>ज्ञदानी</sub>         |
| EX= 1 12                                            | न-गरः                   | 23 24141                                 | दन, जंगहः (                |
|                                                     | र्ञताः 🤻                | ्र <sub>१</sub> ⊏ वन, ( <sup>जगर</sup> ः | অনিমাল                     |
| EXX                                                 |                         | ,<br>१९११ ६० व्यतिसम्ब                   | विबोह                      |
| EX3 fi                                              | য়েঁছে;                 | ं ३२ विवाह                               | ['क्त ]                    |
| ह्यूप १ व्यं वासी;                                  | र् वि∙                  | ু (ফে                                    | हेचो विस-न्न               |
| हथ्य १ ३ च्यास्ति ।                                 | <u>ব্রুমিন</u>          | , दे हैं को बिसन्न                       | वृंन                       |
| , ६ ६० विसास                                        | Ę c                     | year t = A                               | वि÷सन्                     |
| ; ; ¥ €₹                                            | विद्योमिज्ञाः           | , १६ विस्युर्                            | ij                         |
| C1                                                  | चिटलिय                  | 2004 2 23 q                              | उ<br>राजा                  |
| ्रहेश्ह ३ ३ विद्यालय                                | पडंडिंद                 |                                          |                            |
|                                                     | <b>टपन्नर</b>           | ्र इंड विहास्तर                          | माण ।वहारण<br>ग्रम्य की एक |
| # 83 sauce                                          | विगिच-                  | र प्रावकी                                | चेदाध्य                    |
| ं हर्द्ध र १२ विक्य                                 | विग्तुच                 | ,= चेराज्य                               | चिदारण                     |
|                                                     | विदेष                   | च ६५ विद् <b>र</b> ी                     | ₹ ₹,                       |
| ्रह्म, ३६ स्टिप<br>इ.स. २ ४६ स्टिट                  | चिद्                    | , 2 = 3 t.                               |                            |
| E \$ \$ " " " <u>" " " " " " " " " " " " " " </u>   | 'पुरी                   | ँ <sub>२ ३०</sub> वज्रात्य               | विश्वाली                   |
| हर्दः १ १६ पुरो<br>१ २६ आदर्वे                      | ग्राटवी                 | 지 않는 필요(이                                |                            |
| ाः                                                  | विज्ञा वरिष्टा          | ्र <sub>०</sub> ०३ १ वसायः               | ું<br>કર્ય                 |
| if the second                                       | z वि.                   | , ; ;                                    | न क्याप                    |
| E\$E 3 3 3                                          | एक २                    | <sub>१०२</sub> ळ २ २४ व्यक्तिय           | <sup>4</sup>               |
| 77 - 3 - 3                                          | বি<br>০—                | 1650 S SE C.                             | ٠ <u>.</u>                 |
| र <sup>ुप</sup> दिप                                 | विषा<br>———ि            | ا ودوو ت <sup>ت ق</sup> ع                | संकिंशः                    |
| हण्य १ १ विष्टि                                     | <b>वृ</b> ष्टि          | 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  | चनाउ-                      |
| " 5 58 <sup>3,3</sup>                               | ६७<br>न्द               | 1) a ay same                             | ্ষিক_;                     |
| ্য বি                                               | न<br>न                  | 9000                                     |                            |
| ,= वि                                               | न<br>विनोद-             | 3                                        | লৈ -সম্বাধ বসংগ            |
| क्ष्य १ ३१ विनादिते-                                | •িয়                    | रंडन र है जिल                            | हर्ह संस्ट्रह              |
| 6 5 4 5 5 T                                         | त् <del>न नर्</del> शिम |                                          |                            |
| हुडून हैं।<br>हुद्धा च हुई विषकारस                  |                         |                                          |                            |
|                                                     |                         |                                          | c                          |

| कृष्ट कोलम पक्ति असुद सुद कृष्ट कोलम पक्ति असुद सुद |                 |               |               |            |                  | বাস                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------------------|----------------------|
|                                                     | त्रगुद्ध<br>विभ | सुद्ध<br>विसे | -             |            | त्रगुद           | गुद्ध<br>भादि वस्तु, |
| ₹0¥0 ₹ ₹                                            |                 |               | १०६१ १        | 14         | ष्ट्रादि, वस्तुः |                      |
| ,, २ २०                                             | मगच्छह          | संगच्छह       | १०६५ २        | 14         | समुद्भृत         | समुद्रभून            |
| १०४२ १ ३०                                           | सम्द            | समृह          | १०६५ १        | २३         | Ę                | <b>६</b> न.          |
| १०४१ १ २४                                           |                 | शिड्घानक      | १०६६ १        | ঽ৩         | 3                | ३ एं.                |
| 6023 5 60                                           | सचोदय           | में बोर्य     | ११०० १        | १ह         | स्वयम्-          | स्वयम्-              |
| १०४६ १ ३१                                           | १ जाडना,        | १ ओड़ना,      | \$ \$0 Y Z    | <b>1</b> 5 | - ,              | समुद्र;              |
| ,, ર ₹૪                                             | २               | ર ૄ.          | ,, 7          | २२         | दिम्ना-          | दिशा-                |
| १०४३ १ २६                                           | सधुमर,          | मंधुमर्;      | ११०६ २        | ₹१         | Ħ                | g -                  |
| ., ર ૧                                              | सनवेद,          | सन्भेड,       | ,, ર          | ₹७         | °ट्टसिद          | °ट्डमिद              |
| ,, ર ૭                                              | मनाह;           | सनार,         | ११०७ २        | ₹¥         | -ध्ययेश्व        | -व्योज्ञ             |
| ,, २ २६                                             | सजीग,           | संजोग,        | ११०८ २        | 23         | ( पडम ह, हर )।   | अपर की पन्टि         |
| १०४६ २ ३३                                           |                 | संवरिक्ष      |               |            |                  | में पड़ो;            |
| १०४७ १ १                                            | संपरिपृत        | संगरिवृत      | १११० १        | <b>1</b> 5 | २                | ર વું.               |
| ,, १5                                               | বা              | जो            | , २           | २०         | सर्=मर्          | सद=सर्               |
| १०५६ १ १६                                           | संप्रय          | संप्रेष       | १११६ १        | 3 ફ        | हेस्त            | डेग्वो               |
| ₹0 <b>६°</b> 0 २ २२                                 | पर्नन           | प्रशन         | ,, ₹          | ३५         | संदाध            | संयोव =              |
| ्र∙ईरर ४                                            | भागपिया         | व्यरहर्षियो   | ,, >          | 5          | ą                | ₹ <b>q</b> .         |
| १० इंश्स १८                                         | समोध            | संभोत्र       | १२१७ १        | 14         | -स्याहिक         | -स्यादिक             |
| ું, ₹ ३₹                                            | संप्राजित :     | संमाजित       | ,, ≺          | ₹₹         | ₹\$ <del>-</del> | कवरू <del>-</del> -  |
| ٠, २ ३5                                             | संबाह्य         | संगील         | १११५ र        | ₹₹         | १६ ५व            | ₹ξ,                  |
| 1. EV 2 15                                          | सवहय            | संबद्ध        | ११२४ १        | ₹          | ओ                | जो                   |
| १०६८ २ १०                                           | सं∔सिच्         | मं+मिच्       | · ,, ?        | <b>?</b> ¥ | •                | <b>३</b> धुंन        |
| ,, ≎ ३⊏                                             | 54) I t. 0,     | ₹, ७, ५ )   ४ | ११२६ २        | ঽ          | ¥                | ¥ 귀.                 |
| १००४ २ २                                            | ર               | २ पुन.        | ११२७ २        | ₹⋴         | ₹                | ₹ď                   |
| १०७३ १ ३६                                           | °वास,           | "र्चास,       | ,, ?          | ₹\$        | ર                | ર ઇ.                 |
| ,, <b>१</b> ३३                                      | ामार            | भनंद          | 2255 2        | ₹₹         | नपुर             | नू पुर;              |
| ,, ₹ ₹5                                             | <b>ि</b> श्वारम | °ग्निइम       | ,, ٦          | ₹¥         | 'देव <i>रूड</i>  | "देवीकृष             |
| ,, 7 6                                              |                 | स-सम          | ११३० १        | ŧ۲         |                  | वर्षा                |
| १००५ १ १३                                           | . मनु जय        | मनुं जय दु    | ११३३ १        | 33         |                  | ब्रामुक              |
| १०⊏१ १ १                                            |                 | समर           | ११३७ २        | ₹∘         | भारतियो          | उल्मर्वियां*         |
| <sub>31</sub> ₹ <sup>२,5</sup>                      |                 | ર્તિ.         | ११४२ १        | 10         | एक               | <i>य्</i> कर         |
| ,, ₹ ₹3                                             |                 | सर्वतंत्ररण   | ,,, २         | ₹₹         | **               | 11                   |
| " s 45                                              |                 | ३ स.          | <b>११४३</b> १ | şş         | झथ               | धर्यों '             |
| forth a fa                                          |                 | हेह-समिण्डिं, | SSAL S        | 38         | ¥                | ४ स्त्री.            |
| १ <b>८८</b> ४ २                                     |                 | fi .          | ११४५ २        | \$4        | शुभा             | शुस्मा               |
| १०⊏६१ १३                                            |                 | समर्मः निश    | ,, २          | रज         | सुंस-            | सुसु-                |
| 6-5- 6 31                                           | चिन दा          | निन ही        | रस्थ्हर       | ₹          | ধ                | <b>ሂ 3</b> -         |
|                                                     |                 |               |               |            |                  |                      |

ī

A Same

प्रन्ठ कोज़म पंक्ति शुद्ध भगुद য়ুদ্ १९८ कोलम पंकि अगुद ओक्समाण (ग्री) ओक्खमाण १२२६ २ १२ खड्गपुरी सद्भपुरी ११६० १ ओघाययण 80 अोघययण 23 2 বি ġ उद्वेग: ११६२ २ ११ उद्वेग; १२२६ २ २४ शुश्रूपणा शश्चपणा फर्णलोचन ११६४ १ Ę फणलोचन १२३० १ 33 ( कुमा ) ( कुमा ) १६ नाति: 2 जाति है १२३१ २ Ξ मुक्कं मुक्क ११६६ २ ¥ मुंडल कंडल 30 सेणिञा १२३३ १ सणिया एक सी १२ एक सीं सेत्तंज Ľ सत्तंज २१ कपर उपर १२३४ १ ३३ निर्मित निमित ११७१ १ 28 चंड चढ ς ર ર પું. 17 ११७२ १ ξ ঽ र्वाचर्वा वाचित्री ŧ٤ १२३६ २ Ç, पक तंदु ३२ 80 ŧ तं हु३२ v १२४० १ योक शाक 3 8 ११७३ २ न्नार-भूमि; न्ना-रम्मिः १ शोभने ३३ १ शोभाने 20 ११७% १ न्तराव खराव १२४३ २ 25 देखो दैग्दो 30 जन-स्य, 1 डेन-ख, १२४१ २ २३ -स्वामी -स्वाभी २२ ঽ सम्बत्त ,, सम्बत्त ३२ ২ বি• ર \*\* 35 वि. २ ११७६ २ पुंन ŧ٧ पुन १२४६ १ कर्म--₹€ दम--१ ए०५ १ जायद् भ-٩Ę जायर्घ-हैं सने की ર हँसने कि चर्य: ११८६ १ 3 Ę चय: हिंडोलण १२४७ २ दिडोलण स्री 35 **११**६३ २ म्द्री १२४न २ प्रथम जिन ¥ जिन चित-1 4355 38 বিলìΥ यांदि चदि 'z:' ११हह २ ŧ۵ ۲, হত १२४६ १ अंग-इंद अंक इंद मुँह १२०० १ રશ न्ह ę vs न्ँटो चंदी यथार्थ १२०१ २ ¥ दयार्थ १२५१ २ ŧ ৰিঘ্ন-दिरत-निर्प्य नग 2 १२०२ १ निप्रन्य 5,0 ,, ŧ 3 ŧ दुँचा १२०५ १ उँचा १२५४ १ 34 धनुष्यतक धनुपतक मूर्प; 23 ₹ मृतः; ₹ १२४४ १ वाङा १२०७ २ यान विद्यी २१ डगी ३१ २ ,, मुन्दर मुम्दर नेशीधिक ŧ۲ ₹ नैशोधिक १२५६ १ ર करने के दर दे १२०५ १ 38 -यात्र, -होस, १२४= २ ŧ दुनि: मनि: तुष्दि=दर्ग्य नः :5 १२११ २ तुष्टि; ब्यापरीश १२४६ २ 3,8 थापतेश Ę यःत १२१३ १ यान ₹5 Ę बार्यामय व्यवस्य दिष्यगा, ŧ १२ द्रिव्यमा, ĮĘ. fī १६६२ २ 1 ₹ ٠, यर, CK, ¥,

१६६३ १

१६६४ ६

१२६७ २

१९७२ १

. १२३६ २

दुस्प्ट ₹٧.

-चिह

-77 1.7

দুহেরা; ٦٤.

+स्पंग

33.

١Y

इस्टि

-[चद

र्दंग:

+ध्यंम.

----

ভয়নুত

बरना ।

उन्मृत

उन्∔सुभ्

-इन्हर्य र-

र्यभाषा

उपमंहिर्दि

उरत्र

द ना ।

उन्दरन

-इन्हर्ग्डर

उपमंहरिड

उन्मिम्बर्

उन्+सन्

32

٦¥ ₹

3

۲Ę

٤ ₹

39

१२२० १

१६२२ १

\$ 7778

१२२४ १

₹ **₹**′2



# निवेदन ।

इसी द्वारे में श्री**राजेन्द्रस्**रिजी का व्यक्तियानराजेन्द्र-नामक कोप का प्रथम माग प्रकाशित हुन्ना चीर चामी दी वर्ष हुए दुएका फ्रान्टिम भाग भी बाहर हो गया है । यही बड़ी खाठ किल्टों में यह कोष समाप्त हुआ है । इस संपूर्ण कोष का मुन्य २६८) रूपये हैं जो परिश्रम भीर प्रनय-परिमाण में अधिक नहीं कहे जा एकते । यद्यीय इस कीप की विस्तृत ब्राजीवता करने की न दो पट्टेंग जगह है, न ब्रावम्पकता ही, तयानि यह कहे थिना नहीं रहा वा सकता कि इसकी तच्यारी में इसेंज कर्ता और उसके सहकारिकों को सचमुच बोर परिश्रम करना पढ़ा है और प्रकाशन में जैन श्वेतान्यर सुंद को मारी घन-व्यव । परन्तु होद के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कृती को सरफता की भरेता निष्कणता हो अधिक मिनी है और प्रकाशक के धनका भारत्याय ही विदेश हुका है। सरकता न निजने का कारण भी स्पष्ट है। इन प्रन्थ की घोड़े और जे देखने पर यह सहय ही मालम होता है कि इसेंग्र कर्ता की न तो प्राहत माराक्रों का वर्गत ज्ञान था और न प्राहत मन्द्र-बीप के निर्माण की देवनी महत्र इच्छा, जितनी जैन-दर्मन-मास्त्र झीर तर्ब-मान्य के विषय में आने पारिटल्य-प्रख्यादन की धन । इसी धन ने श्वरने परिश्रम की बीग्य दिशा में ले जाने वाली विवेश-सुद्धि का भी हास कर दिया है । यही बारख है कि इस बाद का निर्माण, नेवल पनहत्तर में भी कम प्राकृत कैन पुस्तकों ने ही, जिनमें प्रार्थनागधी के दर्शन-विभवक प्रेची को बहुतता है, ब्राधार पर किया गया है और प्राकृत की ही इंदर मुख्य गाएगाओं के तथा विभिन्न विपर्धे के इन्हें है ने तथा जैनेतर प्रत्यों में एक का भी उपयोग नहीं किया गया है। इसने यह बीप ज्यापक ना होकर आहुत भाषा का एक्टेकीय कोष हुआ है। इसके दिवा प्राकृत तथा संस्कृत क्रस्यों के विस्तृत खंडों को फीर कहीं २ ती। छोटे-पड़ें कर्तपूर्व मन्य को ही चकतरम के स्था में टर्वृत करने के कारम प्रख-संख्या में बहुत बड़ा होते पर भी शब्द-संख्या में उस ही नहीं, परिश्र आधार-भूत प्रेयों में आये हुए वर्ड गुजब्हुक राज्यों को छोड़ देने से और विदेपार्य-ईस

<sup>\*</sup> हैने 'नेर्ष' प्रस्त की व्यान्या में' प्रतिमाशनक-मामक मठीव मंस्कृत उत्था की प्रार्थित में सुकर क्रम्त त्य उद्युत्त दिया गया है । इस मंग की श्लोब-मंख्या करीव दीच इचार है।

ग- बाद्य=वार्ष कादि ।

क्षारिदीये शामाशिक सम्दी को मरतों से बान्यकिक शब्द-मंत्रणा में यह करेंग क्षित्रमूत में दे । इतना ही नहीं, एक के में बाद से पुलाकों को, प्रशास्त्रमी की ब्री हो सा श्री को सा प्रशास के प्रशास में का कि प्रशास में स्वार में नहीं है। काइन मानते हैं कात्रमां में निकर एको पर पूर्णी को सो बात्रमां नहीं दे कि से सहस्य है। कात्रमां में नहीं के सा साम्यानक सामाज्य सामाज्य मानताल, महक, स्वार कात्रमां मानित के सार्व के की से जीन विनास के में कि सा कार्युविक प्रतास मानित करना के मंदर की प्रशास कार्युविक प्रतास की सामाज्य की सामाज्

हस तरह माहत के शिश्य मेदी चीर रिष्यों के जैन तथा जैनेतर माहित्य के योष्ट याच्दी से शंकीमन, चामना चातरायों से तुन, शुद्ध वर्ष मामयिक कोष का निमान्त चमाथ बना हो रहा । इस समाय की पूर्वित में मित्र की नि उक्त विचार को समेदन में परियाद काने का हट संक्रम किया मेरा दरतुमार मीम हो मण्य मो शुरू कर दिसाय निमाग क्रम सन्दा कोष के रूप में चीहह वर्षी के इन्होंद परिधम के दश्यत भाग पार्ट्सी के नामने उत्स्वत्य है।

मस्तुत काय की तच्यारी में जो अनेक कठिनाइयाँ मुझे भे भनी पड़ी हैं उनमें सर्व-मयम माइत के शुद्ध पुन्तक के विषय में थो। प्राकृत का विशास शाहित्य-भगवार विविध-नियवक संय-त्वों से पूर्ण हीने पर मी साजतक वह की रूप में प्रकाशित हो नहीं हुआ है। और, इस्त-बिलिन पुन्तकें तो बहुआ धातान सेलाकों के दाथ में शिलो बाने -कारमा भागः अशुद्ध ही हुआ करती हैं, परन्तु आजतक जो आकृत की पुस्तकें प्रकाशित हुई है वे भी, न्यूनारि परिमाया में, अगुद्धियों से लाजी नहीं हैं। भागवन, यूरोप की भीर इस देश की बुछ पुस्तकें ऐसी उत्तम पद्धि से हैं हुई हैं कि जिनमें बाशुद्धिया बहुत हो कम हैं, भीर जा बुद्ध रह भी गई है वे उनमें टिप्पनी में दिये हुए अन्य प्रतिभी वे पाठान्तरों से मुचारी जा सकती हैं। परन्त दुर्भाग्य से ऐसे संस्थरणों की सन्त्या बहुत ही अल्प - नगपय हैं। सन्त-यह बड़े खेद की बात है कि भारतीय और खास कर हमारे जैन विद्वान प्राचीन पुस्तकों के संशोधन में अधिक हारे जिलित पुस्तकों का उपयोग करते की धीर उनके भिन्न भिन्न पाठों को टिप्पनी के झाकार में उद्धान करने तक्त्रीफ ही नहीं उठाते। इसका नतीजा यह होता है कि संशोधक की बुद्धि में जा पाठ शुद्ध मालूम होता है यही प् फिर चाहे वह बास्तव में काराद ही क्यों न हो, पाठकों को देखने की मिलता है। प्रावृत के इतर मुद्रित प्रन्थों की वे यह हुदेशा है ही, परन्त जेनों के पविश्वतम और भति प्राचीन भागम-प्रत्यों की भी यही भावस्था है। वह वर्षी पहले मुखिदाबाद के प्रतिद्ध धन-कुबेर राय धनपतिसिहजी बहादूर ने अनेक आगम-मन्ये भिन्न भिन्न स्पानी भिन्न भिन्न संशोधकों से संपादित करा कर तपवाये थे जिनमें अधिकांश क्राह्मन संशोधकों से सस्पादित होईके कार्य खुब ही अगुद्ध छपे थे। किन्तु अभी कुछ हो वर्ष हुए हमारी आगमोदय-समिति ने अच्छा चीड एकवित करके भे जो भागमों के प्रत्य छपताय है वे कागज, छपाई, एफाई बादि बाह्य शरीर की छजावट में मुन्दर होने पर भी गुडता विषय में बहुवा पूर्वोक्त संस्करणों की पुनरावृत्ति ही है। क्योंकि, म किसी में बादरा-पुस्तकों के पाठान्तर देने क परिश्रम किया गया है, न मूल भीर टीका के प्राकृत शब्दों की संगति की भीर ध्यान दिया गया है, भीर न ती प्रव संस्करण की साधारण क्रमुद्धियाँ सुधारने की यथोचित कोशिश ही की गई है। क्या ही अच्छा हो, यदि श्रीज्ञागमीद्य समिति के कार्य-कर्ताओं का च्यान इस तच्य की धीर बाकुष्ट हो धीर वे प्राकृत के विद्येषण धीर परिश्रमी विद्वानी संपादित करा कर समस्त ( प्रकाशित और अप्रकाशित ) आगम प्रत्यों का एक शुद्ध (Critical) संस्करण प्रकाशि wi, finest mittare minerann ? .

<sup>-</sup> वैसं सर-विश्व-रोत, सर-वृश्व-यम, सर-विष्य-सम्बन्धिता, स्वृत्वक्र-नोत-सिरोद, स्विद्देत्()उर-वि पर-व्यक्त, स्रविस्ति()शैर यापणा, स्रवत-ति-तिन्याम्य-रियप, स्रवस्त्याक्ति()अ-वर्यम्य सारि । इत अन्ति क्वानि स्वारि स्वारि । इति अन्ति क्वानि स्वारि । इति अन्ति क्वानि स्वारि । इति अन्ति क्वानि स्वारि स्वारि स्वारि । इति अन्ति स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि । इति अन्ति स्वारि स्वारि स्वारित स्वारित

<sup>ः</sup> देला ममागः, मार्गद्रवाचादात्र, भागीरसञ्चन, भ्रावितगुव्धसद्वय, भागमलादिद्व, भागमलाववित्तला, भाग्ने त्यविद्व, भागमत्यवयगरिनला, भागः(१)त्यभोगयाहस्यञ्चल, भागोराजनयदागा मञ्जीत शब्दी के रेस्ट्रेस ।

सा त्यह होत्र होत् होत् प्राहत्यप्रस्य प्रायः प्राहत होते हे कारण आसम्प्रताहुमार एकणिक हत्त्व क्षा कर कुरावा कार करने अवस्थान अवस्था अवस्था के स्वारंग कर कार्य के स्वारंग के स करके दल्लों से कुछ महिन शहरों का नाम एक ही नाव के किया किया पत्ना पत्ना हुए करते हैं। सुराह किया

पूर्व देशाल के के प्रति कारण का प्रति कारण है। बोर हिंद प्रति है। बोर हिंद प्रति के प्रति है। बार की एक प्री हिंदा है कि प्रति है। बार की एक प्री हिंदा है कि प्रति है। बार की एक प्री है कि प्रति है। बार की एक प् राम ६ कार कर्युक सन्दर्भ पा रुप रेस १,४०१ । कार 1 कार 1 कार पा रूप पा रूप पा रूप है। है स्वार समीतिन सन्दर्भ का कृतिन संस्तरका दाता सवा है उसमें स्ती हुई क्या क्रियों सो सी सीनोचन संस्तर है क्या समाहि की सामा है।

कुरण र स्टरमा पापा माना व उपमानमा हुई व्यापालका पा का गुरुष्य स्वापालका कराती. है हिस्से क्यापालका कराती का उस से सम क्षेत्र में रुक्तन दिया गया है। साथाय्या स्वाप्ति को उन्हें पर स्वाप्त स्वाप्ति है हिस्से क्यापालका करात द्या बर्ग्य संक्ष्यान हिला गया है। व्यावार्थ्य क्ष्यान विशास प्रतिकृष्टि को हुई होती की क्षेत्रकार या क्रियारी जन पार्ट को प्रतिकृष्टि करके दिला गया है, क्षिमी विशास पार्ट्य को हैंदे की हुई होती की क्षेत्रकार या क्रियारी ्रकार करण का गुन्दभा हा। इस प्रशास कर गुरू प्राहर शब्दर का बागू करण के समायन में हुए साहरा है। है है हैंगे ही बार्य के दिवानों की की हुई होगा ( संस्कृत प्रीनाम्द्र) के द्वार की मुक्त की मुक्त की मुक्त की भी

हरे होते हो कार्यन्त रिकाल का का हुई होता ( सम्हल अनुसाद ) कार काम का कुला का सुनात का आ है। निकास की महिर्देश सामीन महिर्देश काम की कुल की की सम्बद्धि कार्य है कार्य कार्य है कि साम है की स्वर्थ के सम्बद्ध लिया की गई है। सारोश यह कि का काम का स्वार मुख्य स्वाम में संदूष्ण क्यान दिया गाम है। सुम्म यह साम अनेतर कुमा है कि मेरे का मानक में सहस भी मेरेनाए नाममिन हैने माहत के मृत्यीन करने हिम्स करने की है का

प्रतास मार्ट्य कार्ट्याह कार्ट्याच कार्ट्याच कार्ट्याच कार्ट्याच कार्ट्याच के तिवस्थाय के कार्ट्याच प्रवासक का प्रतास मार्ट्य कार्ट्याह कार्ट्याच कार्ट्याच कार्ट्याच कार्ट्याच कार्ट्याच के तिवस्थाय के कार्ट्याच प्रवासक का

त्राराचा च प्राप्त पुरस्का र ब्रायमय भाषता न ब्राह भट्टाव भट्टाव अपनात्रमय व व्याप्त प्रशास प्राप्त हो। हो। हो प्राप्त कर सम्हें । क्लीर समस से दिसो से ब्राहिय स्टीपा सेना से प्राप्त क्ली त्राचा था। होने हस बंदाव सेना से पान पर सन् । प्रात-पूर्ण स्वाहना स्वाहन प्रात्व त्यान प्रात्व प्रत्व प्रात्व सार के प्राप्त के सम बारक बतार का सारता का बाद प्राप्त है। उस का स्थाप की करी, विस्तृ वहुक स्वृत् कम दा है। सम की एक में तो हिने की सम्बन्धा भी । इसी सेरी एस को स्वार्त में सूची ही। उसी, विस्तृ वहुक स्वृत् कम दा है। त्याचा १९७ वर्षा का व्यवस्था वर्षा १९०० वर्ष सम्बोधना को अन्य सूत्रक स्थान स्तान को स्थान क्षेत्र को स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान राम कारणा का काम पूर्वत्व कर अवस्थान का अवस्था अवस्था अवस्था का असा कारणा का महिल्ला का स्थाप का स्थाप का स्था सरोत्तरमार्थी केरामार्थी को है। जिल्लीने सुद्ध ने ही समर्थी मेराहरणा की आस कारणा का महिल्ला होते हैं है जाते ह बरासमार जठामार वा ६ १४-२१० गुरू र हा रावा सरक्षण का वा वा वा पान हो हुई व बराह बराह कर कर है। इस सरकार वा वा व बर्ग के सरप्पण की है, निवर्ष कि में जनका जिल्हा है। इस सरकार अहमारा वा विकास के के प्राप्त के के प्राप्त के जा सार प्रसंतर अस्त्र के एक कि तिया हुसा एक दही रूप्यू असी हुसे दिया या हुस्या है ज्यू है हिस्स असी का कि तिया है कर्मा क्षेत्र के एक कि तिया हुसा एक दही रूप्यू असी हुसे दिया या हुस्या है ज्यू है कि तिया या है ज्यू है कि ति STORY OF THE STORY BELL THE COURT OF STORY BE LEVEL TO THE STORY OF STORY O भारत व परंतर प्राप्त क्यां है कि साथ क्यां के स्वाप्त के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्व विकेश कर करे के स्वर्ण के स्वर व रिक्त के स्वर्ण के के रिक्सप्रमानम् स्ट्रिक्सी, वे. ह. व्यान्तव व्ये क्रियस्यारिक्सप्रिक्स स्था स्ट्रान्य स्थाप्तव रिक्सप्र विवास The state of the s Control of the second of the s Andrew the state of the state o RESTRICTED BY MAN AT SEMINE WITH THE REAL PROPERTY SERVICES AND THE RESTRICT OF THE PROPERTY O The second secon 

The second of th The second secon MERCH OF THE PROPERTY OF THE P

State of the state the section of the same section of the section of t Fig. 4 to the marker 1875 and the state that the desired the market of the contract of the second दुधा तर उसे देलकर कलकता-कियविद्यालय के कर्याचार क्याँग धाँमतेवन जिल्ला आधुनीय मुक्ती ह गृंग्य दुव कि उन्होंने दूरत हो विधिनात्त्रम की तरफ से हम दोनों के तरनात्रमान में रही तरह के माना-कृत हैं माना-कृत हैं माना-कृत हैं ने क्या माना की एक करामा, निक्क उनकों कार्य-का परियुत्त करने से पित उनकों किया कि उनकों कार्य-का परियुत्त करने से पित उनकों नितने धन्यवाद दिये जायें, कम हैं। व प्रमें कार्य-का-विध्वविद्यालय को भी महाला कि किया नहीं रह तकता कि तिकते हारा मुझे हम वार्य में कर पुनक सारि की मोका मुनिवाई किया है, तिकते वह वार्य भीचा-कार्यालय ने प्रधान से पूर्व हो तकता है। हम तोर उनोह्यान में गंदर पराने बाले धनेक ऐरोहातिक जिल्ला माने की मुझमाने में भद्रेग मोकेतर मुस्तीयर वेट पर, पर, ने भारने क्षांगते क्या का दिना विकीच भोग देवर मुझे जो वहानता की है उनके लिए में उनका भागक.

र रोग के मुत्य-कार्य के मारम्भ से लेकर प्रायः तेण दोने तक, समय २ वर मेसे २ जो खनिरिक्त हस्त-मिने धर मृतिय गुल्यों मा संस्थरण मुझे मारत होते जाते में मेरे २ उनका भी बयेड उपयोग दक्त केण में हिया जाता स राई कराय दे हित तत कर के महादित माण के मार दनते रितरों से साथ २ मस्तुत कोण में ही प्रायरणात माने रूर दिने जारे में भीर मृतित धंस के सक्ती का एक भागत संदार तत्रमार किया जाता या जो परिशाद के रूप में १ सन्य में भागत महादार निका जाता है। ऐता करते हुए सुनीय भाग के हाने का निकास की स्वारति हुत्तरों की समय कर हिया गया या उनको एक भागत सूची भी तृतीय भागत में दी गई भी । उनके बाद के मितिस पुस्तरों की समय व रूपों न देवर मध्य की दोनों (दिनोच भीर तृतीय भाग में महातिक) मुनियमों की जो एक साधारण सूची मेरें राई दे उने में उन पुल्यों के भी वर्षातिकम ने वयास्थान समादेश किया गया है, जिससे पाठकों की समय रेरतेन मूर्वों देनने की तनकोत न हो।

उन्न वर्षातर में बेबन उन्हीं शब्दी हो स्थान दिवा गया है जो पूर्व-संबद में न साने के कारण एकदम नरे या साने पर भी तिम या सर्थ में दूर्वामत उन्दर की झीजा विशेषना रुपने हैं। केवन रेक्टेंस की विशेषना की लेकर हैं उन्दर की परिवाद में परासारिन में ही मार्ड है।

यत्ती मेरी मानुभागा हिन्दी नहीं है तथापि वही एडमाल भारतवर्ष की सर्वाधिक ब्यापक कीर इस जिए रार भारत के बेरन होने के कारण वहाँ क्यें के जिए रिटेप उत्सुक समझी गई है।

करन में, बार्ग ने ले बर बार्ग में तक की माइन भाराओं के शिष्य-रिपक जैन एवं जैनेतर मायोन मन्यें (जिनमें कुत मन्या हारी में ने मो ज्यार है) मोतियात सप्टन्तीय है, संकुत मित्रावरी है, दिन्दी बार्ग ने, क स्वाप्तक बारत्यों के पर्ट में पूर्व मायों के पीयूर्व एक पृद्ध माइन-कोग, बे क्येट वायक्तात रहते वर भी; कुठ महान-मन्यात-हमा मुद्दीय का पूर्व हुई हो उनकी मुधाने के तिया विद्यानों से नम्य सामेना करता हुसा यह मा प्यात हुँ कि वे ऐसे पूर्वों के विषय में नुक्त करने के ताकि द्वितीयाहित में बदशाया संगोधन का कामें करत हरे । जो दिवा में प्रमान-समारों की मार्मायक बदले से स्वात हों, में उनकी स्थानक स्थित महाने क्या

परि मेरी इन इति से, प्राइत-नाहित्य के सम्बात में थोड़ी भी तहायता पहुँ चेती तो में सपने इत दीर्प-का व्याप परिभम को तहार समस्या।

दपदल, ता० २१-१-२८

हरगोविन्द्र शस दि. रोठ।

# उपोद्घात ।

जो मापा बतिप्राचीन काल में इस देश के बाय लोगों की कथ्य मापा—योलवाल की मापा—पी, इस हिने करते हैं ? जिस मापा में भगवान महावीर और युद्धदेव ने अपने पवित्र सिद्धानतों का उपदेश दिया था, जिस मापा में भगवान महावीर और वीद्ध विद्यानों ने विविध-विषयक विपुल साहित्य किया कर व्यवनाई है, जिस मापा में अेष्ठ काव्य निर्माण हारा प्रवरसेन, हाल आदि महाकविओं ने अपनी दुवम प्रतिमा का परिचय दिया है, जिस मापा के मौलिक साहित्य के आधार पर संस्ट्रत के अनेक उत्तम धों की स्वता हुई है, संस्ट्रत के नाटक-अन्यों में संस्ट्रत-मिन्न जिस मापा का प्रयोग ट्रिट्गोचर होता है, सि मापा से मारतवर्ष की वर्तमान समस्त आर्थ मापाओं को उत्वित्त हुई है और जो भाषाएँ मारत के तेक प्रदेशों में आजकल भी योली जाती हैं, इन सब मापाओं का साधारण नाम है प्राट्टत, क्योंकि ये सब पाएँ एकमान प्राट्टत के ही विनिन्न मुगन्तर हैं जो समय और स्थान की मिन्नता के कारण उत्पन्न हुए हैं। सि इन भाषाओं के व्यवित-यावक नामों के आगे 'प्राट्टत' अन्द का प्रयोग आजतक किया जाता हैं, जैसे व्यक्ति प्राट्टत, वर्षों प्राट्टत, वर्षों प्राट्टत, वर्षों प्राट्टत, वर्षों प्राट्टत, वर्षों प्राट्टत, प्राट्टत

### भारतवर्ष की द्यर्वाचीन द्यौर प्राचीन भाषाएँ द्यौर उनका परस्पर संबन्ध।

मापातस्य के अनुसार भारतवर्ष की आधुनिक कथ्य भाषाएँ इन पाँच भागों में विभवत को जा कती हैं:—(१) आप (Aryan), (२) द्राविड (Dravidian), (१) मुण्डा (Munda), (४) बु-क्मेर (Mon-khmer) और (५) निय्यत-चीना (Tibeto-Chinese),

मारत की वर्तमान भाषाओं में मराठों, बैंगला, ओड़िया, बिहारी, हिन्हीं, राजक्यानी, गृजधानी, जावी, सिन्दी और काइमीरी भाषा आर्थ भाषा से उत्त्वन्न हुई हैं। पारमी तथा अंग्रेजों, जर्मनी अदि तिक आधुनिक मुखेरीय भाषाओं की उत्त्वित भी हमी आर्थ भाषा से हैं। भाषा-गत साट्ट्रिय की देखकर ।।पा-नत्त्व-प्राताओं का यह अनुमान है कि इस समय विच्छिन्न और यह-नृह-वर्ती भारतीय आर्थ-माषा-माषी ।मस्त जातियाँ और उस मुखेरीय भाषा-माषी सकल जातियाँ एक हो आर्थ-वंदा से उत्त्वन्न हुई हैं।

तेलगु. तामिल और मलयालम प्रभृति भाषाएँ द्वाविड मापा के अन्तर्गत हैं; कोल तथा माधाली गापा मुण्डा भाषा के अन्तर्भृत हैं; स्वाक्षा भाषा मन्त्र्यर भाषा का और मोटानी तथा नागा भाषा निव्यव-शेना भाषा का निव्देन हैं। इन समस्त भाषाओं को उत्पत्ति किसी आर्य भाषा से संवर्ध नहीं इरानी, अत एवं ये सभी अनार्य भाषाएँ हैं। यद्यपि ये अनार्य भाषाएँ भागत के हो दक्षिण, उत्तर और पूर्व भागा में योगी शती है तथापि अंग्रेज़ी आदि सुदूरवर्गी भाषाओं के साथ हिन्दी आदि आर्य भाषाओं का जो बंध-गत ऐक्य एयहक होता है, इन अनार्य भाषाओं के साथ यह संवर्ध नहीं देखा जाता है।

ये सब कथ्य भाषाचे आजकल जिस रूप में प्रबलित है, पूर्वकाल में उमी रूप में न घी, क्येकि कोई में कथ्य भाषा कमी एक रूप में नहीं रहती। अन्य वस्तुओं की तरह इसका रूप भी सबेदा बदलता ही इता है—देश, काल और व्यक्ति-गत उच्चारण के मेद से भाषा का परिवर्षन सनिवार्ष होता है। यशिष यह परिवर्षन जो लोग भाषा का व्यवहार करते हैं उनके द्वारा ही होता है तथायि उस ममय बह लद्द्य में नहीं आता। पूर्वकाल को भाषा के संरक्षित आदर्श के साथ तुलना करने पर बाद में हा बह जाना जाता है। प्राचीन कारु की जिन भारतीय भाषाओं के आदर्श संरक्षित है—जिन मापाओं ने भारित्य में स्मान पाया है. उनके नाम ये हैं-चेदिक संस्कृत, लीकिक संस्कृत, पाली, अगोक लिपि तथा उसके बाद की लिपि के भाषा और प्राहत भाषा-समूह । इनमें प्रथम की दो भाषाई कभी जत-साधारण की कथ्य भाषा न गी. केक लेख्य—साहित्यिक भाषा—ही थी। अयशिए भाषाचे कथ्य भीर लेख्य उभय रूप में प्रचलित थीं। इस सम्ब ये समस्त भाषावें कथ्य रूप से व्यवहत नहीं होती. इसी कारण ये मून माणा (dead language) कहलाती हैं। उक्त वैदिक बादि सब भाषाएँ बार्य भाषा के अन्तर्गत है और इन्हो प्राचीन बार्य भाषाओं में से कहएक क्रमशः स्वान्तरित होकर आधुनिक समस्त भाव भाषाएँ उत्पन्न हुई है।

ये प्राचीन आर्य भाषाणें कीन युग में किस रूप में परिवर्तित होकर कमराः भाषुनिक कथ्य भाषाओं में परिणत हुई, इसका संक्षिप्त विवरण मीचे दिया जाता है।

### वाचीन भारतीय आर्य भाषाओं का परिएति-कम ।

सर उद्योजे प्रियर्सन ने अपनी जिल्लिक की बाद शहरा (Linguistic surv वेद-भाषा धीर झौकिक ot India) मामक पुस्तक में भारतवर्षीय समस्त आर्य भाराओं के परिणाम का संस्कृत । क्रम दिखाया है उसके अनुसार घैदिक मात्रा उक्त साहित्य-मात्राओं में सर्व-मात्र है। इसका समय अनेक विद्वानों के मन में ज़िस्ताम्द-पूर्व हो इजार वर्ष ( 2000 B. C. ) और

मेक्समूलर के मत में खिस्ताव्य-पूर्व बारद सी वर्ष ( 1200 B C ) है। यह पेद-मापा क्रमशः परिमार्ग होती हुई ब्राह्मण, उपनिपदु और यास्क के निरुक्त की भाषा में और बाद में पाणिनि-प्रभृति के ब्याकर द्वारा नियन्त्रित होकर छीकिक संस्कृत में परिणत हुई है। पाणिति-ब्राह्मिक पद-प्रभृति के नियम संस्कारों को प्राप्त करने के कारण यह संस्कृत कहलाई। मुख्य रूप से 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग इसी म के अर्थ में किया जाता है। यह संस्कृत भाषा वैदिक भाषा से उत्पन्न होने से और उसके साथ घनिष्ठ संस् रखने से बेड-भाषा के अर्थ में भी 'संस्कत' शब्द बाद के समय से प्रयक्त होते सत गया है। पाणिनि के व संस्कृत भाषा का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह परिवर्तन होने मैं-चेद-भाषा को लौकिक संस्ट्रत के में परिणत होने में-शाय: डेड हजार वर्ष लगे हैं। पाणिति का समय गोल्डस्टकर के मत में खिला पूर्व सप्तम शताब्दी और बोधलिक के मत में लिस्ताब्द-पूर्व चतुर्थ शताब्दी है। यहाँ पर इस बात का उद्धेख करना आयश्यक है कि हो होनील और सर प्रियसन के मन्त्रय

अनुसार आर्थ छोगों के दो दल भिन्न २ समय में भारतवर्ग में आये धे #। प वेद भीर वैदिक

आयों के एक इल ने यहाँ आकर मध्यदेश में अपने उपनियेश की स्थापना सभ्यता थी। इसके कई सी वर्षी के बाद आयों के दूसरे दल ने भारत में मवेश कर प्र

आर्य कोगों के बादिम बाव-स्थान के किएए में बाधुनिक विद्वानों में गहरा मत-भेद है। कोई स्कान नेविया की, कीई जर्मनी की, कोई पोजानड की, कोई इंगरी की, कोई दक्षिण रशिया को, कोई सध्य एशिया चार्यों की चादिम निवात-भूमि मानने हैं तो कोई २ पजाद चीर काश्मीर को ही इनका प्रयम वस्ति-स्थान बतनाते हैं किन्तु अधिकारा विद्वान भाषा-तस्त्र के द्वारा इस सिद्धान्त पर उपनीत हुए हैं कि सुरोगीय और पूर्वदेशीय आयों में म विच्छेद हुआ। पीछे पुरेदेश के आर्थ लोग मैनेपीटेनिया और देशन में एक साथ रहे और एक ही देव-देवी उपायना करते थे। उसके बाद वे भी विकिष्टम होकर एक बज फारत में गया भीर भन्य बज ने भक्तगानिस्पति बीच होकर भारतवर्ष में प्रवेश स्त्रीर विशास किया । परन्तु जैन स्त्रीर हिन्दू शास्त्रों के सनुसार भारतवर्ष ही चिरहार भागों का भादिम निराध-स्थान है। कोई २ भाधुनिक विद्वान ने पुरातक्व की नृतन खीत के भाधार पर भारतवर्ष से कुछ चार्य क्षोगों का हैरान चादि देशों में गमन चीद विस्तार-साम सिद्ध किया है. जिससे उक्त शास्त्रीय शाबीन ! का समर्थन होता है।

को मध्यदेश को चारों और भगा कर उनके स्थान को अपने अधिकार में किया, और मध्यदेश . जा अन्य का अप मान्य का ज जा यास स्थान कायम किया। उक्त विद्वानों को यह मान्य इसिन्गर करना पढ़ा है कि मान्य है जा ा बारायाः वात्र्यं, विश्वयं, त्रुतरातं, रात्रपूरातां, महाराष्ट्रं, अयोध्यां, विहारं, याालं और एवं में स्थित पंतायं, तिल्यं, तूत्ररातं, रात्रपूरातां, महाराष्ट्रं, अयोध्यां, विहारं, याालं और त्या न त्याया प्रभाव क्रिय मापाओं में प्रस्पार जो निकटता हैवो जाती है तथा मध्यदेश को होगों की अधुनिक आर्य कृष्य मापाओं में प्रस्पार जो निकटता हैवो जाती है रता माणाज्यात्वात्व हिन्दी ]के साथ उन सब प्रान्तों की मापाओं में जो मेट्र पाया जाता है। हिन्दी भाषा [पारवात्व हिन्दी ]के साथ उन सब प्रान्तों की मापाओं में जो मेट्र पाया जाता है। ालका नाम । पर्वकात्र करण प्राप्त हिम्माना असंस्थ है। मध्यदेश्यासी इस दूसरे इस के आयीं हमा और मेह का अन्य पोर्ट कारण हिम्माना असंस्थ है। मध्यदेश्यासी इस दूसरे इस के आयीं समय का जो साहित्य और जो सम्पता भी उन्हों के समयः नाम है वेह और वैदिक सम्पता। ्रान्य आ आ स्वाहत्य प्रार्थ अपन्या आ अव्याप्त अपन्या अपन्य स्वाहत्य क्षेत्र स्वाहत्य स्वाहत्य क्षेत्र स्वाहत्य की साहित्य-साथ थी। उस समय जत-साबारण में बेहिक मान के अनुस्य का साहत्य साथ था। उन समय अवस्थावार प्रवाहित थी। इत प्रहितिक स्थानको हा प्रथम अनेक प्रहितिक भागमें (dialects) काय हुए से प्रचलित थी। इत प्रहितिक रोगाको हु। प्रथम भागाओं में से एक ने परिमालिन होकर वैदिक साहित्य में स्थान पाया है। उत्पर क्षाता के पूर्व कार्ट में अपि हुए प्रथम दल के जिल आयों के मध्यदेश के वैदिक गुन से पूर्व कार्ट में अपि हुए प्रथम दल के जिल आयों के मध्यदेश के नारण उपाय के प्रदेशों में उपितविशों का उत्होत किया गया है उन्होंने चेहिक सुन चारों तरक के प्रदेशों में उपितविशों का उत्होत किया गया है पाप तारण क अवसा न अपाणवता का अक्टार किया गया है उन्हान थाईक सुग पाप तारण क अवसा न अपाणवता का अक्टार किया गया है उन्हान थाईक सुग पाप उसके पूर्वकार में माने र प्रदेशों को काम भागाओं में, टूसरे इंटर के कामों को चेदनवाना की वया उत्तर कृत्यत्यात्म अथग र अद्या का अप्य सामाश्रा सा दूत्तर दल का आया का यदस्यात्म का सहस्र के साहित्य की स्वता नहीं की थीं। इससे उन प्रदिश्चिक आये आयाओं का तात्कात्रिक, साहित्य सहस्र केस्सी साहित्य की स्वता नहीं की थीं। इससे उन प्रदिश्चिक आये आयाओं का तात्कात्रिक, साहित्य बहुत करता लाहरूप का स्थान नहां का था। श्यात उन श्रावधाक आप मायाश का तात्कालिक साहत्य के कोई निर्देशन रहेने से उनके प्राचीन रूपों का सेपूर्ण होप हो गया है। चेदिक काल की और इसके न कार । लक्कान न रहन स उनक आवान त्या का नपूर्ण लाय है। वादक काल का आर इसके पूर्व की उन समस्त कव्य माराओं को सर व्रियनंत ने प्राथमिक प्राकृत (Primary Prakrits) नाम

पूर्व का अन्य करना करने भाषामा का जर्म कार (First state) है। सका समय विस्तिनपूर्व २००० ार । परा आरंग मायान्य पुरुष अपन न्यर्ति । प्राप्त को ये समन्य प्राप्त मायार्थ स्वर और पुरुष पुरुष है २०० तक को निरिष्ठ किया गया है। प्राप्त मन्तर की ये समन्य प्राप्त मायार्थ स्वर और ्रात्ति पुष्ट २०० तक का ।तादश्र ।कथा भया ६। अयम न्तर का य समन्त अस्त माथाय स्वर आह जन जादि के उच्चारण में तथा चिमक्तियों के प्रयोग में चैहिक माथा के अनुरूप थीं। इससे चे भाषायें जन जादि के उच्चारण में तथा चिमक्तियों के प्रयोग में चैहिक माथा के अनुरूप थीं। इससे चे भाषायें न्यहरू (Symunus) प्रकार जाया है। वेहिक युग में जो प्रदिशिक प्राकृत मायाये कार्य क्या से प्रचलित थीं , उन्में, प्रायति काल में , अनेक वेहिक युग में जो प्रदिशिक प्राकृत मायाये कार्य क्या से प्रचलित थीं , उन्में, प्रायति काल में , अनेक त्र अवस्थान का वार्त्व का अवस्थान के अस्तिम स्थानित का स्थानित स्थानित का स्थानित स्यानित स्थानित स्यानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थ

पार्थना हुन्न हित्र संगुक्त व्यवस्ता का तथा विमक्ति और व्यवस्तिह को होये या स्थानत मुह्य के। इन परिवर्तनों से ये कश्य भावार्य प्रसुर परिमाण में म्यान्तरित हुई। इस तरह हिनीय स्वर (second stage) की प्राकृत भागमा की उत्पति हुई। हिनीय ाइनाय क्षार (क्ष्टरामाण क्ष्मावर) का जारूवा नावाजा के समय में अर्थान जिस्त्र पूर्व स्तर की ये माराय जैन और योड घम के प्रचार के समय में अर्थान जिस्त्र पूर्व प्रकार में है हेकर न्मिनीय नयम या दशम शताब्दी पर्यन्त प्रयोजित रहीं। स्या (विस्तर्यः

गायान महाबीर और रुक्ट्रेय के समय ये समस्त प्राहेशिक प्रावृत सारायें, अपने जितीय स्तर के आकार म, सिम्न २ प्रदेश में बुर्ध्य नाथा के तार पर व्यवस्था होता था। उन्होंने व्यवन । सद्धाला था उपदेश हन्हों कार्य प्राकृत भारताओं में से एक में दिया था। हन्ता हो नदी, योकि सुद्धदेव ने व्यवता उपदेश संस्कृत भारता वाह्य प्राकृत भारताओं में से एक में दिया था। हन्ता हो नदी, योकि सुद्धदेव ने व्यवता उपदेश कार्य प्राकृत भागामा स स एक म १२५१ था। १७७० व नशा, याच्या सुवद्य न अपना उपद्य सम्बृत साता में न जित्तकर कार्य प्राकृत नाचा में ही जित्ती के जिल अपनी ज्यायों को आहेग किया था। इस तरह प्रापृत भारायां का ब्रम्माः साहित्य का भारायां मं प्रकार होने का स्वयान हुआ, 1349, 977-4319 सम्बद्ध भारायां का ब्रम्माः साहित्य का भारायां मं प्रकारत कार्य भारा से केती के प्रमेश्वनकों की सम्बद्ध भारायां की क्षानित हेरा के मुख्यपतीं प्रदेश में प्रचारत कार्य प्रमेश्वरणों की पार्टी माना उत्पन्न हुई ह भाषाओं के असंदिष्य सर्व-प्राचीन निदर्शन संरक्षित है। जिनिय स्तर के मध्य भाग में—पाय निएक्ष पंचम शताब्दों के पूर्व में—सिम्त २ प्रदेशों की अपनांत्र भाषाओं की उत्पत्ति हो। इस करा को आपके में सतुर्वी विभक्ति का, पत्त किसीताओं के द्विज्यानों का और साक्ष्यात को अधिकांत्र जिसीताओं का क्षेत्र होने पर भो दिसन्तिओं का प्रयोग अधिक माथा में दिग्रमात था। इसमें इस स्तर की भाषायें भी विभिन्न बहुक कहाँ शानी है।

सर विवर्सन ने यह सिद्धान्त किया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भागाओं को उत्पत्ति जिनिय हन

६००) भाषावें (Analytical Languages) यही जानों हैं। जिस प्रादेशिक अपने से जिस आधुनिक सारतीय धार्य माना की उत्पन्ति हुई है उसरा निः

असे भादाशक अपस्र श स्त्र क्रिया जायगा। आगे 'अपस्र'श' शोर्षक में दिया जायगा।

#### हितीय स्तर की प्राफ़्त भाषाओं का इतिहास ।

प्रस्तुत कोप में द्वितीय स्तर की साहित्यिक प्राप्त भाषाओं के शादी को ही स्थान दिया गया है। ६ इत भाषाओं की उत्पत्ति और परिणति के संयन्ध्र में यहाँ पर कुछ विम्तार से विवेचन करता आवश्यक

साधारणतः लोगों की यही धारणा है कि संस्कृत आग से ही दितीय स्तर की समस्त्र में भाषायें और आधुनिक भारतीय भाषायें उत्तय हुई हैं। वई माजूत-वैयाक्यणों ने भी घवने प्रावृत्तव्यार्व में इसी मत का समर्थन किया है। पण्यु यह मत वहाँ तक सत्य है, इसका निवार करने के पत्ने भाषाओं के मेरों को जानने की ज़रूरत हैं।

प्राहत चैयाकरणों में प्राहत भाषाओं के शब्द, संस्कृत शब्दों के साहरा प्राहत का संस्कृत-सापेत्र पार्थक्य के अञ्चलार, इन तीन भागों में विभक्त किये हैं:—(१) तत्सम, (२)ह

विभाग। और (३) देश्य या देशो।

AL. . - 74.-

(१) जो शब्द संस्टत बीर प्राटन में विल्कुल एक कप है उनको 'तत्सम' या 'संस्कृतसम' व है, जैसे—धरजीत, जागम, रच्दा, रेंदा, उचम, उदा, एरंड, भोड़ार, निद्दर, सम्म, गया, पदा, रिच, द्वम, महार, टहर, दिस्म, वका, तिमिर, दस, पाझ, नीर, परिमत, पस, बहु, भार, मरया, रस, हार, बारि, तुन्दर, मन्द्रील, इसेन समृति।

(२) जो ज्ञान् संस्कृत से वर्ण-लोग, पर्णागम अभवा पर्ण-परिवर्गन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं 'तद्वव' स्थाव' 'संस्कृतने' कहलाते हैं, जेसे—सब-काग, सांक्र-कारिस, स्वन्दह, हेगां-लिंग, उन्न-जिंद्या उन्न-जिंद्या अव्यक्त कार्य-कार्या, ज्ञान-जिंद्या अव-विक्र स्वाक्त कार्या-कार्या कार्य-कार्या कार्या-कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य क

(३) जिन शब्दों का संस्टत के साथ हुछ भी साइश्य नहीं है—कोई भी संबन्ध नहीं है, उ 'देरय' या 'देशो' बोला जाता है, यथा—भगव (देव्य), भाकाधिव (पर्यात), रतत, (इस्ती), हैर (बीज) टक्कांचन (क्षरात), उन्नव (उपवान), एनविन (धनात्व, द्वाम), क्वेंडिन (धिन्मत्व), धंदोई (इन्द्व), धृद्विक (सुन्त), ग्रामाइन (विरक्त), घट (स्त्व), न्वडकर (कार्तिक्य), द्वंडुंड (क्विरक्व्यू), क्वा (पुर्व), मन्द्रम (जीव), इंका (अद्धा), डान (गावा), इंदर (धिमान, ईप्यों), ध्विनिग्रीक (बृद्धित), सोमरी (जवा), ध्विक्य (विरस्त्व), द्वाधा (द्वुल्व), ध्विक्य (व्युल्व), ध्वाधा (द्वुल्व), ध्वाधा (द्वुल्व), ध्वाधा (द्वुल्व), ध्वाधा (द्वुल्व), प्रवाधा (द्वुल्व), प्रवाधा (व्यव), स्वाधा (व्यव), प्रकार (व्यव), प्रवाधा (व्यव), प्यव), प्यवधा (व्यव), प्यव), प्रवाधा (व्यव), प्यव), प्यवधा

उपर्युक्त विसाग प्राष्ट्रत के साथ संस्कृत के साहश्य और पार्यक्य के ऊपर किर्सर करता है। इसके सिया संस्कृत और प्राष्ट्रत के प्राचीन प्रत्यकारों ने प्राष्ट्रत आपाओं का और एक

प्राप्टन भाषाओं का भौगोजिक विभाग । विभाग किया है जो प्राष्ट्रत भाषाओं के उत्पक्ति-स्यानों से संबन्ध रावता है। यह मौतोलिक विभाग (Geographical Classification) कहा जा सकता है। भरत-प्रणीत कहें जाते नाट्य-शास्त्र में, ७ सात भाषाओं के जो मागयी, अवन्तिजा,

प्राच्या, स्रुत्सेनी, अर्थमागर्था, याहीका और दाक्षिणात्या ये नाम हैं, चण्ड के प्राकृत-स्पाकरण में जो ्षेशाचिकी और ्मागिथिका ये नाम मिलते हैं, दण्डी ने काल्याइर्स में जो ्महाराष्ट्राध्या, शीरसेनी, नीडी और लाटी ये नाम दिये हैं, आचार्य हेमचन्द्र आदि ने मागर्थी, शीरसेनी, पेशायों और चूलिकापैशाचिक यह कर जिन नामों का निर्देश किया है और मार्कण्डेय ने अपने प्राश्नसर्वस्य में प्राश्नबन्धिका के अत्वत्य इलीकों को उद्धृत कर महाराष्ट्री, आचर्ती, शीरसेनी, अर्थमागर्थी, वाहोकी, मागर्थी, प्राच्या और इलियादया देन आठ माणाओं के, छड़ चिमापाओं में दाचिड और ओड्ज इन दो चिमापाओं के, प्याद्व पिशाच-माराओं में काञ्चीदेशीय, पाण्डय, पाञ्चाल, गीड, माग्य, बावड, दाक्षिणात्य, सीरसेन, कैकय और हाचिड इन दश पिशाच-मापाओं के और मार्गाह्म अपने हों में यावड, लाट, वैद्रुने, वार्चर, आवल्य, पाञ्चाल, हाज, मात्य, कैक्य, गीड, उद्, हैय, पाण्डय, कीन्सल, मिल्ल, मालिङ्ग, प्राच्य, काणांट, काञ्च, द्राचिड संगद, आनीर और मध्यदेशीय इन वेदंस अपने शों के जिन नामों का उल्लेख किया है वे उस निज २ देश से ही संवत्य रखते हैं जहाँ। र यह र भागा उत्यक्ष हुई है। पद्मापाचित्रका के कर्ता ने च प्राप्तने देश में उत्पन्न माणा शीरसेनी कही बाती है, मग्य देश में उत्पन्न माणा शीरसेनी कही है और पिशाच-देशों की माणा पेशाची और चल्किपीयाची है। यह लिखते हुए यही यात अधिक स्पष्ट रूप में कही है।

<sup>&</sup>quot;मागण्यस्तिता प्राच्या स्टमंत्यर्थमागर्था ।
याहीका दाक्तियात्वा च नम भागाः प्रकृतिताः ।" ( मायवगाल १७, ४८ ) ।
गः "पैगाविकचा रायविकीं" ( प्राकृतकव्य ३, ३८ ) ।
कः "मागयिकायां रववेंकिंगी" ( प्राकृतकव्य ३, ३८ ) ।
कः "मागयिकायां रववेंकिंगी" ( प्राकृतकव्य ३, ३८ ) ।
कः "मागयिकायां रववेंकिंगी" ( प्राकृतकव्य ३, ३८ ) ।
कागरः विकारवातां नेवेंकित्यादि यत्मवत् ॥
गिर्माती च गीडी च माग्रे चाम्या च ताहगी ।
याति प्राकृतिवर्वें च व्यक्ति चाम्या च ताहगी ।
याति प्राकृतिवर्वें च व्यक्ति च व्यक्तिया ।" ( काव्यादर्ये १, ३४; ३५ ) ।
> व श्र्वोक 'वैणाची' चीर 'क्र्यूक्ति' व प्रकृत्या में दिवें यये हैं ।
- "गूर्मेनोक्त्या माग्र गीरनेतीति गीवते ।
माग्रेलक्त्यायां तो माग्री वीद्रवं मनेत् ॥" ( प्रकृप्ताचनित्रका, पृष्ट २ ) ।

पूर्व में ब्राप्ट्रत भाषाओं के शब्दों के जो तीन प्रकार दिगाये हैं उनमें प्रथम प्रकार के तत्सन हा संस्कृत से हो सब देशों के प्राकृतों में लिये गये हैं: इसरे प्रकार के सद्भा हा प्रापन देशाराओं हे मन हैं। संस्कृत से उत्पन्न होने पर भी काल-प्राप से मिन्न २ देश में मिन्न २ रूप को पन हद हैं और शासरे प्रकार के देश्य शस्त्र चेदिक अधवा लोकिक संस्टन से उर्ल तानव काहि उठहीं। नहीं हुए हैं, किल मिल २ देश में प्रचलित भाषाओं से ग्रहीत हुए हैं। प्रस्त की प्रकृति । वैधाकरणों का यही मत है।

### देश्य शब्द ।

पुरुष प्राप्त भाषाओं का जो भौगोलिक विभाग बताया गया है. ये तृतीय प्रकार के देशीयाद उमें भौगोलिक विभाग से उत्पान हुए हैं। वैदिक बोर सोकिक संस्कृत भाग पंत और मध्यदेश में प्रचलित चेदिक काल की प्राप्त भाषा से उत्पन्न हुई है। पंत्र भीर मध्यदेश के बाहर के भाग प्रदेशों में उस समय आर्थ लोगों की जो प्रारेश प्राप्त भाषाचे प्रवन्ति भी उन्हीं से ये देशीयान्द सुद्दीत हुए हैं। यहां कारण है कि चैदिक और संस्

शास्तिम्य में देश शब्दों के अनुरूप कोई शब्द ( प्रतिशब्द ) नहीं पाया जाता है।

बारांज काल में किन्त जिन्त प्रादेशिक पाकृत माधाये हवात थीं, इस बात का प्रमाण व्याम है मर्गन्तक, मन्त्र के नाट्यमान्य और वायस्यायन के कामसूत्र आदि प्राचीन संस्थान प्रत्यी में और हैंगें के कान-प्रतेषया, विधारधन, औरवानिसम्ब तथा राजप्रधीय आदि प्राचीन प्राप्टन ग्रन्थों में भी मिलता है। इन इन्छो में 'नानामापा', 'नेशमापा' या 'नेशीमापा' शब्द का द्रयोग प्रादेशिय प्राप्तन के अर्थ में हैं क्या गया है। बंद ने अपने प्राहन स्यावरण में जहाँ के नैशीप्रसिद्ध प्रावृत का उत्तरेख क्या है वहीं में देर': इपट् का भावे देशीभाषा ही है। ये सब देशी या प्रादेशिक मापाएँ भिन्न भिन्न प्रदेशों के निरासी <sup>मार्ग</sup> लेगों को ही करव मापार्थे थी। इन मापाओं का वंजाय और मध्यदेश की कश्य मापा के साथ में भंगे में जैस सन्द्रण्य था येसे हिसी किसी थंदा में भेद भी था। जिस जिस भंदा में इन भाषाओं का पंजा भीर म प्रदेश की प्राप्त भागा के साथ भेद था उसमें से जिन शिव्न शिव्न शामी ने और धानभी ने प्राप्त सर्गरमा वें स्थान पाया है थे हा है ब्रायन के देशी वा देश्य शहर ।

 <sup>&</sup>quot;नारानामीना प्रदेश मानाभाषाथ भागतः कृतसा देशसापाम् ज्ञारमनोऽस्योज्यमीनाः" (महानानः म्ब्याने ४१, १६३ ) ।

क्षा कर्ज प्रकार की देशकायांकि स्थान ते

<sup>&</sup>quot;बापा पडन्दर" वार्षो देशनाचा प्रयोशपूर्वियो (जाञ्च्याच्य १७, १४, ४६)।

पनाच्यान मन्द्रांनी र नानवान देशसायवा । कवा गोप्टोचु कवदंग्लाके बहुमती संवेत्" (कामवन १,८३९) न्दन द्या में नेप हुन्ने ....बरहारमर्श्वरणान्देनीमानावित्रणण्य ... हान्या'', मतन्य स्रो वेपार नर्गेष इरहमा अप शास्त्र प्राप्तमा चारहा... अहारमहेसीआमाशिमानगा" (हालावर्षेत्रचातृत, पत्र ३८, १९) नक्त दा राज्याके अप भरा गाम राग्या शतमा. अनुसर्धमीमानाविसाया" (शिवर्ष 70 21-22 11

तका मा म देवारावी देवा .. . अहारमादेवीज्ञाना (नागर्" ( श्रीपानिक तुन, देश १०१ ) ।

रा रहे र दहर राजे दार ....... अहार संशिक्षिण सामार सामार शाहा ( संजयभी बसुब, यह १६८) कर केंद्र द्वार कर कर विद्यास सर्वर अवत् क्या अवत् क्या अवत् कर्मा अवत् कर्मा कर्मा अवत् कर्मा अवत् अवत् । र १ व्यानक (जाक्षण्याचा प्राप्त १०२),

प्राहत-वेपाकरकों ने इन समस्त देश्य शब्दों में अनेक नाम और घानुओं को संस्कृत नामों के और घानुओं के स्थान में आदेश-छाना सिद्ध काके नद्भय-विमान में अस्तर्गत किये है छ । यही कारण है कि आवार्य हेमचन्द्र ने अपनी ऐशीनाममान्य में केयल देशो नामों का ही संप्रद किया है और देशो घानुओं का अपने प्राहत-स्याकरण में संस्कृत घानुओं के आदेश-स्प में उन्लेख किया है; यद्यपि आवार्य हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती वर्त्त वैयाकरणों ने इनका गणना देशी घानुओं में ही की है १ । ये सब नाम और धानु संस्कृत के नाम और घानुओं के आदेश-स्प में निष्यप्त करने पर मी नद्द्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि संस्कृत के साथ इनका कुछ भी सादश्य नहीं है ।

कार कोर पाद्यास्य भाषातस्य का यह मत है कि उक्त हंगी श्राह्य और धातु मिन्न मिन्न हिंगों को हाविड, मुण्डा आदि अनार्य भाषात्रों से लिये गये हैं। यहां पा यह कहा जा सकता है कि यदि आधुनिक अनाय भाषाओं में इन हैशां-शाल्यों और हेशो-धातुओं का प्रयोग उपलब्ध हो नो यह अनुमान करना असंगत नहीं है। किन्तु जयतक यह प्रमाधित न हो कि भी हेशो शब्द और धातु वर्तमान अनार्य भाषाओं में प्रवित्त हीं, तयतक भी हेशो शब्द और धातु प्रदेशों शब्द और धातु प्रदेशों शब्द कहाना ही। अधिक संगत प्रतंत होना है। इन अनार्य भाषाओं में होएक हैश्य शब्द और धातु प्रवित्त होने पर भी भी अनार्य भाषाओं में ही प्रावृत्त माषाओं में ही वे हेश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं में ही वे हेश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं में ही वे हेश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं में प्रवृत्त करने के लिए बाध्य होंगे कि भी हैश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं से ही प्रावृत्त में तिये गये हैं। यह अनुमान करना असंमय हो है। है। कहा समार्थ भाषाओं से ही प्रवृत्त करने के लिए बाध्य होंगे कि भी हैश्य शब्द और धातु अनार्य भाषाओं से ही प्रवृत्त में हिये गये हैं; योशि आर्य और अनार्य ये उम्य जानिया अब एक स्थान में मिश्रित हो गई है तब कोई कोई अनार्य शब्द और धातु का आर्य भाषाओं में प्रविश्त असंभव नहीं है।

हो। केन्द्रवेस (Caldwell) प्रभृति के मन में वैदिक और सीकित संस्कृत में भी अनेक शहर द्राविटीय मापाओं से गृहीन हुए हैं। यह बान मी सीकिय ही है, क्योंकि द्राविटीय मापा के जिस साहित्य में ये सब शब्द पाये जाने हैं वह वैदिक संस्कृत के साहित्य से प्राचीन नहीं हैं। इससे 'वैदिक साहित्य में ये सब शब्द द्राविटीय मापा से गृहीत हुए हैं' इस अनुमान की अपेक्षा 'आर्य होगों की भाषा से ही अनायों को भाषा में ये सब शब्द लिये गये हैं यह अनुमान ही विदीव ठीक मालम पहना है।

जिन मादेशिक देशी-भाषाओं से ये संब देशी शब्द माइन-साहित्य में गुदोन हुए हैं ये पूर्वोक्त प्रथम स्तर की माइन भाषाओं के अन्तर्गत और उनकी समसामिक हैं। विष्क-पूर्व पष्ट <sup>हमद</sup>। शनाब्दों के पहले ये सब देशीभाषायें प्रचलित थीं, इसमें ये देख्य शब्द अर्वाचोन नहीं, किन्तु उनते ही प्राचीन हैं जितने कि वैदिक शब्द।

### हितीय स्तर की प्राञ्चत भाषाओं की उत्पीच—वेंदिक या लोकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु प्रथम स्तर की प्राञ्चतों से ।

प्राप्टत के वैषाकरण-गण प्राप्टत शब्द को व्युत्पत्ति में प्रश्चित शब्द का अर्थ न्संस्ट्रत करते. हुए प्राप्टत भाषाओं की उरवत्ति काक्तिक संस्कृत की मानते हैं। संस्कृत के कई अव्वतार-शाखों के क्षेत्राकारों ने

देखा हेमचन्द्र-प्राइत-प्र्याकरम् के दिवीय पाद के १२७, १२६, ११६, ११६, ११६, १११, १४१, १४४ बरेदः
 स्य प्रीत चतुर्य पाद के २, ६, ४, ४, १०, ११, १२ मस्ति मुखा

गः "एते चान्नेर्देशीनु पडिता स्वति अस्तानिर्वात्सोदेशीनुताः" (है०-मा० ४,२) स्वर्धत् अन्य विदानी ने वस्तु पब्दा उत्तान मन् विधानुसी का गाठ देशी में किया है, वी मी क्ष्मने संस्कृत शतु के सादेशक्य में ही ये गही बतावे हैं।

भी तद्भव और तत्सम शब्दों में स्थित 'तन्' शब्द का संयत्य संस्कृत से खगाकर इसी मन का अनुमण किया है \* । कतिएय प्राप्तत-व्याकरणों में प्राप्तत शब्द की ब्युत्पत्ति इस तरह की गई है :--

"प्रकृति: संस्कृतं, तुत्र भवं तत आगत वा प्राकृतम्" ( हैमवन्द्र मा॰ व्या॰ )।

"प्रकृति: सस्कृत तन भनं प्राकृतम्च्यते" ( प्राकृतसर्वस्य )।

"प्रकृति: सहकृत तन भवत्यात प्राप्तत स्पृतम्" ( प्राकृतचन्द्रिका )। "प्रकृते: संस्कृतायास्तु विकृतिः प्राकृती मता" ( पर्भापानन्द्रका ) ।

"प्राकतस्य न सर्वमेव संस्कृत योनिः" ( प्राकृतसंजीवनी )।

इस ब्युत्पत्तिओं का तात्पर्य यह है कि प्राइन शब्द 'प्रहति' शब्द से यना है, 'प्रहति' का प्रयं

संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुई है वह है प्राप्टत भाषा।

प्राप्तन वैयाजनकों की प्राप्तन शब्द की यह व्यास्या अपामाणिक और अव्यापक हो। नहीं है, <sup>सारा</sup> तन्त्र से असंगत भी है। अप्रामाणिक इस लिए कहीं जा सकती है कि प्रकृति शहर का मान्य अर्थ मंत्र भाषा कभी नहीं होता—संस्कृत के किसी कोप में प्राकृत शब्द का यह अर्थ उपलब्ध नहीं है 🕆 और गी या छाश्रणिक अर्थ नवनक नहीं छिया जाता जवनक मुख्य अर्थ में बाध न हो। यहाँ प्रकृति शर्द मुख्य अर्थ समाय अथवा 🕏 जन-साधारण लेने में किसी तरह का वाध भी गरी है। इससे उक खुन्हीं के स्थान में "प्रकृत्या स्वभावन विद्ध प्राकृतम्" अगवा "प्रकृतीना वाधारयाजनानामिदं प्राकृतम्" यही स्युत्पन् संगत और प्रामाणिक हो सकती है। अञ्चापक कहने का कारण यह है कि प्रारूत के पूर्वोक्त तीन प्रकार में तरसम और तहच शब्दों की ही प्रकृति उन्होंने संस्थन मानी है, तीसरे प्रकार के देश्य शब्दों की की अचय देश्य को भी प्राफ्त कहा है। इससे देश्य प्राफ्त में यह ब्युत्पत्ति लागू नहीं होती। प्राफ्त संस्ट्रत से उत्पत्ति भाषा-तत्त्व के सिद्धान्त से भी संगति नहीं रखनी, वयोंकि 🖇 वैदिक संस्कृत और टीनि संस्थात ये दोनों ही साहित्य की मार्जित भाषायें हैं। इन दोनों भाषाओं का व्यवहार शिक्षा की अपेक्षा स्वर है। ब्रशिक्षित, अब और यालक लोग किसी काल में साहित्य की भाषा का न तो खर्च व्यवहार <sup>हर</sup> सकते हैं और न समक्त हो पति हैं। इस लिए समस्त देशों में सर्वदा हो अग्रिशित लोगों के व्यवहार के <sup>लि</sup> एक कथ्य भाषा चालू रहतो है जो साहित्य की भाषा से खनन्त्र-अलग-होती है। शिक्षित लोगों को वे अशिक्षित लोगों के साथ बातचीत के प्रसङ्ग में इस कथ्य भाषा का ही व्यवहार करना चडता है। वैदि

समय भी साधारण होगों की स्वतन्त्र कथ्य भाषा विद्यमान थी, यह नाटक आहि में संस्कृत भाषा के सं ब्राहुत-भाषो पात्रों के उन्हेंस से प्रमाणित होता है। पाणिति ने संस्ट्रत भाषा को जो छोकिक भाषा कही है और पतन्जलि ने असको जो प्राप्ट-मा का नाम दिया है, उसका मतलय यह नहीं है कि उस समय प्राष्ट्रत भाषा थी हो नहीं, परन्तु उसका 🛣

समय में भो पेसी कथ्य भाषा प्रवित्त थीं। और, जिस समय लौकिक संस्कृत भाषा प्रचित्त हुं। उ

 <sup>&</sup>quot;प्रकृतेः संस्कृतादागर्न प्राकृतम्" बाग्भटाप्रकारटीका २, २। "संस्कृतकपावाः प्रकृतेकरपुत्रवात् प्रावृत्ये काञ्यादर्शे की प्रेमचन्द्रतर्भवागीश-कृत टीका १, ३३ ।

<sup>🕆 &</sup>quot;प्रकृतिवीतिशिल्पिताः । पीरामात्यादिप्तिर्गेषु गुण्यसम्बस्वभावयोः । प्रत्यपात् पूर्विकायां च" ( अनेकार्यन्त

<sup>20\$-0)</sup> l

 <sup>&</sup>quot;स्वाप्यमात्यः मुद्दत्वीशो राष्ट्रदुर्गवस्नानि च।

राज्याङ्कानि प्रकृतपः पीराया श्रेषायोऽपि च ॥" ( व्यक्तिधानविन्तामीय ३, ३७८ )।

<sup>&</sup>quot;यन् कान्य:--कमात्यात्रात्र पीराध चिद्रः प्रकृतयः स्पृताः" ( घ०वि० ३, ३७८ की टीका )। ई काँहें कोई कांगुनिक विदान प्राष्ट्रत मापा की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से मानने हैं, देखी पासी-प्रकाग ह **८वेशक ए**न्ट इ४-३६ ।

है कि उस समय के शिक्षित छोगों के आपस के वार्ताराय में, वर्तमान काल के पण्डित छोगों में रुत की तरह, और मिन्नदेशीय छोगों के साथ के ज्यवहार में Lingua Franca की माकिक संस्ट्रत से ज्यवहात होती थी। किन्तु यालक, खिया और अधिक्षित छोग अपनी मान्-भाषा में यानवीत करते हो संस्ट्रत-मिन साधारण कथ्य भाषा थी। साधारण कथ्य भाषा किसी देश में किसी काल में हित्य की भाषा से भृहीत नहीं होती. यिक साहित्य-भाषा ही जन-साधारण की कथ्य भाषा से किन होती है। इसलिए 'मंस्ट्रत से प्राट्टत माषा की उत्पत्त हुई है' इसकी अपेक्षा 'क्या तो वैदिक स्ट्रत और क्या लिकिक मंस्ट्रत, होती ही उस उस समय की प्राट्टत भाषाओं से उत्पत्त हुई है' यही जान विशेष युक्ति-संगत है। आजकल के भाषा-मन्त्राओं में इसी सिकाल का अधिक आदर देखा से है। यह सिकाल पाखात्य विज्ञानों का कोई नृतन आविष्कार नहीं है, भारतवर्ष के ही प्राचीन गतन्त्राओं में सो यह मन प्रवित्त था यह निक्षीत्रुप्त कतिषय प्राचीन ग्रन्थों के अवतरणों से स्पष्ट प्रतीन से है। स्टर-स्त काव्याल्ड्रार के एक इसीक की व्याल्या में विक्रन की स्पार्ट्यों शताल्ड्रार के जैन विज्ञान साथ है कि स्त्रा है कि स्तरा है कि स्त्रा है कि स्त्रा है कि स्त्रा है कि स्त्रा है कि स्तरा है कि स्त्रा है कि स्तरा ह

प्रशास्त्रति । सक्तताजन्त्रनां व्याकरपादिभिरजाहितसंस्कारः सहते अवन-व्यावारः प्रहतिः तयः भवं मैवः या तम् । 'भारिस्ययम् सिद्ध' देशायं भ्रद्धमागद्दा वार्याः' इत्यादियवनाद् वा प्राष्टः पूर्वे कृतं भारकृतं वाज-महिनादि-१४ं सक्तमायानिरन्थनभूतं ववनतुच्यते । मेयनिर्मृत्यत्रभामिकस्थनपं तदेव व देगविद्येगात् संस्कारकरप्यामः समास्तरिन-१वं सत् संस्कृताय् वरविनेदानामिति । भ्रत्यद्व नाम्बङ्काः प्राष्ट्रतमादीः निर्दिष्टं तदन् संस्कृतास्त्रीति । भीयस्यादि-

। इत्यादिवाञ्यणकारेन गस्करमात् संस्कृतमुच्यते । "

c "प्राष्ट्रतमस्त्रतमाराधीरमायमायाधः शौरमेनी च ।

पटील भृतिरी देगीकीगारान्त्रंगः॥" (कान्यारंकार २, १२)।

इस स्थान्या का नान्यर्थ यह है कि—'प्रश्ति शब्द का कर्ष है लोगी का व्यावस्थ कार्द ले मंस्तातें से त स्थान्यिक बनन-व्यावस, उसने उन्तर क्षया वही है महत । क्षया, धाए इवं पर ने माइत अबद बना दे, कु इतं का क्षये हैं 'पहले किया गयां'। बारह कंग-अबदों में न्यारह कंग अबय पहले किये गये हैं और इन स्थान्द इ-अबदों की भाग कार्य-वनन में—सूत्र में—कर्ष-मागर्थ कही गरें हैं को बालक, महिला कार्य हैं मुलेप— त-मान्य—हैं है और तो सकत्र माराक्षों का नृत्र है। यह क्षत्रमागर्थ मागा ही माइत है। यही माइत, सेव-मृत्य की उन्हार, पहले एक रूप बाला होने पर भी, देश-मेद में और संस्कृत करने में नितनता की मान्य करना मा संस्कृत कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य कार कार्य का

द्ध पाराचे कार-सन्ध, जिन्हा साम देखाद है केंद जिसमें चीदर हुई (प्रकार ) थे, संस्कृत साम से था।
यह पहुंत काम से जुन हो समा है। याचि इसके दिख्यों का संक्रित वर्षन समावाद सुन से है।
"वर्द्दसानि पृतिय संस्कृति पुत्रप्रमान (१९९४) प्राणितास्त्राची तान्तु जिल्लाने प्राप्तमान (१९९४) प्राणितास्त्राची तान्तु जिल्लाने कान्तु । प्राप्ती वात्रप्राप्ति सुर्धी न्यामित्राचित ॥ १९४४। वार्त्स्त्रप्राप्ति तान्तु जिल्लाने कां। प्रकृत तान्तिहासामित्रीं (प्रमावक्षणित १० इप्पन्त) ।
§ पद्माप्त विद्वताचे काण्यक्षणितियोति । यो वार्त्स्त्रप्ति प्राप्ति । व्याप्ति विद्वताचे साम्याप्ति ।
(क्षाप्ति प्रस्ति के व्याप्ति वार्त्सि । क्षाप्ति । क्षाप्ति । क्षाप्ति । व्याप्ति । व्याप्ति ।
(क्षाप्ति प्रस्ति स्त्रप्ति स्त्रप्ति प्रमाव १०० से क्षाप्ति । क्षाप्ति । क्षाप्ति वार्ति काण्याप्ति वार्ति । विद्वता ।

(दर्शिकारिक सेका प्रव १०० से क्षाप्ति । प्राप्ति । भावता ।

स्मारि का बाद में निर्देश किया है। पास्पित्यादि व्याकरणों में बताये हुए नियमों के सञ्जनार शेलकार रहे के कारणा संस्कृत महत्वाती है।

"झहत्वमस्वादुपरे तेन वर्ग किनेन्द्र साझादिव पासि भाषितेः" ( हाश्मिन्द्राश्रिणिका १, १८)। " ७ आहत्त्वमस्वादुपदा जेनी वावस्थासमहे ।" ( हेमनन्द्र हाव्यानुगामन, पृष्ठ १ )।

"क अभ्यत्मान्यानुष्टा क्या धनवुष्टान (१८००-१० १८०) की सामग्री विज्ञान के आध्या होतान है के सामग्री विज्ञान की सामग्री ही है सि जिल्हें की बाग्यों की कि होते सामग्री विज्ञान की सामग्री है कि जिल्हें की बाग्यों को 'क्ष्टिस्यम' और संस्कृत भाग को 'क्ष्टियम' कहने का भी रहस्य यही है कि जिल्हें सामग्री हो की कारण कहने हम्या स्थानिक है और संस्कृत माग्रा ध्यानाय सिक्ता-रूप वार्चा ध्यानाय स्थानिक है और संस्कृत माग्रा ध्यानाय सिक्ता-रूप वार्चा ध्यानाय स्थानिक है और संस्कृत माग्रा ध्यानाय सिक्ता-रूप वार्चा ध्यानाय सिक्ता-रूप वार्चा ध्यानाय सिक्ता-रूप वार्चा ध्यानाय सिक्ता-रूप वार्च ध्यानाय सिक्ता-रूप वार्च होने के हित्त इत्यान है।

भेवल जैन विद्वानों में ही यह मन प्रचलिन न था, जिस्स भी आठवों अनाव्यों के जैतेगर महर्षी धायर्यानराज ने भी अपने 'गडडबही' नामक महाकल्य में देनी मन को इन स्पष्ट राज्यों में व्यक्त रिया है-

" ६ मयदाची इस वाया विमति एसी य गाँति वायाची ।

्रण्व कमुद्द निय बाँवि वासराको चित्र जनार ॥१३॥" अर्थात् रुवी प्रमुख भागा में कब माराये तमेश करती है और हम प्राकृत मारा से ही कब माराये निर्णेत हैं। जाम (आ कर) अनुम में हो मेबेश करता है और समुद्र से ही ( वायर कस से ) बादर होता है। सावपीत के हैं का मो बही है कि प्राकृत भागा की उस्पत्ति आस्त्र किसी भागा से नहीं हुई है, बल्किस संस्तृत क्यारि कर मार्ग्य

से ही उत्पन्न हुर्रि हैं। जिल्ला को नवस शनार्ज्य के जैनेनर कवि राजशेखर ने भी व्यवसी बालरामायण में बीचे का रहें

लिखकर यहाे मत प्रकट किया है:--

"यर् योनिः कित्र संस्कृतस्य बुदशा विहासु सम्मीदने, यत्र श्रोत्तरमात्रतातिषा कटुमोचाहारामा <sup>दस</sup>ः। गण सूर्यापदं वदं रविवतेस्तन् प्राकृतं यद्यवस्तान्त्राटान्त्रक्षिताहि कय नुदशि कटोनिनेपत्रतम्॥" (४८, हो

जैन और जैनेतर विद्वानों के उक्त वचनों से यह स्पष्ट है कि ब्राचीन काल के 'आर्तीय में भी पह मन प्रवर रूप से प्रचलिन था कि प्रार्ट्स की उत्पत्ति संस्कृत मापा से महीं हैं।

प्राहन भागा लेकिक संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई है स्वका और भी एक प्रयत्न प्रमाण है। वह दि अकृत के अनेक राज्य और अत्यागे का लीकिक संस्कृत को शरेका देविक भागा के साथ क्षांत्र कार्यक देशमें में आता है। प्राहन माण सांसाद्य पे से लीकिक संस्कृत से उत्पन्न होने पर यह कभी संस्वण हो सकता विद्यत्व में मी प्राहन के सनुत्य अनेक शब्द और अत्यागे के प्रयोग विध्यान

्रे नकता इदं बाची रिसन्तीतथ निर्यन्ति वाय: । सामान्ति समुद्रमेत्र निर्यन्ति सामादित्र सामानि ॥ ६३ ॥

<sup>&</sup>quot;सङ्गिनमाध्य— मानन्त्रानि, मान पर स्वपृति सम्योधवानि वेशानि स्वानि सम्योधित विसर्ण (कार्न यामस्टीका)। प्राचार स्वमन्त्र को 'स्वपृतिकार' तथर को स्वपृति सम्याधित।। प्राचार स्वानित को स्वृति सम्याधित।। प्राचार स्वानित को सङ्गित सेल्यून करना विद्यानमानित्रवाच के त्वप्त से नी, स्वर्ण मानृत-व्यवस्था के तथर से नी, स्वर्ण मानृत-व्यवस्था के तथर सेल्यून या में हैं, स्वर्णित स्वर्ण स्वयुक्त मानृत-व्यवस्था के तथ्यून या में ही मानृत्त नित्रवाच मानृत-व्यवस्था के तथ्यून स्वर्ण सेल्यून या में ही स्वर्ण मानृत-व्यवस्था के मानृत्त में तथ्यून या में ही मानृत्त मान्त मानृत्त मानृत्त मानृत्त मानृत्त मानृत्त मान्त मानृत्त मान्त मानृत्त मान्त मानृत्त मान्त मान्त

इससे यह अनुमान फरना किसी तरह असंगत नहीं है कि वैदिक संस्ट्रत और प्राप्टत ये दोनों ही एक प्राचीन प्राप्टत भाषा ने उत्पन्न हुई है और यही इस साट्ट्य का कारण है। वैदिक भाषा और प्राप्टत के साट्ट्य के कतिषय उदाहरण हम नीचे उद्धृत काने हैं, ताकि उक्त कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं हो सकता।

# वैदिक भाषा और प्राकृत में सादृश्य ।

१। प्राटन में अनेक जगह संस्टृत झकार के स्थान में उकार होता है, जैसे—सृन्द=बुन्द, झनु= उड, पृथिवी=बुद्धी; चैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, जैसे—रृन=बुट ( कृपेद १, ४६, ४ ) । ६० प्राटन में संयुक्त वर्ण वाले कई स्थानों में एक स्थन्जन का लीप होकर पूर्व के हस्त्र स्वर का

्र प्राप्टन में संयुक्त वर्ण वाले कई स्थानों में एक व्यञ्जन का लोप दोकर पूर्व के कस्य स्वर का द्रार्थ होता है. जैसे—दुर्लभ=दूल्द, विधाम=दासाम, स्पर्श=कास; वैदिक भाषा में भी वैसा दोता है, यथा— दुर्लभ=दृद्धभ ( कुलेर ४, ६, ८ ), दुर्णाश≕दूषाश ( शुक्तपदःशतिगाल्य ३, ४३ )।

३। संन्यून व्यव्जनान्त शब्दों के अन्य व्यव्जन का प्राय्त में सर्वत्र लोग होता है, जैसे—तावन्= ताव, यशस्—जस; वैदिक साहित्य में भी इस नियम का अभाव नहीं है, यथा—पश्चान्=पश्चा (अपवैनिहता १०, ४, ११), उच्चान्= उच्चा (तैसिशीयमंदिता २, ३, १४), नीचान् —नीचा (तैसिशीयमंदिता १, ६, १४)।

थ। प्राहत में संयुक्त र और प का लोप होता है, जेसे—प्रमन्भ=पगन्भ, श्यामा=सामा; वैदिक साहित्य में भी यह पाया जाता है, यथा—अ-प्रमन्भ=अ-पगन्भ (तैसिरोपमंहिता ४, ४, ६१); स्थन=त्रिच (भारतपत्रात्या १, ३, ३, ३३)।

 ५। प्राहन में संयुक्त वर्ण का पूर्व स्वर हस्य होता है, यथा—पात्र=पत्र, रात्रि=रित, साध्य= सडक इत्यादि; वैदिक मापा में मा ऐसे प्रयोग हैं, जैसे—रोदसीप्रा=रोदिसिप्रा (ऋग्वेद २०, ५८, १०), अमात्र=अमत्र (ऋग्वेद ३, ३६, ४)।

ं ६। प्राष्ट्रत में संस्कृत दे का भनेक जगह व होता है, जैसे—दृण्ड=इण्ड, दंस=इंस, दोला≕होळा; चैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग दुर्लम नहीं है; जैसे—दुर्दभ≔दृडम (बानवनेपिवीहता ३, ३६), पुरोदाश≕। पुरोडाश ( ग्रुक्तपड़आविशाल्य ३, ४४)।

७। प्राप्टन में प का इ होता है, यथा—यधिर = यहिर, व्याध=बाह; बेद-भाषा में भी ऐसा पाया

' जाता हैं, जैसे—प्रतिसंघाय=प्रतिसंहाय ( गोनयनामच २, ४ )।

′ ८। प्राष्ट्रत में अनेक प्रान्दों में संयुक्त व्यञ्जनों के योच में सर का व्यागम होता है, जैसे—क्लिष्ट= किलिट, म्य=सुब, तन्यी≔तणुयो; वैदिक साहित्य में मी ऐसे प्रयोग विरत्न नदी है, यथा—सहस्यूः= 'सहफ्रियः, म्यर्गः=सुबर्गः (नैसिरीयर्गीहता ४, २, ३ ) तन्य≔ततुबः, स्यः≔सुबः (तैसिरीयब्रास्ययक ७, २२, १; - ६, २, ७ )।

ः ६। प्राष्ट्रत में बकारान्त पुंलिङ्ग राष्ट्र के प्रथमा के पकवचन में था होता है, जैसे—देवो, जिणो, ﴿सो रत्यादि; चैदिक भाषा में भो प्रथमा के पकवचन में कहीं कहीं थी देखा जाता है, यथा—संवत्सरो ४ बजायन (भृग्वेदर्ग्हिना १०, १६०, २), सो चिन् (भृग्वेदर्ग्हिता १, १६१, १०-११)।

्र १०। तृतोषा विमक्ति के बहुचचन में प्राप्तत में देव शादि अकारान्त ग्रन्दों के रूप देवेहि, रामीरहि, जेट्टेहि शादि होते हैं; चैदिक साहित्य में भी इसीके अनुरूप देवेमि:, गर्मारेमि:, ज्येप्डेमि: आदि रूप मिलते हैं।

११। प्राइत की तरह वैदिक भाषा में भी चतुर्घों के स्थान में पष्टी विमक्ति होती हैं है।

 <sup>&</sup>quot;चतुष्यपे बहुनं दन्दिष" (पाचिनि-न्याकरण २, ३, ६२)।

श्रादि का बाद में निर्देश किया है। याध्यित्वादि ज्याकरकों में कार्य हुए नियमों के कमुनार संस्कार करें कारया मस्त्रत करवानी है।'

"बाङ्किसस्वादुपर्द तेनं सर्व जिनेन्द्र साम्रादिव पासि मापिनैः" ( द्वाविगद्वाविशिषा १, १८)। " ও দান্তবিভাদৰাত্বपूर्द जैनी वाचसुपास्महे (" ( हेमचन्द्र राज्यानुशासन, पृष्ट १ )।

उक्त पर्यो में कामा महाकांव निव्हतेन दिशकर और आकार्य हेमकन्द्र जैसे नामर्थ किनो है जिनदेव को बाजो को 'अहन्त्रिम' और संस्कृत भारा को 'हहिमा' कहते का भो खरूप बही है कि क्रि जन-साधारण को मानुभाषा होने के कारण अहित्यम स्वामाधिक है और संस्कृत भारा व्यवस्थ संस्था-रूप चायदोज्ञ से पूर्व होने के हेत् कृत्यम है।

फेउल जैन विहानों में ही यह मन प्रचलित न था. व्यूप्त मां आठवीं शनाव्यी के जैनेनर यावपनिराज में भी अपने 'गलसब्दों' नामक महाकारप में इसी मन को इन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हिया है'-

" ६ स्यक्षाच्यो इमं बाया विभित्त एसी य चौति बायाच्यो ।

र्णत बसुद्दे चिन याँति वाधरान्त्री चिन जातारे ॥१३॥।" अन्योत् इसी प्राकृत भागा में सन भागाने जनेश करती है और इस प्राकृत मागा से दी सन मागाने निर्णत हैं जल (जा कर) नमुद्र में ही मनेग करता है जीर समुद्र से ही (बाग्य क्स से ) बादर होता है। वाक्यीं के हैं का माने महे हैं कि प्राकृत भागा की उत्पक्षि कम्य किसी भागा से मही हुई है, वीन्क संस्कृत क्यादि तसे मागाने ना से हो दरपन हो हैं।

िपुस्त की नवम शतान्त्री के जैनेतर कवि राजशेखर ने भी अपनी यालरामायण में मीचे का

लिखका यही मन प्रकट किया है:---

"यर बीनिः कित शंस्कृतस्य मुदशा विद्वास्य सम्मोदने, यम भोजपायवतारियाः कटुमायाहराष्यां रमः। यद्यः बूर्षपरं यदं रवित्रवेस्तत् आदृनं यस्युसर्मान्वाद्यास्त्रविताद्वि परम नुदशो हर्न्येनिरफ्तम् ॥" (पि. प जैन और बैनेनर विद्वानी के उक्त यद्यानी से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल के सारनीय

जन आर अनंतर विद्वाना के उक्त बचना से यह स्पष्ट है कि प्राधान काल के भा में भी यह मन प्रवल हुए से प्रचलित था कि प्राप्तत की उत्पत्ति संस्कृत मापा से नहीं हैं।

प्राहन भाषा श्रीनिक संस्कृत से उत्पन्न महीं हुई है इसका और भी एक प्रवह प्रमाण है। यह कि ग्राहन के अनेक शब्द और प्रत्यकों का श्रीकिक संस्कृत को श्रेष्ठा से दिश्त में दिश्त भारा के साथ अधिक देशके में भारा है। याहन भाषा साक्षाहणू पहें श्रीतिक संस्कृत से उत्पन्न होने पर वह कभी संस्वर्य हो संस्कृत। येदिक साहित्य में भी प्राष्ट्रन के सकुत्व अनेक शब्द और अत्वर्यों के प्रयोग विद्यान

<sup>• &#</sup>x27;कहिलमायि— कानजुराति, का एव स्ववृत्ति मन्दरिवसावि देशकारित प्रशासि स्वयाधिति रिमर्स्य ( 'काननिका ) आयार्थ स्ववन्द्र की 'कहिल संवन्त्र करता विदाननिकत्या के अपने तारीत दीता है कि समने मानुनन्त्र कर मानुन के अपने कि संवन्त्र करता विदाननिकत्या के अपने तारीत होता है कि मानुनन्त्र कराया की रस्तानीकी के उत्तर मुझे हैं, वर्गीति कामे विवालक मानुनन्त्र कारणों की तार मानुनन्त्र कराया की सम्बन्ध को से मानुनिका की बद्दित कामत्वार की गई है और रहा 'दर्श महीन-मानुन्त के स्थान में तालुन को स्वतन्त्र निकास की कारणों का स्वारत्त की समस्त्र नहीं है की एक 'दर्श मानुन्ति-नतान के समस्त्र करता यही क्षेत्र मानुनिकास की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र निकास की स्वतन्त्र निकास की स्वतन्त्र निकास की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र करते स्वतन्त्र का स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र का स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र का स्वतन्त्र का स्वतन्त्र करते स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र की स्वतन्त्र कि स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन्ति

व का १९५६ है। हु मक्त्रा इर्द बाबो विसन्तीतम् निर्दन्ति साम: । भागनिन समुद्रमेव निर्देश्ति सागराहेव भागनि ॥ हु३ ॥

स्मिने यह अनुमान करना किसी तरह असेगत नहीं है कि बैदिक संस्तृत और प्राप्त से दोनों हो एक प्राप्तेन प्राप्त माना में उद्यक्त हुई है और यही इस माइन्य का कारण है। बैदिक भागा और प्राप्त के साइन्य के कतियब उद्यारण हम नीचे डङ्धृत करने हैं, नाकि उक्त क्यत की महस्ता में कोई मंदेह नहीं हो महना

# वैदिक भाषा झाँर प्राकृत में सादृश्य।

१। प्राप्त में अनेक जगर संस्थृत सकार के स्थान में उकार होता है, जैसे--सृत्=पुन्द, अनु= उड. पृथियो=प्रायो; येदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, जैसे--सृत=कुट ( मृगेद १, ४६, ४ )।

२ जाउन में भेयुक्त वर्षा वाले कई क्यानों में एक स्वयन्त्रन का लोग होकर पूर्व के हस्या क्या की होता है. जैसे—कुर्यक=कुरह, विधाम=धीनाम, स्वर्य=कास; वैदिक भागा में भी वैसा होता है, यथा—कर्तव=कुर्यम (कुर्यद ४, ६, ५ ), दुर्णाग —कृताम (कुरुयद्धमानगाल्य ३, ४३ )।

३। संस्कृत व्यवज्ञताल शस्त्रों के सल्य ध्यवज्ञत का प्राकृत में सर्वय सोप होता है, जैसे—नायत्= नाय, यगप्चलस; यैदिक साहित्य में भी इस नियम का सभाय नहीं है, यथा—यधान्=वधा (भ्रावलिटा १०, ४, ११). उच्चान्= उच्चा (लैलिसेक्लंदिना २, ३, १४), नीचान्=नीचा (लैलिसेक्लंदिना १, ६, १४)।

४। प्राप्टत में संयुक्त र और य का लोग होता है, जेसे—प्रगण्य=चगास्य, ह्यामा=सामा; वैदिक साहित्य में भी यह पाणा जाता है, यथा—श्र-प्रगण्य=ध-पगल्य (नैनिर्गपर्यहिता ४, ६, ६६); रुपच=धिच ( गतरप्रप्रपण्य १, २, ३, ३६)।

५। प्राइत में संयुक्त वर्ण का पूर्व स्वर हस्य दोता है, यथा—पात्र=पत्र, रात्रि=रत्ति, साध्य= सक्त इत्याहि, पेहिक मापा में भी ऐसे प्रयोग है, जैसे—रोहसीप्रा=रोहसिप्रा (कावेद १०, ६८, १०),

अमात्र = अमत्र ( त्रुरेंद ३, ३६, ४)।

६। प्रोट्न में संस्कृत र फो अनेक लगह र होता है, जैसे—दण्ड=डण्ड, दंस≃डंस, होला≕डोला; वैदिक साहित्य में भी पेसे प्रयोग दुर्लम नहीं है; जैसे—दुर्दन=दूडम (बाडक्तेपिक्टिता ३, ३६), पुरोदाय= पुरोडाम (जुक्तदुआविमान्य ३, ४४)।

७। प्राहत में ६ का इ होता है, यथा—यधिर = बहिर, व्याघ=धाह; चेद-मापा में भी ऐसा पापा

जाता र्र, जैमे-प्रतिसंघाय=प्रतिसंहाय ( गोनयगम्ब २, ४ )।

- ८। प्राइत में अनेक शस्त्रों में संयुक्त स्वप्रकारों के बांच में स्वर का ब्रागम होता है, जैसे—विरुष्ट= किलिट, स्व⇒सुब, तन्वी≈तणुवो; वैदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग विरुष्ट नदीं है, यथा—सहस्युः= सहित्यः, स्वर्गः=सुबर्गः (तैचिरीवर्गहिता ४, २,३) तन्व≔तनुष्यः, स्व≔सुषः (तैचिरीवधारपण्ड ७, २२, १; ६,२,७)।
- १। प्राप्टन में अकारान्त पुंतिह शब्द के प्रधम के एक्यचन में को होता है, जैसे—देशे, जियो, सो इत्यादि, वैदिक मापा में भी प्रधमा के एक्चचन में कहीं कहीं को देखा जाता है, यथा—संवत्सपे अजायन ( कुन्देदर्गीहरा १०, १६०, २ ), सो चिन् ( कुन्देदर्गीहरा १, १६१, १०-११ )।

१०। तृत्रोया चिमिक्त के बहुचचन में प्राष्ट्रत में देच धादि अकारान्त शब्दों के रूप देवेहि, गर्मारेहि, जेड्डेहि ब्राहि होते हैं, चैदिक साहित्य में भी इसीके अनुरूप देवेबिः, गर्मारेमिः, ज्येप्डेमिः

बाहि रूप मिलते हैं।

११। प्राप्तत की तरह चैदिक मापा में भी चतुर्ची के स्थान में पष्टी विभक्ति होती है 🕫।

<sup>🗢 &</sup>quot;चतुष्यर्थे बहुनं छन्दिष्ठ" ( पाधिनि-न्याहरख २, ३, ६२ )।

१२। प्राह्त में पश्चमां के एकत्रचन में देवा, यच्छा, जिणा आदि रूप होते हैं; वैदिक साहित्र में भी रसी तरह के उच्चा, नीचा, पश्चा ममृति उपलब्ध होने हैं।

१३। प्राप्टत में द्विचयन के स्थान में बहुत्यवन हो होता है, बैदिक मारा में मी इस तरह के अवेंग्रे प्रयोग मौतुद हैं, यथा—'इत्यूवकां' के स्थान में 'इत्यूवकां', 'मिल्शावकां' की जगह 'मिल्शावकां', विशेष सुरागे रिधानमें दिविस्तृशायिवतों के बदेहें 'या सुराग रधातमा दिविस्पृशा मधिनां', नरी हैं है स्थान में भार हैं आदि।

इस ताह अतेक युक्ति और प्रमाणों से यह सावित होता है कि प्राष्ट्रत को उत्पक्ति वीदिक क्या रहीकिक संस्कृत से नहीं, किन्तु वैदिक संस्कृत को उत्पक्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्राप्त माने से पूर्व में कहा गई है उसीसे हुई है। इसी वहीं गर इस वात का उन्हेख करना आपरयक है कि सम्कृते के वित्त का उन्हेख करना आपरयक है कि सम्कृते के वित्त का वित्त का उन्हेख करना आपरयक है कि सम्कृते के वित्त का वित्त का वित्त का वित्त का प्राप्त का जो व्यवहार 'संस्कृतभव' अपे में किया है वह किसी तरह संगत नहीं हो सकना। इसकिय 'तर्तृ' शाव से संस्कृत के स्थान में वैदिक काल के प्राप्त का प्रया कर 'तद्वव' शाव का प्रयोग 'वीदि प्राप्त से साकृत के स्थान में वैदिक काल के प्राप्त का प्रयोग साहित। संस्त प्राप्त का प्रयोग स्वार के प्राप्त का प्रयोग साहित। संस्त प्राप्त का प्रयोग साहित काल का प्राप्त का प्रयोग स्वर्ध का प्रयोग साहित वाप्रयम स्तर का प्राप्त है। इससे जहाँ पर 'तद्वय' शाव का प्राप्त का प्रयोग स्वर्ध का प्राप्त का प्रयोग स्वर्ध का प्रयोग स्वर्ध का प्रयोग स्वर्ध का प्रयोग स्वर्ध का स्वर्ध 'संस्कृतमय' की किन्तु 'वेदिक काल के प्राप्तृत से उत्तर से प्रयोग स्वर्ध का के प्राप्त का से उत्तर से उत्तर से उत्तर से वह से से सकना चाहिए।

### द्वितीय स्तर की प्राऋत भाषात्रों का उत्पत्ति-क्रम श्रीर उनके प्रधान भेद ।

जब उपरां के स्वयत के सबुसार वैदिक तथा होतिक संस्टत और समस्त आहत आपाओं का क्ष् एक हो है और वैदिक तथा होतिक संस्टत द्वितीय स्तर को सभी आहत भाषाओं से आयोग है, तब वा सहने यो। कोई आवश्यकता नहीं है कि द्वितीय स्तर को आहत आपाओं के उत्पत्ति-काम का निर्णय पश्ची उसी साहर ये तारतम्य पर निर्मेद करना है जो उमय संस्टन और आहम तद्वय शुद्धों में पाया जाता है। जिम आहम भाषा के तद्वय शब्दों का वैदिक और होतिक संस्टन के साथ जिनना अधिक साहर्य होगा है उननी हो आयोग और सिसके तद्वय शब्दों का उमय संस्तृत के साथ जिनना अधिक मेद होगा है। उननी हो अर्थानी मानी जा सकती है, क्योंकि अधिक भेद के उत्पन्न होने में समय भी अधिक स्वत्र

्र पर लायवाद हा जिल मानून भ्रापामों ने साहित्य में अथवा शिलालेकों में स्थान पापा है उने शहरों को वैदिक भीर लीकिक संस्कृत के साथ, उपयुंना प्रजनि से तुलता करने पर, जो भेद (पार्य का शिला में साने हैं उनके अनुसार दिनीय करन को मानून भागामों के निम्नीक प्रधान भेद (पार्य का शिला में साने हैं उनके अनुसार दिनीय करना को दें जो कम में दा तो तो नुष्य करना दिमारों में बंध जो कर से दा तो तो नुष्य करना दिमारों में बंध जो कर से दा ता करने हैं है—(१) अध्या कुमा—किएन पूर्व बातों से के कर पिकन में बाद पक सी वर्ष तक (100 B. C. to 100 A. D.); (३) प्रधान—किएन के बाद पक सी वर्ष तक (100 A. D., to 500 A. D.), (३) दोष सुण—किसीय केंग सी से एक होता पर तक (500 A. D.) कि तो से एक हजार पर तक (500 A. D.) कि तो से एक हजार पर तक (500 A. D.) केंग से एक हजार पर तक (500 A. D.)

### प्रथम युग ( क्रिस्त-पूर्व ४०० से क्रिस्त के बाद १०० )।

(क) होनवान बौद्धों के विविद्रक, महावंश और ज्ञानक-प्रभृति प्रत्यों की पाली सावा ।

(न) पैशायी और चटिकापैशायी।

- (ग) जैन अंग-प्रन्यों की अर्धमागधी मापा।
- ( घ ) वंग-प्रत्य-भिन्न प्राचीन स्त्रों की और पडम-चरित्र आदि प्राचीन प्रत्यों की जेन महाराष्ट्री भाषा।
- ( 😸 ) बरोक-शिलालेकों की पर्य परवर्ति-काल के प्राचीन शिलालेकों की भाषा।
- (च) अध्वयोप के नाटकों की मापा।

### मध्ययुग ( खिस्तीय १०० से ५०० )।

- (क) त्रियेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कहें जाते नाटकों की और वाद के कालिदास-प्रमृति के नाटकों की श्रीरसेनी, मागश्री और महाराष्ट्रो भाषार्थे।
- ( ख ) सेतुबन्ध, गाथासप्तराती आदि काच्यों की महाराष्ट्री भाग ।
- (ग) प्राकृत व्याकरणों में जिनके रुझण और उदाहरण पाये जाते हैं वे महाराष्ट्री, शीरसेती, मारायी, पैशासी, जूटिकापैशाची भाषायें।
- ( घ ) दिगम्यर हैन प्रन्यों की शौरसेनी और पखित-कार के ध्वेताम्यर प्रन्यों की जैन महाराष्ट्री माया।
- ( ङ ) चंड के ब्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोर्वशी में प्रयुक्त अपन्नेश भाषा।

# शेप युग ( खिस्तीय ५०० से १००० वर्ष )।

किय किय प्रदेशों की परवर्ती काल की अपनेश भाषायें।

अब इन तीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का रुखण और विशेष विवरण, उन्त क्रम के अनुसार (१) पारि (२) पैशार्चा (३) चृत्रिकापैशाची (४) वर्षमागची (५) जैन महाराष्ट्री (६) व्यशोक-तिपि (७) शौरसेनी (८) मागची (६) महाराष्ट्री (१०) व्यवसंश इन शीर्षकों में क्रमशः दिया जाना है।

### (१) पालि।

होतपान याँ से धर्म-प्रत्यों का भाषा को पालि कहते हैं। कई विद्वानों का अनुमान है कि पालि शहर 'पहाँचा' पर से बना है का 'पहाँचा' शहर का अर्थ हैं 'ग्रेणी' है। प्राचीन निर्देग धर ब्युन्ति । वादि शहर 'पहाँचा' पर से बना है का 'पहाँचा' शहर का अर्थ हैं 'ग्रेणी' है। प्राचीन निर्देग धर ब्युन्ति । वादि लेक्क अपने प्रत्य में पर्म-शास्त्र की चवन-पहाँचा को उद्युक्त करते समय हर्सा पालि शहर का प्रयोग करते थे, इससे याद के सनय में बाँच धर्म-शास्त्रों को भाषा का हो नाम पालि हुया। बन्य विद्वानों का मत हैं कि पालि शहर 'पहाँचा' पर से नहीं, पर से पहाँचा' के मान्यत्र हैं। 'पित्र'' शहर बसल में संस्कृत नहीं, पर सु प्राह्म शाहर हैं, यदिष अन्य अनेक शहर शहरों की तरह यह सी पीड़े से संस्कृत में लिया गया हैं। पित्र शहर बेनों के प्राचीन अंग-प्रत्यों में भी पाया जाता हैं ÷। 'पित्रि' शहर का अर्थ हैं। प्राप्त पालि का अर्थ गायों में योली आने भाषा—होता हैं। 'पहाँचा' पर से 'पालि' होने को करवना हैं। पहाँचा पर से 'पालि' का करवना पर से अर्थ से से पालि के से स्वार्य की अर्थ से से साम की हों भाषा थी, इससे इससे हमें

६ भनेतुरिसं दरिनाम्बीसु मानियं पानि कप्यते" ( क्रीस्वान्त्रदरिना ६६६ )।

<sup>÷</sup>देखी विवासभूत पत्र १८, ३६)।

१२। प्राप्टन में पञ्चमी के पक्रयनन में देवा, बच्छा, जिला आदि रूप होने हैं; बैदिक सर्वत

में भी इसी तरह के उच्चा, नीचा, पथा प्रभृति उपलब्ध होते हैं।

१३ । प्राटन में डिउचन के स्थान में बहुबदन हो होना है, धेरिक भाग में मा इस तर है जें जिला प्राप्त में मा इस तर है जें प्रयोग मीचुद ही यथा—पहायरणों के स्थान में 'स्ट्रायरणां) 'मित्र्यारणों की जगह 'मित्रवारण' यी सुरसी रिपनमी दिविस्हाशिवनों के बहुते 'या सुरखा रागंतमा दिविस्हाग प्रविचां, 'जो हैं है स्थान में 'तर हैं आदि।

स्वतः सं नगर ह वाया।

इस तरह वर्षकः मुलि बीर प्रमाणों से यह सावित होता है कि प्राप्टत की उप्पत्ति वेदिक क्षार् हीणिक संस्कृत से नहीं, किन्तु वैदिक संस्कृत की उप्पत्ति वित्ता प्रयम्न स्तर की प्राहितिक प्राप्त कर से पूर्व में यहा गई है उसीसे हुई है। इसीसे वहीं गर रम बात का उप्पेत करना भावर्षक है कि सेम्से बीन आवंका लियों ने बीर प्राप्तत के प्राप्त समान्त वैवाकाणों में शत्तु मान्त्र से संस्कृत को त्यार प्रमुख्य वाष्ट्र का जो व्यवहार पंतर्कतमध्ये अर्थ में किया है यह दिसी तरह संगत कहीं हो सकता। प्रमुख्य पत्तु शाह्य से संस्कृत के स्थान में वैदिक बात के प्राप्त का प्राप्त कर 'तद्वाय' शत्त्र का प्रयोग की कात्र के प्राप्त से सी जो वह संस्कृत में विचा गया है उससे उत्तरण 'सी क्यों में करना वाहिय। तेष्ट्र शाह्य कीर प्राप्त तद्वाय श्रव्य इन दोनों का साचारण सूत्र वैदिक काल का प्राप्त मर्थात् पूर्णिक क्ष्यंत्र प्राप्त का प्रयाम स्तर का प्राप्त है। इससे जहीं पर 'तद्वाय' आह का मैदानितक अर्थ 'सीस्तृनव्य' के

### हितीय स्तर की प्राकृत भाषात्रों का उत्पत्ति-क्रम ऋौर उनके प्रधान भेट ।

जय उपयुंक कथन के अनुसार विदिक्त सभा लीकिक संस्टर और समस्त प्राप्टत आपाओं का मूँ एक ही है और वैदिक तथा लीकिक संस्ट्रत द्वितोय स्तर की सभी प्राप्टत भागाओं से प्राचीन है, तह वै कहते की कोई ब्राययकता नहीं है कि दिनोय स्तर की प्राप्टत भागाओं के उपयक्ति अप का निर्णय वर्ष उसी साहरय के तारमय पर किसे करता है जो उस्पर्य संस्ट्रत और प्राप्टत तपुत्र वर्ष्ट्सों में पाया जाते जिस प्रार्टत भागा के तपुत्र प्राप्टों का वैदिक और क्षींप्रक्र संस्ट्रत के साथ जितना अधिक साहर्य होंगा व उनती ही प्राप्टांन बीर जिसके तपुत्र प्राप्टों का उसय संस्ट्रत के साथ जितना अधिक भेद होंगा व उनती ही वर्षांनी मानी जा सकती है, ब्योंकि अधिक भेद के उत्पक्त होने में समय भी अधिक स्त्र

### प्रथम युग ( शिस्त-पूर्व ४०० से शिस्त के बाद १०० )।

(क) दीनयान बौद्धों के त्रिपिटक, महायंश और जातक-प्रभृति प्रत्यों की पाली भाषा !

(ख) पैशाची और चुडिकापैशाची।

بعده بمعوم سائل فيهيك أأراء عيهرا بالرار

- (ग) जैन अंग-प्रन्थों की वर्षमागधी मापा।
- ( घ ) अंग-प्रत्य-मित्र प्राचीन सूत्रों की और पउम-चरित्र आदि प्राचीन ग्रत्यों की जैन महाराष्ट्री भाषा।
- (ङ) अशोक-शिटाहेखों की एवं परवर्ति-काल के प्राचीन शिटाहेखों की भाषा।
- (च) अध्वधीय के नाटकों की भाषा।

### मध्ययुग ( ख़िस्तीय १०० से ५०० )।

- (क) त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित भास-रचित कहें जाते नाटकों को और बाद के कालिदास-प्रभृति के नाटकों की शीरसेती, मागधी और महाराष्ट्री भाषार्थे।
- ( ख ) सेनुयन्य, गाधासप्तराती आदि काच्यों की महाराष्ट्री भाषा ।
- (ग) प्राकृत स्थाकरणों में जिनके सुझण और उदाहरण पाये जाते हैं वे महाराष्ट्री, श्रीरसेनी, मारायी, पैशाक्षी, वृत्यिकापैशाची भाषायें।
- ( घ ) दिगम्बर जैन व्रत्यों की शौरसेनी और परवर्ति-काल के ध्वेताध्वर व्रत्यों की जैन महाराष्ट्री, मापा।
- ( ङ ) चंड के व्याकरण में निर्दिष्ट और विकमीर्वशी में प्रयुक्त अपन्न श भाषा।

### शेप युग ( क्षिस्तीय ५०० से १००० वर्ष )।

मित्र भिन्न प्रदेशों की परवतों काल की अपन्न श भाषायें।

अब इन नीन युगों में विभक्त प्रत्येक भाषा का लक्षण और विशेष विवरण, उक्त कम के अनुसार (६)पालि (२)पैशात्री (३) चृलिकापैशाची (४)अर्थमागधी (५) जैन महाराष्ट्री (६)अशोक-लिपि (७)शोष्सेनी (८)मागधी (६)महाराष्ट्री (१०)अपत्र'श इन शीर्पकों में कमशः दिया जाता है।

# (१) पालि।

होनयान बीडों के धर्म-प्रन्यों की भागा को पाल कहते हैं। कई विद्वानों का अनुमान है कि पालि शब्द 'पङ्कि' पर से यना है के। 'पङ्कि' शब्द का अर्थ हैं 'श्रेणी' है। प्राचीन निर्देश और ब्युत्पित । याद लेखक अपने अन्य में धर्म-शाख्य की वचन-पङ्कि को उद्देशन करते समय इसी पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे वाद के समय में बोद धर्म-शाखों की भागा का ही नाम पालि हुआ। अन्य विद्वानों का मत है कि पालि शब्द 'पङ्कि' पर से नहीं, परन्तु 'पल्लि' पर से हुआ है। 'पिल्लि' शब्द असल में संस्कृत नहीं, परन्तु प्राकृत हैं, यदावि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों को तरह यह भी पीछे से संस्कृत में लिया गया है। पिल्लि शब्द जोनों के प्राचीन अंग-प्रन्यों में भी पाया जाता है ÷। 'पिल्लि' शब्द का अर्थ है प्राप्त या गया है। पिल्लि का अर्थ मायों में योली जाती भाषा—श्राम्य भाषा—होता है। 'पङ्कि' पर से 'पालि' होने की कल्पना जितनी करेश-साध्य है। 'पहिल' एर से 'पालि' होना उत्तना ही सहज्जोध्य है। इससे हमें पिछला मत ही अधिक संगत मालूम होता है। 'पालि' केवल श्रामों की ही भाषा थी, इससे उसका यह

६ "सेतुस्सि तन्तिपन्तीमु नावियं पाक्षि कथ्यते" ( ग्राभिधानप्रदीपिका ६६६ )।

<sup>÷</sup> देखो विपाकश्रुत पत्र ३८, ३६)।

१२। माहत में पञ्चमां के एकराचन में देशा, बच्छा, जिला आदि अप होते हैं, पैरिक मी

में भी इसी मरह के उच्चा, बीचा, पत्ना प्रभृति उपल्ला होते हैं।

१३। प्राप्त में जियमन के रचान में बहुयनन ही होता है, वैदिक माना में भी दल तरह है में प्रयोग मीतुर हैं, यथा-'इन्द्रायरजी' के स्थान में 'इन्द्रायरणा', 'मिन्त्रायरजी' की जगह 'मिन्त्रा' 'यो सुरमो रंगिनमा दिविष्णृशाविवनी' के बदले 'या सुरमा स्थानमा दिविष्णुमा सचिना', अमे हैं

इस तरह अनेक युक्ति और प्रमाणों से यह सावित होता है कि प्रावृत की उत्पत्ति वैदिर होषिक संस्कृत में नहीं, किन्तु पेरिक संस्कृत की उत्पत्ति जिल प्रथम स्तर की प्रादेशिक प्रारंत से पूर्व में कहा गई है उसीसे हुई है। इससे यहाँ पर इस बात का उन्हेंग करना आपश्यक है कि मेरी शनेक आलंकारिकों ने और प्राप्त के प्राय, समस्त्र वैयाकरणों ने 'तन्' राष्ट्र से संस्कृत को लेकर " श्राप्त का जो स्वयदार 'संस्कृतमय' कर्ष में किया है यह किसी तरह संगत नहीं हो सकता। स्मिल्य 'तत्' शब्द से संस्टत के स्थान में पैदिक काल के माहल का महण कर 'तहूव' शब्द का प्रयोग भार के प्राप्त से जो शब्द संस्कृत में लिया गया है उसमें उत्पन्न र स्वी अर्थ में करमा वाहिए। शब्द और प्राहन तहुत शब्द इन दोनों का साधारण मुख पैदिक काछ का प्राहन अर्थान् पूर्वीन -प्राप्तन या प्रथम स्तर का प्राप्त है। इससे जहाँ पर 'तद्भव' शब्द का भैदान्तिक अर्थ 'संस्कृतम' किन्तु 'यैदिक काल के प्राकृत से उत्पन्न' यदी समझना धाहिए।

#### द्वितीय स्तर की प्राष्ट्रत भाषाओं का उत्पत्ति-क्रम श्रीर उनके प्रधान भेद ।

जय उपयुंक कथन के अनुसार येदिक तथा स्त्रीकिक संस्कृत और समन्त प्राहत भागाओं बा पण ही है और पेरिक तथा लौकिक संस्कृत दितीय स्तर की सभी ब्राह्त भाषाओं ही प्राचीन है, म कदने की कोई साजर्यकता नहीं है कि हितीय स्तर की बाइन भाषाओं के उत्पत्ति-कम का निर्णेय उसी साहरूप के तारनम्य पर निर्भर करता है जो उभय संस्थत भीर प्राष्ट्रत तद्वय शालों में पाया अन जिस प्राप्त भाषा के तद्भव शब्दों का वैदिक और लीकिक संस्थात के साथ जितना अधिक सावस्य हैंग उत्तनी ही प्राचीन और जिसके तद्वय शब्दों का उत्तय संस्कृत के साथ जितना अधिक भेर हैंग उननी हो धर्याचीन मानी जा सकती है, क्योंकि अधिक भेड़ के उत्पन्न होने में समय भी अधिक है यह निर्विधाद है।

क्रिनीय रतर की जिन प्राकृत भाषाओं ने साहित्य में अध्या शिलालेलों में स्थान पाया है शान्तों की वैदिक और होकिक संस्कृत के साथ, उदर्युक प्रवृति से गुहत्ता करने पर, जो भेद (' हैगते में बाते हैं उनके अनुसार दितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं के निश्लोक प्रधान भेद (प्रणार) है जो कम से इन तीन मुलव काल-विभागी में बारे जा सकते हैं,-(१) प्रथम युग-विस्त-पूर्व से हे बर त्विन के बार एक सो बर्च तक (100 B. C. to 100 A. D); (१) मध्ययुग-नि याद एक सी में पान सी वर्ष तक (100 A. D. to 500 A. D.). (३) द्वार युग-विम्नीय सी में एक हजार वर्ष तक (500 A. D to 1000 A. D.) ।

### प्रथम युग ( जिस्त-पूर्व ४०० से जिस्त के बाद १०० )।

(क) दीनपान बौदों के बिल्डिक, महायंश और जातव-प्रभृति प्रत्थों की पाली भाषा !

(ख) पैशाची भीर वृत्तिकापेशाची।

- (ग ) ईन अंग-प्रन्यों की अर्थमागयी माना।
- ( घ ) इंग-प्रत्य-मित्र प्राचीन मुत्रों को और पउम-चिम भादि प्राचीन प्रत्यों की जैन महाराष्ट्री भारा।
- (ङ) अगोक-शिलालेगों की पर्व परवर्ति-काल के प्राचीन शिलालेगों की मापा।
- (ब) अध्वयीय के नाइकों की भाषा !

### मञ्जयुग ( खिस्तीय १०० से ५०० )।

 (क.) त्रिवेन्द्रम से प्रशामित मास-निवत पहें जाने नाटकों की और याद के कालिदास-प्रभृति के नाटकों की मीरसेनो, मागधी और महाराष्ट्रो भाषायें।

(म) मेनुबन्य, गाधासप्तरावी बादि कार्यों की महाराष्ट्री भाग ।

(ता) प्राकृत व्याकरणों में जिनके सक्षण और उदाहरण पाये जाते है ये महाराष्ट्री, शीरमेता, माराधी, पैदाजी, जूदिकापैद्राची भाषायें।

(च ) दिगम्बर क्षेत्र प्रत्यों की शीरमेर्ना और परवर्ति-काल के ध्वेताम्बर प्रत्यों की जैन महाराष्ट्री भाषा।

(इ) बंड के व्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोवेशी में म्युक्त अपन्न श भाषा।

## शेप युग ( जिस्तीय ५०० से १००० वर्ष )।

निम्न निम्न प्रदेशों को परवर्ती काल की अपने श नापायें।

क्षय रन तीन युर्गों में विमक्त प्रत्येक मापा का लक्षण और विशेष विषया, उक्त कम के अनुसार (१) पालि (२) पैशावी (३) वृलिकांदैशावी (४) वर्षमागर्घी (५) जैन महाराष्ट्री (१) अशोक-लेपि (६) ब्रॉरमेनी (८) मागर्घी (६) महाराष्ट्री (१०) अपन्न दा रन शोर्षकों में क्रमशः दिया जाता है।

### (१) पालि।

होनपान बाँखों के घर्म-प्रत्यों की भाषा को पालि कहते हैं। कई विद्वानों का अनुमान है कि
पालि शब्द 'पङ्कि' पर से बना है को 'पङ्कि' राज्य का अर्थ है 'श्रेणों है। आर्थान निर्देश घर ब्युलिंगे। योद लेगक अपने प्रत्या में घर्म-शाख्य की वयन-पङ्कि को उद्दुश्त करते समय स्त्री पालि शब्द का प्रयोग करते थे, इससे याद के समय में बाँद धर्म-शाख्यों की भाषा का हो नाम पालि हुआ। अन्य विद्वानों का मन हैं कि पालि शब्द 'पङ्कि' पर से नहीं, परन्तु 'पल्लि' पर से हुआ है 'पल्लि' शब्द असल में संस्कृत नहीं, परन्तु प्राकृत हैं, यथपि अन्य अनेक प्राकृत शब्दों की नरह यह मी पीछे से संस्कृत में लिया गया है। पल्लि शब्द जेनों के प्रार्थान अंग-प्रत्यों में भी पाया जाता है के। 'पल्लि' शब्द का अर्थ है प्राप्त या गाँव। 'पालि' का अर्थ गार्थों में योली जाती भाषा—प्राप्य भाषा—होता है। 'पङ्कि' पर से 'पालि' होने की करपना जितनी बलेश-साध्य हैं। 'पल्लि' पर से 'पालि' होना उतना ही सहज्ञवीध्य है। इससे हमें जिल्ला मन ही अधिक संगठ मानून होता है। 'पालि' केवल प्रामों की हो भाषा थी, इससे उसका यह

६ "नेदुस्ति दल्दिनन्दीतु नान्ति पानि कप्पते" ( फ्रानियननदीनिका ६६६ )।

<sup>+</sup> देखों बिनाहधूत पत्र ३८, ३६)।

१२। प्राप्त में पञ्चमी के एकयचन में देवा, बच्छा, जिला आदि रूप होते हैं; बैड़िक मारि में भी इसी नरह के उच्चा, नीचा, पश्चा प्रभृति उपलब्ध होते हैं।

१३। प्राप्त में दिवचन के स्थान में यहुवचन ही होता है; वैदिक भाषा में भी इस तरह के की प्रयोग मीजुर हैं, यथा-'शन्द्रावरुणी' के स्थान में 'शन्द्रावरुणा', 'मित्वावरुणी' की जगह 'मित्वास' 'यो सुरमी रिपनमी दिविस्पृशाविवनी' के बदले 'या सुरधा रधोतमा दिविस्पृशा अध्वना', 'नरी हैं

रधल में 'नरा है' शाहि।

इम सरह अनेक युक्ति और प्रमाणों से यह सावित होता है कि धाहत की उत्पत्ति वैहिक रोकिक सम्पत्त से नहीं, किन्तु वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक मार्ल क से पूर्व में कहा गई है उमीसे हुई है। इससे यहाँ पर इस बात का उन्हेंस करना आवश्यक है कि संस्त भार भारतानियों ने और प्राप्तन के मायः समस्त वैयाकरणों ने 'तन्' शब्द से संस्कृत को हैरर 'ह सार का जो ध्ययदार 'संस्कृतमय' अर्थ में किया है यह किसी तरह संगत नहीं हो। सकता । इसिंहर 'तन्' शब्द भी सम्प्रत के स्थान में वैदिक काल के प्राप्तत का प्रदुष्ण कर 'तद्वव' शब्द का प्रयोग 🤻 काल के मारत से जो शाद संस्टल में लिया गया है उससे उत्पन्न इसी अर्थ में करना चाहिए। 📜 गल भीर प्राप्तत तद्भव शहर इन दोतों का साधारण मूल वैदिक काल का प्राप्तत अर्थात् 🛴 र मारत या मध्य स्तर का माहत है। इससे जहाँ पर 'तद्वव' शब्द का सीद्वान्तिक अर्थ 'संस्कृतमा' किन्तु 'वैरिक काट के प्राकृत से उत्पन्न' यही समभता वाहिए।

### हिनीय स्तर की प्राकृत भाषात्रों का उत्पत्ति-क्रम श्रोर उनके प्रधान भेद ।

अव रुपर्युक्त मधन के सनुसार वैदिक तथा छीकिक संस्कृत और समस्त भावत भाषाओं का एक हो हैं भी। येदिक तथा लोहिक संस्टत द्वितीय स्तर को सभी प्राटत भाषाओं से प्राचीन है, हैं बर्फ़ की कोई आउर्पकता नहीं है कि द्वितीय स्तर की प्राष्ट्रत सावाओं के उत्पत्ति-क्रम का निर्णय उर्ज सङ्घाय के नारताच्य पर निर्धर करता है जो उसय संस्कृत और प्राकृत तहुव शब्दों में पाया अला । दिन प्राप्त साथा के तद्भव शब्दों का चैदिक और स्रोकिक संस्कृत के साथ जिनना अधिक साहस्य होगा उत्तर ही प्राचीन भीर जिसके तद्वय शब्दों का उत्तय संस्कृत के साथ जितना अधिक मेर होगा उनती हो मर्याचीन मानी जा सकती है, बर्योकि भविक भेद के उत्पन्न होने में समय भी अधिक है यह निविधाद है।

दिनंत्र स्नर को जिन प्राष्ट्रन सापाओं ने साहित्य में अथया शिलालेकों में स्थान पाता है, शालों को बैदिक और लौदिक संस्कृत के साथ, उपर्युक्त प्रवृति से मुलता करने पर, जो भेद ( हेलने में बाते हैं उनके धनुसार दिनीय करा की प्राकृत भाषाओं के निम्नोक्त प्रधान भेद (प्रकार) । है जे बस से रन नीन मृत्य बाट-विमाणी में बीटे जा सबते हैं:-(१) प्रथम गुग-किस्न-पूर्व सी में बन हज़ार बर्च नक (500 A. D. to 1000 A. D.)।

प्रथम युग ( विस्त-पूर्व २०० से क्षिरत के बाद १०० )।

 (ब) इंज्यान बीडों के विधियक, महापेश और जातक-प्रापृति प्रत्यों की पालों मापा ! < स ) देशाची थीर चलिकादिशाची ।

- (ग) जैन अंग-ग्रन्थों को अर्थमागधी भाषा।
- ( प्र ) अंग-प्रन्य-मित्र प्राचीन सृत्रों की और पडम-चरित्र यादि प्राचीन प्रन्यों की जैन महाराष्ट्री भाषा।
- ( ह ) अजोक-शिलाटेचों की एवं परवर्ति-काल के प्राचीन शिलाटेकों की भाषा।
- (च) क्षावचीय के नाटकों की मापा।

### मध्ययुग ( खिस्तीय १०० से ५०० )।

- (क.) त्रिवेन्द्रम से प्रकाणित मान-रवित कहे जाते नाटकों की और वाद के काटिदास-प्रभृति के साटकों की श्रीरसेती, मानावी और महाराष्ट्रो भाषार्थे ।
- ( च ) मेतुबन्ध, गाथासप्तराती आदि कार्च्यों की महाराष्ट्री भाग ।
- (ग) प्राकृत व्याकरणों में जिनके सक्षण और उदाहरण पाये जाते है वे महाराष्ट्री, श्रीरसेनी, माराची, पैशासी, बुलिकापैशाची भाषायें।
- ( च ) दिगम्बर क्रेन ब्रन्यों की शोरतेनी और पग्यति-काल के ध्वेतास्वर ब्रन्यों की जैन महाराष्ट्री माया।
- ( ह ) चंड के व्याकरण में निर्दिष्ट और विक्रमोर्वशी में प्रयुक्त अपभंश भाषा।

### शेप युग ( किस्तीय ५०० से १००० वर्ष )।

भिन्न भिन्न प्रदेशों की परवर्ती काल की अपन्न स भाषायें।

ब्रव रन तीन गुर्गों में विसक्त प्रत्येक भाषा का लक्षण और विदोप विवरण, उक्त क्षम के अनुसार १) पालि (२) पैद्यार्चा (३) बृलिकापैद्यार्ची (४) ब्रर्घमागधी (५) जैन महाराष्ट्री (६) अयोक-वृषि (७) योरसेनी (८) मागर्वा (६) महाराष्ट्री (१०) अपन्नंश इन द्यार्पकों में कमराः दिया जाता है।

### (१) पालि।

होनयान बांडों के धर्म-प्रत्यों की भाषा को पालि कहते हैं। कई विद्वानों का अनुमान है कि पालि शहर 'पङ्क्ति' पर से बना है के। 'पट्कि' शहर का अर्थ है 'श्रेणी' है। प्राचीन नेदेंग और खुत्सि। वांड ठेनक अपने प्रत्य में धर्म-शास्त्र की चन्न-पङ्क्ति को उदुधृत करने समय सी पालि शहर का प्रयोग करते थे, इससे बाद के समय में धरिड धर्म-शास्त्रों की भाषा का ही नाम पालि हुआ। अन्य विद्वानों का मत है कि पालि शहर 'पट्कि' पर से नहीं, परन्तु 'पिल्लि' पर से हुआ है। 'पिल्लि' व्याव अनेक प्राचन शर्म के तरह यह भी पीड़े से संस्कृत वर्मा पालि है। पप्लिट शहर तेनों के प्राचीन अंग-प्रत्यों में भी पाषा जाता है । 'पिल्लि' शहर का अर्थ है। योज को पाने में बोली जाता भाषा—प्राच्य भाषा—होना है। 'पट्कि' पर से 'पालि' होने की करवना जिननी करेश-साध्य है 'पिल्लि' कर से 'पालि' होने की करवना जिननी करेश-साध्य है 'पिल्लि' के से से प्राचीन में बोली हो। 'पालि' के से से साचीन में से बोली करवना जिननी करेश-साध्य है। 'पिल्लि' के से स्राचीन के स्राचीन मानूम होना है। 'पालि' के सर्व शास्त्रों हो। अवना ही सहस्रोध्य है। इससे हमें पिल्ला मत ही अधिक संगठ मानूम होता है। 'पालि' के सर प्रामी की ही भाषा थी, इससे उसका यह

६ ''सेनुस्सि तन्त्रिपन्तीस नानियं पाति कथ्यते" ( प्रानिपानप्रीपिका २६६ )।

<sup>÷</sup> तेखो विभावधुत पत्र ३८, ३६)।

नाम तुआ है यह वान नहीं है। विका प्रदेश-क्रिश के प्रामों के नाह महारों के भो जन-माधारण की वा भाषा थी, पान्तु संस्कृत के अनवय-भनन प्राह्मणों की ही और से इस आपन के तरफ अपनी स्थानीति पूजा ४ को व्यवन करने के दिव्य इसका यह नाम दिया जाना और अधिक असित हो हो जो के कात-पीछे से योद विद्वानों का भी भाषाधी थी जगह इस शब्द का अधीन प्रकान आधार-जनक मही जात वृत्ता। जल बाहन भाषा-समृद्ध में पादि आपना के साथ वैद्यित संस्कृत का अधिक साहस्य देखा जाता है।

हिंदी बारण से हिनीय स्नर की प्राप्त भागाओं में पालि आया सर्वापक्षा प्रायोन मान्द्रम पड़नी है।

पालि आया के उटपत्ति-स्वान के कार में विद्यानों को मन-मेर हैं। बोद लोग दमी माना को मनने

करते हैं और उनके मन से इम आया का उटपति-स्वान मानय देरे हैं। पानु एं

करते हैं और उनके मन से इम आया का उटपति-स्वान मानय देरे हैं। पानु एं

अया का मानाओं बाहन के साथ कोई साद्रस्य नहीं है। डो. कीनों (१७

Konow) थो। सर शिनस्तेन ने इस भागा का पैशायी भागा के साथ मानुस्य देनकर देशायों भाग किनों में मानिल थी उसी देश को इसका उटपति-स्वान बनाया है, यथापि पैशायों भागा के उटपति-स्वान के नियंक्त का देशिय अपने को इसका उटपति-स्वान किन्यान भागा का उटपति-स्वान का उत्तर्यान्त मान का उटपति-स्वान का उटपति-स्वान का उत्तर्यान मान का उटपति-स्वान का उटपति-स्वान का उत्तर्यान्त मान का अपने स्वान का अपने का उत्तर्यान मान का उटपति-स्वान का उटपति-स्वान का उत्तर्यान का उत्तर्यान का अपने का अपने का अपने का अपने का अपने का अपने का उत्तर की अपने का अ

संस्कृत पाली गिरतारिक्षाः घौलिशिलाः गक्षः राजिनो, रञ्जो राषो क्राजिने प्रतम वर्त वर्त वर्डे

इस विषय में हो. सुनीनिहुमार चटकों का कहना है कि "+ युद्धदेव के समस्त उपदेश मागार्थी माँ से थाद के समय में मध्यदेश ( Doab ) को शौरतेनी प्राकृत में मनुवादित हुए ये और वे हो लिक्नर्य प्राय: सो यर के पाकि नाया के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं।" किन्तु सच नो यह है कि वाकि भाषा है शौरमें और भागार्थ को अपेक्षा पैशायी के साथ हो अधिक सादृश्य है जो निम्नोक उदाहरणों से स्थ जान जाना है।

| संस्कृत        | पालि      | <del>पैशाबी</del> | शौरसेनी    | सागभी                      |
|----------------|-----------|-------------------|------------|----------------------------|
| ÷ क§(सोड)      | क (क्षेक) | कः (सोकः)         | ॰ (क्षोध ) | <ul><li>(क्षोभ )</li></ul> |
| <b>∌ग</b> (नग) | ग (नग)    | ग (नग)            | • (অম)     | • (অম)                     |

<sup>× &</sup>quot;सोद्दापनं द्वतर्षं च माइनं म्लेच्छमापितम् ।

पार्थवय देखा जाता है.--

म भावन्य दिशेनेवदधी नदिव तद् द्वित्रम्" ( महद्दुराखा, पूरेलवड ६८, १७ )।

<sup>-</sup> The Origine and Development of the Bengalee Language, Vol., page 57.

<sup>§</sup> इन उराहरणों में प्रथम वह भागर दिवा गया है जिसका उठ उठ माया के मीचे दिये गड़े अपनर में विशेष होता है भीर भागर के बाद जाकेट में उठने सक्तर बाक्षा अञ्च स्वस्ता के तिए दिवा गया है ह

स्वर वर्षों के मध्यवर्गी भ्रमंत्रक वर्षा।

```
[ 24 ]
                                                                                                                                                        মান্ত্ৰী
                                                                                                                  शीरमेनी
                                                                                                                                                       , (ऋं)
                                                                                                                 , (मंं)
                                                                             वैज्ञानी
                                                                                                                                                        。(लग्रर)
                                                                          च (मची)
                                       पालि
                                                                                                                  。(ग्झर)
                                                                                                                                                       ड (कड)
      मुल्ल
                                     च ( मर्चा )
                                                                           ज (रहर)
                                                                                                                   द् (कद)
                                                                                                                                                        छ (बन)
तुन्य (शर्नः)
                                     ज (र<sup>हत</sup>)
                                                                            ন (ফন)
                                                                                                                    र (<sup>ए.र.)</sup>
                                                                                                                                                          श (बग)
 इ.स. (राता)
                                       न (क्न)
                                                                              र (वर)
                                                                                                                    म्त (<sup>द्यम</sup>)
                                                                                                                                                          য় (লগ)
  ठन (इन)
                                        r ( कर )
                                                                              म (<sup>न्म</sup> )
                                                                                                                     स (<sup>ई.म</sup>)
                                                                                                                                                           श (गानग)
             ( কং )
                                         म (<sup>यम)</sup>
                                                                              म (<sup>हेन</sup>)
                                                                                                                     म् (मार्म)
                                                                                                                                                            ण (वन्नग्य)
         য় (<sup>ব্ন</sup>)
                                          म (<sup>क्रेम</sup>)
                                                                               स (गारंग)
                                                                                                                      ण (यद्भगा)
                                                                                                                                                             在(好)
          व (मेप)
                                           म (गार्ग)
                                                                                न (यचन)
                                                                                                                       ह (पट)
                                                                                                                                                             स्त (भ्रस्त)
           म (गारम)
                                           न (यनन)
                                                                                 ह (पः)
                                                                                                                      ह्य (भ्रन्थ)
                                                                                                                                                                ए(लुलं)
            न (यचन)
                पारि मार्था की उत्पत्ति का समय निमन के पूर्व पान शताब्दी कहा जाता है. किन्तु वह काल
                                              युद्धदेव की सम-साम्यिक कथ्य मानाची आया का हो सकता है। पाटि कथ्य
             ह (पह)
                                               उपरा नहीं, परन्तु बीड धर्म-साहित्य की मापा है। संमयतः यह भाषा त्रिकृत के
              र्भ (क्यमं)
          ० म् (गृहः)
       पूर्व चतुर्व या पञ्चम शताब्दी में पश्चिम भारत में उत्पन्न हुई थी।
                     रूप पालकात्म स जापुराय राज्यात सार्व आ प्राप्त है। इससे, और पालि भाषा
प्राप्त राज्य में साधारणतः पालिनमन्न अन्य भाषायें ही सम्भी जाती है। इससे, और पालि भाषा
                    इस पालि-भाग से आयुनिक सिहली भाग की उत्पत्ति हुई है।
         नाटन राज्य प्राप्त कार्य कार्य में पालि मार्या के शहरों को स्थान नहीं दिया गया है। इस
          हिए पालि भाषा को विद्योप आहोचना करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है।
                            गुणाठ्य ने 🜣 बृहत्क्या पैशाची भाषा में लिखी थी, जो लुप्त हो गई है। इस समय पैशाची भाषा
                                                      उदाहरण प्राहतपकाण, आचार्य हेमचन्द्र का प्राहतस्याकरण, पङ्मापाचन्द्रिका, प्राह
                                                        सर्यस्य और संशिजसार आदि प्राष्ट्रन-ज्याकरणों में, आयार्थ हेमबन्द्र के कुमारण
                    शिल तथा है काच्यानुशासन में, मोहराजपराजय-नामक नाटक में और दोषक पड्मापास्तोयों में मिलते हैं
                               प्राप्त के नाट्यशास्त्र में पैशार्या नाम का उन्होंच हैवने में नहीं आता है, पतन्तु इसके पर
                    नगा के वास्त्रकाल ज प्रशास जान का अल्ला क्ला में नहां आहां है। बामट ने इस भाषा
स्वरूट, × बेरावमित्र बादि संस्कृत के आलंकारिकों ने इसका उन्लेख किया है। बामट ने इस भाषा

    स्वर वर्षी के मध्यवर्ती अनंगुक्त वर्षा । १ दीहरा में प्रथमा के एकवचन का प्रत्यव ।

    स्वर्यक्षा क निव्यवता अग्याम्यक्षा । पुरातमा न अपना क प्रव्यवत का अपया ।
    पुरातमा न अपना क प्रव्यवित में, धनम्बय के द्राष्ट्रा के काव्यादर्श में, वाया के हपैचिति में, धनम्बय के द्राष्ट्रा के काव्यादर्श में, वाया के हपैचिति में, धनम्बय के द्राष्ट्रा के काव्यादर्श में, वाया के हपैचिति में, धनम्बय के द्राष्ट्रा के काव्यादर्श में, वाया के हपैचिति में, धनम्बय के द्राप्त का क्षावार्थ करवाता अपना का कार्य के द्राप्त के काव्यादर्श में वाया के हपैचिति में, धनम्बय के द्राप्त का कार्य के द्राप्त का कार्य का कार्य के द्राप्त का कार्य का कार्य के द्राप्त के कार्य का कार्य के द्राप्त का कार्य का कार्य का कार्य के द्राप्त का कार्य का कार्य के द्राप्त का कार्य का कार्य का कार्य के द्राप्त का कार्य कार्य
                           भूतमापित' के नाम से अमिहित की है।
                                      आभाग प्राचन का कुरावा में जीर अन्यान्य प्राहत-मेस्ट्रत प्रत्यों में इतका उल्लेख पाना जाता है।
                                       न, अन्त अन्य वर्षा व
इत वृहत्वधामन्त्रसे द्वीर वीमदेवमहन्प्राचीत कथावरिस्वामर इसी वृहत्वया का संस्कृत प्रतुपार है
                                        इत रहरूया के ही मिन्न मिन्न झंत्री के झाधार पर बाया, श्रीहर्ष, भवपूर्ति झार्द्र मंस्कृत के महार्का
                                       कारम्बरी, रलावनी, मालतीमाध्य-प्रभीत अनेक मंस्कृत मन्यों की रचना की गडे हैं।
                                     ह कुट २२६: २३३ । 👉 काल्यासङ्कार २, १२ । 🗴 धर्मच्छूलं प्राकृतं चैव वैज्ञाची मार्गायी तथा" (
```

नाम्भर नमा । देशामित्र ने बार से भून और पिशास्त्रपृति पात्रों के लिए और अपनि मान्त्रिकालार ने शासल, पिशास और नीस पात्रों के लिए इसका विकास स्थानित स्थान

कड़भागार्था द्रकालार विसाल देशों की भागा को ही पेशाली कहते. हैं और पिशाल-देशों के विर राजिक हता. के दिए वाचे के प्रशेकों की उद्युक्त करते हैं .....

> " १ वारकोहेकवरद्वीदमधनेयानवुस्तनाः । मुक्तेस्याभीज्यान्यार्दश्रक्ताननास्तयाः । वोत्तरिकार्यक्षाः स्यः"

क्षानगरेप ने अपने प्राप्तसर्पन्य में मारतयन्त्रिका के

"काम्पीरेशीयपावस्यं च वाम्यात् गीड-मागयम् । मानदं दाद्विणात्यं च गीरवेतं च वैकम्म् ॥ भावरं द्वादिदं नेत् एकदम्म विमाननाः।"

इस क्यान का उत्पृत्क का स्वाह संकार की पैशामी का उन्मेंग किया है; परानु वाह में इस में का काउन करने निराणन का में इन बीत कहार की देशामी का कारण किया है; पदा—"कीवर्ष सीने क क्याक "विक्र में किया में मान

्र नदर प्रोप्नेदर किन्तर नजानकारित केंद्रमाँ (बयात्तरहोत् के क्)। के मरीकार्यि के विज्ञानित (खहा) (क्रम्यार्थिक जन ४)। जानकारिकार्यकोत् वैकार्यक्रिय सेवता वर्शां (वार्य सन्दर्भ जन ३)।

वररावि ने शीरमेनी प्राप्त को हो पैपाची भाषा का मूल कहा है २ । सार्कप्रेय ने पैपाची भाषा को बैक्स, शीरमेन और पाल्याल इन नीन मेरों में विभक्त कर संस्कृत और शीरमेनी प्रश्ति अस्य को कैक्स-मैगाबी का और कैक्स-मैगाबी को शीरमेन-पैगाबी का मूल

यजलाया है। पाष्ट्रवाल-पैशाची के मृत का उन्होंने शिर्देश हो नहीं किया है, फिन्तु उन्होंने स्पर्के लो नेरी (पिट) और मेंटिट (मन्दिरम्) ये दो उदाहरण दिये हैं इसमें मानूम होना है कि इस पाष्ट्रवाल-पैशाची का केक्स-पैशाची से स्कार और लकार के ब्यत्यय के अनिरिक्त अन्य कीई मेद नहीं है, सुनते श्रीरमेन-पैशाची को तरह पाष्ट्रवाल-पैशाची की प्रश्ति भी इनके मन से कैक्स-पैशाची ही

ाव इस पार्ट्याल्यकाया का कार्यव्यक्ताया का कार्यकार के श्राहित के श्राहात के श्राहात के स्वाहत कार्य काइ मन नहीं हैं। मुत्रा श्रीस्मिन-पैशायों को नरह पार्ट्याल-पैशायों की प्रहृति भी इनके मन से कैंक्ट्र-पैशायों हैं। मकतों है। महंद पर यह कहना आयद्यक है कि मार्कप्रदेव में श्रीसिन-पैशायों के जो शतक्रय दियें हैं उन पर से श्रीस्मिन-पैशायों का श्रीसिनी मारा के साथ कोई मो संवत्य प्रतात नहीं होता, प्योंकि कैंक्य-पैशायों के साथ की स्वाहत मार्गिक प्रतात नहीं होता, प्योंकि कैंक्य-पैशायों के साथ श्रीस्मिन-पैशायों के लो भेद उत्होंने पत्रवाये हैं ये मारायों मारा के ही अनुस्प हैं. न कि श्रीस्मिन-केंश्रायों के पह कर माराय-पैशायों करना ही संगत लान पहना है।

प्राप्त वैयावरणों के मत से पैगाचा भाषा का मृत श्रीरमेती अथवा संस्तृत भाषा है, किन्तु हम पहले यह मत्त्रीमालि हित्ता चुके हैं कि कोई भी प्राहेतिक कथव भाषा, संस्तृत अथवा अग्य प्राहेशिक भाषा से उत्यन्त नहीं है, पान्तु वह उसी कथ्य अथवा प्राप्त भाषा से उत्पन्त हुई है जो वैदिक सुग में उस प्रदेग में प्रचलित थी। इस निष्य पैगाची भाषा का भी मृत संस्कृत या श्रीरमती नहीं, किन्तु वह प्राप्त भाषा हो है जो वैदिक सुग में भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम प्राप्त को या अगुगातिस्थात के पूर्व-प्राप्त वर्षी प्रदेश की कथ्य भाषा थी।

प्रयम गुग की पैशावों मापा का कोई निर्श्वन साहित्य में नहीं मिलना है। गुणाव्य की वृहत्क्या संमदनः इसी प्रथम गुग की पैशावों मापा में उनी गई थीं; किन्तु वह आजकर इसर। उपतरुव नहीं है। इस समय हम व्याकरण, नाइक और काव्य में पैशावीं मापा के जो निर्श्वन पाने हैं यह मध्ययुग की पैशावीं मापा का है। मध्ययुग की यह पैशावीं मापा निकृत की जिनीय शताब्दी से पांचर्यी शताब्दी प्रयन्त प्रचरित थी।

पैशार्चा मारा का ग्रीत्मेनी मारा के साथ जिस जिस जंदा में मेर है वह सामान्य रूप में नीचे दिया जाता है। इसके सिया अन्य सभी अंशों में वह शीरमेनी के ही समान है। स्टिया। इसके इसके बाकी के स्टब्स शीरमेनी के प्रकृष्ण से जाने जा सकते हैं।

वर्ष-मेर्।

 १। १, न्य और एर के स्थान में प्रत होता हैं, यथा--प्रता=पप्रता; धान≈प्रतान; कल्यका=कष्प्रतका; प्रतिमन्य=प्रतिमध्य; पुण्य=पुष्रत ।

२। प ऑर न के म्यान में न होना हैं; ईसे-गुण=गुन; कनक = कनक।

३। त और द की जगह त होता है; जैसे--सगवती=सगवती; शत=सन; सदन=मनन; देव = नेव।

८। सकार समें यहस्ता है यथा—सील=सीस; कुल=कुæ।

५। द की जगह द और द होता है: जैसे—सुदुम्बक = सुदुम्बक, बुत्रबक।

६। महाराष्ट्री के लक्षण में ब्रमंयुक्त-व्यक्ष्यत-परिवर्षत के १ से १३, १५ और १६ ब्रेक बाले जो तियम वनताये गये हैं वे श्रीरसेनी मापा में लागू होते हैं, किल्तु पैशाबी में नहीं, यथा—लोक=डोक; शाया=साखा; मट=मट; मट=मट, गरद=गरुड; प्रतिमास=पितमास; यतक=वनक; शाय=सम्प्रः, रैफ=रैक, शबर=मवड; पश्च=यस; करणीय=क्राणीय; बंगर=ईगार; बाह=बाह।

 <sup>&</sup>quot;प्रजृतिः गीरतेनी" (प्राहतप्रकास १०, २)।

६ "क्ला मा", "स्टा की मंदर्", "वर्षात्वीयीकाद या", "इतादिपु बहादया", "क्ला क्ला, "क्यादिहते। इन्य रक्षा, "क्लापं, म कर्षा स्वार्", "इतः सेरी (से ) त्" (माहतर्परम्य, ट्रस्ट १२६ )।

- यादृश आदि शम्बों का द परिणत होना है ति में; यथा—यादृश च्यानिस, सदृश=सिन्स।
   नाम-विभक्ति।
- १। अकारान्त शब्द को पञ्चमा का एकवचन भागे और भाउ होना है, जैसे—जिनानो, जिनातु। आल्यात।
- १। श्रीरसीती के दि और दे प्रत्ययों की जगह नि और वे होता है, यथा—गण्डति, गण्डने, स्मिति, स्
- २। भविष्य-काल में स्ति के वहले एव्य होता है, जैसे—सविष्यति=हुवेष्य।
- है। भाष और कर्म में इंच तथा इज के स्थान में इप्य होता है, यथा—वट्टनने=पटिट्यते, हसिय्यते। छदन्त।
- ता प्रत्यय के स्थान में कही तृत और कहीं त्यृत और इन होते हैं, यथा पडित्या=पडितृत, गर गरनून, नरदया≃नर्युत, महुधन, तप्द्या=तर्युत, नहुजून।

## (३) चृलिकापेशाची।

#### रुक्षण

- श वर्ष के नृताय और चतुर्थ अक्षारे के स्थान में ज्ञान प्रथम और द्विनंत्र होता हैं। यथा—वर्ग नकर, व्याय = प्रका, शता=शाया, निर्मार=विरुद्धर, तडाग = नदाक, दका=उका, प्रश्त=म मायुर=मपुर, वानव=चानक, भगवनी = प्रकाती।
- २। र के स्थान में चैकलिक स दोता है, यथा-रदः खुद, रह ।
  - सन्द वैवच्यामें के मन से यह निजम राज्द के सादि के संखरों में जागू नहीं होता है (है॰ मा॰ ४, ११

# (४) अर्थमागधी।

भगवान सहाबोर अपना धर्मोपदेश अर्धमागधी भाषा में देते थे ধ 🖼 उपदेश के अनुसार उनके समयामयिक गणवर श्रीमुधर्मस्वामी ने अर्थमागर्थी मापा में ही बाबागद्व-प्रभृति प्राचीन जैस खबी की सब-प्राची की रचना की थी : । ये प्राच उस समय लिपे नहीं गये थे. पास्त जिल्य-भाग प्राचेमासभी । परस्था में कण्ड-पाड हारा संरक्षित होते थे। दिगस्यर जैतों के मता से वे सकस्त प्रत्य वित्यन हो गये हैं, परन्तु ध्वेतास्वर जैन दिगस्वरों के इस मन्तस्य से सहमत नहीं है। ध्वेतास्वरों के मन के अनुसार ये सूत्र-प्रत्य महार्चार-निर्वाण के बाद ६८० अर्थान् स्मिनाव्य ४५४ में चलभी (वर्नमान बद्धा, पाष्ट्रियाबाड ) में धोदेविद्धिगणि क्षमाश्रमण ने वर्तमान आकार में लिपियद किये। उस समय लिले ताने पर भी इन प्रन्यों की भाषा प्राचीन है। इसका एक कारण यह है कि जैसे ब्राप्तणों ने कण्ड-पाट-हारा वह-शतार्था-वर्यन्त वेदों की रक्षा की थी वैसे ही जैन मुनिओं ने भी अपनी शिष्य-परमपा से मुख-पाट-होरा करीब एक हजार वर्ष तक अपने इन पवित्र प्रत्यों को याद रहा था। इसरा यह है कि जैन धर्म में . सत्र-पाटों के शुद्ध उच्चारण के लिए गुप जोर दिया गया है, यहाँ तक कि मात्रा या अझर के भी अशुद्ध या विष्रात उच्चारण करने में दोष माता गया है। तिस पर भी छत्र-प्रत्यों को भाषा का सुक्ष्म निरीक्षण करने से इस बात का स्वकार करना हो पटेगा कि भगवान महाबोर के समय को अर्वमागत्री भाग के इन अर्व्यो में, अज्ञातमाय से ही क्यों न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवस्य हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभव मा नहीं है, क्योंकि ये मुंब-प्रन्य येहों को तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ प्रधान हैं। इतना ही नहीं, बहिक ये प्राप्य जन-साधारण के बीचे के लिए हो उस समय की कच्य भाषा में उन्ने गये थे ६ और कच्या भाषा में समय गुजान के साथ साथ अवस्य होने याले परिवर्तन का प्रभाव, कण्ड-पाट के रूप में स्थित इस सर्वो को भाषा पर पटना, अन्तन: उस उस समय के लोगों को समभाने के उद्देश के भी, आधर्षकर नहीं है। इसके सिवा, भाषा-परिवर्तन का यह भी एक मध्य कारण माना जा सकता है कि भगवान महाबीर के निर्वाण से करीय दो सी वर्ष के वाद ( जिम्ल-पूर्व ३१० ) चन्द्रगुप्त के राजत्व-काल में मगघ देश में चारह वर्षी का सुदार्व अकाल पड़ते पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्र-तोर-वर्ती प्रदेश ( दक्षिण देश ) में जाना 'पड़ा था ÷। उस समय वे स्व-प्रन्यों का परिशोलन न कर सकते के कारण उन्हें भूट से गये थे। इससे अकाल के बाद पाटलिपुत्र में मंघ ने पकत्रित होकर जिस जिस साधु को जिस जिस अहु-प्रत्य का जो जो अंश जिस जिस आकार में याद रह गया था. उस उस से उस उस बड़-ब्रन्य के उस उस बंदा को उस उस हक में

 <sup>&</sup>quot;भगर्य च यां प्रद्रमागदीए माधाए घम्नमादक्तर" ( समशायाद्भ स्त्र, पत्र द्वं , ) ।
 "तए यां समारे भगर्य महार्वत कृष्यिष्मस्त्र रथायां मिनिसायुक्तरः..... प्रद्रमागदाए माधाए माधाइ ।....... धा वि य यां प्रद्रमागदा माधा तेसि सन्त्रीत प्रातिममणारियायां प्रात्ययो सभावाए परियामयां परियामद" ( प्रात्यतिक स्त्र ) ।
 "श्रत्यं मानद प्ररिद्दा, सुनं गंभित गणादश निष्ठयों" ( श्रावश्यकनिर्वृत्ति ) ।

<sup>§ &</sup>quot;मुन्या दिहिनायं कानियडक्काक्षियंगिरिद्व'तं ।

यीवात्रवायणत्यं पायदमुद्दयं जिल्पवर्रीहें ॥"

<sup>(</sup> भाचार्यदनकर में श्रीवर्धमानसूरि ने उद्घुत की हुई प्राचीन गाया )।

<sup>&</sup>quot;बान्नसंगन्दन्यीया तथा चारिवकाडिक्यान्। धनप्रधर्भ तत्त्वहै : सिद्धान्तः प्राकृतः स्तः॥"

<sup>(</sup> इरिभद्रस्रि को दशवैकालिक टीका में भ्रीर हमचन्द्र के काज्यानुशासन में उद्धृत भावीन अतीक )

<sup>÷</sup> देखां Annual Report of Asiath Society Bengal, 1595 में हो, होनीन का लेख।

- वाद्रम प्राणी बालों का इ परियात होता है वि में, यथा—पाद्रम चयातिस; सहम=सितस ।
  - नाम-विभक्ति ।

ल-च्रा कार्य' - सम्बन् अस्यतः कार्याः परम्न, तद्युन र

- १ : अकारपार शाए की पञ्चा का पञ्चात आगे और आह होता है, जैसे--जिताती, जिनातु ! भाषपात !
- ह । क्षेत्रराध देश भीत रे प्रध्ययो का जनदृश और ने होना है, यथा—गञ्छानि, गञ्छने, गमीन, गमी। २ व्यक्ति कर में पन के यात्र तम हाना है, जैसे--मोरियनि-हुयेश्य ।
- का अपन अपने में हैं है में भारत इस के स्थान में इस्य होता है, यथा-पड़बर्त =पडिख्यते, हिमध्यते।
  - हरूला। १ - विकास के स्थान में कही दन और कही त्था और द्वार होते हैं, यथा पटिन्या ⊷पटिनूत, गण्ड

# (३) चृलिकापैशाची।

क्रिकोर से भाषा है लगुन भाषारे हैं समस्त्र में आपने प्रावृत व्यावश्य में भी पंडित लगुनी से भारत पह समामित्रकों में दिर है। भाषार्थ है समस्य है कुमाणावाति के सम्पर्भ नामत्र में हम भाषा के तिर्देश पार्थ आते हैं। इसके अतिस्ति सार्थ क्रमार्थ नामक साहस्र है भी स्वावक होट दे पराभाषत्मीओं में भी इसके सुग्न सुग्ने देखते में सार्थ हैं।

बन्दमन्दरन बन नावान, मंद्रितनमन भीर बाहतमर्थन्य गरीर बाहत व्यावस्थी में भीर मंद्रित दे अरहार प्रत्यों में मृद्धिगणेशासी का चारे उत्तेम नहीं है। भग स अवस्थे

े नाम के दिनमार ने महिन्द महिन महिन्द महिन महिन्द महिन्द महिन्द महिन्द महिन्द महिन्द महिन्द महिन्द महिन्द

्रांतक क्षेत्राच्या को प्रेराण्या आया है अपनार्थन हा सामने हैं, व्यवन्त्र आया के सन् में नहीं। आमार्थ है महर् आआयों अर्थनार्याक्ष्मित्राच्या नामक साहत्व को सामक्ष्म क्षाणामा का सहनाहिता?" (कारक के १९९) इस्त क्षम को पालनाण है जो है । अर्थना प्राच्या प्रमुखा है विद्या सामन्या नामें हुत्य महितापीमार्थी को हो कहाँ अर्थन के तेल करी को है है। इस्त माराव समुद्रा है कि से सी मुख्यितापीमार्थी को प्रोच्या का हो कहाँ अर्थन है तेल करी को है है। इस्त माराव स्थाप के प्रस्ति में प्राच्या आया के अनुकार कि क्षम के क्षम के अर्थन के कुछ अर्थक विकास के सामन्या के आंत्राच्या है की से अर्थन है के हैं है कि से अर्थन के इस्त की है। इस्त की स्थाप सामी की के इस्त कर का के के इस्त आप के सी क्षम है है।

#### 777

- चा दे नृत्य कीर सन्तर्भ प्रत्यों दे त्यान में जन्म प्रयम्न घीर जिले न होता हैक, यथा-स्वर्ण सर्वत अया प्रचल, त्या जन्म, जिलेक्टीक्यून, नचान-स्वराम, इडाव्डम, मार्चन्यं सर्वाच्यान बाजक व्याप्तक, प्रयास प्रवासन ;
  - ं देन्द्राची देनीत्रन ए हेला है यदा अनु तन् नहा
  - \* me feer a son a et me se a me a mai, u mal et a d f (fe me x' 111).

# (४) द्यर्थमागधी।

भगवान मारवीर धारता धर्मीपरेठा प्रधेमागधी भाग में देने ये ० । इसी उपहेरा के अनुसार उनके समलामयिक गुलावर श्रीस्वर्मस्यामी ने अर्थमागवी मात्रा में ही शासागढ-प्रभृति ब्राचीन हैत सुनी ही मुप्रजान्यों की रचना की थी है। ये प्रस्य उस समय सिने नहीं गर्थ थे, पास्त्र निर्देश भाषा द्वार्यमामधी । परमारा से बाहर-पाट हारा संरक्षित होते थे। दिगम्बर ईंनों के मता से वे समस्त ब्रम्य वित्रुप्त हो गर्व है, परस्तु ध्वेतापर केंत्र दिगायरों के इस मानव्य से सहमत नहीं है। ध्वेतापरी के मन के अनुसार ये सूत्र-प्राय महावीर-निर्दाण के बाद १८० अर्थान स्मिनाव्य ४५४ में यतमा ( वर्तमान वक्ष, काठियायाड ) में श्रीदेविंदगीण क्षमाधमण ने यर्नमान भागार में लिपियद किये । उस समय हिन्दे जाने पर भी दन प्रत्यों की मापा प्राचन है। इसका एक कारण यह है कि जैसे बाह्यजों ने काव्य-पाट-हास यह जाताव्ही नर्यन्त येहीं की क्या की की बैंगे ही जैन मुनिजों ने भी अपनी जिप्यन्यक्या से मुखनाट-हारा वर्ताद एक हजार वर्ष तक व्यक्त रन पवित्र प्रत्यों को याद गया था । हुमरा यह है कि जैन धर्म में सुत्र-पारों के मूद्र उच्चारण के लिए कुछ और दिया गया है, यहाँ तक कि मात्रा या अक्षर के भी अगुद्ध या विषरीत उच्चरिया काने में होय माना गया है। तिम पर भी सूत्र-प्रत्यों की भाग का सूक्त्म निरीक्षाय करने में इस यात का म्याकार करना हो पटेगा कि भगवान महाबंद के समय को अर्थमानयो भाषा के इन अर्थों में. भरातमाय में ही क्यों न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवहार हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभय भी नहीं है, क्योंकि ये सुब-प्रेर्फ घेडों को तरह शब्द-प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ प्रधान है। इतना हो नहीं, यिक ेये ब्रन्य जन-माधारण के योग के लिए हो उम समय की करूप भाषा में की गये थे § और करूप भाषा में समय राजरने के साथ साथ अवस्य होने वाले परिवर्तन का प्रभाव, कण्ड-पाठ के रूप में स्थित इन सुत्रों ंकी भाषा पर पटना, अन्तरा उस उस समय के लोगों को समकारे के उद्देश से भी, आधर्यकर नहीं है। ंदुसके सिवा, भारा-परिवर्षन का यह भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि भगवान महाबीर के निर्वाण ्मे करोब हो मी वर्ष के बाद ( लिम्न-पूर्व ३१० ) चन्द्रगुप्त के राजस्व-फाट में मगथ देश में बारह क्याँ का मुद्दीर्घ अकाल पट्ने पर साधु लोगों को निर्वाह के लिए समुद्द-नीर-वर्नी प्रदेश (दक्षिण देश) में जाना ८पडा था ÷। उस समय वे सूत्र-प्रत्यों का पीर्यालन न कर सकते के कारण उन्हें भूठ से गर्य थे । इसमे ंबकाल के बाद पाटलिपुत्र में संघ ने एकत्रित होकर जिस जिस साधु को जिस जिस बहु-प्रत्य का जो जो बंदा िस जिस आकार में याद रह गया था, उस उस में उस उस अद्र-प्रत्य के उस उस अंश को उस उस म्हा में

 <sup>&</sup>quot;भगवं च यं श्रद्धमागद्दीए भागाए घम्ममादम्बद्द" (सम्बादाद्र सृत, प्य ६०)।
 "तरु यं सम्मेद्र भगवं महावीर कृषिश्वस्य रथयो भिमित्तासुष्यस्य......भद्धमागद्दाए भागाए भावद्द ।..... सा वि म यं श्रद्धमागद्दा भागा तेति सश्त्रीति झारियमधारियायं झन्नयो समाप्ताए परियामेयं परियमद्दं" (श्रीरमातिक युत्र)।

<sup>😂 &</sup>quot;म्रत्यं मानद म्ररिहा, मुनं गंधीत गत्पहरा निउछी" ( भावश्यक्रिप्टितः )।

६ "नुन्य दिहिवायं कामियउक्कामियंगविद्व'तं ।

यीवानवानवानये पानवनुद्वं जिव्हवेगीई ॥"

<sup>(</sup> ब्राचार्यदेनकर में श्रीवर्षमानक्रि ने उद्घृत की हुई प्राचीन गाया )।

<sup>&</sup>quot;बाह्मक्रीमन्द्रमृखीयां तृषां वारिववादिल्लयाम्।

चनुप्रहार्थ वस्त्रहै : विद्वान्तः प्राहृतः हृतः ॥"

<sup>(</sup> हरिभद्रपृरि को दशरीकाप्तिक टीका में भीर हेमबन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धृत शावीन श्लोक )

<sup>÷</sup> देखी Annual Report of Asiatic Society, Bengal, 1893 में ही. होनीर का लेल ।

उन्ह पटना से करीय आड सी क्यों के बाद बल्डमी (सीराष्ट्र) और मशुरा में जैन प्रयों है ि। यद बरने के लिए मुनि-संमेलन किये गये थे, क्योंकि इन सूत्र-प्रत्यों का और उस समय तक म जो जैन क्रम रचे गये थे उनका भी समग्र विस्मरण ही चला था और यदि यही दशा कुछ मी समय तक सम्दू रहती तो समग्र जैन शास्त्रों के छोव हो जाने का डर या जो वास्तव में सत्य था। संग इस समय तक जैन सामुनों का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में विस्तार हो खुका था और इन सम हरेगों से अमाधिक संख्या में आकर सायु होगों ने इन संमेलनों में योग-दान किया था। मित्र बहेशों से बागन दन मुनिओं से जो बन्च अथना बन्ध के अंश जिम रूप में प्राप्त हुआ उसी रूप में िन्धियद किया गया। उक्त मुनियों के निम्न निम्न प्रदेशों में विर-काल तक विचाने के कारण बदेगों की नित्र नित्न माताओं का, उच्चारणों का और विभिन्न प्राष्ट्रन मापाओं के व्याकरणों का कुछ कुछ अन्तित्र प्रमाय उनके कण्ड-स्थित धर्म-प्रत्यों की मापा पर भी पहला अनियार्थ था। यही काण हि संग प्रत्यों में, पक ही अहु-प्रत्य के मिन्न मिन्न कशों में और कहीं कहीं तो एक ही अंग-प्रत्य के ही बाक्य में परस्पर मात्रा-भेद नजर आता है। संमयतः भिन्त भिन्त मदेशों की मात्राओं के प्रमाय युन्द १मं' मापा भेद को लक्ष्य में लेकर लिस्त की सप्तम शताब्दी के मन्यकार शीजिन्दासगणि ने अ निर्मा प्रमुचि में अर्थमानार्थी भाषा का "चरतानहेशीभागतियाँ वा चढमागर" यह चैकरिक रह विया है। सन्या-परिवर्तन के उन्ह अनेक प्रवार कारण उपस्थित होने पर भी अंग-प्रन्थों की अर्थनण मापा में, पर्यात्रपुत्र के संबंधन के बाद से, आमुल वा अधिक परिवर्षन न होकर उसके बदले जी प या अत्य हा मार्पा-मेद हुआ है और सेकड़ी की नादार में उसके प्रार्थन अप अपने अस्य आकार में सर्रात रह महे हैं उसका थेयः सूत्रों के अगुद्ध उच्चारण प्रादि के लिए प्रदेशित वाप-यन्त्र के उस धा नियम को है जो संजयत: गारारं पुत्र के संबदन के बाद निर्मित या हुई दिया गया था।

भरम्य स्थितः कृतवि कार्यः वाधारीतत् । तिरिवार्यं सामुख्युक्तीरं निर्मारेवरी ॥ १४६ ॥
कर्णायस्य तु तरा नापूरः विकार कृत्या । करम्युष्यः त्रव्यव्यवि पीमामार्थः ॥ १६ ॥
स्यात् वर्ण्याने कृत्याकार्यान्तिकार्यम्य हृ । बर्ड्याव्यवस्य मार्गाति वृत्यः वराद्ये ॥ १४ ॥
स्या वरण्याने कृत्याकार्यान्तिकार्यः १ । बर्ड्याव्यवस्य मार्गाति वृत्यः वर्ण्यान्तिकार्यः ॥ १४ ॥
त्याविकार्यान्तिकार्यः वर्ण्यान् व वृत्यित् । कृत्यः स्था स्थावः वृत्यः वर्ण्यान्तिकार्यः ॥ १६ ॥ ॥
त्याविकार्यान्तिकार्यः ।
 ( कर्ण्यायानिकार्यः । वर्ण्यायान्तिकार्यः ॥ स्थावः । वर्ण्यायानिकार्यः ॥ १६ ॥ ॥
( कर्ण्यायानिकार्यः । वर्ण्यायानिकार्यः । वर्ण्यायानिकार्यः ॥ १९ ॥ ॥
( कर्ण्यायानिकार्यः । वर्ण्यायानिकार्यः । वर्ण्यायानिकार्यः ॥ । वर्ण्यः ॥ । वर्ण्यायानिकार्यः ॥ । वर्ष्यः ॥ । वर्यः ॥ । वर्ष्यः ॥ । वर्यः ॥

चती चर प्रमहुन्धम रम चान का उन्हेंग करना उचित प्रतीत होता है. कि रूपम्यायाहू सुत्र में निर्देष्ट अहु-क्रम्थ-संदर्भी वितय और परिमाण का पर्तमान अहु-क्रमों में वहीं कहीं तो चोडा-सहत क्रमण चिपंचाद और हाम पावा जाता है। और अहु-क्रमों में ही बाद के दिवाहू-क्रमों का और बाद को - घटनाओं का हो उन्हेंग्य हृष्टिमें वर होता है उपका समाधान मो हमको उक्त संमेलनों की घटनाओं से बच्छी तरह मिल जाता है।

अस्तायाह सुत्र, स्थारपाप्राणित सूत्र, सीरायित सूत्र सीर प्रधारता सूत्र में तथा अस्यान्य स्थारता स्थार स्थार सूत्र साथ सूत्र साथ स्थार प्रधार स्थार स्थार

समग्रदाङ स्थ, दथ ६०६ में १२५।

६ "जहां प्रनायणाप् पदनय धाहारहं छए" ( ब्याग्नायमन्ति प्रकृ १, १-पत्र १६ )।

<sup>÷</sup> देखी स्थानाह स्व, पव ४१० में बर्धित निहव-स्परण ।

<sup>×</sup> देखी एट १६ में दिया हुमा समग्रपाइ यून भीर भीररातिकयून का पाछ ।

<sup>&</sup>quot;देवा यां भेते । प्रयाण भागाय भागति । वयरा या भागा माधिजनायी विधिन्तति । गोषमा । देवा यां अञ्चनागद्दार भागा माधिजनायी विधिन्तति ।" (अ्वाल्या-प्रजनगर्दार भागाय भागति, गापि य यां अञ्चनागद्दा भागा माधिजनायी विधिन्तति ।" (अ्वाल्या-प्रजन्माय ६,४--पत्र २२१)।

<sup>&</sup>quot;ने दि ने मानारिया ! मानारिया ने यां अद्धमागहाप मानार भानेति" (प्रतापनाम्ब १—५व ६२ )।

<sup>&</sup>quot;मगहद्विमयमामाधिवद्र' अद्धमागर्हे, अर्टारमेटेमीमामाधिवपं वा अद्धमागर्हे" ( निर्मापवृत्ति ) ।

<sup>&</sup>quot;ब्रास्टिक्यमेरे विद्र' देवायं अद्धमागदा वायो" ( काव्यानंदार की नामवापुष्टवरीदा २, १२ )।

<sup>&</sup>quot;एवीर्यमागर्यी एर्वभागामु परिवासिनीम् । सर्वरी सर्वेते वार्व सर्वरी प्रीयदम्बदे ॥" (बाग्मह्कान्यानुगामन्, दृष्ट २ ) ।

 <sup>&</sup>quot;स्वकता पागना चेव बुद्दा माँचार्वाओं भादिया।
 सरमंडहर्टिम गिक्वते परत्या इसिमासिता॥" (स्थानाहृत्य ७—पय १६४)।
 "मृतकया पापना चेव भौषाँओं होति दीविया वा।
 सरमंडहर्टिम गिक्तते प्रत्या इसिमासिओं 6" (श्रानुनंगदारस्व, पत्र १३१)।

हेला टेमचन्द्र-माइतव्यावरया का सूत्र १, ३ ।
 "आपींत्यमारिद्रायं च हितिर्थ माइत विदुः" ( देमचन्द्रवर्षवार्गाम ने काव्याद्रमेटीका १, ३३ में टर्बृत किया हुआ प्याम ) ।

मागरी मान में बहारान्त चुँनिंग भव्द के प्रथमा के एक्वकन में 'ए' दीता दें।

सुत्र को स्थान्या में जो '' व्यरिष् हे ''वायायमसमाग्रहमावानियर हरह तुर्व मां' इत्यादिना भारत्य क्रांन्ता मागानियस्थानामाथि बहुरेस्तरि माथोद्धिय रिपानाय, न वर्षमायात्रवयाय्य' यह यह कर उसी के प्रत्ये जो वश्येकालिक मुख्से सहसूत्र "क्षरे भागच्यद, में वारिम त्रिशंदिय" यह उदाहरण दिया है उसमें हैं यान निविवाद निक्त होती हैं।

हो. जेकांवी में प्राचीन जैन सूनों की माया को प्राचीन महाराष्ट्री कह कर 'जैन महाराष्ट्री' में दिया हैं × । डो: विवास ने अपने सुनिवड प्राहम-स्थानरण में हो. जेनांवी की स्त यान का सन्तर-संहत किया है और यह सिंद दिया है कि आप और अपेमायाची इन होनों में पास्तर मेंद्र नहीं है, पं प्राचीन जैन मूत्रा की—मध और पद दोनों की—भागा परस्पागत मन के अनुसार कर्ममायाची हैं + पर्याती काम के जैन महत्त प्राची की साथा अध्यक्ष में सर्पनायाचा की और अधिकक्ष महत्त्वाचे हैं विद्योगाओं में सुन होने के कारण 'जैन महाराष्ट्री' कर्मी जान मती है, पर प्राचीन जैन सूचों को नर् को, जो शीरतेनों आदि भाषाओं की अपेक्षा महाराष्ट्री को स्विचक साम्य रामती हुई मी, अपनी उन भेंक्ष राजियाची से परिपूर्ण है जो महाराष्ट्र आदि किसी माहन में हृष्टिगीचर नहीं होनों है, यह (अ

महाराष्ट्र। नाम नहा रिया जा परणा। पंडित देवद्वादा अपने मुश्तानां प्राहत-स्वाकरण को प्रस्तावना में जैन सूत्रों को सर्वमानाणे का को है प्राहर (महाराष्ट्रों ) सिद्ध स्वतने को दिक्कर नेप्टा करते हुए ही. जेगी प्रारमाणी महाराष्ट्री से जेनके ने स्वतन स्वतने को कि स्वतन के जिल्हा

वर्षमाणयो महाराष्ट्री से भी हो बदम बारी पढ़ गये हैं, क्योंकि हो जेरोवों जब इस माया को प्रते-भिन्त है। सहाराष्ट्री—साहित्य-विव्ह महाराष्ट्री से पुरातन महाराष्ट्री—बता है कि पंडित देवाल्याम, माटन मायाभी के दिनित्स कानते को तिनिक भी पदान न रहकत, अर्योगीन महार्ष्ट्री से इस प्रायांन अर्थमाणयो को अनित्र सिद्ध करने जा रहे हैं! पंडित देवादास ने अपने सिद्धान्त के समर्थ में जो वर्ष्टलें पेया की हैं वे अविश्वाध में खान संस्कारों से उत्पन्न होने के कारण कुछ महस्य न तर्ग हुई भी कुन्दर-अनक अपयुर हैं। उन दनशों को सार्याध यह हिन्द होने की महाराष्ट्री माया में महाराष्ट्री । मात्र दो बाद रुखों की ही विशेषना, (२) आवार्ष हेमक्टर का इस माया के लिय स्थतन्त्र स्थावत्य हैं। श्रीरहेनी आदि को तर्थ बळता अपना सूच न बनावर माहन (महाराष्ट्री) या आर्थ माहन में ही लिय अर्थाने कमान्तः (१) इनमें माण्यों माग को कनियद विदेशनाई का असाव, (४) निर्वाणिवर्युक्त

रमडा मार्थ वर दे कि प्राचीन भावाची ने "पुराता एक मार्थनामधी भाषा में निवत है" हत्यारे वर्षन हारा मार्थ भाषा को वो भावमाण्यी भाषा कही है वह प्रावः भाषाची भाषा के हती एक एकारवाले विवात के लेक्टर, व कि मार्ग करें जोने बाले माराधी भाषा के भाष्य कराय के रिधान को केल

ह रही बनन के भाषार पर हो. होनीप्त का चयरश्वत प्राहतक्षत्रक्ष के हत्न्होडक्शन (पूछ १८-१६) यह जिलना कि हेमचन्द्र के मन में 'पोराच' कार प्राहत का एक नाम है, भ्रम-पूर्व है, क्वोंकि वर्ष ' 'पोराच' यह बुव का ही विदेशका है, भाषा का नहीं।

<sup>~</sup> भारण्यकम्त्र के पारित्यानिकामकरण ( दे॰ सा॰पु॰पं॰ पत्र है२ः= ) में यह श्रंपूर्ण माथा हुए तरह है :--"पुल्यावरमंत्रुचे बेरग्यकर सन्त्रमदिकद्व । पोरायमद्वसगहमानानिययं हवह मुलं ॥"

x Kalpa Sutra, Sacred Books of the East, Vol. XII.

<sup>+</sup> Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 16-17.

इ जैने भावार हैमकर ने बाने प्राहत-व्याहरण में महाराज्ये भावा के बर्प में भाइत राज्य का में हिमा है वैन पेंडन वेनरदान ने भी बाने प्राहत-व्याहरण में, जो देवस हैमावार के ही आहत-व्याहरण बापार वर रंवा गया है, वोन शाहित्वह महाराज्ये के ही सूर्य में प्राहत राज्य का व्यवहार हिपा है।

के अर्थमागर्था के दोनों में एक भो लक्षण को इसमें असंगतिः (५) प्राचीन जैन ब्रन्थों में इस मात्रा का 'बाइत' ब्रब्द से निर्देशः (६) नाड्य-शास्त्र में और ब्राइत-स्याकरणों में निर्देश्य अर्थमागर्या के साथ प्रस्तुत अर्थमागर्था की असमानता ।

प्रथम दर्गील के उत्तर में हमें यहां अधिक कहने की कोई आयर्यकता नहीं, इसी प्रकरण के अन्त में महाराष्ट्री से अर्थमागयो की थिशेषनाओं की जो संक्षिप्त सूची दी गई है वहीं पर्याप्त है। इसके अतिस्थित हो. यनारसीदासओं की "अर्थमागर्था रीडर" मुनि श्रीरत्नचन्द्रजी की "जैन सिद्धान्त-कीमुद्र।" और डो. विशल का प्राकृत-त्याकरण मीजुद्र है जिनमें क्रमश. अधिकाधिक संख्या में अर्धमागुत्रो की विशेषनाओं का संग्रह है। आचार्ष हैमचन्द्र के ही प्राप्तत-पाकरण के "आर्थम्" सत्र से, इसकी स्पष्ट और सर्व-मेद-प्राही व्यापक क व्याच्या से और जगह जगह प किये हुए आर्य के सोदाहरण उत्तरेखीं से दुसरी दलील की निर्मूलना सिद्ध होनी है। यदि आचार्य हैमजन्द्र ने ही निर्दिण्ड की हुई दी-एक विशेषनाओं के कारण चुलिकापैशाची अलग भाषा मानी जा सकती है, अथवा आठ-दस विशेषनओं को है कर श्रीरसेनी, मागर्या और पैशाची भाषाओं को भिन्न भिन्न भाषा स्वीकार करने में आपत्ति नहीं की जा सकती, तो कार्र यजह नहीं है कि उसी वैयाकरण ने प्रकारान्तर से अथन स्पन्न रूप से बताई हुई वैसी ही अनेक विरोपनओं के कारण आर्प या अर्वमागयी मो मिन्न मापा न कही जाय। नीसरी इस्रील की जड यह मान्त संस्थार है कि 'बही भाषा अर्थभाषधी कही जाने योग्य हो सकती है जिसमें भाषधी भाषा का आधा अंश हो'। इसी म्रान्त संस्कार के कारण चौथी दलील में उद्भुत निशीधचींण के अर्थमागर्था के प्रथम रुक्षण का सत्य और सीधा अर्थ भी उपत पंडिनजी की समक्ष में नहीं आया है। इस म्रान्त संस्कार का निराकरण और निशोधचूर्णिकार ने बताबे हुए अर्घमागधी के प्रथम सक्षण का और उसके वास्तविक अर्थ का निर्देश इसी प्रकरण में आगे चलकर अर्थमागधी के मृत का आलोचना के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दलीलों के उत्तरों को यहाँ दहराने की आवश्यकता नहीं हैं। पाँचर्यों इतीत भी प्राचीन आचार्यों ने जैन सुत्र-प्रत्यों की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त किये हुए 'प्राइत' शब्द को 'महाराष्ट्रा' के अर्थ में यक्षारत से ही हुई है। मालूम पड़ता है, पंडितजी ने जैसे अपने व्याकरण में 'ब्राइन' शब्द को केवल महाराष्ट्रों के लिए रिफर्व कर रखा है वैसे सभी प्राचीन आचार्यों के 'ब्राइन' शब्द को भी चे एकमात्र महाराष्ट्री के ही अर्थ में मुकरर किया हुआ समक्त बेटे हैं 🗘। परन्तु यह समक गलत है। प्राप्तन प्राप्त का मुख्य अर्थ है प्रादेशिक कथ्य भाषा—स्टोक-भाषा। प्राप्तन शब्द की व्युत्पत्ति मी बास्तव में इसी अर्थ से संगति रखती है यह हम पहले ही अच्छी तग्ह प्रमाणित कर चुके हैं। हिस्त की पष्ट शतार्जी के आचार्य दण्डी ने अपने काव्यादर्श में

"गाँएमेमी च गाँडी च साडी चान्या च ताडगी । याति प्राकृतमित्येयं व्यवहारेषु मंतिधिम् ॥" (१, ३५)।

 <sup>&</sup>quot;आर्प प्राकृतं यहुलं भवति । तदि यथास्थानं दर्शिष्यामः । आर्पे हि सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते"
 (दे० प्रा० १, ३) ।

केलां हेमचन्द्र-प्राष्ट्रन व्याकरम्य के १, ४६; १, १७; १, १०; १, ११म; १, ११६; १, ११७; १, २८म; १, २८म; २, १७; २, १७; २, २१; २, ८०१; २, १०४; २, १४६; २, १७४; ३, १६२; श्रीर ४, २०७ मुलें की व्याल्या।

७ "उपरता क्या उन्हेंसीमा वनराविनी 'प्राइत' शब्द प्राइत भाषाती स्वक है, भट्नीमददारमा 'प्राइत' शब्द प्राइत भाषाता भ्रमेमा वनगविती हो, (१० १३१ म०)। वैद्यावरण वरस्विता समयभी तो ए शब्द ए ज अर्थमा वरगति आवार्यो हो; अते ए एडीना आवार्योए एण ए शब्दि ए ज अर्थमां वर्षाती आवार्यो हो; अते ए एडीना आवार्योए एण ए शब्दि ए ज अर्थमां वर्षाती हो, मोट कीए भही ए शब्दि माटवी ही।" (प्राइतव्यावरण, प्रवेग, १२८ २६ टिप्पती)।

दन युके शारों में युद्धा बात कही है। इससे भी यह स्वप्ट है कि झारून शाद मुख्यन प्रांकी हो रूभाग का ही बाब रहें और इसके साधारणनः सभी प्रादेशिक कथ्य भाषाओं के अर्थ में स्क प्रयोग होता अया है। दण्डों के समय तरु के सभी प्राचीन प्रन्थों में इसी अर्थ में प्राप्त गत् रमपुर दक्त राजा है। सुद दंडी में भा महाराष्ट्री भाषा में ब्राह्त शब्द की बर्षोग की 'ब्रह्म्य' सब रिरोटिन परने दुए इसी पान का समर्थन किया है है । दण्डी के महाराष्ट्री को प्रश्रन्त प्राप्त स के पार में भी, रिशेष प्रसिद्धि होने के कारण, महाराष्ट्री के अर्थ में 'प्रकृष्ट' शहर की छोड़ कर के भार कर का व प्रशेष हैमचन्द्र आहि, किन्तु दण्डों के पीछे के ही विद्वानों ने, कहीं वहीं स्थित पंडिरत के उस्ति के समय से लेकर पीछले आचार्यों का महाराष्ट्री के ही अर्थ में प्राहत गर्य रक्ता को को कि उन्होंने न तो की का र अपन देखा है और न उनके पींछे के भाषायों के ही प्रथ्यों का निरीक्षण काने की कीरिश ै ११ २ रामीन ने तो ' देल महाराज्यीशत्'' (प्राकृतप्रकाम १२, ३२) फहते हुए इस अर्थ में महाराज्यी में क' र प्रशा रिया है, क कि प्रोहत शब्द का। आवार्य हैमचन्द्र ने भी कुमारपायचरित में "प्रार - ' : (१,१) में प्रदूतरान का निर्देश कर और देशीगामगाना (१,४) में 'विद्रोप' शाद स्मा २७ र पर पराम सत्यारण स्रोक-भाषा के ही अर्थ में किया है। आचार्य दण्डी और हेमचंद ही में र्व र िस्त को नर्सा शनाब्दी के कवि राजदीकर थे, स्वाहवीं शनाब्दी के नर्मिसाध 🚓 उपने गरणको रे जमान्द्रवर्रवागीय प्रभृति ६ प्रभृत जैन और जैनेतर विद्वानी ने इसी अर्थ में प्राप्ति भा प्राप्त हिया है। इस तरह जब यह अभ्रास्त सत्य है कि प्राचीन काल से ले कर आजनकार र दे मार्गिक कथ्य भाषा के अर्थ में इयवहत होता आया है और इसका मृत्य और प्राचीत म कर राज्य समा और रिदोपन कोई सो प्रादेशिक भाषा है, तब प्राचीन आवासी ने सगवान महा बा इन्हेर भाषा के और उनके समसामयिक शिष्य सुधर्मरवामि प्रणीत जैन सुत्री की भाषा 🍍 र्भ क्या में बयुश्त निथे हुए 'बाहत' शहर का 'अर्थ मगच-प्रदेश (जहाँ भगवान ग्रहारीर बीर गुक्तिर इर १०१७ केर विचरण हजा मानद है। की स्टीक-माना (अर्थमानाथी) इस समंगत अर्थ की छोड़ सन द में मुद्दुवर्गी प्रदेश 'महाराष्ट्र (जरें। न ती भगवान महारीर का छीर न सुधमेस्वामी का ही उत्तर िरा र ना अना रहा है) की मापा (महागार्द्धा)' यह असीमत अर्थ समाना, अपनी हीन विवेचना ही का परिचय देता है। इसी सिटिसिटे में पंडिततं। ने अनुयोगहार सूत्र की एक अपूर्ण गाया उद्देश है। वर्र प्रक्र परिवास अनुवीमहार की माथा के पूर्वार्ध का यहाँ गर उन्हेंग करने के महते हुन में के सार मारा को कुँ है गाने और ये प्राप्तन शाद से जिल भारत (ग्रहाराग्द्री ) का ब्रह्मा करने हैं इसके हैं क्राच न मुझे का अधिकारों भाषा थे इतिहास की न जातते हुए भी सिर्फ उत्तरार्थ-महित इस में पर हा प्रकरण संगति के साथ जम गार में निवार करने का कार उठाते तो हमाम ग्रह पिश् है हि. वे बजले कम इस गामा का गई। हवाला देने का माहम और अनुयोगदार के करा अर्थभागा के विश्वान का व्यह बाल होड़ते की पुष्टता कहावि मही का गाते। क्वोंकि इस गुणा सर ब्यान है नुराय आ सन्य जिल्हा ताम स्थानाह सूत्र है। इसी स्वानाह-सूत्र के संयूर्ण ही • "मन्याप्य अस सामा महत्य प्राप्त हिन्दूरी (काम्यादर्ग १, ३४)।

र प्यत्म सक्रम की पाउम करीर रह सुद्रमांगे" (कर्षमाम्या, साह १)।

इ 'मा न्यां प्रमृत्यां र, तथा प्रामृत्याकार्य गर्" ( व व्याप्रकृत रिकान २, १० )।

<sup>े</sup> पर्यातमान प्राहरणपण्यामान्स कावारवर्षे च १, ३३), श्वारवर्षयमेन वेशनामेरवर्षिता, वर्षे सम्पार प्राहरणव्याच्यान क्षेत्र श्लोकार्यः (कावारवर्षे च १४)।

त्रपं को अनुयोगद्वार सूत्र में उठ्यून किया गया है जिसमें यह गाथा भी शामिल है। वह संपूर्ण भा इस तरह है:---

"सङ्कता पागता चेव दुहा मधिर्षेत्रों भाहिया । सरमंडनम्मि गिटबंते पस्तया इतिमाविता ॥"

जेसे बीडसूत्रों की मागवी (पालि) से नाटव-शाख या प्रावृत-व्याकरातों में निरिष्ट मागवी भिन्न वेसे जैन मूत्रों की कर्यमागवी से नाटव-शाख की या प्रावृत-व्याकरणों की कर्यमागवी मो अलग है। ससे वीडसूत्रों की मागवी नाटव-शाख या प्रावृत-व्याकरणों की मागवी से मेल न रखने के कारण जैसे शास्त्री न कही जाकर मागवी कही जानी है वैसे जैन सूत्रों की अर्घमागवी साग भी नाटव-शाख या वित-व्याकरणों की अर्घमागवी साग भी नाटव-शाख या वित-व्याकरणों की अर्घमागवी से समान न होने की यजह से ही महाराष्ट्री न कही जाकर अर्घमागवी कही जा सकती है।

मत्त-वित कहे जाने नाटय-शास्त्र में जिन सान मानाओं का उन्होंन है उनमें एक अर्घमानाधी है । इसी नाटयशास्त्र में नाटकों के नीकर, राजपुत्र और श्रेष्टी इन नाओं के निकर, राजपुत्र और श्रेष्टी इन नाओं के निकर के निकर समानाधी है । इससे नाटकों में इन नायकों के भित्र है । इससे नाटकों में इन नाटकों को भाग है वह अर्घमानाधी कही जाती है । परन्तु नाटकों को अर्घमानाधी में परस्य समानता की अपेक्षा इतना राधिक मेर्र है कि यह एक दूसरें से अभिन्न कर्मा नहीं कही जा सकती । मार्च एक व स्थान आपकर कर्मा नहीं कही जा सकती । मार्च एक व स्थान आपकर कर्मा नहीं कही जा सकती । मार्च एक व स्थान आपकर कर्मा है मार्च के अर्घ कर्मा नहीं कही कर्मा करा करा वहां है— '× ग्रीस्टेन्स क्रमून के अर्घ के अर्घ करा है जिसमें अर्घ नाटय-शास्त्र के उन्होंने के क्रास्त्र मार्ग ही जिसमें

 <sup>&</sup>quot;मागव्यविक्ता प्राच्या ग्रमेन्यर्थमागर्थे । बाहीका दक्षियात्या च गन्त भागाः प्रकेतिगः" ( १७, ४८ ) ।

<sup>&</sup>quot;चेटाना राजपुतायों श्रेष्टिमां नार्यमामधी" (मार्गेच नाटामास्न, निर्मेचनामधित संस्कराय, १०,४०)। मार्गेयप्तेच में ख्रामें स्वाकरण में इस स्थित में मान का नाम देवर जो रचन टर्ष्ट्र किया है वह इस तरह है—"भावतीश्रीष्टिचेटानुकर्मादिर्धमामधी इति माना" यह पाटान्टर शान होता है।

<sup>×</sup> प्राहृदसर्गल, एन्ट १०३।

[ 5,

वर्षमामधी के प्रयोगार्ट पायों का निर्देश है और इसके याद उदाहरण के नीर पर येगीमंहर की र की एक उक्ति का उक्टेंस कर अर्थमामधी का महत्या गतन दिला है। इससे यह नाष्ट्र महत्य है कि भारत का अर्थमामधी-रिप्पक उक्त चटन भी मार्कण्डेय का मंद्रभागधी-रिप्पक उक्त स्थान का वर्षमामधी के लिए ही रिटार है। जैन सूर्यों की अर्थमामधी के साथ इसका कीई संपन्न कर मार्माइध्यानधी अर्थन माहन-व्याकरण में अर्थमामधी का औ त्रहान किया है यह यह है—"कम मिश्राइध्यानधी अर्थन हातपट्टी में मिश्रिन मार्ग्य भारत है वर्षमानधी है। जान पड्ना है, कर्म का यह त्रहान भी मार्ट्याय अर्थमामधी के लिए ही प्रयोग्ध है, क्योंकि उक्त मार्ट्याय में जिन पार्टिय लिए अर्थमामधी के प्रयोग का नियम बनाया गया है, अने मार्ट्यों में उन पार्यों की भारा निक्र नियम संस्थान एसी मिलना के बारण ही कमहोध्या ने भीर मार्थण्डेय ने अर्थमामधी के जिल्ल

जैसं हम पहले कह चुके हैं, जेन सूत्रों को अर्थसमापी में इतर मानाओं को अर्थहा मह के लक्षण अप्रिक देशने में आने हैं। किन्तु यह यह रचना काहिए कि वे महाराष्ट्रों से वर्षमार्थी महीतिक महाराष्ट्रों में जैन अर्थमार्थी में नहीं सारी हैं। इसका करण

भागीन है। है कि जैन सूत्रों की अर्थनामधी भागा भादिस्या सहाराष्ट्रो आमा में।
ग्राणीन है भीर इससे यहां (अर्थनामधी) महामष्ट्री का मुख कहो जा सकते हैं। + डो. होनंजिर्व
अर्थनामधी को हो आर्थ गाइन बद्धार इसीको प्रत्या कि स्वत्य का स्वत्य ज्ञान महान्यों अर्थनामधी, स्वा और शीरवेशी भागाओं का मुक्त माना है। अत्यत्य है सम्बन्ध से अपने ग्राहत-व्याक्तण में मरायाद न है कर माहन के सामान्य नाम से एक आगा के लक्षण दिये हैं और उनके उद्दारण साध्यान से अर्थालेग महापादी-साहित्य से उद्देशन दिये हैं, परन्तु जाई अर्थनामधी के प्रायानि केन के उदाहरण लिये हैं वहाँ इसको आर्थ माहन का विदेश नाम दिया है। इससे प्रतीन होता है कि प्र हैमजन्द्र ने भी एक ही भागा के प्रायोग कर को आर्थ माहन और अर्थालीन कर की महासादी

नाटकोय अर्थमागर्थी में मागर्थी भाग के रुक्षण अधिरांत्र में पाये जाने हैं इससे 'माग्' क्षंभ्रमागर्थी शब्द के इस्त्रागर्थी शब्द के इस्त्रण अधिक में मिरने से यह अर्थमागर्थी कहराने योग्य नहीं पद औ

धनत जुदलिंदा । इंस्कार बार्ड लोगों के मन में जमा हुआ है, उसका मूल है अर्घमानची ग्रामानची भाग के अर्घात में प्रदान करना, अर्घान 'क्षेत्र मानवा मानवा भाग के अर्घात में प्रदान करना, अर्घान 'क्षेत्र मानवा वह अर्घमानची' ऐसा करना। प्रस्तुन अर्घमानची शरू की न वह स्पूत्रवित ही स्थ्य हैं ज बाह करें हो। अर्घमानची शरू की वास्तियक स्मूत्रवित हैं 'अर्घमानच्येया' और इसके अनुसा ' अर्घा हैं भागवे हैंग के अर्घात की जो मानवा वह अर्घमानचीं। यहों वाल किस तो सातवीं शानवारों के कि अर्घि नाशाचीं महत्तर में निर्शायकूणि-नामक प्रम्य में 'वितायमदमानगामानवार हम हमें हैं सुने' इसी

विश्वन्तवार, एन्ड २८ । + देखो भाग-रचित कहे जाने चाहदस और स्वय्नवासवदस में त्रमग्र. वेट हर्ग की भागा और शुद्रक के गुरुद्धकटिक में चंट और अंग्डी चन्दनदात की भागा ।

<sup>4 &</sup>quot;It thus seems to me very clear, that the Präkrit of Chanda 15 ARSIIA or ancient (Porana) form of the Ardhan agadhi, Maharis and Sauraseni." (Introduction to Prakrita Lakshana of Cha Page XIX).

के 'अर्थप्रागय' बाद की ब्याल्या के प्रसन्न में इन स्वाद शब्दों में कही हैं :--"मगहबत्तियमासानित्व" घडमागः" अर्थान् मगय देश के अर्थ प्रदेश की भाषा में निषद होने के कारण प्राचीत सूत्र 'अर्थमागय' यहा जाना है।

पान्त, अर्थमाग्यो का मुख उत्पत्ति-स्वान पश्चिम मग्य अथवा मग्य और शुग्लेन का मध्यवर्ती बदेश ( अयोध्या ) होने पर भी जैन अर्थमागर्थी में मागयी और और और सीरमेनी भाषा हैन क्रदेशवर्ध मा के विदोध सक्षण देशने में नहीं चाने। महाराष्ट्री के साथ ही इसका अधिक दरपति-स्थान साइत्य नजर आता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस साइत्य का कारण क्या है? श्चीर सर व्रियमंत्र ने अपने प्राप्त-भाषाओं के मीगोलिक विषरण में यह रिघर किया है कि दसया 'महाराष्ट्री' वे जैन अर्थमागर्था मध्यदेश (शुग्सेन ) और मगध के मध्यवर्ती देश (अयोध्या) की साथ साह्यय का भाषा थी एवं आधुनिक पूर्वीय हिन्दी उसमे उत्पन्न हुई है। फिन्तु हम देखने ही गारका । कि अर्थमागर्था के एसणों के साथ मागर्था, शौरसेनी और आधुनिक पूर्वीय हिन्ही

का कोर विदेश संयन्त्र नहीं है, परन्तु महाराष्ट्री प्राप्तन और आधुनिक मगडी भाषा के साथ उसका साइट्य अधिक है। इसका कारण क्या ? किसीने असीनक यह टीक टीक नहीं बनाया है। यह संभव है, जैसा दम पाटलियुव के समिलन के प्रसंग में उत्पर यह आये हैं, चन्द्रगुप्त के राजन्यकाल में ( विस्त पुर्व ३१०) बाग्ह वर्षों के अकार के समय जैन मुनिन्संघ वास्तीपुत्र में दक्षिण की ओर गया था। उस समय बहा के बारून के बनाव से बंग-बन्धों की भाषा का कुछ कुछ परिवर्तन हुआ था। यही महाराष्ट्री प्राप्त का आर्थ प्राप्त के साथ साइज्य का कारण हो सकता है।

सर आर. जि. भाण्डास्कर जैन अर्थभागधी का उत्पत्ति-समय निस्तीय वितीय शताब्दी सानते हैं। उनके मन में कोई भी साहित्यिक ब्राह्न सापा जिस्त की ब्रथम या हिनीय शताब्दी

से पहले की नहीं है। सायद इसी मन का अनुसरण कर डा. सुनीनिकमार बटली ने अपनी Origin and Development of Bengalee Language नामक पुस्तक में (Introduction, page 15) समन्त नारकोष ब्राह्त-भाषाओं का और जैन अर्घमागधी का उत्पत्ति- काल विस्तीय तृतीय शतार्व्ही स्थिर किया है। परन्तु विधेन्द्रम से प्रकाशित भास-रिवत कहे जाते नाटकों र का निर्माण-समय अन्तर: श्विम्त की दूसरी शताब्दी के याद का न होने से और अध्ययोप-दृत बीड-धर्म-, विषयक नाटकों के जो प्रतिपय अंदा हो, त्युहर्स ने प्रकाशित किये हैं उनका समय विस्त की प्रथम , शताब्दों निश्चित होने से यह प्रमाणित होता है कि उस समय भी नाटकोय प्राप्तत भारायें प्रचलित ची । ह और, दो स्युटर्स ने यह स्वीकार किया है कि अध्वयोग के नाटकों में जैन अर्धमागर्था भाषा के निदर्शन है। ृष्टससे जैन अर्थमागर्था को प्राचीनता का यह भी एक विश्वस्त प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, डो. जैकोयी जैन ्रसूत्रों का मापा और मधुरा के किलालेकों ( जिस्तीय सन् ८३ से १७६ ) की भाषा से यह अनुमान करते हैं ुमि जैन अंग-प्रत्यों की अर्थमागधी का कार विक्त-वृर्व चतुर्थ शताब्दी का दीप माग अथवा खिस्त-वृर्व , तुनीय प्रानार्थी का प्रथम भाग है। इम डो. जेकोवी के इस अनुमान को टीक समभते हैं जो पाटलियन के उस संमेलन से संगति रचता है जिसका उत्तरेख हम पूर्व में कर चुके हैं।

संस्कृत के साथ महाराष्ट्री के जो प्रधान प्रधान भेर हैं, उनकी संक्षिप्त सूची महाराष्ट्री के प्रकरण में दी जावगी। यहाँ पर महाराष्ट्री से अर्थमागर्थों की जो मुख्य मुख्य विदेशनाएँ हैं उनको संक्षिप्त मुखा ही जातों है। उससे अर्घभागधों के समर्थों के साय माहाराष्ट्री के रूक्षणों की तुरना करने पर यह अब्हो तरह वात हो सकता है कि महाराष्ट्री की अपेक्षा अर्थमागयी को वैदिक और लाकिक संस्कृत से अधिक निकटना है जो अर्थमागयी की प्राचीनता ं का एक श्रेप्ट प्रमाण कहा जा सक्ता है।

Y

#### वर्ण-सेट ।

- २। दो म्यां के प्रध्यवर्ती असंगुवन क के स्थान में प्रायः सर्वय ग और अनेक स्थलों में न कीर ४ है है. जैसे---
  - ग—प्रकृतः=यात्य, बास्तर=यातार, खास्ता=चागान, प्रकार=पगार, धावक=सावग, विवर्धक=तिः निवेषक=ियानेवग, लोक=जीग, चाक्रति=चागर्र।

य-कापिक-पारप, बोक-बोप समेरा।

- २। दो त्रारो के गोण का मार्गकुक न प्राय कायान तहता है। कही कही इसका त और व होता है किने—माराम=माराम, भागमन=मारामण, मानुगामिक=मारुगामिन, भागमिकन्=मारामिन, गण बारत, मनानि - भागाति, मारान = मार्ग्य, भागम=मतिन (जा० ६६७); सारा = सारा ।
- ३। में मारी के बांग के असंयुक्त व और व के म्यान में ते और य उत्तर हो होना है। न के उत्तर असे मानावन्त्रात्र (उत्तर पूरे के स्वाप्त में तो असे के स्वाप्त में तो असे पूरे के स्वाप्त मानावन्त्र (उत्तर पूरे व्याप्त मानावन्त्र (उत्तर पूरे व्याप्त मानावन्त्र के स्वाप्त के स्वाप्त मानावन्त्र मानावन्त्र के स्वाप्त मानावन्त्र के स्वाप्त मानावन्त्र मानावन्त्य मानावन्त्र मानावन्त्र मानावन्त्र मानावन्त्र मानावन्त्र मानावन्य मानावन्त्र मानावन्त्र मानावन्त्र मानावन्त्र मानावन्त्र मानावन्त
- ५। सी स्वर्गे का मान्यवर्गे त प्रायः कायम बहुता है, वहीं वहीं समका य होता है। यथा—कर्षे र्वरं, तम्बर्गी=लग्गो, पर्युवाने=महुतानी (सूच १, ०) विया—वह १), किनेटिय — विविद्धित (वे ९,६४), निन्न=त्वतर (स्व १, ४, ४, ४, ४), भवित—वहीं (टा॰—वह १०) वहींचिट्धित (टं॰ १८९), रेगर=पेशा (टा॰ १६९), जातिच जाति, ब्राष्ट्रित=व्यामित, रिहर्मित=विद्यानि (तिम् ४), पृत्र च्युवाने, कर्मीत चर्चाने (तिमा० ६), तत्वत्वाने (विवाद ६), ८०), त्रीत्वाच्यानि (त्राप्ट्रित=विद्यानि (त्राप्ट्रित=विद्यानि (त्राप्ट्रित)), व्यावच्यानि (त्राप्ट्रित), व्यावचच्यानि (त्राप्ट्रित), व्यावच्यानि (त
- महर्गिकेशंत्र में स्थित र का ह और तहां अधिकाशी में देगा जाता है, कही कही व भी होता है कैंवे-इ-निश्ता-प्रतिशं (भाता), अहन्भीर, स्थानेश्व अपवादिव (न्या ३, ७), बरत्-प्रदासाय, मेरि स्पर्ति, स्वाद-क्रवादर, केर्यूली-बीहितिशं (शा-न्यव क्रमात १६१,१६१,४८,४४८,४४८) त-प्रतिश्वत्य, स्वाद गत, जिस्हानिकात, महीन्यती, स्थावाद-न्यावात, बाहिक-व्यवित, इस्स्व करून, इहर्मिन्द-कर्ना (शा-न्यव क्रमात १९०, ४४६, १६६, १६०, ४४०, ४८), १८८

राष्ट्री, यद=मान, निरादिक=निरातीय (शिरा पत्र प्र) दश्यादि ।

य-विश्वास्तानिकाराया, भूगार=वरणा वतीः। रो क्वारी क्रांप्य में प्रियान के स्थान में मारः सर्वत्र व हो होता है; यथा-सारवळ्तामा स्वास्ति सेवारी, सेवार-वे रागा, भौरागाळ्यीवस, उपलेक-इक्याया, माणुक्कळ्यास्मीवाया, उपलिं १९४९, मालिया चारिया, सोवताया, क्यारीका कर्याया हास्ति।

#### शघ-भेत्र ।

१। अर्थमागधी में पेसे प्रसुर शब्द है जिनका प्रयोग महाराष्ट्री में प्रायः उपलम्ब नहीं होता. पर्ट-भन्मतिथन, भन्भावरवण, भनुरोति, भाषत्रया, भाषान्तत, भाषाराण्, भानीहम्म, क्वरुर, स्ट्र तुरूढ, प्रमत्थिमार्थ, पाउरूओ, पुरिवर्गमन्त्र, पारवज, महतिमद्यान्त्रा, बक्क, वित्रम स्ट्यार्दि ।

२। ऐसे शब्दों का संख्या भी बहुत बड़ो है जिनके रूप अर्थमामधी और महाराष्ट्री में निम्न निष्न न

| के होते हैं। उनके फुछ इदाहरण नीचे दिये जाते हैं ~                          |                      |                     |              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|--|
| अर्थमागधी                                                                  | महाराष्ट्रो          | अर्धनाग्धा          | महाराष्ट्री  |  |  |
| श्रभियागम                                                                  | सन्भाद्मम            | निनिय               | <b>गिक्त</b> |  |  |
| बाउटण                                                                      | <b>भा</b> उनग        | নিত্য               | विषय         |  |  |
| भाइरया                                                                     | उष्माहरग             | <b>पहुरपञ्च</b>     | पश्युप्परब   |  |  |
| <b>র</b> ন্দি                                                              | उवरिं, भवरि          | <b>ग्रन्दे</b> इस्म | पञ्जाकस्त    |  |  |
| <b>क्या</b>                                                                | <b>बिरिभा</b>        | पाय (पान)           | पस           |  |  |
| कीस, केन                                                                   | केरिस                | पुदा ( रूपक् )      | पुरं, पिरं   |  |  |
| वेत्रक्विर                                                                 | <b>क्रिश्र</b> स्चिर | पुरेकस्म            | पुराक्रमम    |  |  |
| नेहि                                                                       | <b>নি</b> হ্রি       | पु <i>च्चि</i>      | 354          |  |  |
| वियत्त                                                                     | नश्च                 | माय (मात्र)         | मल, मल       |  |  |
| ন্ত্ৰৰ                                                                     | द्धकर                | माइंग               | वस्द्रस      |  |  |
| जाया                                                                       | <b>अंचा</b>          | मिन्नरस्, मेच्छ     | मितिन्छ      |  |  |
| चित्राचा, चित्रिय (२४२)                                                    | धान                  | वाग्                | वाभा         |  |  |
| विगिषिय (नाग्न्य)                                                          | यागत्रय              | बाह्या (उपानर् )    | उराष्ट्रभा   |  |  |
| तब्द (नृतीय)                                                               | तदथ ।                | सहे इब              | सहाम         |  |  |
| त्रच (तथ्य)                                                                | ರ್∘ಘ                 | नोमाया, मुसाया      | मसाय         |  |  |
| वेगिच्छा                                                                   | <b>चि</b> इच्छा      | *मुमिया             | विनिय        |  |  |
| दुवाप्तसंग                                                                 | बारसम                | मुद्दम, मुदुम       | संयह         |  |  |
| सदय                                                                        | दुरम                 | संहि                | मुद्धि       |  |  |
| * —— वार्षाः तस्म धाराग्रीनार वसीम प्रणानीव स्थापन नेवारान वार्षाः वार्षाः |                      |                     |              |  |  |

भीर, दुवाप्रव, बारस, तरस, भडवाबीनर, बचीस, प्रवातीस, दुगवाल, तेवाजास, प्रवास, बादपाछ, बन्दाने, वेराहि, खारहि, खारशहि, अञ्चलि, वानति, व्ययस्ति, सत्तर्नि, वेराक्षी, उन्नतीर, वार्या संस्था करों के हुए अर्थमागधी में मिलते हैं, महाराष्ट्री में वैसे नहीं।

#### नाम-विभक्ति।

हा अर्थन त्यारे में पुलिस अकारान्त शब्द के प्रथमा के एकवयन में प्रायः सर्वत्र ए और स्थ हैं श है, किनु महाराष्ट्री में भी ही होता है।

इ.स. १० कर पहरबन (स्तं होता है जब महाराष्ट्रों में स्मि ।

दा सरकार का प्रकार में सार या साने होता है, जेसे-देशर, शरवादाय, शरवाय, सरहाय, दुर्ग स्वाहित कार या प्राने होता है, जेसे-देशर, शरवादाय, शरवाय, सरहाय,

हम्मादे हमारे । सं व स्थान

 अनेक शासों के तृतीया के पर है, यथा-मय , कायसा, जोगसा बस्युनाः प्रदासस्त्रा में रनके मन्या, बएखा, बलेया, चक्ख्या। पालि की और पमुखा भा कार और पन्न शब्द के

31 -



## (५) जैन महाराष्ट्री।

जैन सूत्र-प्रत्यों के सित्रा श्रीनाम्बर जैनों के रचे हुए अन्य प्रत्यों को प्राप्तत भाषा को 'जैन महागएं नाम दिया गया है। इस भाषा में तोर्थ कर और प्राचान मुनिओं के वरिष्ठ, क्या साम्बद्धीय देश क्रीर दर्शन, तर्क, ज्योतिय, भूगोळ, स्तुति आदि विषयों का विशाल साहित्य विः र्शाहरूय ।

मान है। बाइन के प्राचीन वैवाकरणों ने 'जैन महाराष्ट्री' यह नाम दे कर किसी मिन्न भाषा का उन्हें नहीं किया है। किन्तु आधुनिक पाध्यात्य विद्वानों ने, ब्याकरण, काब्य और नाटक-प्रन्यों में महाराष् का जो स्व देखा जाता है उससे श्वेतास्वर जैनों के प्रत्यों की भाषा में कुछ कुछ पार्थक्य देख कर, रहा 'जेर मर्पार्ड' नाम दिशा है। इस भाषा में प्राप्तत-स्याकरणों में बताये हुए महाराष्ट्रा भाषा के ल्ह विदेश रूप से मौता देने पर भो जैन अर्थमानधी का बहुत-कुछ प्रभाव देखा जाता है।

जैन महाराष्ट्रों के कनियय प्रस्थ प्राचान हैं। यह द्विनाय स्तर के प्रथम युग के प्राव्नों में स्थान ! सकता है। पयन्ता-प्रन्थ, नियुक्तियाँ, पत्रमचरिक्ष, उपदेशमाला प्रभृति प्रन्य प्रश

युग को जैन महाराष्ट्री के उदाहरण है। युहत्कल्प-भाष्य, स्याहारमुक-भाष िरीय हर रह अल्य, निरात्यनूर्णि, धर्मलंबर्णा, स्वरहरू रहहा-प्रमृति प्रस्य मध्य युग और होर युग में र्यः हाने पर अ: इन का भाषा प्रथम युग का जेन महाराष्ट्री के समान है। दशम शताब्दा के बाद रचे गये प्रश् सारोजार, कारेशास्त्राका, सुवान सहयरिम, कारेशाहरूप, मापाहरूप प्रमृति प्रन्यों को भाषा भी प्राय में युन का केर महाराष्ट्रा के हा अनुहर है। इससे वहां पर यह कहना होगा कि जीर महासप्टों के ये म भागानिक काल में रिवन होने पर भी उसका भाषा, सहजन का तरह, अतिपाचान काल में हो उत्पन हों। भीर पर नो नगुमान किया जा सकता है कि जैन महाराष्ट्री क्रमश. परिवर्तित हो कर मध्य गुग ६४२जन-छोप-बहु र महाराष्ट्री में अगल्यस्यि हुई है।

वर्धनणाता के जो लक्षण पहले चनाये गये हैं उनमें से भनेक इस भाषा में भी पाये जाते। वेते वसमों में रूछ वे हैं :--

- १। ६ में स्थान में अनेक स्थली में ग।
- ६। तुष्य स्वयंत्रानी के स्वान में यू।
- है। श्रेट का भादि और मध्य में नाय की ताहत।
- ar बचा और चारत के स्थान में क्रमशा जहां और जात की तरह चंदा और चान भी।
- ५। सनाम में उत्राप्त के पूर्व में मु' का आगम।
- इ : पार, सार, वे संबद्धन, पट्टनपाय, मादि, मुदुन, मुनिया आदि शब्दों का भो, पत्त, मेल, चेह्रच्छव आदि ! तम्ब वयोग ।
- का तृतासाळ पर प्रचान में वहीं वहीं ना प्रत्यया
- द। भारभार, हुना ब्रमृति घातु स्था
- नोडा, दिना, ४ त्यु आदि त्या प्रत्यय को इत्।
- ६०। 😘 ४४६, ५३६, प्रमृति तन्प्रत्ययान्त हुत्र ।



मरत के नाटवसाख में सीरसेनो भाषा का उच्छेख है, उन्होंने नाटक में नाविका और विनियंग । टिय इस भाषा का प्रयोग वताया है है !

भारता । एक इस साथ का प्रयाप वालाव हुए। भारता ने दिकुरक को भाषा प्राच्या कही है 1, पुरत्तु प्रमार्कडेय के व्याकरण में प्राच्या मण जो रुश्या दिये गये हैं उनसे और माहकों में प्रयुक्त विकृषक को भाग प्र प्राच्या भारता कोर्सकों के वह माहत होता है कि सीरसेनों से इस आया (प्राच्या) का सुख विश्

मन्तर्गतः। नहीं है। इससे हमने भी प्रस्तुत कोप में उसका अलग उत्तरेख न चरके सीर्ट

में हीं अन्तर्नाकिया है।

दिनमर जैजों के प्रस्कासार, इच्यसब्द मधीत प्रत्य भी एक तरह की सीरसेशी माण हैं रितत है। यह भाषा धीतमध्यों की बर्धमाणधी और प्राष्ट्रत-धानकार्यों में ही जैन शिरमेशी। सीरसेशी के मिश्रण से करी हुई है। इस भाषा को 'जैन सीरसेश' अम हि गया है। जैन मीरसेशी मध्ययुग को जैन महाराष्ट्री की अपेशा जैन अर्धमाणधी से अधिक विर इस्तर है और मञ्जूष को जैन महाराष्ट्रा से प्राचीन हैं।

सोरसेना मारा को उत्पत्ति ३ स्रस्तेन देश अर्थात् मधुरा प्रदेश से हुई है। परहति ने अपने व्याकरण में संस्कृत को हो सीरसेना भागा को प्रकृति अर्थात् मूछ वहाँ है

महीत। संस्टूट से बहु हैं । सुरार, सोरसेती प्राटन का सूत्र आपी संस्टूट से बहुँ हैं हैं । सुरार, सोरसेती प्राटन का सूत्र आपी रोड जा की संस्टूट से बहुँ हैं । से से भी और संस्टूट में देनी ही ये दिखा में म्याटन स्वास्त्र में भाग कर के स्वास्त्र परितन होता हैं हैं । से से में भी संस्टूट ने में में ती हैं विद्युव का प्राप्त साम का से साम का से साम परितन होता हैं हैं । से स्टूट अपाय परितन होता है कि का क्षा को सामेना में ता प्रतान अप का में सामन का साम कि साम का सो साम का सो साम का साम क

<sup>• &</sup>quot;अर्रोत्रहाना तथ ना ते ना गुनेना रिश्ती" ( नाट्यसाख १७, ५१ )।

के भ्याच्या विद्वबादमां" ( नजनगढ १७, ४१ )।

क्रस्मान है रूप लेक्स्सा (स्वे को वेदी वीकार्य लिक्सि केता) महात व स्थिया यात्रा प्रती व सामी (त्व क्षेत्र) है जह से 'बेट्यू दुर्ग्यकार्यों, वेत्रपर्य लिक्सु बी होतु सम्मा, स्थ्रितेष्ठ यात्र, मेंग्रे केता को राज्यका यात्र के स्वाद कर कर कार्या कार्य के साम के देश की राज्यका यात्र के साम कार्या के के साम कार्या के स्वाद के किस कार्या कार्या के के साम कार्या के साम कार्या के साम कार्या के अपने कार्या के साम कार्या कार्या के साम कार्य के साम कार्या के साम कार्या के साम कार्या के साम कार्य कार कार्य के साम कार कार्य के साम कार्य के साम कार्य के साम कार कार्य के साम कार्य के साम कार्य कार कार

महाराष्ट्री के साथ सीरसेनी का कोई भेद नहीं है। इन नेहीं पर से यह शन होता है कि अनेक स्वलों में महाराष्ट्री की अपेक्षा सीरसेनी का संस्टन के साथ पार्थक्य कम और साहत्य अधिक है।

#### वर्ष-भेद्र ।

- १। स्वर-प्रणों के मध्यपतों असंयुक्त व और द के स्थान में द होता है, यथा—स्वत≔रमर, गरा≕गरा।
- २। स्वरों के बांच असंयुक्त य का ह और प दोनों होने ही, जैसे-नाय=चाप, चाह।
- रे। वे के स्थान में व्य और व होता है, यथा—बार्व=बव्य, सब; स्वे=हव्य, हुव।

#### नाम-चित्रक्ति।

१। पञ्चमां के प्रवचन में दो और दु वे दो ही प्रत्यय होते हैं और इनके योग में पूर्व के अकार का दोर्च होता है, यथा—जिनात्=जियादो, जियादु।

#### भाष्यात ।

- १। वि और ने प्रस्पयों के स्थान में दि और दे होता है, जैसे-इन्द्र, इन्द्रे, स्मीद, स्मेर ।
- २। भविष्यत्काल के प्रत्यय के पूर्व में लिए लगता है, यथा—हतिस्विद, करिस्विद ।

#### सन्धि ।

 अन्त्य मकार के बाद इ और ए होने पर यु का वैकल्पिक आगम होता है, यथा—युक्त् इदन्= उर्च विम, त्रविमने, वन् एटन्=एवं चेदं, एवमेदं।

#### श्दन्त ।

१। त्वा शत्यव के स्थान में रभ, रूप और चा होते हैं, यथा—पटित्वा≔पटिभ, पटितृप, पटिचा।

## (=) मागधी।

मागधी प्राप्टत के सर्व-प्राचीन निर्दर्शन अहोक-साम्राज्य के उत्तर और पूर्व मागों के बालसी, निर्दर्शन (Lauriya), सहसराम, वरावर (Barabar), रामगड, चौलि निर्दर्शन। और जीनड (Jaugada) प्रमृति स्थानों के अहोक-हिस्सिखों में पाये जाते हैं। रखके यह नाटकीय प्राप्टतों में मागधी भाषा के उदाहरण देखे जाते हैं। नाटकीय मागधी के सर्व-प्राचीन नमृते अथवोप के नाटकों के खण्डित अंहों में मिल्टते हैं। मास के नाटकों में, कालिदास के नाटकों में आर मुख्यकटिक आदि नाटकों में मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान हैं।

वरविव के प्राष्ट्रतप्रकारा, वण्ड के प्राष्ट्रतलक्षण, हेमचन्द्र के सिडहेमचन्द्र (अप्ट्रम अध्याय), अमरीध्वर के संक्षिणसार, ट्रश्मीधर को पड्नापाचन्द्रिका और मार्कण्डेय के प्राष्ट्रतसर्वस आदि प्रायः समस्त प्राष्ट्रत-व्याकरणों में नागयी नाया के टक्षण और उदाहरण दिये गये हैं।

मत्त के नाटवरगर में मागर्था भाषा का उट्हेंब है और उन्होंने नाटक में राजा के अन्तरपुर में रहने वाहें, सुरंग खोदने वाहें, कहवार, अध्वपाहक बगैरः पात्रों के हिस और विपत्ति विनियंग में नापक के हिस्स भी इस भाषा का प्रयोग करने को कहा है का परन्तु मार्कपडेंच

 <sup>&</sup>quot;नामधी तु नेल्हापामन्वः तुर्पनमानिमान्" ( नाव्यमात्र १७, १० ) ।
 "तुरङ्गासनकादीनी गुपदकासभर्पद्रपान् । व्यन्ते नापकाना स्पादात्मरद्वातु मामधी ॥" (नाव्यमात्र १७,१६९)।

ने अपने प्राप्तत्वयंत्र में प्रकृत किये तुष् कांग्रल के "पाप्रभोगणूकायात स्थाना मानते प्रकृ" मिन्स से माह्य होता है कि गत्न के नहें दुष्ट कर पाने के अभिरिक्त निन्तु, आगण्य आहि प्रस्य केंग्न वे इस भाषा का प्रयुक्त कोंने के 1 रहह, यानाई, हेमगद्र आहि आर्जकारिकों ने भी भाने अर्थ अर्थक इसभी में स्व भाषा का उन्वेय किया है।

मागव देश हो मागवी भागा का उत्पत्ति स्थान है। मागव नेस की होता के बहर भी अर्था है।

जिल्लाहरण में जो स्थरे निस्त्रीत गांधी जाने हैं उसका कारण यह है कि स्था
उत्पत्ति-स्थान।

भागा उस सामव राज-भागा होने के कारण मागव के बाहर भी स्मान कर कुला था। संगतन साल भागा होने के पान होने के पान मागव के बाहर भी स्मान होने से भागा का स्थादान करने जा नियम हुआ था। प्राचीन निष्ठा भीर सामव भा मागव के हो जिल्ला होने से संगत है, नाइकी में हको आया भा सामवा हो निरिष्ट को गांदी है।

वारति ने अपने वाहत-व्याक्तण में मागार्थ को बहानि— मूल होने का सम्मान सीग्सेन हैं
पिश है न । स्तीका अनुसाण कर मार्कटच्य ने आ सीग्सेन हैं ही मागा है
प्रकृति । स्तिक कहाँ है + । हिन्तु मागार्थ और सीग्सेनां आहि याहेदिक नाता है
भेद अक्षेत्र के विचालियों में भी देया जाता है । हमसे यह निक्क है कि ये सब आईदिक ने ह नक और समसामिक है, एक प्रदेश की आपा से सूत्रहै मदेश में उत्पन्न नहीं हुए है । जैसे सीग्सेना करी मैं प्रविक्त सेटिक गुरा की करण भाषा से उत्पन्न हुई है यो समार्थी ने भा उस करण भाषा से जन्मक्ष विचा है जो दीवक काल में मागा देश में जनकित था।

अशोक-शिलालेखों को और अभ्ययोग के नाटकों की मागधी आग प्रथम युग को मागधी आग मत्त्र निदर्शन है। भास के और परवर्गी काल के अन्य नाटकों को और प्रश

कारण । व्याजरणों को मागाभा मण्य-पुग को मागाभी जाग के उदाहरण दें। वात सातारी, वाणकों और सावरी में गीन मागाथ मागाभी के ही प्रवार-भेद--क्यालार-- है। नंत सावरी मागाभी का व्यावस्था कारणों के ही प्रवार-भेद--क्यालार-- है। नंत सावरी आदि मागाभी मागाभी के पान सावरी कारण मागाभी के पान सावरी किय कहा है - किन्तु मार्थ्यदेव न राजा के सावर को भाग सावरार कारणों है। मागाभी के पान सावरार कारणों है। मागाभी के पान सावरार कारणों है। मागाभी के पान सावरार कारणों है - एवं त तोने मागाभी के जो कर और उसहरण मार्थ-चंद्र-जीर पान की मागाभी मागाभी के जो कर और उसहरण मार्थ-चंद्र-चंद्र-पान की मागाभी मागाभी मागाभी के सावरार के कि हम की मार्य-चंद्र-चंद्र-पान की मागाभी मागाभीभी मागाभी मागाभीभी मागाभीभी मागाभीभी मागाभीभी मागाभीभी

a "प्रदृतिः चीरसेनी" ( प्राष्ट्रतप्रकाश ११, २ )।

क् "मागभी शौरसेनीतः" (माइतसर्वस्त्र, १९८ १०१ )।

<sup>😅 &</sup>quot;शबराया सकादीना तत्स्वभावभ या गयाः। शकारभाषा योकव्या" ( वाट्यशाख १७, ५३ ) !

<sup>. 🗴 &#</sup>x27;'शकारस्येयं शाकारी, शकारध्र 'रागेऽनदाध्राता स्याजस्त्येश्वरंगवरः।

मदमूर्वनाभिमानो राकार इति दुष्टुम्नीनः स्थान्' इत्युक्तेः" ( प्राकृतवर्वस्य, वृष्ट १०५ )।

<sup>- &</sup>quot;चावडाली पुत्रकतादिषु । श्रासकरव्याघाता काण्डयन्त्रीपजीविनाम् । योज्या प्रवरभाषा नु" (नाह्न्यः १७, ६२-४ )

मृच्छकटिक के पात्र माधुर और दो धूतकारों की भाषा को 'डक्को' नाम दिया गया है। यह भी माराधी माया का ही एक रूपान्तर प्रतीत होता है। प्रार्कण्डेय ने 'ढक्की' का ही चिर टाक्की 'टाक्की' नाम से निर्देश किया है, यह उन्होंने वहाँ पर उद्दुश्न किये हुए एक रहाक भाषा कि मारा होता है का मार्कण्डेय ने पहान्त में उ, तृतीया के एकववन में ए, पञ्चमी वन में हुन आदि जो इस भाषा के लक्षण दिये हैं उनपर से इसमें अपन्न ग्र का ही त्रिशेष साम्य गाता है । इस लिए मार्कण्डेय ने वहाँ पर जो यह कहा है कि 'हिच्छिन्द्र इस भाषा को अपनं रा है ६' वह मत हमें भी संगत मालूम पडता है।

मागयां भाषा का लीरलेनां के साथ जो प्रधान भेर है वह नांने दिया जाना है। इसके सिवा अन्य अंशों में माग्यो नापा साधारणतः सीरसेना के ही अनुरूप है।

र के स्थान में सर्वत्र स होता है +: यथा-नर=यत्र; बर=बन्न। रा, व और व के स्थान में नालव्य रा होना हैं; यथा—र्शामन≃र्शहण; पुरुष≈पुडिया; वारर≔गानम । संयुक्त प और म के स्थान में दत्त्य सकार होता है; यथा-गुष्क=गुल्क; कप्र=बस्य; स्वत्रति= स्लप्नदिः, वृहस्यवि=ब्रहस्यदि ।

हैं और फ के स्थान में तर होता है; यथा—पह=पत्र; रुप्द=गुन्दु ।

स्थ और ये की जगह स्व होना हैं; जैसे—उपस्थित=उवस्विद; नार्थ=गस्व।

<sup>'व</sup>, र्घ और म के वर्स्ट य होता है; यथा—जनाति=गायदि, दुवन=दुव्वया; मय=मव्य, प्रय= भागः याति = बादि, यम = दमे ।

न्य, यंब, व और न्व के स्वात में न्य होता है; यथा--धन्य=धन्य; प्रयः=पुन्य; प्रवा=पन्या; भञ्जति=भन्दति।

अनादि छ के स्थान में अ होता है; यथा—गन्छ=गथ, विन्द्रप्त=विधित । षं की जगह स्क होता है ÷, जैसे--राइस=प्रस्का, यत्र=यस्क।

#### नाम-विनविन ।

अकारान्त पुर्लिय-राज्य के प्रधमा के प्रस्तवन में ए होता है; यथा-जिनः=पिए, प्रणः=पृतिशे । अकारान्त राज्य के परंत्र का पकावन स्व और बाह होता है; यथा-विनत्त्र = विपाल, विपाह। ं अकारान्त शब्द के पच्छे के बहुबचन में भाषा और भाई ये दोनों होते हैं; अंसे--विनानाम्= ः निवास्यः निकारे ।

्थस्तत् शब्द के प्रथमा के एकवचन और बहुवचन का रूप हो होता है।

<sup>&</sup>quot;म्बुन्दवे नारकारी व व्हिद्दन्तवहार्तिनः ।

विष्णुनिर्हिनर्देश वरादुष्टस्कनायितम्" ( प्रास्टक्स्न, रृष्ट ११० )।

<sup>&#</sup>x27;'हरिमन्डस्त्विमां मापानगर्भंश हतीन्छति'' ( बाकुतवः १८० )।

h. मार्कपडेम यह निमन वैद्यस्पिक मानते हैं; "रहन क्षी वा मंत्रत्<sup>त</sup> ( माइतत० एन्ट १०१ )।

हेनक्द-माइत-माइराप के बतुवार 'व' को क्यह बिहानुकीन 'र्रक' होवा है; देखी है॰ बा॰ ४, २३ई।

ने अपने प्राह्यसर्वस्य में बहुशून किये तुए कोहल के "राम्नवभित्तुकृमण्डवेदावा मागधी प्राहुः" इसक् से मानून होना है कि भरत के कहें दुए उक्त पानों के श्रतिरिक्त मिल्ल, श्रवणक आदि अन्य लेग इस भाषा का व्यवदार करते थे। रुद्रह, याम्मह, हेमचन्द्र आदि आलंकारिकों ने भी अपने अपने अनंध प्रनथों में इस नाया का उन्होंस किया है।

मगंध देश ही मागधो भाषा का उत्पत्ति-स्थात है। मगंध देश की सीमा के वाहर भी अग्रोके शिलातिमां में जो इसके निदर्शन पाये जाने हैं उसका कारण यह है कि हरी

भाषा उस समय राज-भाषा होने के कारण मगध के बाहर भी स्सरा क हुआ था। संभाव राज भागा हाने के कारण हो नाटकों में सर्वत्र ही राजा के अन्तःपुर के छोगों के हि उस भारत कः ध्याद्वार करने का नियम हुआ था। प्राचीन मिक्षु और श्वरणक मी मगांघ के ही नियन होने में, समय है, तारकों में इनकी भाषा भी मागधी ही निदिष्ट की गई है।

रार्टाच ने ज्याने प्राहत-स्याहरण में मागधी की प्रहति-मूल-होने का सम्मान सीरसेने हैं दिया है **३। इ**सीका अनुसरण कर मार्कण्डेय ने भी सीरसेनी से ही मागपी है

निद्धि कही है <sup>क</sup> । किन्तु मामधी और सौरसेनी आदि पादेशिक भाषाओं नेइ करोड़ है जिलाहेंगों में भी देखा जाता है। इसमें यह सिद्ध है कि ये सब प्रादेशिक भेद न भीर समस्पार्मा रक है , एक प्रदेश की भाषा से दूसरे प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुए हैं। जैसे सौरसेनों क में प्रनित्त वेश्विक गुर्व की कथ्य भाषा से उत्पन्न हुई है वैसे मागर्थी ने भी उस कथ्य भाषा से अन्तर् हि त है जो वेदिसकाल में मगाव देश में प्रचलित था।

जरा ६ विकारेची को जीर अध्यवीय के नाटकों की मागची भाषा प्रथम युग की मागची भाष निर्दर्शन है। भास के और प्रस्वतीं काल के अन्य नाटकों की और प्र

व्याकरणी की मामधी मध्य-युग की मामधी भाषा के उदाहरण है।

द्धारा चाण्डाळा और शावरों ये तीन भाषार्थे मामधी के ही प्रकार-भेट्-कपान्तर-हैं। ग्र शाकारी भाषा का व्यवहार शवर, शक आहि और उसी प्रशृति के अन्य लोगे विव रहा है ‡ फिन्तु मार्कपंडेय ने राजा के साले को भाषा शाकारी बनलाई है nne Geferfel भारत पुरुद्धम आर्दि जातिओं की व्ययहार-भाषा को चाण्डाली और अंगार ्रा. इ. इ.स. और बन्द जाया लेगों को भाषा को शावत कहते हैं 🕝 ! इन तीनो भाषाओं के जो उप भीर उत्रहत्त्व मार्कण्डेय के बाह्न-त्याकरण में और नाहकों के उक्त पात्रों का भाग में पाये जाते हैं है केर इनर प्राप्त ध्याकरणों का मामधी काया के लक्षण और उदाहरणों में नथा नाटकों के मामधीना मचा पात्रों हा अपने में हतना असे नेद और हतना अधिक साम्य है कि उक्त तीन भाषाओं को मार्गण करन नहां कहा जा सहता । यहां कारण है कि हमने बहतुत कोच में इन भाषाओं का मामार्थ में

<sup>• &</sup>quot;महनः मीतनेनः" (महन्त्रकात ११,२)।

<sup>\* \*#\*</sup> व गरंगनेत्वा" (बाह्यकाल, कुछ १०१)।

३ "र सावा रासरात्रो रूमानाम्य वा भवा । रासरात्राय योकन्यां" ( तासरात्रात्र १७, ५१ ) ।

<sup>× &</sup>quot;ग्रह्मभ्य ग्रह्म, ग्रह्मध्र

एक प्राप्तित हो सन्ति करेनका ।

मन्त्राच्याः नाम रक्षर १ १ दुर्गुर्माना स्मार्' श्रेरपु ही" (माहनशरेसन, कुछ १०४)। - "च.रराजा पुरुवलारपु: स्राप्त इत्यासाता काट्यम्बार शिकान्। शत्या सरसाया पूर्ण (जासक

वृच्छकरिक के वाज माधुर और दो जूनकारों की आगा को 'इककी' नाम दिया गया है। यह भी मागर्थी आया का हो एक स्थानन दर्तान होना है। मार्कान्देय ने 'इककी' का हो 'याकारों 'याकों' नाम से निर्देश किया है, यह उन्होंने वहा दर उद्देशन किये दूर एक उन्होंक भी आन होना है के मार्किन्देय ने यह स्थान में उ. नुनीया के वक्यवन में उ. प्रकास वन में दून प्राहि जो इस आया के सक्षण दिये हैं उनका से उन्हों प्रकाश का हो विधेष साम्य गता है। उस विध् मार्किन्देय ने बहुत पर जो यह बड़ा है कि 'हरिक्स्ट्र इस माण की प्रस्तु म है।' यह मन हमें भी संगत मालम प्रदेश हैं।

माराध्य भारत का भीरतेमा के साथ जो प्रधान भेड़ है। जो ने ने दिया, जारा, है। सिके सिका - १८६६ ( ) अस्य दोतों में माराध्य द्वारा, साधारणना सीरतेना के हो भट्टम है।

#### यण निव

र के रुधान में सर्वेत प्रातीता है के, यथा (०२० गाप १४) २० । या, प्राचीत स्वीत्रभाव में तालत्व के लेला है। यथा (१९०० ०१०) १८४ (१००० १००० १००० ४०) संयुक्त प्राचीत स्वीत्रवान में हत्त्व स्वात्र तीला है। यथा (११० १००० १००० ४०) १८०० १८० स्वात्र (११००० १००६) द्वाचीतु के भेषान में स्वृतिना है। यथा (१८०० १०) १८००

्राची विकास साम्यास प्राप्ता कर्मा । स्थानीस विकास साम स्वासीत है, सेक्षा अपराज्ञ अस्ता । स्थान अस्ता साम प्राप्ता के स्वास स्वासीत स्वासीत स्थान अस्ता स्थान । स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्था स्थान स्वासीत स्वासीत स्थान साम

र्था प्राचीर तथा स्थान में उन्होंचा है आधा था। वा पार्टिंग है है। भारत का जाती पनार्थित में स्थान में भागेचा है पना उन्हों तर के प्राचीर प्राचीर प्राचीर के स्थान में स्थान में स्थान स्य

#### काम विकर्षेद्रव

जबन्मधन पूर्वत्य काल के प्रथम के मक्यावन में रहिताहर के उन्हरित है। उन्हरित के उन्हरित है। उन्हरित है। उन्हरित जबन्मधन के विकास कर बहुत्य क्यावर के विकास के उन्हरित के उन्हरित है। उन्हरित के उन्हरित के उन्हरित है। उन्हरित जबन्मधन के उन्हरित के अध्याद की बहुत्यम में कि बार्च के विकास के उन्हरित के जाता है। उन्हरित के उन्हरित के उन्हरित के उन्हरित के अध्याद क

प्रमासन का है में प्रधाना के सरस्यवान और बहु इसने बड़ा रूप र हो हो है है

The Control of the Co

### (६) महाराष्ट्री।

प्राप्त काव्य और गोति की भाषा महाराष्ट्री कहा जाती है । सेतुपन्ध, गाधासप्तप्रती, " कुमारपाटचरित प्रभृति प्रन्यों में इस भाषा के निदर्शन पाये आवे हैं। (गांति-साहित्य) में नहाराष्ट्री प्राञ्च ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी हि में नारकों में गय में सौरक्षेत्रा बोलतेवाले पात्रों के दिख संगीत था गय में महाराष्ट्री भाषा का करने का रियाज सा वन गया था। यही कारण है कि कालिदास से ले कर उसके बाद के सनी

में एवं में प्राय: महाराष्ट्री भाषा का ही व्यवहार देखा जाता है ।

चंद ने अवते प्राह्मतरक्षण में 'महाराष्ट्री' इस नाम का उस्तेख और इसके विशेष रूपन र कर भी जारे-प्राप्त अथवा अयंगानची के और जैन महाराष्ट्री के लक्षणों के साथ साधारण की इसके तकाम दिये हैं। बरहावि ने अपने प्राहत-स्याकरण में इस मापा के 'क महाराष्ट्री' नाम 🐭 है और इसके विशोध लक्षण और उदाहरण दिये हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में नाम का निर्देश न कर 'प्राप्तन' इस साधारण नाम से महाराष्ट्री के ही लक्षण और उदाहरण है। क्रमर्राध्वर का संक्षिप्तसार, त्रिविक्रम की प्राञ्चनस्याकरणसूत्रवृत्ति, टक्सीघर की 👵 थीर मार्कण्डेय का प्रारतसर्वस्य प्रभृति प्रारुत-व्याकरणों में इस भाषा के लक्षण और उदाहरू जाते हैं चंड-भिन्न सभी प्राहृत वैयाकरणों ने महाराष्ट्र) का मुख्य रूप से विवरण दिया है और मागची अभृति भाषाओं के महाराष्ट्रों के साथ जो भेद हैं वे हो बनलाये हैं।

संस्थत के अलंकार-शास्त्रों में भी भिन्न भिन्न पाष्ट्रत भाषाओं का उन्होंस मिस्ता है। <sup>मह</sup> नाटर शास्त्र में 'दाक्षिणात्या' भाषा का निर्देश है, किन्तु इसके विशेष सक्षण नहीं दिये गये हैं। यह महाराष्ट्री भाषा ही हो सकती है, क्योंकि भएन ने महाराष्ट्री का अलग उल्लेख नहीं किया परन्तु मार्कण्डेय के प्रायतसर्वस्व में उद्देशन प्रायतचन्द्रिका के + वसन में और प्रायतसर्वस के मार्कण्डेय के § वचन में महाराष्ट्री और दाक्षिणात्या का मिल्न क्रिन्त भाषा के रूप में उत्लेख

गया है। दण्डी के काव्यादर्श के

' महाराष्ट्राभयो भाषो प्रकृष्टं प्राकृतं विदः ।

सागरः स्विस्तानां संदर्भशदि यन्त्रयम् ॥" (१, ३४)।

इस स्टोक में महाराष्ट्री मापा का और उसकी उत्हायता का स्पन्ट उल्लेख हैं। दण्डी के में महाराष्ट्री प्राप्त का इतना उटकर्ष हुआ था कि इसके परवर्ती अनेक प्रत्यकारों ने के हो भये में उस प्रास्त शब्द का प्रयोग किया है जो सामात्यतः सर्व प्रादेशिक भाषाओं की है। स्दूर का काव्यालंकार, वाग्मरालंकार, पाइयलच्छीनाममाला, हेमचन्द्र का प्राहत-व्या<sup>हरण</sup> प्रन्थों में महाराष्ट्रों के हो अर्थ में प्राष्ट्रत शब्द व्यवहत हुआ है। अलंकार-शास्त्र-भिष्न और देर्शनाममाला इन कोय-प्रन्थों में भी महाराष्ट्री के उदाहरण हैं।

को. होनेंखि के मन में महाराष्ट्रा भाषा महाराष्ट्र देश में उत्पन्न नहीं हुई है। वे मानते है महाराष्ट्रों का कर्ष 'विशाल राष्ट्र की भावा' है और राजपूराना अभृति रसी विशाल राष्ट्र के अन्तर्गत हैं, इसोसे 'महाराष्ट्री' मुख्य शास्त्र तत्पविन्धाः ।

गई है। किना देण्डा ने इस आया को महाराष्ट्र देश की ही आया कही है। सर

<sup>• &</sup>quot;देप महाराष्ट्रीवर्" (माइत्यमहास १२, ३२)।

<sup>+ &</sup>quot;महाराष्ट्री तपावन्ती शीरमेन्यर्थमागर्था । बाह्रोकी मागर्थी प्राच्येत्यरी वा दाविष्णात्यया ॥" (प्राव्हर 💯

र्वे देखी प्राहतवर्षेत्र, इन्ड २ ग्रीर १०४।

हाराष्ट्रो प्राप्तन से ही आधुनिक मराठी भाषा उत्पन्न हुई है। इससे महाराष्ट्री प्राप्तन का उत्पत्ति-स्थान हाराष्ट्र देश ही है यह बात निःसन्देह कही जा सकती है।

आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ब्याकरण में महाराष्ट्रां को हो 'प्राकृत' नाम दिया है और इसकी प्रकृति संस्कृत कहां है। इसी तरह चण्ड, स्टक्सोधर, मार्कण्डेय आदि वैदाफरणों ने प्रकृति। साधारण रूप से सभी प्राकृत भाषाओं का मूल (प्रकृति) संस्कृत चताया है। केन्तु हम यह पहले हो अच्छो तरह प्रमाणित कर आर्थे हैं कि कोई भो प्राकृत भाषा संस्कृत से उत्पन्न नहीं हुई हैं, बल्कि वैदिक काल में भिन्न भिन्न प्रदेशों में प्रचलित आर्थों को कथ्य भाषाओं से ही सभी ग्राह्त भाषाओं को उद्यक्ति हुई हैं, सुतरां महाराष्ट्रः भाषा को उद्यक्ति प्राचीन काल के महाराष्ट्रः निवासी आर्थों को कथ्य भाषा से हुई हैं।

कीन समय आर्यों ने महाराष्ट्र में सर्व-प्रथम निवास किया था, इस वात का निर्णय करना कठिन है, परन्तु अशोक के पहले प्रास्त भाषा महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय समय महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय समय महाराष्ट्र देश में प्रचलित थी, इस विषय समय कार्याय और नाटकाय महाराष्ट्रों भाषा उत्पन्न हुई है। प्रास्त्रकाश का कर्ता यररिच यदि वृत्तिकार कार्यायन से अभिन्न च्यक्ति हो तो यह स्यंकार करना होगा कि महाराष्ट्रों ने अन्ततः खिरस-पूर्व दो सी वर्ष के पहले हों साहित्य में स्थान पाया था। लेकिन महाराष्ट्रों भाषा के तद्व शब्दों में व्यक्तन वर्णों के लोप की यहलता देखने से यह विश्वास नहीं होता कि यह मापा उत्तरी प्राचीत है। यररिच का व्याकरण संभवतः खिरस- के याद हो रचा गया है। जैन अर्थमागर्था और जैन महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों यादल के प्रभाव का इनने पहले उल्लेख किया है। महाराष्ट्रों भाषा में रिचिन जो सब साहित्य इस समय पाया जाना है उसमें खिल के याद की महाराष्ट्रों के हो हिर्गुन देखे जाते हैं। प्राचीन महाराष्ट्रों का कोई साहित्य वर्ण कहीं है। प्राचीन महाराष्ट्रों का कोई साहित्य नहीं है। प्रचीन के के कुछ निर्शुन वर्ण के ब्राहरण में मिलने हैं। जैन अर्थमागर्था और जैन महाराष्ट्रों में प्राचीन महाराष्ट्रों का कोई साहित्य की महाराष्ट्रों से याद की महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों में प्रचीन महाराष्ट्रों का वर्ण के अप्रकार में प्रचीन महाराष्ट्रों का वर्ण के उपलब्ध नहीं है। प्रचीन महाराष्ट्रों से याद की महाराष्ट्रों में सिलने हैं। जैन अर्थमागर्था और जैन महाराष्ट्रों में प्रचीन महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों में प्रचीन महाराष्ट्रों से साहराष्ट्रों में प्रचीन महाराष्ट्रों साल के सुछ निर्ह्शन वर्ण के स्वाप्त में महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों में से यह वर्ण महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों में साल के सुछ निर्ह्ण के स्वाप्त महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों में महाराष्ट्रों में साल के सुछ वर्ण के साल के सुछ से सिलने के सुछ साल के सुछ से सिलने हैं। से स्वाप्त सिलने सिलने सिलने के सुछ सिलने के सुछ सिलने हैं। सिलने हैं। से स्वप्त सिलने सिलने सिलने सिलने सिलने के सुछ सिलने सि

संस्कृत भाषा के साथ महाराष्ट्रा भाषा के वे मेड नीचे दिये जाते हैं जो महाराष्ट्रा और संस्कृत के साथ अन्य प्राष्ट्रत भाषाओं के साइस्य और पार्यक्य को तुलना के छिए भा अधिक उपयुक्त हैं।

- १७। ह का न्ह होना है, यथा—प्रहाद=पन्हाम, बहार=कन्हार।
- र्टा व ना द कुन के जना निकार निकार है। के से निकार के किसी है। के से निकार के किसी है। के से निकार के किसी के नड, पःतर - हत्पञ्च, खद्ग ≃समा, उत्सत्र = उप्पत्न, पुद्रर=प्रमार, मुप्त=मुच, निश्चन ≈िष्कर, नै थिए इस्स्वित ≂ समिश्रा
- संयान में परवर्ती म, न और व का लोप होना है,यथा—स्मर=धर, खब=खमा, प्राथ=ग्रह। सर्याम में पूर्वपतीं और परवर्ती सभी ल, व और र का लोप होता है, यथा—उल्हा=उन्हा, ति
- विरस्ता, शब्दे = सद्द, पत्रव=परक, अर्क=अन्तक, चक=चरक। २१। मंयुक् प्रश्नां के स्थान में जो जो आदेश ऊपर कहा है उसका और संयुक्त व्यक्तन के हो प्र जो जो व्यञ्जन याकी रहता है उसका, यदि यह शब्द की आदि में न हो तो, द्वित्र त्रेमं- गत्मा = स्वना, मत्र=मन्त्र, सुक = सुत्त, उल्का = उक्का। परन्तु यह आहेत अस्त व्यन्तन यदि वर्ग का द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर हो तो द्वित्व न हो कर उसके पूर्व में अथवा शेव व्यञ्जन के धनन्तर-पूर्व व्यञ्जन का आगम होता है; यथा—खन्नव्य≔न्नस्तव, रू वच्छा, इप्ट=इट्ठ, मुख=मुद्र ।

#### विश्लेपण ।

१। है, में, ये के मध्य में और संयोग में परवर्ती ज के पूर्व में स्वर का आगम हो कर संयुक्त क का निश्लेषण किया जाता है, यथा-महर्त= धरह, धरिह, अवह, धादर्श=धावरित, रां-र विकाद = हिचिएत । व्यत्ययः।

- १। अनेक शब्दों में व्यव्जन के स्थान का व्यत्यय होता है, यथा—क्रेस् = क्रोर, क्षातन=1 महाराज्य = सरहर्ट, हरितान = हतिबार, खनुष्ठ = हतुम, सताट = खडात, सुरूप = मुन्द, सर्व = हन
- १० मनाम में कहीं वहीं हस्य स्वर के स्थान में शोर्ष और दीवें के स्थान में इस्य होता है। <sup>द</sup> भन्तर्शित = प्रन्तावर, पतिवर्ह = पहहर, यमुनातर = जंडगामह, नदीखोत: = गार्छोच ।
- म्बर पर रहते पर पूर्व स्वर का लोप होता है, जैसे-विद्शेश,=विद्शिश।
- १। संयुक्त व्यक्तन का पूर्व स्थर इस्य द्वाता है, जैसे-बास्य-बसस्य, मुनीन्त्र मुर्चिर, पूर्व-तरन्त्र = सांस्द्र, म्लेच्छ = मितिच्छ, नीजोल्यन = स्वीतुरुपन ।
  - सन्धि-नियेध ।
- रे। उद्दर्श (व्यञ्चन का लोग होने यर भनियन्द रहे हुए) स्वर की पूर्व स्वर के मार्व मित्र नहीं होता है, यथा-निमाहर - मिनासर, रत्रनीहर - रक्षणीहर। द। यक पद में स्वरंग को सन्धित नहीं होता है. जैसे-पाद -पाम, गति स्वह, नगर-स्वापर।
- इ। इ. ई. इ. और के की, अमनात स्वर पर रहते पर, सन्धि नहीं होती है, यथा—वन्धि हरि
- ४, ए और भा को परवर्तों स्वर के माथ मन्त्रि नहीं होतों है, यथा—गले भारती, बार्ताश्यमा दर्म।
- ५। आस्थात के स्वर को मन्त्रि नहीं होता है; जेसे—होह रह ।
- रे। अकागन पुलित शब्द के प्रश्नवन में या होता है, जस-निम्न निया, कुन: बब्ले।

पञ्जमी के एक्यचन में तो, भी, उ, हि और लोग होता है और ना-मिय अन्य प्रत्ययों के प्रसंग में अकार का आकार होता है जैसे—िवनत्=िवचनी, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ के बहुचचन का प्रत्यय तो, भी, उ और हि होता है, एवं तो से अन्य प्रत्यय में पूर्व के अ का आ होता है, हि के प्रसंग में ए भी होता है, यूया—विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ, विचाओ है प्रसंग में दिना और बहुचचन के प्रत्यय के स्थान में दिना और बहुचचन के प्रत्यय के स्थान में दिना और तुंचों इन स्वतत्य प्रदर्श का भी प्रयोग होता है, यथा—विचान्=विचा हिनो; विनेन्यः=विचा हिनों, विची तुंचों ।

पण्डी के प्रकारकार का प्रत्यय स्व होता है, यथा—विष्यस्त, मृत्यस्त, वरस्त । अस्मत् ग्राज्य के प्रथमा के प्रकारकार के रूप स्मि, अस्मि, अस्टि, हं, बहें और बहुवं होता है। अस्मत् ग्राज्य के प्रथमा के यहुवचन के रूप क्षत्य, बन्दे, भन्दो, मा. वर्ष और मे होता है। अस्मत् ग्राज्य के पण्डों का यहुवचन हो. यो, मत्म, अन्य, अन्दे, अन्दे, प्रन्दो, अस्वाय, मनाय, महाय और मत्माय हो।

युष्पत् शब्द के पष्टों का पक्ष्यवत तर, तु. तु. तुन्दं, तर, तुरं, तुन, तुन, तुने, तुनो, तुनार, दि, वं. १, ए, तुम्म, तुनर, तुनन, उम्म, तुनर, उन्म और उप्द होता है।

लिङ्ग-व्यत्यय ।

संस्कृत में जो शब्द देवल पुंलित है, उनमें से कांपक महाराष्ट्रों में स्नोहित और नपुंसकरित मो है, क्या—वशः=वरहो, परहा, एपाः=एपा, एपादं देवाः=देवा, देवापा। अनेक जाह स्नोहित के स्थान में पुंलित होना है, यथा—रात्=करमा, प्राहृ=वादवो, विवृता= विन्हुपा। संस्कृत के अनेक क्टोबर्टिंग शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्रों में पुंलित और खोटिंग में मो होता है, यथा—य्या=वरो, वल=वन्ना, प्रति=प्रकृते, हटन=विशे, वीर्य=चेतिसा।

#### आस्यात् ।

ति और ते प्रत्ययों के व का लोप होता हैं, जैसे—हति=हतर, इटट, स्वदं=स्तर, सह ।
परस्तैयह और आस्त्रियह का विभाग नहीं है, महाराष्ट्रों में सभी धातु उभयपदों को तरह है।
भूनकाल के हस्त्वन, अध्यतन और परोक्ष विभाग न होकर एक हो तरह के रूप होते हैं। और
भूनकाल में आस्यान को जगह द-प्रत्ययाल इतुन्त का हो प्रयोग अधिक होता है।
भविष्यत्-काल के भो संस्टल को तरह अस्त्वन और अधिष्यत् ऐसे दो विभाग नहीं है।
भविष्यत्-काल के प्रत्ययों के पहले हि होता है. यथा—हिन्यति=हिन्हिर, करिलाति=करिहर।
वर्तमान काल के, मविष्यत्काल के और विधि-स्तिग और आधार्थक प्रस्थयों के स्थान में व और
आ होता है, यथा—हत्त, हिन्दित, हत्त्व हत्त्व, हत्त्व।
भाव और क्रम में हैं अऔर हत्र प्रत्यय होते हैं, यथा—हत्त्व=हत्त्व, हत्त्वा।

#### इदन्त ∤

शोलायर्थक तृ-प्रत्यय के स्थान में दर होता है, यथा—गल्ल्≔गीतर, नननगीत्र =याँगर । त्वा-प्रत्यय के स्थान में दुर, क्र, त्य, दुक्राय और वा होता है, जैसे—गीत्त्या=गींदर्व चीटक्र, गीदक्रय, पीटक्राय, पीटका।

#### নৱিন ।

्ल-प्रत्यय के स्थान में च और चय होना ई, यथा—देवल≔देवच, देवचय ।

#### (१०) अपभ्रंश।

महर्षि पतन्त्रति ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि "भूयांबाऽपरवराद सल्पीयांब: राज्याः। एरे हि शब्दस्य बहुनोऽपन्न शाः, तत्रथा—गीरित्यस्य शब्दस्य गाती, गोग्पी, गोहा, 'क्यान' मां मान्य का तिका श्रेत्वेकादपेऽस्थ सा." अर्थात् अपराज्य बहुत और शस्त्र (सुद्ध) धीर सामान्य कीर विदेश क्योंकि एक एक शब्द के बहुत अपने श है, जैसे 'गी:' इस शब्द के गावी, प wâ. गोता गोपोतिहरू इत्यादि अपनेश हैं। यहाँ पर 'अपनेश' शब्द अपने मर्थ में ही ब्याइत है और अपराध्य का अर्थ मो 'संस्थत-व्याकरण से असिद शब्द' है. यह सर्थ उक्त उराहरणों में 'गार्ज' और 'गोणां' ये दो शब्दों का प्रयोग प्राचीन अ जैन-सूच-प्रन्थों में पाया जन और । चंद्र तथा । आचार्य हेमचन्द्र आदि प्राष्ट्रत-वैयाकरणों ने भी ये दो शब्द अपने अपने ह रपाकरणों में लक्षण-हारा सिद्ध किये हैं। क्णडो ने अपने काव्यादर्श में पहले प्राप्टत और अपन

ारम अरम निर्देश करते हुए काव्य में ध्यवहत आभीर-प्रभृति की भाषा को अवस्र श कही है याद में यह हित्या है कि 'शास्त्र में संस्कृत-मित्र सभी भाषार्थे अपनेश कही गई हैं' §। यहाँ पर हर्ष शास्त्र-शाल् का प्रयोग महाभाष्य-प्रभृति व्याकरण के अर्थ में ही किया है। पतन्त्रिक-प्रभृति सस्य करणों के मत में संस्कृत-मिश्र सभी ब्राहत-भाषायें अपने श के अन्तर्गत हैं, यह ऊपर के उनके हैं स्पष्ट है। परन्तु प्राहत-वैयाकरणो के मत में अपग्रंश भाषा प्राहत का हो एक अवालर भेरे कारपार्तकार को दोका में निमसाधु ने लिया है कि "प्राइतमेशपम्या" (२.१२) अर्धात अपर शारों में, मारा में भादि की तरह पक प्रकार का प्राहत ही है। उक्त कमिक उत्तरेखों से यह स्पष्ट है पुत्रप्रजाति के समय में जिस अपनेश शब्द का 'सस्ट्रन-ज्याकरण-असिद ( कोई भा प्राप्टत )' रस स वर्ष में द्वरांग होता था उनने आगे जा कर कमशः 'बाइत का एक मेर' इस जिद्दोग अर्थ को प िया है। हमने भा यहाँ वह अवसंश शन्त का इस विशेष अर्थ में ही व्यवहार किया है।

अपने या भावा के निदर्शन विकासीयों, धर्माम्युदय आदि नाटक-प्रत्यों में, इरिवशपूराण, पड़र्स ( स्वयंभवेत्रहत ), भरितयत्तहरा, संजमनंत्ररो, महापुराषा, यशोशरचरित, नार्ड

चरित, क्याक्रोम, पार्श्वपुराया, मुदर्शनचरित, क्रवनुचरित, अवतिहम्रयास्तेत, वि वर्षेद्राः, भगापमारचरित्रः, मुवाननाइचरित्रः, दुमारपात्रचरितः, प्रमारपात्रमतियोषः, अवदेशवरित्राणी प्रभृति व क्रमों में, प्राहतप्रकृष, निर्देशकद्वास्त्य (अष्टम अध्याय), सन्दिनसार, यहभाषाचित्रसा, प्राहत क्रीर: व्याप्तरणों में और प्राइतिहान-नामक दृख्य प्रन्थ में पाये जाते हैं।

डो. होनेंडि के मन में जिम तरह आये छागों को कथ्य भाषायें अनार्थ छोगों के भए। से उन्हें होने के कारण जिस विहन रूप को धारण कर पार्था थीं वह पैशावी भार ब्रह्मीत भीर समय । और यह कोई भी प्रादेशिक माया नहीं है, उस नगह आयीं को क्या में नारत के भारत नियामा धनार्थ होगों को निम्न निम्न मायाओं के प्रमाय से जिन क्रुपानरों की हुई थी वे ही निख निख अपने से नापाये है और ये महाराष्ट्री की अपेक्षा अधिक प्राचान है। हो रि

<sup>• &</sup>quot;ल'रीयमधी समझी", "नीव स्थित" ( प्राचा २, ४, ५ )।

<sup>&</sup>quot;पत्नवाशको" ((स्व १, २,-पन २६))।

<sup>&</sup>quot;। य य कालत ( व्यवस्थान, ३०४)।

<sup>🕈 &</sup>quot;नार्मना" (महत्वचय २, १६)। 😊 "गायादव." (६० मा० २, १७४)।

र् क्यानगणकरण कालेक्सल्या इति स्मृताः।

याचे र स्मृतादन्यराभूगतर्गरतम् (१, ३१)।

है इस मन का सर व्रियर्सन-प्रमृति आयुनिक भाषानस्वर स्थोकार नहीं करने हैं। सर व्रियर्सन के मत में मिल्न मिल्न प्राकृत भाषायें साहित्य और व्याकरण में नियन्तित होकर जन-साधारण में अप्रचलित होते के कारण जिन नृतन कथ्य भाषाओं की उत्तित्ति हुई थी ये ही अप्रमृत्ति हैं। ये अप्रमृता-भाषायें बिस्तीय पत्त्वम शताब्दी के बहुत काल पूर्व से ही कथ्य भाषाओं के रूप में व्यवहृत होती थीं, क्योंकि चण्ड के प्राइत-व्याकरण में और कालिशास की विक्रमोर्चर्यों में इतके निर्श्वन पाये जाने के कारण यह निश्चित है कि बिस्तीय पत्र्यम शताब्दी के पहले से ही ये साहित्य में स्थान पाने लगी थीं। ये अप्रमृत्ति भाषायें प्रायः दशम शताब्दी पर्यन्त साहित्य की भाषायें थीं। इसके यद किर जन-साधारण में अप्रचलित होने से जिन नृतन कथ्य भाषाओं को उत्यत्ति हुई वे हा हिन्दी, यंगला, गृजरानी वर्गरेर आयुनिक आर्य कथ्य भाषायें हैं। इनका उत्यत्ति-समय विस्त्त की नयबीं या इर्ग्यों शताब्दी हैं। सुतर्ग, अपर्म्नश-भाषायें विस्त्त की पत्र्यम शताब्दी के पूर्व में ले कर नवर्यी या इर्ग्यों शताब्दी प्रयंत्त साहित्य की भाषाओं के रूप में इचलित थीं। इन अपर्युत-भाषाओं की प्रवृत्ति वे विभिन्न प्राकृत-भाषायें हैं जो भागत के विभिन्न प्रदेशों में इन अपर्युत्ती की उत्यत्ति के पूर्वकाल में इचलित थीं।

मार्कण्डेय ने अपने प्राष्ट्रतसर्थम्य में प्राष्ट्रतयिन्द्रका से सनार्थन अपने यो के जो लक्षण और उदाहरण उद्घुत किये हैं à दे देनने अपर्यापन और अस्मष्ट है कि खुद मार्क्डेय ने भी इनकी स्टूक्त कह कर नगण्य प्रनाय है और उनका पृथ्म एक्स कर नगण्य प्रनाय सकते हैं है, क्योंकि जय यह लिख है कि जिन भाषाओं का उत्पत्ति-स्थान भिन्न प्रत्य है और जिनकी प्रमुख में मिन्न मिन्न प्रदेश की मिन्न भिन्न प्राप्ट ने भाषायों है नव ये अपने शामार्थ में भिन्न मिन्न हों हो सबती है और उन सब का समार्थेय एक दूसरे में नहीं विधा जा सकता। यान्त्रय में यान यह है कि ये सभी अपने शामित मिन्न होंने पर भी साहित्य में नियंज न होने के कारण उन सब के निरंद न ही उपलब्ध नहीं हा सकते थे। इसिस मार्टिन पर्दिक समार्थ में नियंज न होने के कारण उन सब के निरंद न ही उपलब्ध नहीं हा सकते थे। इसिस मार्टिन पर्दिक समार्थ के स्वाप्ट कारण हो कर पाये हैं और न नी उद्देश हो अधिक है सकते हैं। वही कारण है कि मार्कण्डेय ने भी इन मेर्से को सुक्त करका और उद्देश पर्दा है। जिन अपने स्वाप्ट अपने के साहित्य-निरंद होने से निर्दात परिवार्य के साहित्य-निरंद होने से निर्दात परिवार्य के नाहित्य-निरंद होने से अपने होने के नाहित्य-निरंद होने से निरंद ने परिवार्य के नाहित्य-निरंद होने से निरंद होने परिवार्य के नाहित्य-निरंद होने से अपने परिवार्य के नाहित्य-निरंद होने से विरंद होने से विरंद होने से नाहित्य होने से सिरंद होने से नाहित्य होने से सिरंद होने से विरंद होने से नाहित्य सिरंद अपने सिरंद नाहित्य सिरंद होने से होने सिरंद होने सिरंद नाहित्य सिरंद नाहित्य होने सिरंद होने सिरंद नाहित्य सिरंद होने सिरंद नाहित्य सिरंद होने सिरंद नाहित्य सिरंद होने सिरंद होने सिरंद होने सिरंद होने सिरंद होने सिरंद नाहित्य सिरंद होने सिरंद होने

<sup>🗸</sup> बद्धीवरादित्यसम्पर्दश्चिमः, १३६०।

७ गण्डास्य देवसभागामार्थाणामार्थासम्पादम् तृष्टुमा भारतः । वाद्याद्वमा वाम्मार्थाः । द्वानायाः । वेश्माः । वेश्म

with a figure of the second of the second of the figure of the second of

富みなる もんとん しゅんきょう こうごう

हैमचन्द्र ने 'आओंश' इस सामान्य नाम से और मार्डण्डेय ने 'नागरापानंश' इस प्रिशेष नाम से हैं लक्षण और उदाहरण दिये हैं ये राजस्थानी-आभुंश या राजपूनाना नया गुजरान प्रदेश दे अन्ह से ही संबन्ध रागते हैं। बायप्रापनंत्र के नाम से मिन्धमीरा के भगनंत्रा के अधन और प्राप्त मार्फण्डेय में अपने व्याकरण में दिये हैं, और उपनागर-अपनंश का कोई लक्षण न रेकर बेयत गर्ल और प्रावद के मिथण को 'उपनागर अपने ते कहा है। इसके सिया सीरमेनी-अपने से के निर्मान मन्त्रे के अवसूत्रा में पांचे जाते हैं। अन्य अन्य बहेशों के अवता महाराष्ट्रा, अर्थनामधा, मागणे के पैशाची भाषाओं के जो अवभूता थे उनका कोई सादित्य उपराध्य न हाने से कोई निर्शन न की पाये जाते हैं।

मिन्त भिन्त अपभूषा भाषा का उत्पत्ति स्थात भी भारतपूर्व का जिन्त भिन्त परिश है। खारे और वारमट ने अपने अपने अस्ट्रार-प्रन्थ में यह बात संक्षेप में अधन मार्थ ह उत्पत्ति-स्थान ।

में इस तरह यही है.-"पञ्जेऽन भूरिभेदो देशविदेपादपभूगः" ( काञ्चानद्वार २, १२ ),

"बारम् शस्तु बच्हुद" वस्त्र हेतु भाषितम्" (बारमदानद्वार २, ३)।

विस्त को पञ्चम शताब्दा के पूर्व से लेकर दराम शताब्दा पर्यन्त भारत के जिन्न जिल प्रदेश <sup>में सर्व</sup> भाषाओं से हप में प्रचलित जिस जिस अपनुंश भाषा से भिन्न निन्न प्रेंग धार्थनिक पार्व कथ्य की जो जो आधुनिक आर्थ कप्प भाग (Modern Vernacular) उत्पन 🕻 भाषाओं की प्रकृति। है उसका विवरण यों है :--

महाराष्ट्री-अपभूषा से मराठी और कोंकणी भाषा।

भागधी-अवसूत्र का पूर्व शाला से बंगला, उद्भिया और आसामी भारत ।

मागयो-अपभंश की विहारी शाखा से मैधिली, मगदी और भीजप्रिया।

अर्थमागर्था-अपभूषा से पूर्वीय हिन्दी भाषायें अर्थात् अवर्धा, बचेला और छतांसगडी।

सीरसेनी-अपमुंश से बुन्देली, कनीजो, मजनाया, बाँगम, हिन्दी या उन् ये पाधात्य हिन्दी मागरी नागर-अपभूष से राजस्थानां, मालबां, मेवाडां, जयपुरां, मारवाडी तथा गुजरातां भागा

पालि से सिंहलो और मालदीयन । टाक्की अथवा दाक्की से लहण्डी या पश्चिमीय पंजावी।

दाक्को-अपभूषा ( सीरसैनो के प्रमाय-युक्त ) से पूर्वीय पंजार्था ।

बावड-अपम् श से सिन्धा भाषा।

पैशानी-अवर्भ श से कार्मोरी भाषा।

नागर-अवभृंश के प्रधान प्रधान रुक्षण वे हैं :--

#### वर्ण-परिवर्तन ।

१। भिन्न भिन्न स्परों के स्थान में भिन्न भिन्न स्वर होते हैं; यथा—इत्य≔कब, काब; वजन=े बीख; बाहु = बाह, बाहा, बाहु; १९-उ = बर्टि, बिर्टि, पुर्टि, तुण = तणा,तिणा, तृण; मुझ्त = पुर्कि, वुर्टि, लेला=जिर, जीर, लेर ।

खरों क मध्यवतीं अवंयुक्त क, त, न, य, प और प के स्थान में प्राय: क्रमश म, प, द, ध, व और होता है; यथा—विन्देदकर=विन्दोहगर, मुख=सुन, स्रोधत=क्षिद, राषथ=सन्थ, सफन=सम्ब

३। अनादि और अलयुक्त म के स्थान में वैकल्पिक सातुनासिक व हाता है, यथा—कमत=की

कमनः भूमर=वर्ष, ममर।

संयोग में परवर्तों र का विकल्प सं जीन होता हैं; यथा-दिन=दिन, दिन, चन्द्र=चन्द्र, चन्द्र। कहीं कहीं संयोग के पुस्तती व का विकल्प से र होता है, कैसे—आल=मास, वास, आक

महाराष्ट्री में जहाँ म्ह होना है वहाँ अपम्'रा में म्य और म्ह दोनों होते हैं, यथा—बीमा= गिन्दः श्लीप्म=विन्म, विन्द् ।

विभक्ति के प्रसङ्ग में हस्त स्वर का दोई और दोई का हस्य प्रायः होता है, यथा—ग्वामनः स्वा तङ्गाः=खग्गः, दृष्टिः=दिद्दिः, पुत्री=पुत्ति । साधारणतः सातों विभक्ति के जो प्रत्यय हैं ये नीचे दिये जाते हैं। लिंग-भेद में और शब्द-

ाँ अनेक विद्याप प्रत्यय भी हैं, जो विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिये गये हैं।

|                | पक्षयचन।          | स यहां नहीं दिये |
|----------------|-------------------|------------------|
| न्यमा          | उ, हो             | वहुवचन           |
| दिवीया         | "                 | ٥                |
| नृतीपा         | t <sup>*</sup>    | •                |
| <b>च्युयाँ</b> | व, हो, स्तु       | ট্টি             |
| पञ्चली         | ા <u>ધા,</u> ત્તુ | ₹, 0             |
| क्टों          | , Rg              |                  |
| चन्त्रमी       | तु, हो, न्तु      | , <u>F</u>       |
|                | ₹, हि             | રું, •<br>રિ     |
|                |                   | हि               |

# आस्यात-विमक्ति।

एकवचन । १ पु० बहुबचन । ÷ २ पुट Ê ŝ.

1

मध्यम पुरुष के एकववन में आवार्थ में द, उ और ए होने हैं, यथा-कुर = करि, हर, करे। मिष्यत्काल में प्रत्यय के पूर्व में न भागम होता है—यथा—मिष्यति = होतह ।

तव्य-प्रत्यय के स्थान में इएव्यरं, एवरं और एवा होता है, यथा—स्त्रंव्य=हरिएव्यरं, संत्यर, हत्वा। ता के स्थान में इ, इड, द्वि, क्षवि, धीन, धीनगु, धीव, धीवगु होने हैं, यथा—हत्वा≕दृदि, द्वित, न-प्रत्यय को जगह एवं, अस्प, अस्पई, अस्पई, श्रांम, श्रांमा, श्रांम, श्रांम, श्रांम, होते हैं, यथा—कर्नुम्=करेंच, त्या करवाह करवाह, कारण, कारण होता है, जैसे-कर्नु = इस्त्यम, मार्गयनृ = मास्त्यम ।

और वा के स्थान में जल होता है, यथा—देवत्व=देवनल, नहत्व=बहुनल ।

हम पहरते यह यह भावे हैं कि विश्वित और अधिक संस्टा के शानी के मात्र तुन्त्र सं सप्तश्रेषी का मिल प्रपार्क्त जिल ब्राह्त भागा में वर्ण-सोग मधूनि परिणान जिलता अधिक उन्हें से सप्तश्रेषी का मिल प्रपार्क्त जिलता हो पुरानी काल में उत्पन्न माना जाना साहिए। स्व निम्न के मु

म गठन। हम देगते हैं कि महाराज्या माहत में स्थानकों का लोग सार्थिक रेने दससे वह जायावय माहत-भागानों के गंधे ज्यान हुई है, येवा जातान है। व्यन्त में उक्त कर करायावय में उन्ते में भागा है, क्याहिक किया जाता है। व्यन्त में उक्त तवस का व्यव्याव देवने में भागा है, क्याहिक किया जाता है को प्रशासन के बाद हो उत्यान हुई है तमाणि महाराज्या है जो प्रशासन केना होगा की है, व्यक्त अवेशा अधिक नहीं, पर्किक वम हो पर्क-लोग पास्त जाता है और मू स्थर तथा संपृत्त किया असंप्रत नहीं कि वर्ण-गोप का नित ने स्थाप विवाद के अपने प्रत सीमा को पूर्व कर उससी (महाराज्यों को) भीक द्वीत में पर्क विवाद के स्थाप के स्याप के स्थाप के स्

#### प्राकृत पर संस्कृत का प्रभाव।

जैन और बौदों ने संस्कृत भाग का परित्याम कर उस समय को करन भाग में पर्मेशिव व वद करने की प्रथा प्रचलित की थी। इससे जो दो नयो साहित्य-भागाओं का जन्म तुमा था, वे डेर अर्थमामधी और बौद पर्मे प्रस्थ की वालि भागा है। परन्तु वे हो साहित्य-भागायें और <sup>भन्नान</sup>

पाया था, तो भो यह स्वीकार करना हो होगा कि ये सब बाध्य परवर्ती काल का प्रार्टन में जो अपरिवर्तित हर में व्यवहृत होते थे वह संस्कृत-साहित्य का हो प्रभाव था।

इसके अतिरिक्त, लंस्ट्रत के ही प्रभाग से बोर्डों में यह प्रभाग प्रयत्न दूरे थी। गापा-भागा बोर्डो के महावैकुन्यसूत्र-नामक कतियय सत्र प्रस्य है। स्रीटिनरिस्तर

पाय-भाषा पुण्डरीक, प्राप्त संस्कृत के हैं हो, अनेक प्रा अपन् तो संस्कृत के हैं हो, अनेक प्रा अपन्तप किये गये हैं। पाआरच चित्रांतों ने इस आपा को 'नाधा' नाम दिया है। पण्नु यहां कहना आयरफ है कि इसका यह 'पाधा' नाम असपन हैं, क्योंकि यह संस्कृत-मिर्धान <sup>प्रा</sup> प्रयोग उनत क्रमों के केवल पपायों में हो नहीं, येकिक पद्यांत्रों में भी देखा जाता है। इससे ! को आपा को 'पाधा' न कह कर 'पाइन-मिश्च संस्कृत' या 'संस्कृत-मिश्च प्राहृत' अध्या संस्कृत भाषा' हो बहुता उन्ति है।

डो. वर्षक और डो. राजेन्द्रलाल मित्र का मत है कि 'संस्ट्रत-भाषा कमशः परिपर्तित होती! गाथा-माषा के रूप में और याद में पालि-भाषा के अकार में परिणत हुई है। इस तरह गाथा-भा<sup>रा</sup> और पालि को मध्यवर्ती होने के कारण स्व दानों के (संस्ट्रत और पालि के) लक्षणों से अर्म

यह सिद्धान्त सर्वया मान्त है, क्योंकि हम यह पहले ही अच्छो तरह प्रमाणित कर चुके हैं कि संस्ट्रत-क्रमतः परिवर्तित होकर पाकि-भाषा में परिणत नहीं हुई है, किन्तु पाकि-भाषा वैदिक-युग की प्रावृत्तिक भाषा से ही उत्पन्न हुई है। ब्रार, गाधा-भाषा पालि-भाषा के पहले प्रचलित न थी, क्य गाथा-माया के समस्त प्रत्यों का रचना-काल खिस्त-पूर्व हो सो वर्षों से लेकर निस्त की नृतीय सन पर्यन्त का है, इससे गाया-भाषा बहुत तो पालि-भाषा की समकालोन हो सकतो है, न कि पालि-भाषा ह्यांबस्या । यह भाषा संस्टत के प्रभाष को कायम रख कर विभिन्न प्राटन-भाषाओं के मिश्रण से य ह इसमें संदेह नहीं है। यहां कारण है कि इसके शब्दों को प्रस्तुत कोप में स्थान नहीं दिया गया है। गाया-भाषा का थोड़ा भम्ना छलिनविस्तर से यहाँ उद्धभृत किया जाता है :—

"क्षप्रं वं विभवं शरदभूनिनं, नदरद्वसमा ज्ञाने जन्मि ज्युति : गिरिनयतमं बयुर्गायवयं, प्रवतासु वर्गे यथ विष्,ु नमें ॥ १ ॥" "उद्कचन्द्रवना इमि कामगुषाः, प्रतिबिन्न इश गिरियोप पथा । प्रतिमावतमा नटरद्भवमास्त्रय स्वप्नवमा विदिवाप्त्रमे: ॥ १ ॥" ( प्रन्ट २०४, २०६ ) :

वुद्देव और उसके सारिय को आपस में वातवात :--

"एपी हि देव पुरुषी जस्माभिन्तः, चौरोन्त्रियः नुदुःखितो वतनीपहीनः। बन्दुजनेन परिनृत झनायनृतः, कार्यातमर्थ अपविद्ध बनेव दार ॥ कुतवर्म एव अपनस्य हि त्वं मयाहि, अयवापि स्वजगतोऽस्य इयं स्वस्था। ग्रांम भयाहि बचनं वयस्तमेवत् , श्रुत्वा तथायमिह योनि संचिन्तिद्वये ॥ नैवस्य देव कृतधर्म न राष्ट्रधर्मः, सर्वे बगस्य वर पीवन धर्मसावि । विन्याचे मातृत्वतृत्रान्धवज्ञातिवंघा, वस्या अनुकं नहि अन्यगतिवनस्य ॥ थिक सारमें भ्रमुपवातजनस्य मुद्धिर्देश यीवनेन मदमस जरां न पर्या। आवतप्रीह रथं पुनरहं प्रवेच्ये, कि नय क्रीडर्पतिनिर्वरना श्रितस्य ॥"

# संस्कृत पर प्राकृत का प्रभाव।

पहले जो यह कहा जा चुका है कि वैदिक काल के मध्यदेश प्रचलित प्राहन से ही वैदिक संस्कृत त्पन्न हुआ है और वह साहित्य और व्याकरण के द्वारा कमरा: मार्जिन और नियन्त्रित होकर अन्त में लेकिक स्थित हैं परिष्यंत हुआ हैं। पर्व प्राकृत के अन्तर्गत समस्त तत्सम ग्राड्ट संस्कृत से नहीं, परन्तु प्रथम स्ट्रत म पार्चत हुआ हा एवं आहार के आवाच वास्ता पाट्या वार्ट्य वास्ता वास्ता अपन ए के प्राह्त से ही संस्ट्रत में और द्वितीय स्तर के प्राह्त में आये हैं; प्राह्त के अस्तान तहुत्र सहस् संस्कृत से प्राप्तत में ग्रहोत न होकर प्रथम स्तर के प्राप्तत से हो कमराः परिवर्तित होकर परवर्तो काल प्रदेशन प्रचारत में हुन के प्राप्त करें के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश में अपस्थितित ने ही रह गये हैं, इसा तरह प्राइत के अधिकांस देशों राज्य भी चैदिक काल के मध्यदेश-मित्र अन्यान्य त्र था पर पर विश्व के प्राप्त के प्राप्त के स्वार्थ के प्राप्त के र का जाव-ज्यानका का नाट क्यान पात है। रिह्मों ने ) मध्यदेश के प्राष्ट्रत से उत्पन्न यैदिक और ट्राक्तिक संस्कृत में कोई स्थान कहीं पाया है। पर से यह सहज हा सनमा जा सकता है कि माइन ही संस्कृत भाषा का मूल है। हर से यह सहय हा समका जा करता है कि माइन है। जाएन माना का मुण्ड । अब इस जगह हम यह बनाना बाहते हैं कि माइन से न केवल बैठिक और लॉक्क संस्टन मायायें हों हुई हैं. बहिक संस्टन ने मुन होकर साहित्य-माया में परिणत होने पर भी अपनी अंग-पृष्टि 

मंद्र (मंद्र), पुराव (पुराव ), नित्त (चातर्ज ), उच्छेक (उत्संक ), मधृति शब्द और लेकिक रेमिक वित्त (चातर्ज ), आयुत्त (भांग्लोपिक), युर (चुर), मोरपुर (भोंद्रर), धाप्पुर (द्वर्ण द्वर्ण पुरिका (चूरेका), क्ष्य्य (चूरेक), क्षर्य (चूरेका), क्ष्य (चूरेका), क्षय (चूरेका), क्ष्य (चूरेका), च्या (चूरेका), च्या (चूरेका), च्या (चूरेका), च्या (चू

#### प्राकृत-भाषात्रों का उत्कर्ष।

मोरं भो कथा भावा क्यों न हो, यह सर्वदा हो परिवर्तन शीछ होतो है। साहित्य और मार्का प्रमान नियम के प्रकास में जक्ष स्व स्वान हो। वस स्व हो में स्वान कर यह निर्माह नियम के प्रकास कर यह निर्माह मार्किय में भाग क्रमण कथा क्या से मिल्न हो जातो है और जन-साधारण में अम्मित्व होंगे, निर्माण में परिचन होतो है। साहित्य की हरकों भाग पक समय को कथ्य भाग से ही उत्पन होंगे। भीर यह उम्मेनभाग में परिचन होतो है। साहित्य की मार्च कर्माण्य से पर उम्मेनभाग में परिचन होता है। स्व तक्ष प्रमान से ही प्रतिक और हारिक मार्ग होता है। उत्पन होंगे। भीर यह परिचन होता है। स्व तक्ष पर मार्च की स्व कर्म अपने परिचन होंगे। में स्व मार्ग क्या भाग से ही प्रतिक और हारिक संस्कृत करना प्रति प्रमान मार्ग मार्ग में मार्ग प्राप्त जन-साधारण में दूर्वर हो जाते पर संस्कृत की जा मुन-साथ से परिचन होंगे भीर जिल्ल में मुझे को अपने प्रमान मार्ग साहित्य भागों के हा प्रयक्त होंने रुगो। अपने प्रति निर्माण के हा प्रति तक्ष हिन्त से प्रति मार्ग प्रति प्राप्त प्रति के साथ क्ष्म मार्ग के साथ क्ष्म मार्ग से साहित्य की मार्ग के हिन्त मार्ग के साथ क्ष्म मार्ग साहित्य की मार्ग में है कर में प्रति ही हों से साम्य करा मार्ग के साथ करा मार्ग साहित्य की मार्ग मार्ग साहित्य हों में साम्य से साहित्य हो में प्रति होंने प्रति होंने प्रति होंने प्रति होंने प्रति होंने होंने साथ क्ष्म मार्ग साहित्य की मार्ग में साहित्य की मार्ग से साहित्य की साम्य की साहित्य की साहित्य की साहित्य की साहित्य की साहित्य की साहित्य होंने से होंने से हांने प्रति होंने प्रति होंने से होंने साहित्य की साहित्य होंने से होंने होंने से होंने होंने से होंने से हो

हरादेर भारा का सर्व-वभम उद्देश होता है अर्थ-बहाय। हरादिल दिस भारा के द्वारा क्रिके की कप में और जिनके क्या प्रयास से अर्थ-बहाय हिया जाय वह उनका हो उद्दुष्ट भारा मानो जाते हैं। वर्ष कारयों के क्या देशहर हा आप का निक्कर पित्रके साचित होता है और किस सिन्त कार्य में किस कर्य भाराओं से क्यों नम साहित्व भाराओं को उत्तित होतो है। वेदिक संद्राय द्वारा, स्टूण हैर्स

व्यक्तित हास्य का दू वर्गाय हो इदे तव दन भवत का क्रम वागाओं से हा स्वाहार्ग है, सुवीक्तार रोग्य, साह और बातन दर्शत-क्रमयों का मदद कर संस्टन के अनाराद है, दुरीये, फ्रांट्यारॉपी, की जैर क्रम्म दर्शत-क्रमय-मध्यि मदामों हा बहेन कर भयेशाया, पार्टी और अनाम बाहन साहते सार्वि वागाओं के कर में व्यवहन होने रुमो। यदि दन सब नुका साहित्य-वागाओं से सम्हन को औरहा स्पीतनी

ं अधिक शक्ति, अन्य आयास से और सुन्न से उञ्चारण-योग्यता प्रमृति गुण न होते तो ये कर्म भी इत्न जैसी समृद्ध भाषा को साहित्य के सिंहासन से च्युत करने में समर्थ न होतों। काल-क्रम से ये ्टा चडा पट्टम नाम का चावरच क खबलाव स च्युव करन म समय न हाता। काल-क्रम स य १ माहन-साहित्य-भाषाय भो जब व्याकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अप्रचलित और जन-साधारण में ाव हा चला तब उस समय अचाला आदाराक अपन सामायाम न देनका हटाकर साहत्य-मायाम स्यान अपने अधिकार में किया। यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि साहित्य की प्राष्ट्रत-मायामा ्याप अपने प्राचनार मानाचा। प्रशापर प्रशास का प्रभवः एकतः हा का प्राहत्य का आहतः नापाआ अपना इत अपने रा-भाषाओं में यह कोत्सा गुण था जिससे ये अपने पहले की बाहत-साहित्य-्याओं को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकार में कर सर्की ? इसका उत्तर यह है कि कोई मी त्यां का पराच्य कर उनके त्यान का अपने आयकार में कर उका : रचका उच्चर यह है कि काई सा ति चरम सोमा में पहुँच जाने पर फिर यह गुण ही नहीं रहने पाता, यह दोप में पुरिणत हो जाता है। े बच्च पाला में पढ़ व जान पर कि पूर्व प्रथा है। गृहा पहा पाला, बह दाव में पारणत है। जाता है। इत की अपेक्षा प्राष्ट्रत-भाषाओं में यह उत्कर था कि दनमें संस्कृत के ककरा और कप्योच्चारणीय दुरा का अपन्ना आहराज्यात्रात्रा में बच करण के अपने प्रस्ता के कनता आहे केव्याव्यास्थाय युक्त और संयुक्त व्यञ्जन वर्णों के स्थान में सब कोमल और सुलोक्बारणीय वर्ण व्यवहृत होते थे । ध्यक भार रायुक्त अवस्थात वर्षा क रचात में यह गुण चौमा का अतिक्रम कर गया, यहाँनक हा रहा गुण का मा जामा का महाराज्याच्या म पुरु गुण जामा का आवस्तम कर गया, यहागक संस्ट्रत के अनेक व्यञ्जनों का एक्ट्रम् हो स्टोप कर उनके स्थान में स्वर-वर्णों की परम्परा-द्वारा चारका का जनक जनकाम जा प्रस्तुत हा राज्य कार जनक रचान म रवरचणा का प्रस्तुता हात ग्रह्म गृहित होते होते होते हैं हो अन्द्र गृहित होते होते । इससे इत अन्द्रों के उच्चारण सुस्त-साध्य होते के वहले अधिकतर कछ-त्व राष्ट्र भावत्र हात त्या १ वाच ११ राष्ट्रा क उच्चारण उक्तन्ताच्य हात क बदल आयकतर कट्ट-य हुए, क्योंकि यींच योच में ब्यञ्जन-यणीं से ब्यवहित न होकर केवल स्वर-परम्परा का उच्चारण क्ष्यं प्रकार होता है। इस तरह प्राहत-भाषा महाराष्ट्री-प्राहत में आकर जय इस सरम अवस्था में कार्यक्त हारा हा १२० घरक नाटवान्ता । वहरू ज्ञानाट्टा म आकर ज्ञाय २० घरम अवस्था म त हुई तवसे हो इसका पतन अनिवार्य हो उटा । इसको प्रतिक्रिया-स्वरूप अपमृद्ध-नापाओं में नूतन त हुई तबल हा रेपका प्राप्त आववात हा उठा। रेपका जावाकवार वृष्ट्र अपमू राज्यावाका म मृत्र त्वर्ण विद्या कर सुखोच्चारण-यायता करने की चेप्चा हुई। रेसका फूळ यह हुआ कि प्राईशिक तत्त्रण १४८। कर सुष्माञ्चारणन्यात्र्याः करणका चन्द्राः ३२। ३८१का कळ चहः हुनः ।क भादाराक तुन्मायार्वे साहित्यं को भाषाओं के रूप में उन्नीत हुई । आधुनिक मादिसिक आर्य-भाषाय भी माहत ानावाव चाहत्व का नावाचा क क्ष्य म उन्तात हुर । जासावक आदासक आदा-मायाव सा आकृतः कि उस दोष का पूर्व संशोधन करने के लिए नृतन संस्कृत राज्यों को प्रहण कर अपमुंशों के । के उस दाव का पूज सरावण करण के 1000 पूजन साम्द्रत राज्या का अहण कर अवस्था के को अपने अधिकार में करके नवीन साहित्य-मायाओं के रूप में परिणत हुई है। आधुनिक आयुं-का अपन आवकार में करक गमान जाहर क्यानां के के में पार्थात हुई है। आधुनिक आव-में पूर्व नतों प्राष्ट्रतों और अपनु सों की अपेसी उत्कर्ष यह है कि स्होंने सन्दों के स्वन्ध में प्राष्ट्रत और म प्रवचता बाह्रता बार वयपूर्वा का अवसा उत्तर पर राज रहान राष्ट्रा क सवस्व म बाह्रत बार को मिश्रित कर उम्रेय के गुणों का एक सुन्दर सामञ्जस्य किया है। इनके तरमव और देश्य बाह्रत को कोमलता और मधुरता है और तत्सम ग्रन्थों में संस्कृत को ओजस्विता। आधुनिक प्राष्ट्रत का कामलता आर मधुरता ह आर वत्त्वम राजा म तत्त्व्यत का आजालाता। आधानक गर्मे संस्कृत और प्राष्ट्रत होनों की अपेक्षा उत्कर्ष यह है कि ये संस्कृत और प्राष्ट्रनों के ावा म सर्वत बार बारता राजा का नवर्ता अर्थन वह साम व सर्वन आर बाउना क इ. हिंग, बचन और बिमक्तिओं के मेरों का बर्धन कर, उनके बदले मिल मिल स्वतन्त्र सन्हों है लिय, बबन आर विमाणका के मेरी की प्रकार कर कीर संस्कृत नेया प्राकृत के प्रकार करना हैया, बबन और विम्हिनओं के मेरी को प्रकाशित कर और संस्कृत नेया प्राकृतों के विमन्तित्वहुल हैं। वचन आर विस्तित्वा के सद्दा का निकासित कर है। इस तरह इन भाषाओं ने अन्य आराम से । परित्याम कर विस्तित्वप-र्शाल-भाषा में परिचात हुई है। इस तरह इन भाषाओं ने अन्य आराम से । पारत्याम कर म्वरंद्यक्षणत्याक्षः नामा न पार्चमा द्वरे ए । रक्ष नास्त्र का नामात्रा न अन्य आवास न अर्थ को अधिकतर स्वष्ट हर में प्रकाशित करने का मार्ग-प्रश्रीत किया है। उसत गुजों है अय का आवकतर स्वयम् कर म विकासक करण का मानविद्यात ।कवा है। उपत सुवा क माचुनिक आर्य-भाषाओं ने चेहिक, संस्कृत, प्राष्ट्रत और अपनंश इन सब साहित्य-मापाओं (अपना आध्यकार जनाया हूं । त्र को अपेक्षा प्राष्ट्रत-भाषाओं में जो उत्कर्ष-गुण-जपर यनाये हैं ये अनेक प्रार्थन

त्र का अपरा प्राष्ट्रतानामाना मुचा अस्तरमानुष्ट्राम अस्त प्रतात्र हु व अनेक प्राचन पहेंछे ही प्रदर्शित किये हैं। उनके प्रत्यों से, प्राकृत के उत्कर्ष के लेंबरच में, कुछ बचन रही "भ्रमिश्रं गडम-इव्यं पदित्रं क्षेत्रं च ने स्व भार्यात् ।

भागभा गाडभा भाग । बात्स्य तत्त-तत्त्वं कुणति, ते बहु स्य तत्वत्ते १६ (हान की गामान्त्रत्ते १,२)। हामस्य तस-तास अधाव, व हरू च तहन्यतः (१ ११० का पापावनस्या १,२)। जो लोग अध्नेत्रायम् प्राकृत-काव्य को न तो पहुना जानने हैं और न सुनना ज्ञानने हैं अधन

इतहाच्य प्रदेतु श्रातु च व न बार्तन्त । शास्त्य वस्त्राचना कुर्यन्ते, वे इसे न टक्कने ग्रा

o "उम्मिलवह सापयम् प्रय-च्यापाए सरम्य-यशाम् ।

संबद्धन महासम्बद्धित प्रश्नित प्रदासकी वहां ॥" (बारबीव्यान का गडकाई है! संबद्धन शब्दों का सावण्य प्राहन की छाया सी हा व्यक्त होता है; मंब्रहन-भाषा के उत्तरह न में भी प्राहन का प्रभाव ब्यक होता है।

र्गः "स्वामन्य-दहरां सनिवेश-शिवराखी वंब-रिद्धीकी ।

श्रविरक्षमिगामा श्रासुवया-वर्षाम् गार पत्रविम 1" (गउडनही ७२)।

सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर थात्र तक प्रचुर परिमाण में मृतन मृतन अर्थी का दर्शन और रचना वालो प्रवन्य-संपत्ति वर्ही भी है तो वह देवल प्राष्ट्रन में हा ।

🛊 "हरिन-विसेनी विश्वसारको य भउजारका म अच्छीख।

इह बहि-हुत्ती श्रंती-प्रहा व हियवस्य विष्युरह ॥" (गउडवही PV)।

प्राकृत-काव्य पदने के समय हदय के मातर और बाहर यक ऐसा अमृत पूर्व हुये होता है कि दोनों आर्थि एक हो साथ विकसित और सुद्रित होती हैं।

§ "परता शक्तम-र्गा पाउभ-यंघोवि होह सुउमारो।

पुरिव-महिसाच जेचिममिहत तेचिममिमाचं ॥? (राबदेसर की कर्यसम्बद्धं, स्व संस्कृत-भाषा कर्कत और साकृत माथा तुकुमार है। पुरुष और महिला में जितना अन्तर है। भाषाओं में भी उतना हो प्रमेह हैं॥

<sup>4</sup>िंगरः श्रन्था दिन्याः प्रकृतिमधुरः प्राकृतगिरः

नुमन्त्राज्यस्य राः सरसंदन्ते भूतवन्तन् ।" (राजदेवरः का नाजरामाण्यः १, ११) संस्टन-भाषा सुनने योग्य है. शहत भाषा समान-मधुर है, अपन्न'श-भाषा भव्य है और भाषा की रचना रस-पूर्ण है।

x "मत्रहर्य-हञ्चरस्तर्थ जेया न वाषाति मंद-जुदीया । सन्तारावि मुद्द-सोह तेसोमं पापवं रहव ॥

गुद्रत्य-देखि-रहियं सुप्तक्षिय-वन्नेहिं विरह्यं रन्ने ।

पायय-कन्ने क्षाप कस्क न दिवर्ष मुद्दावेद ! ॥ (महेश्वरद्दारि का पञ्चमीमाहातम्ब) सामान्य मनुष्य संस्कृत-काच्य के अर्थ को समक्ष नहीं पाते हैं। इसलिए यह प्रमथ उसी

भाषा में रचा जाता है जो सब लोगों को सुखनोध्य है। गुरार्थक देशी-आपों से रहित और सुललित वहीं में रचा हुआ सुन्दर धारत-राज्य किसी को सुखा नहीं करता !

"÷ उरभाउ सक्कय-कव्यं सक्कय-कव्यं च निस्मियं जेया ।

वस-इरं ब पश्चिमं तहबहतट्चया कुण्ह ॥"

( बजामस्मा(!) में बारम् शहान्यमयों को प्रस्ता० १५ठ वर्ष में उर्श्य

उन्मीजिति खावयम प्राहृतच्छायमा शस्कृतपदानाम् । शस्कृतभंस्कारोस्करीयेन प्राहृतस्वापि प्रभाव ।
 नमार्भदर्शनं गनिवेशशिशिस बन्धर्ययः । श्वविष्वमिद्रमानुकवन्यमिष्कु केवल प्राकृते ।

इरिविधेयो विकासको सुकुत्तीकारकभाक्ष्याः । इह वहिमेलोऽन्तमस्थ इदयस्य विस्तुर्रात ॥

🚓 देशवद्या विकासका सङ्कृताकारकभावयाः । इदं बाह्मुलाञ्ज्तमुलस्र द्वद्यस्य विस्पुरति ॥ 🖇 प्रयः संस्कृतकरः माकृतकरम्भन्तु भवति सङ्गारः । वृष्यमहिजयावविदिहान्तरं तावदनयोः ॥

× सस्त्रवदाल्यस्यार्थं पेन न जार्नान्व सन्दद्वयः । वर्षेवायरि मुनरोर्थं तैनेदं प्राकृतं स्ववस् ॥ गुरार्थदेगांवरित मुक्तविववर्षेवियितं रम्यम् । प्राकृतकान्यं क्षाके कस्य न दृदयं सुन्धति १ ॥

त्यना संस्कृतकाच्य संस्कृतकाच्य च निर्मित यन । वंशग्रहीमय प्रदोप्त नक्ष्तकतहत्वे करोति ॥

संस्कृत-काव्य को छोड़ों और जिसने संस्कृत-काव्य की रचना की है उसका भी नाम मत हो, क्योंकि ( (संस्कृत ) जहते हुए बास के घर की तरह 'वड तड तह' आयाज करता है— श्रुतिकट्ट हगता है।

"ॐ गृहप-कव्यक्ति रक्षे जो जापद तह व द्वेप-भव्यिएहिं। जपपत्म प वातिप-वीपातत्म तिर्चि न वचामी॥

व्यक्तिए महुरक्तरए दुवरै-वया-वन्त्रहे स-सिंगारे।

मंत्र वादय-कृष्ये को सन्कद्र सन्कर्प पढिउं ? ॥" ( जपसन्तम का बजाताग, रूछ है )

प्राकृत-भाषा को कविना में और विद्ग्य के यवनों में जो रस आता ही उससे, वासी और शीतल इ.को नरह, तुति नहीं होती है—मन कभी ऊपना नहीं है—उरकण्डा निरन्तर बनो हो रहती है।

जय सुन्दर, मधुर, शङ्कार-रस-यूर्ण और युजतिओं को प्रिय ऐसा प्राइत-काव्य मीनुद है नय स्टूत पढ़ने को कीन जाता है?

प्राप्तकाको रहा वो जावते तथा वा हिंदमायितैः । उद्दशस्य व वावितग्रीतकस्य तृत्वि न प्रवासः ॥
 प्रतित मनुसाहरके मुत्रतिज्ञवनत्रतमे स्टाह्मारे । स्ति प्राप्तकाको कः व्यव्यते नंस्कृते परितृतः । ॥

## इस कोप में स्वीकृत पद्धति।

- ११ प्रथम काले टाइने में कम ने प्राकृत बाब्द, उनके बाद नारे टाइने में उन प्राहत बाब्द के लिङ्ग आर्थ का नीदान निर्देश, उनके प्रधान काले केएक (अक्टि) में काले टाइने में प्राहत अब्द का संस्कृत प्रतिशब्द, उनके मनन्तर नारे टाइने में हिन्दी भागा में अप्र और तदनन्तर नारे टाइने में अफ्ट ने
- प्रमाचा (रेस्टेंब ) का उन्लेख किया गया है।

  २। गन्दों का कम मागरी वर्च-माजा के ब्रमुकार इंग तरह रखा गया है;—ब्र, ब्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ब्रो, ब्रॉ ब्रं, क, ख, ग खादि। इंग तरह धानुस्वार के स्थान को गयाना चंस्कृत-कीर्यों को तरह पर-वर्च्या ब्रानुमानिक व्यान्त्रन के स्थान में न कर ब्रान्तिम त्यर के बाद ब्रीर प्रथम व्यान्त्रन के पूर्व में हो करने का कारण यह है वि चंस्कृत की तरह प्राकृत में अन्याकरण को होंग्रे से मा ब्रानुस्वार के स्थान में ब्रानुस्वारिक का होगा कहीं भी ब्रानुबाने नहीं है ब्रीर प्राचीन हस्त-क्रितित एस्टाकों में प्राचः वर्षक ब्रानुस्वार का हो प्रभोग पाया जाता है।

बाइत शब्द का प्रयाग विकेष सर से आपी (अर्थनागधी ) और महाराष्ट्री भाषा के अर्थ में और सामान्य

- रूप में बार्य से ले बर बाजू रा-मापा वह के बार्य में बिया आता है। प्रस्तुत काप के 'प्राहत-राज्य-महायावें नान में प्राहत-राज्य सामान्य बार्य में ही रहीत है। दससे पहुँ। 'ए बार्य, महाराज्ये, श्रीतंनी, ब्रायोक-शिक्तातिर्वि देख, मानवी, वैशासी, सूर्विकारिशासी तथा बातमूं सामायां के राज्यों का संबह किया गया है। परस्तु प्रास्तितन्त बीर साहित्य की होंन्य से इन सब भाषाओं में बार्य बीर महाराज्ये का स्थान केंद्रा है। इससे इन दोनें के शब्द नहीं पूर्य रूप से तिथे गये हैं बीर श्रीर्टनी ब्राह्म मापाबों के प्रायः उन्हीं राज्यों का स्थान दिया गया है जो या तो प्राहत (बार्य बीर महाराज्यों) से विशेष भेद स्थान हैं ब्रथमा जिनका प्राहत रूप नहीं गया गया है, देसे 'क्वेय', 'सिश्च', 'संसददसब्ब', 'संसार्वाब्राहि' बरैरा। इस मेद की पहिचान के तिरा
  - प्राह्त से इतर भाषा के शब्दों ब्रीर ब्राल्वात-हरन्त के रूपों के ब्रागे साई टाइपों में कोष्ठ में उस उस भाषा का सिद्धन्त नाम-निर्देश कर दिया गया है, बैसे ⇔ ( शी )', '( मा )' इत्सादि । परन्तु मीरनेनी ब्राहि में भी जो शब्द या रूप प्राहृत के ही समान है वहाँ ये मेद-दर्शक विद्व नहीं दिये गये हैं। (क) ब्राण ब्रीर महाराज्यी से सीरतेनी ब्राहि मायाओं के जिन गब्दों में सामान्य (सर्व-शब्द)
    - साधारच्य ) भेद है उनको इस कांप में स्थान दे कर पुनराशित-द्वारा प्रत्य के कलेकर के विकेष बढ़ाना इसकिए उचित नहीं समझा गया है कि वह सामान्य भेद प्राकृत-भाषाओं के साधारच्य आन्याती ते भी भ्रजात नहीं है और वह उपोद्कात में भी उस उस भाषा वे सन्दय-प्रतक्ष में दिखा दिया गया है जिससे वह सहज ही स्थात में भा सकता है।
    - (स) प्रार्थ प्रीर महाराष्ट्री में भी परस्तर उल्लेखनीय मेद है। विस्त पर भी पहें। उनका मेदः
      निर्देश न करने का एक कारचा तो यह है कि इन दोनों में इंतर भाषाओं ने प्रांग्ता-कृत समानतः
      प्राधिक है: दूसरा, प्रकृति की प्रांग्ता प्रत्यमों में हो विदेश भेद है जो व्याकरणा से संदर्भ
      क्तता है, काप ने नहीं; तीनरा, जैन अन्यवारों ने महाराष्ट्री-वर्म्यों में भी प्रार्थ प्राप्त ने
      गर्न्यों का प्राप्तिकत रूप में प्राधिक व्यवहार कर उनकी महाराष्ट्री का रूप दे दिया है है।

देखी प्राकृतप्रकार, तृत ४, १४; १०; हेमचन्त्र-पाकृत-क्याकरण, तृत १,२४; भ्रीर प्राकृतवर्गस्य, तृत ४,२३ भ्रादि । प्राकृतवर्गस्य (एक १-३) भ्रादि में रान्ने भ्रादितक भ्रीत भी प्राप्ता, गाकारी भ्रादि भनेक उपनेद वनाये गर्ने हें

<sup>्</sup>रितन्द्रा समावेश वर्दे। मेरिनेनी स्नादि इन्हों तुन्य मेदी मे' वधास्थान हिया गया है। इ.इ.स.महिन्द्रा नामी का विवस्ता मंदित-तुन्ती में वितित्।

<sup>§</sup> इसीने डा. चिग्नू आदि पाश्चास्य विद्वानी ने आर्थ-निन्न हैन प्राहट-प्रनर्थों को भाषा की 'हैन महाराष्ट्री' नाम दिवा है। देखी डी. विगन् की प्रहटन्यारच्या और डी. टेक्टीसी की उपरेक्ष्माता की प्रस्तावना।

- भारत प्रत्यों में प्रकृति गाने भारत की तरह 'त' का प्रयास भी बहुत हो पाना जाता है, जैसे 'ब्रां (' म स्थास में 'मार्च,' 'मार्च '(' प्रतित)' को जगह 'मार्चीय' मार्च । ऐसे शब्दी की भी हते के प्रे प्रत्यास में क्षाई, मार्चीक जाव्यों की ही विशेष रूप से स्थान दिया गया है।
- है। अंतु इ अन्दों का उनके क्षिम हस्थान में क्षाता न ने कर मूल (हूँ भाग नालें) सन्द के भीवर हो उन । अने सन्द क्षातादि क्षम ने काले टाक्षों में दिये गये हूँ और उनके पूर्व (कर्ण किन्दी) का नि गया है। ऐसे सन्द का नेहान प्रतिस्वर भी काले टाक्षों में "चिद्ध है कर दिये गये हैं। विशेष हने पटाई को सुप्तमा के जिस्स नेशुक्त सहद उनके क्षितक स्थान में स्थान में स्वापित हैं के विशेष स्थान में स्वापित हैं की स्थान सहद ने अहै। ये दिये गये हैं, देवने को स्थान की गई हैं।
  - तथा रक्तत का प्राप्त भून शहर भ जहां व (द्यं गय है, देशन का सुनना का गई है। (क) इन सबुक गरदों में जहीं देशों "——" स जिस शहर को देशने का कहा गया है तो गहर को उसी भूत शहर के भीतर देखना चाहर न कि खत्य शहर के खनरेंदें।
  - भा भाषा (तर), मा, वा (तन्), चर, यर, वसन (तर), चम, तम (तम) मारि मुनन करें हैं नारण प्रत्या करा, वाले जरूरों में अरुपों को लोड कर के तम मूच सरद दी बहै। विसे सब है। वाले प्रत्या करा, वाले में हैं ने पर है। वाले के लें के तम के लें में हैं नाम करा में जिले में के हैं।
    - ान कर का मानिव प्राप्ति को विश्वपत्ता है यहाँ प्रत्यय-महित शब्द भी जिन्ने गये हैं। व्यादकों के भद्र रूप गांद शब्दों में कीर कदन्तों के रूप काने शब्दों में भाव के भीतर दिये गये हैं।
      - भा के नेव रूप गांद टाइया में भार कुदनता के रूप काल टाइया में भातू के मातर दिये गर्प र (क) सार तथा कर्न-कर्तार रूपों हा निर्देश भी धातू के मोतर 'कर्म--' से हो हिया गंगा है।
      - (६४) तुर हरन्त करण तथा आस्य आस्यात तथा क्षदस्त के तिराय रूप वक्षण अस्य । अस्ते श्रीतक स्वास में दिये गये है।
  - १) "उन स्पन्यायों म मन्द्रमायद दिया गया दे उनमें दश दूर्व गयादन की या देन की नृत्री की मुख्या की स्पन्य दूर दिया है। विश्व है। यादकी कि जानार्थ माध्याया भूती को दशें इस दिवस भूत वाले पर्व के उन्तर के कान्तर हो में स्वी करनी उत्पर्श भी दिवें यादे दें और भूत वाले, माय की दुर्व के '। रहार्थ के ) के सार दनमा दी गई है, भी देना द्वित्य होना भागित कर दें ।
    - (६) बी नित्न नित्न क्यों ने वा एक हो सम्ब के नित्न नित्न स्वानी से वा अन्तर्भ अप हा अन्तर्भ के बारेक अंदर्भ क्या वात वहीं बीट नित्रके मुद्र का वित्रद्ध नित्रके मुद्र का वित्रद्ध नित्रके मुद्र का वित्रद्ध नित्रके मुद्र का वित्रद्ध नित्रक क्या के वित्र का कि अपने का अपने का अपने का अपने का बीट के वित्र का कि अपने का वित्र का कि अपने का वित्र का वित्र
    - १९। ाह ( च्या है एक सार्यन्त विनेत मुक्तामा के सामसाधिन विनेत समी के पाठ विशेष के मार्य देन कर्य वे १११मा में १८११ हैं, कोच्यारियम् मिला (वाससाय २४ च्या हम्ह) सीर सीर्य

a familiar militar at de s. sice t

(भग २५ डी—पन ६२५); णिटिप्देस्त (भी. मा. का युवहताज १, २, ३, १२) और णिटिप्देस्त (भा. स. का युवहताज १, २, ३, १२); पविशित्त्य (भा. स. का प्रश्न्याकरण १, ५—पन ६१) और पवित्यारित्स (भाभपानवाजन्त्र का प्रशन्याकरण १, ५), सामकोट्ट (समगायाज्ञ-पून, पन १५३) और सामिकट (प्रचननगरोदार, इतर ७) प्रश्नुत ।

रहा विस्तृत को तरह प्राहृत में भी कम ने कम गन्द के क्रांदि के 'व' तथा 'व' के विषय में गहरा मत-भेद है।
एक ही गन्द कही पकारादि पाया जाता है तो कही बकारादा। जैने भगवतीन्त्र में 'वित्य' है तो विपाद्धधुत
में 'वित्य' हवा है। इसने ऐसे गन्दों का दोनों स्थानों में न देकर जो 'व' या 'व' उचित जान पड़ा है
इती एक स्थत में वह गन्द दिया गया है और उभव प्रकार के शन्दों के नेस्टेंत भी वहाँ ही दिये गये हैं।
हाँ, जहाँ दोनों क्रांबर्ध के क्रस्तित्व का स्थाप्ट स्था से उन्लोख पाया गया है वहाँ दोनों स्थानों में वह गन्द
दिया गया है, जैने 'वष्काउस्ट' और 'वष्काउस्ट' के क्रांदि।

१२। निद्वादि-बोधक संदित गन्द प्राकृत गन्द से ही मंदन्य रखते हैं, मंस्कृत-प्रतिशब्द से नहीं।

- (क) वहाँ घर्य-नेद में किन्न चादि का भी नेद है वहाँ उन घर्य के पूर्व में ही मिल्म किन्न चादि का स्वक शब्द ने दिया गया है। वहाँ ऐसा मिल्म शब्द नहीं दिया है वहाँ उनके दूवें के घर्य या घर्यों के नगत ही जिन्न चादि समसना चाहिए।
- (स) प्राप्त में निद्ध-विधि प्यूव ही अनियमित है। प्राप्तत क वैयाकरणों ने भी कुछ अति निवन्त परन्तु ने व्यापक मुनी के द्वारा इन यात का स्थप उन्होंन किया है। प्राप्तीन प्रन्मों में एक ही जब्द का विश्व विश्व में प्रयोग वहाँ तक हमें रहिगोचर हुआ है, उस उस किय निद्ध में प्रयोग वहाँ तक हमें रहिगोचर हुआ है, उस उस किय निद्ध में प्रयोग वहाँ कि दर्ग है। वहाँ लिख में विद्रोग विश्वच्याता पार्व गई है वहाँ उस प्रन्म का अवतरण भी दे दिया गया है।
  - (ग) जहाँ खो-निज्ञ का विदेष रूप पाया गया दे बहाँ वद अर्थ के बाद 'श्ली—' निर्देश कर के रेस्टेंग के बाथ दिया गया है।
- (ध) प्राप्तुत में अनेक प्रत्यों में अध्यय के बाद विमान्ति का भी प्रयोग पाया जाता है। इनते ऐसं स्थानों में अध्यय-त्यक 'अ' के बाद प्रायः तिद्व-बोधक शब्द भी दिया गया है; जैसे 'यला' के बाद 'अ- खों'=( अध्यत तथा खोंजिज)।
- १३ । देख प्रवर्धी के संस्कृत-प्रतिशब्द के स्थान में केवल देख्य का मिल्लित सर 'दे' ही काले टाइपीं में कोट्ट में दिया गया है।
  - (क) वा धातु वास्तव में देख होने पर भी प्राष्ट्रत के प्रिवेद प्रविद्ध प्राव्य कर स्थान में मस्कृत धातु के आदेश कह कर ताप्रव बतानांव गर्व हैं उनके मंस्कृत-प्रतिवाद के स्थान में 'दें' न दे कर प्राचीन वैचाकरणों को मान्यता बतानां के उद्देश में वे वे आदेशि संस्कृत त्य ही दिये गये हैं। इच्छे संस्कृत ते विनक्षत विज्ञान विज्ञान त्या वाले इन देख्य पातुओं को बाहाविक ताप्रव विमानने की मान कीई न करें।
  - (नव) जो धानु सहय होने पर भी शहत-व्याहरूपी में उत्तरा छत्य धानु का छादेश बनताया गवा है उन धानु के व्यावस्था-वहाँगत झादेशि सन्हत रूप के बाद बान्तविक संस्कृत रूप भी दिखनाचा गवा है, यथा पैष्टा के [इदा, वन देखा] आदि।
  - (ग) प्राचीन प्रन्थों में जो राष्ट्र देश्य स्पे से माना गया है परन्तु वास्तव में जो देश्य न होकर चद्रव ही प्रतीत होता है, ऐसे शब्दी का संस्कृत-प्रतिशब्द दिया गया है और प्राचीन मान्यता यत्रपाने के निरूप संस्कृत प्रतिशब्द के पूर्व में 'दें' भी दिया गया है।

डेग्रीनाममाना ६, ६२ का ठीका । पे हेमचन्द्र-प्राहत-व्याहरण, स्व १, ३३ ते ३४ ।

(घ) जा शब्द बास्तव में देश्य हो है, परन्तु आरीन स्थाल्याकारी ने उसही तहर सहर उसके जो परिमार्जित--जिन छान कर बनावे हुए संस्कृत--वय प्राने बन्धों में (दे हैं, ची संस्कृत-क्रोपों में नहीं पाये जाते हैं, पने संस्कृत-महोक्यों को पहा स्थान न ले हु 'वे' ही दिया गया है।

(८) जा सन्द वेज्य स्व में महत्त्व है उनके महिलाई के पूर्व में 'वे' भी दिया गया है। १४। प्राचीन व्यातन्याकारी ने दिवं हुए संस्कृत-प्रतिसन्द से भी वा काधिक समानता कात्रा बस्का रोत

याने वहां पर दिया गया है, देतें 'यहाध्यार' के प्राचीन प्रतिगरर 'स्नापित' के बराते 'स्नानित'। १४। मनेड अर्थ वाले सन्दी के मध्येड अर्थ १, २, ३ बार्गद खड़ी के बाद कमगा दिने सबे हैं और उस्त के एक या अनेक रेफरेंग उस अर्थ के बाद सारे आहेट में दिय है।

 (क) भाद के भिन्न भिन्न रूप वाले रेक्ट्रेसी भे जा जा मार्ग पार्थ गये हैं वे सह १, २,३ वें से दे कर जननाः थार् क बाल्ना न तथा इस्तत के मन दिने गये हे बाँद उस उन मा

रेफरेंस का उल्लेख उसी मा के बाद बाइट में इर दिया गया है। (स) जिस सन्द का मार्थ वास्त्रर में सामान्य वा व्यारह दे, किन्तु आयोग प्रत्यों में उक्ता न

प्रकरण-वन विदेश या सकीयाँ भर्य में हुमा है, ऐसे राज्द का सामान्य या ज्याह स इस कोप में दिया गया है; यथा—'इत्पियत' का प्रकरमान्या होता 'हाय के योग करने यह विशेष आर्थ यहाँ पर न दं बर 'हाय-छन्न-धां' यह शामान्य आर्थ ही दिया ल 'यानरत्व ( नाइव )' मादि तदिवान्व शन्दों के निए भी यही नियम स्वा गमा है। १६। सन्दरूप, लिंड, पार्य की विशेषता या तुमारित को डॉन्ट में बढ़ी पासरपा देने की पासरपता हार.

है वहाँ पर वह, पर्यात जारा में, आर्थ के बाद और रेकरेंस के पूर्व में दिश गया है। (क) अवतरमा के बाद कान्द्र में बहाँ अनेक रेकरें ही का उल्लेख दे वहाँ पर कार्य सम्म रेफरेंच का ही ब्रास्तरका से सबन्ध है, श्रेप का नहीं।

एक ही प्रत्य के जिल अनेक संस्करायों का उपनेग रह कीय में किया गया है, रेस्टेड में कर्कर सहकत्या विशेष का उल्लेख न करहे बेरल प्रत्य का ही उल्लेख किया गया है। इससे ऐने रेले हैं। शन्द को सब सम्कर्त्यों का या सम्कर्त्य-विदेश का सममना चाहिए।

(क) बहा पर सस्वरचा-विशेष के उन्लेख की साल आवश्यकता प्रतीत हुई है वॉ। पर सिंह संदेत-सूत्री में दिने हुए संस्करण है है, र आदि भोड़ रेसरेंस हे पूर्व में दिने गर है पेसल जोर पेसलेस राज्यों करेकरेस 'माचा' के पूर्व में '२' का चक चायनार रेड के सस्करण का भीर '३' का श्रक भी. खत्रीभाई के सस्करण का बीधक है।

रूप । वहाँ वहीं प्राष्ट्रत के दिशों राज्य के हम की, पर्य को ध्यारा संयुक्त राज्य आदि की समाना वा किंगी तिए प्राष्ट्रत के ही ऐसे शब्दान्तर की तुजना स्वजना उपयुक्त जान पड़ा है वहाँ पर निर्देश हैं। 'देंग्मे-' में उस गब्द को देखने की सूचना की गई है।

वहीं कहीं 'हेतों' के बाद काले टाइमों में दिवे हुए माइत शब्द के मनन्तर खादे टाइमों में जिमार्दियां मा मानकार विवादक दिला पार्च के मोने कि हुए माइत शब्द के मनन्तर खादे टाइमों में जिमार्दियां 135 या भरहत-प्रतिभारद दिया गया है वही उसी जिंग आहि बाले वा सरकृत प्रतिसाद वाजे हो प्राप्त हैं से सन्दर्भ के दिन उसने स्थापन वहीं उसी जिंग आहि बाले वा सरकृत प्रतिसाद बाजे हो प्राप्त हैं सं मननर दें, न कि उसके समान दूसर माइन करूर से । जैसे आ साद के 'देशा च मा' के च म तार है। ही छोड़ कर दूसरा ही भारतमन्त्रिय राज्य, भीरत का अ सान्य का 'देखा चाम' का चार हो छोड़ कर दूसरा ही भारतमन्त्रिय राज्य, भीर ओसार के 'देखा ऊसार =उत्सार' के 'दलार का है शे ऊसार गन्द देगमा चाहिए, पहने, दूगरे बोर चीथे ऊसार गन्द का नहीं।

उक्त निर्मा ने बातिरक्त जिन विकास हा बहुनरक्षा रहा कोष से किया गया है वे बाधुनिक नृतन से " स्कृत साहि कार्यों हे देशने कार्यों में पीर्टीनन कीर मुगम होने हे कारण खुनास की जरूरत नहीं रसते।

च

य पुं िय र १ प्रस्तान्य व्यान्यन वर्ष-विशेष, जिल्हा उन्त्रास्प-स्थान दन्त मीर मीरा है; ( प्रापः प्रामा )। १ पुन, बढ़व; (8 1, 1; 2, 11) स म सि दि देशो इब; (से र, १९; गा १८; ६३; ६४; पटः क्रमाः है २, १८२; प्रास् २ )। व देवी बा≈मः (हे १, ६७: गा ४२: १६४: इनाः प्राह २६; मनि ) । य' देखी बाया=तान् । 'क्खेबअ वि [ 'क्षेपक ] बक्त का नित्तन--हरदनः ( ना २४२ म )। प्यद्रुपय वं [ 'पति-राज र एक प्राचीन कवि, 'गउडवही' काव्य का कडी; (गउड)। यभणीया को दि ] १ उन्तत की: १ दुर्गात की: (पर्)। वजल मह [ प्र 🕂 छ ] पनरता, देवता । वमवहः (पर्) । वञाड देखे। वाषा ह=शकार: ( संवि २ )। चइ म वि । इन मर्यों द्य सुबह मन्द्रन:-- १ मनपारण, लियपः (वितं १८००)। र मत्त्रयः ३ संबोधनः ४ पाद्यति (चंड )। वह म [दे] बहि, कृष्य पत्रः "क्रमुद्रवहकीए" (सुना =६)। बद्द वि [ स्रतिन् ] वन बाता, संबनी: ( तव: सुरा ४३६ )। को-पी; ( हप ४५१ )। वर मो [ वाच् ] क्यो, बचन; ( हम १४; कम; टम (०४; थ्रा ३१: ह्या १म्मर; इस्त ४, २४: २७: २८)। <sup>°</sup>सुस्र वि [ गुत ] वार्ण का सदम वाता; ( माना; हर ६०४ )। "गुर्ति को ["गुनि ] बादो का बंदन; ( माबा )। 'जोब, 'जोग वुं [ °योग ] बक्त-व्यागरः ( काः पद १, २)। 'जोगि वि ['योगिन्) वचन-क्यागर बाजाः (नग)। 'मंत वि [ 'मन् ] बचन वाडा; ( माचा २, १, ६, १)। 'मेल न ['मात्र] निर्ग्यह दचन; (धर्मत २०४: २०४: ०४४)। इंबो वर्ड । यह मी विति वाड, चैंट माहिते बरड़े बाती स्थान-प्रतिषे, वेस, "पनार्च रक्ता क्रीरेनि बहुँमी" (भा १०; गडड; ना ६६: डम ६४=; पडन १०३, १११: बम्बा =६ ), "इच्यु बेलंति स्रे" ( पर्नव १३: नंबंध ८२ ) । चिइ देखो पइ=जी; ( गा ६६; में ४, ३४; बना; इसा )। बद्द<sup>°</sup> देखो बय≈ब्द् । पद्द` देखी यय≈नत्र ।

 ५, ३४ )। १ मान्झदित, इहा हुमा; "पन्छाइमद्निमाई वहमाइं" (पाम )। यदम वि वियपित । जिल्हा ब्यय हिया गया हो वह: "हि-निद् दब्बेच बरुएवं बहुएवं" ( मुता ४७८; ७३; ४१० )। चद्रजन्म वुं [ चैद्रमं ] १ विश्नं देश का राजा; र वि. विश्नं देश में इत्पन्तः ( पड़ )। बदशर वं व्यतिकर ] प्रवर्ग, प्रस्ताय; (बुर ४, १३६; महा )। यदमञ्च रेती वय=अत् । वरमा हो [ मजिका ] छोटा गोइत: ( पिंड ३०६: इत २, **४: भीव =४** ) । बद्द्रशालिय वि चितालिक । मंगत-स्तृति मादि से ग्रमा को जनने बाता मानव भादि; ( हे १, १६२ )। यस्थालीय दुन [ चैनालीय ] छन्द-विरोप; (ह १, १४१)। चरएस वि [ वैदेश ] विदेश-संबन्धी, परदेशी; ( पडम ३३, २४; हे १, १६१; प्रकृ ६ ) । वइएड पुं विदेह ] १ विषक्त, वैरव; १ ग्रह पुरा मीर वैरव क्षी से क्रपन्न जाति-विशेष; ३ राजा जनक; ४ वि. देह-रहित में संबन्ध रखने वालाः ४ निविता देश काः ( हे १. १४१: प्रकृ ६ )। चरंगण न [ दे ] बेंगन, बन्ताह, मंद्य; ( हे ६, १०० )। वदकच्छ वं [ वैकक्ष ] स्तरासंगः ( मीर )। बद्दकरिञ न [ चैकह्य ] विद्यता; ( पाम ) । बश्चंड वं बिकुएड । अन्द्र, विन्युः (याम)। १ टॉक विशेष, विन्यु का याम; ( इन १०३१ दो )। वरवर्कत वि वियतिकास्त विस्ततित, प्रतरा हमाः ( पदम २, ७४; ट्या: पडि 🕽 🕽 यहक्कम १ ( व्यक्तिकम् ) विशेष उत्तर्जन, ज्ला-दीप-विशेष: ( ब ३, ४--पत्र १६६; पत्र ६ व्यं; पत्र ३१, ६१ )। बद्दगरिवय वं विकरियक । सब-दर्बनार-विस्तः ( द्वा kv= ) 1 वद्या देखे बद्धाः ( हुव २, ४; वृह ३ ) । बर्गाण्य न विग्रण्य । १ वेडल्य, मरीपूर्वता, मर्वरन्नता: ( धर्मनं क्लर )। १ तिन्छेतान, विसंद; ( ग्रज )। बद्दित न [बैचिन्य] विनिज्ञः; (विने ३११; धर्मतं { k ) ! यहत्रयम वि [यैजयन] योवन्तिया में क्राप्तः (है १, 121) (

बद्दश्र दि (दे ) १ पेत, जिसक पात किया गया हो वदः (दे

ŗ.

(प ) जो राज्य बास्तर में देश्य ही है, परन्तु प्राचीन ज्याच्याकारों ने उसको तद्रव शतक ह उसके जो परिमार्जिन-दिन द्वात कर बनाये हुए सहक्रत-रूप ध्यमने प्रन्थों में दिवे हैं, तन जो छस्कृत-होगों में नहीं बावे जाते हैं, ऐसे छस्कृत-प्रतिक्तों को नहीं स्थान न देते हुए हम 'वे' ही दिया गरा है।

( " ) जा शस्त्र देश्य रूप से सांदरण दे उसके मतिसन्द के पूर्व में 'दें' भी दिया गया है। १८। आनंत नाम्याहारों ने दिवे हुव संस्कृत-प्रांत्रास्य में भी जो प्राप्तिक समानवा बाता संस्कृत प्रतेष्टरी रमा दर्ग वर दिया सवा दें, वैसे 'वजाव्याव' के माचान मनियान्द 'स्नापिन' के बदले 'स्नानिन'।

सन्दर्भ पर्व गाने गर्दी के प्रत्येक प्रये है, रे, हे साहि छाड़ों के बाद फमगा दिये गये हैं सीत प्रत्येक की ६ एक या धनेक राहेंस उस पार्य के बाद साहे आहेट में दिये हैं। (इ) था इतिज भिन्न स्वालं किरोबों में जो जो व्यर्वपाय गये हैं ये स्वर, र,३ इंडर्स

में दें कर क्रममा भाउ के भारतात तथा कुदन्त के रूप दिये गये हे भीर उस उस रूप ररांन का उन्लेख उसी हम है बाद बाकेट में इर दिया गया है।

 (1) जिन शन्द का अर्थ शस्त्व में सामान्य या व्यापक है, किन्तु आयोन प्रत्यों में उनका का वहरण-उन विशेष या विहीर्ण वर्ष में हुआ है, ऐसे राज्य का वामान्य या स्वापक वर्ष इन कोष में दिया मत्रा है; यथा—'इत्यियन' का मकरणानम होता 'हाय के बोग्य झारूर वह जिल्ला कार्य गरी पर न दे कर 'दाय-संबन्धी' यह सामान्य आर्थ ही दिया गरी

'घवन्तत ( नाइव )' भादि राजिनान्त राज्हों के जिए भी यही नियम स्ता गया है। रहें। २०६ का, जिड़, मुद्रे की स्थिता वा मुनालित का राष्ट्रि से बढ़ी मानसम्ब देने की मानस्परता बता है है औं पर 18, परात भाग में, मर्थ ह बाद भीर रेहरेंस क पूर्व में दिया गया है।

(\*) भागाय ब्याद बान्ड में बढ़ी अनेक रेफ़्टें हो डा उल्लेख दें बहाँ पर देवन संबन्ध तारम हा हो बार हत्या में मनन्थ है, श्रेप का नहीं।

एक द' करन के जिल सुने के शर करायों का उपनेगा हम काम में किया गया है, रेसरेल में बायाया

क्ष्मचा विदेश सा उपनेतान सरह केंग्न सम्बन्ध ही उक्ष्मेंप किया गया है। इसमें ऐसे रेक्षन हो र द का मह मन्द्रराद्धी का जा मन्द्रराद-विदेश का मुममाना चाहिए।

(६) बहा वर मन्द्रस्य विशेष हे उनलेल ही लाल भारतपहना स्त्रीत हुई है बहा पर स्तर्भ है न हत-त्युवा में दिव हुए सम्बद्धा ह १, र मादि मंड रेगरें व के पूर्व में दिव गय है, रेग पेनक बार पेनक्टेन गर्नी इंक्केन 'बाचा' हे पूर्व में '२' का बाद बागनारक में इ मन्दरम्य का और १३ का यह या. रहत्रोनाई क मस्दरम्य का बावक है।

= भी भारत पांचा के दिया राज्य के मार्च का मार्चा महाक राज्य का पांचा कर वा विदेशा है। कर माध्य करा पर मध्याना का दूबना बाजाना उपनुत्त जान पहा है वहाँ पर केरीन ई गर् 'र-४- न उन रन्द शहने शन्ता शहरे।

का का देका है गर कार्य हारते में दिवे हुए माहत गर्य है मतनता बादे बहती में जिसादिनी ले

स करते महारूद इस देशों है भी है भी जिस पार्टि सर्वे या मन्द्रत माद सहस्य में स्वतंत्र हो प्राप्त कर में महर्म है, में हे उत्तर माल इस आहर माद में होते का महरूद के ऐसा चार्या के मान के मान र कर कर दूषा है क्षत्रकत् व गान, भीर जीतार ह देवी उत्तर = उत्तर है के प्रतर में करी ए इसके राज्य राज्या १९४७, १६४, इस ब्रॉट विन इसार राज्य हा नहीं।

हर प्रस्ती न मा एक हम अपनी हा बहुत्यस्य इत कोण में हिया गया है ने आयुनिक दूरन पर हैं

हर के दें के देशन बाता ने एक हा बीत मुझ्ने हमें के बाद्य मुझने की अध्यान नहीं स्थान

रोजण ३ (विरोचन) ४ मीत, वीतः (यम ४, ६, ्)। १ वर्षि सामक प्रत्यः (विस्त्र ३०४)। ३ ज्याप रेगा में रहने बाते प्रजुर्णनटाय के देव; (भग ३, ९; राम रह )। हात इह तोहानिह देशीमानः (स सू रू 74 1 C ) होंश्रम है है ] हर है। (है ५ ४१) । (रोड १ दि ) जा, उतर्रंद ( हे ५ वर )। पालप प हैं ] की में हो एक साति, इन्हम गर्ने, ( हे के ... 11 11 ावाय वं [ व्यतीसात ] क्येडिक्प्रविद्व एक येव: (गाव)। (बैटा की [दे] बीका (दे ५३५) । (स देवो यहस्य=शेम्ब, "वर्गित्रसम्बद्धांगरम् । प्राप्ति सामु वे होति संस्तामा बासगरगयदा धीगा" ( पञ्ज १, ११६ )। इस्टान नि विषयिक | विषय से उनस्न, विस्तनंबस्यी। (सचिक्र)। रसंपायण वं [वैरान्यायन] एव की वो व्याव क তিন ঘ: (है १, १११: बार )। इसमा दुन [ येपस्य ] विस्तवः; "वरवन्तं" ( संदि ६; नि ११)। इसवण ९ ( वैश्रवण ) इतंत् (हे १, १६२; की )। इसस न [ येरास ] एंनान्यहार्त पान-हतः, (इर ६२६) । रसानर देवं। चरस्सापर; ( धन्न ११ दी ) । इसाल हि [ वैद्याल ] हिराता में इसन्त; (हे १, 242 }1 इसाह वु [ वैद्यापा ] १ कान-विदेश; ( तुर ४, १०१; मंत्रि ) । १ नन्दन-दृद्धः । दुन् दोद्धा ग्रास्थान-सिरोधः (देश, १६१; क्या)। ह्यसही देवी वैसाही; ( ग्रज ) । हिस्तित्र हि [ वैद्यिक ] बेर ने बीनिश कार्यन बले बाता: (हे १, १६२; प्राव )। म्हसिद्ध न [ चैशिष्टच ] क्रिकेटन, मेरः ( पर्वतं ६८ )। रहसेखित्र व विद्योपिक ] १ दर्शन-विशेष, क्याद-दर्शनः ( जिं १६०० ) । २ विरोधः "जोएस्य साममे वा बार्टन-दरस्त्रवं बद्धां" (सिं २१४८)।

वहस्स पुत्री [ वैश्य ] वर्ष-विदेय, विदर् नहादन; ( विदा

۱ ( ۲ .۹

यहम्स वि [ ब्रेप्य ] मर्योग्यः ( ३७ ३२, ५०३ ) । बरस्मदेव 🛊 [ बैरवदेव ] वेथना, मीत, ( नि. ३, १ )। यर्स्साणर ३ [ वैश्यानर ] १ वॅड, फॉन; १ वितक हि; ३ गनंद च म्बल-तिरेत (है 1, 181 )। वर्द देनो वर्≈तपु; (मध्य )। स्थिति सियाी वक्तात्माः ( इस ६, ३, ६ )। यदंत्र वि [ व्यवीत ] प्रतेत, द्वरण द्वा । सीम व [ शोक ] एक जैन मुनि; ( पडम २०, २० )। वर्षय ग्रह जिति + मही प्रता, वन ब्रास । रह— 'चाल्टायना गनिवंतना महागामीकां यांच्यमाणे सहवय-ग्रह निकासह" ( उस ) । ्यांचाय देश याचाय; ( सत्र ) । या पुत्री [ दे ] डामरन, हमेंग-इन्टि, "पह्न म नायली" ( 2 3, 20 ) 1 वर न [ वपुष् ] इतंत्र, देश ( एज ) । वङ्गित वि [दें ] रूउन्तेतः (३ २, ८८) । यणमाण देखा यय=वर् । यजो देखे यप=रपन्: ( माचा )। 'मय न [ 'मय ] गर्मय, गाय; ( सि ४४१ )। यत्री' देखं वय=१५२; ( पत्न ४५, ११६ )। वओवउपत । दुन [ दें ] स्तिता, उन्नाम एवं मीर दिन बाह्या वजीवत्य 🕽 द्वातः (३ ५, ६० )। वं' देखे वाया=गर्। 'नियम वुं ['नियम ] दादी दी नर्रोशः ( इर ४६= द्ये ) । वंक वि [ बट्टू, बक ] १ चँग, देश, इंद्रिस; ( उमा; ह्या १ वर, वि पर )। र नदी स बौह, (हे १, २६; प्राप्त )। यंक वंदि । स्वंद्र राः, (दे ५३०)। 'चंक देखे पंकः ( हे ६, २६: गउड )। वंकवृत पुं [ यदुक्त ] एक प्रतिष्ठ राज-उमारः ( प्रमंति १२: चंडि ) । यंकच्छि वं [ यङ्क्च्छि ] जार देखे: "तमा पना बंद-चुडियो गेंद्र " (धर्मति ४३; ४६; ६० )। वंकण न [ बदुन, बक्रण ] बर्धकरण, इटिन बनाना; ( य २, १—वंद ४० )। वंकित वि[वंकित ] चैंद्य दिया हुमा; (वे ६, ४६ )। 'वंकित्र वि [ पद्भित ] पंद-बुक; ( वे ६, ४६ )।

वंस्मि इंस्ने [चकितन् ] बन्ता, इत्टिकः (ति ०४; हे

e, 3xe; x+9 ) 1

बद्दम देलो बद्धमा; (ह १, १६१)। गहिंद्स ५ [ चैदिश ] १ मनन्तो देश, मालन देश; "बहदिम उन्नेबीए जियपडिमा एलगच्छ च" ( उप २०२ )। २ हि. विदिशा-संबन्धी, ( बुद्द ६ )। गरदेस देखो वश्यस, ( प्राप्र ) । गर्देसिअ वि विदेशिक विदेशीय, परदेशी; (सन्नि ४;

क्य ३८०: सिरि ३६३, पि ६१ )। उद्देह देखो यहपहः ( प्राप्त )। [इरेही स्रो [ चैरेहो ] १ राजा जनक की स्रो, सीता की माता, (पत्रम १६, ७४)। २ जनहात्मजा, सीता; ३ इस्ट्रा, हल्दी; ४ पिन्मती, पोपतः ६ वधिक्-स्रो; ( संदि ६ )। हिथम न [धैधम्यं] विरुद्धमनीता, विसीतस्तः (विसे ३१२८)।

रामिस्स नि [ब्यतिमिश्र] समिलित: (माना २, १, ३, २)। धर पुन [ यज् ] १ स्तन-विशेष, हीरक, हीरा; (सम ६३: भीपः थण्यः भगः कुना) । २ इन्द्रकाभसः (पङ्) । ३ एक देव-बिमान, (देवेन्द्र १३३, सम २१)। ४ विद्युत्, विज्ञती; (कुमा )। १ ९ एक सुप्रसिद्ध जैन महर्षि; (कूप् है १, ६: इमा ) । ६ कोविताच प्रत: ७ स्वेत ब्रह्मा: द श्रीहरूव का एक प्रपीत; E न. बातक, शिगु; १० धा-ती; १९ कोंजी; १२ वज्रद्भग, १३ एड प्रधार का लोडा.

१४ अञ्चलियेयः १४ ज्यांतिय-प्रसिद्ध एक बोगः (हे क, 1 • १ )। १६ धीखिका, छोटा कील, (सम १४६)। "कंड न [ "काएड ] रत्नप्रभा पृथिती का एक व्यस्तिना काषड; (राज)। "कांग न ["कान्त ] एक देव-विमान; (बन २६)। "कुड न" ["कुट] १ एक देव-विसान, (सन १४)। १ देशी-विरोध का भागासन्त एक शिक्षर, (सब)। "जॉब ९ ["जहाँ] १ भल बेत में उत्पन्त तृतीय प्रतिशापुरेतः ( मन १६० ) । १ प्रन्यतावशी निजय के लोहार्गत नगर का एक राजा, ( भाव )! "प्यान न

["मन] एक देव-सिनन, (गन २४)। "महस्या स्ती

°सिंहु न [ °सुष्ट ] एक देव-विमानः ( गन १४ )। ह देखा सिंह. (काल)। "सेण पुं ['सेन] ए हैं जैन महर्षि जो बजलामी के शिव्य ये, (बव्य)। हैं को [ 'सेना ] १ एइ एन्ट्राची, दावियाल बस्कर

को एक मन-महिनो, (याना १—पत २४१)। <sup>११</sup> दिक्जमारी देवी; ( इक् ) । °हर वुं [ °घर ] इन्द्रः (गर् ीमय वि [ भय ] बज्र स्त्नों का बना दुमा, (मन ६ मीर; वि ७०; १३६ ), सी-धामई, धानती; (अत नि र•३ टि४)। "यस्त न [ "वर्त] एक से कि (स्व ११)। "समनाराय न [ "ऋपमनाराच] ह नन-विरोप, ( गम १४६; भग ) । देखी घडत=१४ ) वहरा स्त्री [ वजा ] एक जैन मुनि-राखाः ( कन्न-)। चर्राम न [ चैरान्य ] विरक्ति, उदासीनता; (पउन १६, १º यहराउ पु[ वैराट ] १ एक मार्थ देश, १ व. प्राचीत म तीय नगर-विरोप, जो मत्त्य देश को राजधानी थी: "वर् मञ्ज बहला मन्द्रा" ( पत्र २०५ )। बदराय देखा बदराग, ( भीर )।

" मदिम नृष्णाइ निरंत्रणाइ वहरिक्रक्षण्युविमाइ", वि Cu. ) ; यहरित्त वि [ व्यतिरिक्त ] भिन्न, भवग, (मुर १६, <sup>१६</sup> भेश्य १६४)। यहरी स्त्रो [ यजा ] एक जैन मुनि-साधाः ( कृप )। यस्ट्टा सो [ वैरोट्या ] १ एक विया देशे; ( वर्ति ६ ) र भगवान् मल्लिनाथको की शासन-देवी; ( सर्ति १० )।

बहरि ) वि[बैरिन्] दुस्तत, रिपुः (मूर १, ४, ३<sup>०)</sup>

वहरिकक न [ दे ] विजन, एकान्त स्वान, देखी पर्शतिक

यइरिय 🕽 प्राप्त १७४ ) ।

यहरत्यविसम् न [यद्गोत्तरायतंसक ] एव देश-विमर (सम २६)। धररेज । पु [ब्यतिरेक] १ मभाव, (धर्ममं १११) चहरेग ) २ माध्य के समाव में हेत का निमान करते (धर्मर्स ३६२; उप ४१३; विसे २६०; २२०४ )।

ति [ चण्ठ] र्ख, कलन; (हे४,४४०)। व (इस) व [बण्डन] बँटल, विस्तवनः (विषे)। लिवि[दे] र्वेह्यः (पर्)। [देखे पंडु; (च स्ट्रेर्)। बन[दे] छन्द (३५,३६)। र देखी पंडुर ( या ३ वर )। इं[दे] बन्दः (इ. १६)। ति [ बान्त ] १ विल्ह्य दन्त दिया गया हो २६; (ज । कुं. इन्: "संदेश व ति शव" (ना)। (वुं [ध्यन्तर] एक विन्यतिः (वे २५ स्वा)। रित्र दं [ व्यक्तरिक ] बल रेक्टे; ( स्प )। रेपी हो [ब्यन्तरी] बन्दर-अदीव देवे; (दुस , 11 ) [ दिखी बन। ते देखे पन्ति; ( या २४८; ४६३ ) । ब देखो पत्यः (चे १, १६: ३, ४२; १३, १०; नि • 3 ) 1 ंस्ट [स्टु ] १ प्रयम् इत्ह्र । १ त्वल इत्ह्र । रहा: व्यः स्टः, स्त )। रह-धन्मायः, (मोर १८; नं •; प्रति १४२ )। छन्न-यन्दिङ्गाप; ( झ ६०६ दे प्राप्त १६४ )। इंड--बन्दिय, बन्दियो, बन्दिक्रम, । न्तिता, बन्दितु, बदेबि; ( इन १, १; वंड, इन; र्: हे है, १४६; चंडे ) । हेल-यदिचपः (का )। ·-वंत्र, वंद, वंद्गिञ्ज, वंद्गीय, वंदिम; ( एत्र; क्वी १९, इस्य १, द्वा १, १, ब्राट् १६६, दाउ-ত্য হাণ্ড বহু १ )। [ब[बृन्द] ज्यूरं, पूरः (बन १, १; मीरः, ज्ञान)। द्य ) वि [बन्दर ] इन्त रहते बडाः (पन्न १ रा 🕽 १५ १०६ मध्या के ला ५३)। इस न [ बन्दन ] १ रूपन, रूपमः १ टान, न्दुन्धः [इन्द्रा ५११ हा)। 'क्छा है ['क्छा] क्रिक्ट क्ष्म (क्री)। 'बड़ रें क्रिके (भीर)। माटा, नाहिया के [ नाहा ] फ हे हुए पर संग्त है जिए वैंचे बाते पतन्ततः (हुद १४: हा १०, ४: य २(२)। 'बडिबा, 'बलिबा हो ['प्रत्यय ] इन्दरनेट्ड (इच १२३) पे देखा क्रो [बन्दना] १ अयन्, १ लटनः (४६ १,

२; इव्हे २, १—च्च १००; ह्वे )।

बंद्धिया हो [दें ] केते, बड़ा, फाड़ा; "मतिय खंब्डो, चरिकार देनि । मुख्ये । तमी तेते दिन्ती । तेल् व(१ वं)-इविवाद इके" ( इच २, १७ )। बंदाप ( महो ) देखे बंदाय । वंदास्तिः ( वि २ ) । बंदाख ( वृत्वास्क ) १ देव, देवतः ( प्रमः इका )। २ कि नहेरह (इसर )। ३ हुस्य, ब्रह्म ( हे १, 1 ( 556 बंदाद वि [बन्दाद] इन्टर इस्ते बडा; (बंदा ६२१; टर्म १)। वंदाव क [ बन्द्य् ] क्टन कतना । बंदाय: ( का ) । वंदाबयाग न [ बन्दन ] इन्दर, प्रयान, ( श्ववह ३०४ )। वंदिन देना वंद≔क्त् । बंदिय वि [बन्दित ] बिन्हों इन्दर्न हिमा गया हो बहु; (इन्द; इन)। वंदिम देको वंद्≔न्दु । बंद्र व [बन्द्र]बन्द्र, बृद्ध, (हे १, ६३; २, ४६; सत्र 19, 12°; # {EE }I बंध वं विस्त्य ] एक स्ट्राइड जोतिक शा-विरोध (इव २०)। वंफ लह [काङ्स् ] चत्व, मीनता करता बद्धा, बंद्य, बंद्यी; (हे ४, १६२; इस )। वंत मह [बल् ] टीटर । बंदा; (हे ४, १४६; पर् )। वैक्ति वि[वस्टिन्] । डीटने इडा; १ की विले बडा; (35)1 वंदित्र ति [ काङ्हित ] मन्डिन्टिः ( इन्म )। वंकित्र वि [ दे ] हुक, कवा दुम; ( दे ७, ३६; चम )। वंस इं [रे] इंद्रेंश रुष् (रे ५३०)। र्वस दं [ वंद्य ] १ रोट, रेग्यू ( रद १, ४—स्त १४६; रम)। १ कर्किंग, "सम्मे क्वे" (इस १, कः, राप )। ३ छाः, "हतुः विदेशोगो " ( झा २. २१)। ४ ज्यान, कंटीद्र ४ द्धारत, रोठ स नाम, ६ र्ल, १ वि, ज्यः = सर्वत्रेय, व्यसः (हे 1, २६०)। 'इरि इं [ 'गिरि ] चंत्र-हिन्द (च्या ३६, ४) । करित, 'गण्डि न ['करित ] श्रीह, देन व हेन्त सरसरः (४२ १०; स ४)। 'बाटी, पार्टी को [जार्रो ] देती है दलका (हर ११, १००; इस्ट ३६)। 'रोजना को ['रोकना | स्टडोस्ट (元):

र्थंग न [ वे ] शन्ताह, भंटा, ( वे ४, २६ )।

यंगण न [ स्यङ्गन ] इत; ( राज ) ।

संह—वंचिविः ( भवि )।

(यत्वा १११)।

16.35

थिरोहरममोयमुक्कामो" (पव्य १, ४ -पत्र ४८)।

र्घमिष वि [ स्यक्ति ] बिहन गरीर बाता, ( सब ) ।

यंच सह [ यञ् ] ठाना । बंचा; ( हे ४, ६३; वर्; स्टा) ।

क्म--विवाजह, (भवि)। संह--यंचिद्रत्व, (नद्धा)।

इ—वंचणीअ, (प्राप्त्र)। प्रयो—वङ्ग-"तां सो वंचा-

षंच (भग) देखो यच्च≔अत्। दचाः (आकृ ११६)।

वितो इमस्पद्धारं वएइ पुरवादि" ( दुसा ६७१ ) ।

यंच सक [उद्+नमय्] सँवा उद्यना।

वंगेवडु ६ [ है ] स्हर, सुमर, ( हे ४,४२ )।

[ 41

यंत्रजन [स्पत्रन] १ वर्ग, प्रथा, "अवस् वंडवहराओ" (सि. १००), "संसीप कद बन्यवा वरं भित्रा" ( यहत दह् । )। । सर्व धंग वि [ ब्यङ्क ] मिल भंग; "बागवाजीतनिववणुक्तन्त्राः

क ने इतक वर्ण, (जिन रहत; रहत्)। ३३ "मा पुच स्माममा विमान मर्थानममा न मर्थन यंगच्छ पु [ वे ] प्रमथ, शिव का मनुषर-विग्रेप, ( वे ॰,

( नम्म ३०; नुमनि ६, वडि; (२४ ५७०)। व क्रो मादि रक्त्यस्त्रक क्यू ( युग १११, मार १ १ गुक्त कोर्ब; (सिंह १९०)। (सारेश स च्या, (स ११७) भीतः)। अस्य माहिराजः क्ल का उपरंशक साम्रु (गम गर्)। य क्ला बात, ( शत्र ) । ६ प्रकाशन, व्यक्तीकाण, ( ति ग

१० नामादि इन्दियः ११ राष्ट्र मादि सम्बा १६ इदिय का संक्या ( सादि: विश्व ६६० )। 'व ीमाद वं [ीयमद] ज्ञान-विशेष, पत्र होरे व छोड़ दर भन्य इन्दियों व दाने वाता अनिविध, (स ¥; 21 ₹, 1 }; यंज्य हि [ब्याक्र] माध करने राजा, (मात्र स

यंतर वृं [ मार्जार ] ब्लिता; (हे २, १३२; इन)। घंजर न [ दे ] नीतो, बढी-वस, ( दे ४, ४१)। यंत्रिम वि [स्यातित ] स्पष्क हिमा हुमा, प्रस्टित्। 1, 15, 2, (4)

यंत्रल ५ [यञ्चल ] १ मरोक १२, (म ४१६ १११) । र बेल्स इ.ज. (पाम), " ब्युउब्देर मि पन्तमा सुन्ध सो पाव" ( घम्न ११ डो, बस्ता १६) ण्यूद ही ) । ३ पद्मि-दिरोग्यु (पर्व्य १, ५—वा <sup>= )।</sup> यंज्ञुलि वि [ यञ्ज्ञुलिन् ] वेतल १७ शता, भी-

( गउड )। यंभावि [यन्थ्य] सून्य, वर्जितः ( दुना )। वंभा सी [सन्ध्या ] बॉम्ह सी, मपुत्रक्ती सी, (पन ⊏रे; प्रस ३१४ )। यंद्र न [यून्त ] फ्लाया पतों का कथन, (पिकार) घंटम पु [ घण्टक ] बाँट, विनाम ( निवृ १६ )। घंठ पु [दे] । मस्त-विवाद, म-विवादित, प्र<sup>कार्त</sup> विद्यो'; (दे ७, ८३; मोध २९८)। २ सल, हर्ष रे तवड; (दे ७,८३)। ४ स्त्य, दास, (दे ५ व

इर २, १६८; रवण ८३, सिरि 1918)। ! \*

निस्नेह, स्नेह-रहित, ( दे ण, प्य)। १ पूर्व द (था ११)। व

वंच वि [ यञ्ज ] ठाने वाला, धूर्न, "दुविततवं प वंदततं ष वयतवां प्रसन्त्यं प" (वज्जा ११६; हे ४, ४१२ )। घंचक्ष ) वि [ यञ्चक ] अस देखो; ( नाड-मालवि; षंचग∫क्षा १८ )। वंचण न [ घञ्चन ] १ प्रतारव, उगाई: ( सम्भव १९७ ) । १ कि ठाने वाला, (संबोध ४९)। "चण वि [ "चण] ध्यने में चतुर; (सम्मतः ११७)। धंचणा स्री [ यञ्चना ] प्रनारका; ( उन; कृष्पू ) । यंचित्र वि [ यञ्चित ] १ प्रतास्तिः, (पाम )। २ सहिन, वर्जितः ( गउड )। यंडास्त्रो [बाष्ट्रा] इच्छा, बाह्य (बुना ४०४)। घंज सह [ वि ⊹क्षञ्ज् ] ब्यक इतना, इब्द वस्ता। इर्म— वंजिजना, (विसे १६४, ४६३; धर्मसं १३)। यंज्ञ देखो यंच= उर्+नमय् । दंश्र(१); ( घात्वा षंज देखे धंद≕क्द्। घंजग देखो यंजय; ( राज )।

: वि [ चण्ड ] सर्व, बामन; (हे ४, ४४०)। ष्प ( भ्रा ) व [ यण्डन ] बौटना, विभाजन ( पिंग ) । इस्त्र विदि ] पीडिन; (पट्)। डु देखे पंडु: (गा २६४)। ह्मत्र [दे] गज्यः (दे ४,३६)। इर देखो पेड्रुए; ( गा ३७४ )। [पं विकेश (देश २६)। । वि [ चान्त ] १ जिसका यस्त किया गया हो यह; (हरत) ्रंत. वननः "वंते इ वा पित्ते इ वा" (भग)। ार पुं ि ब्यन्तर ो एक देव-जाति; ( दं २७: महा )। त्रस्थि वं [ व्यन्तरिक ] अर देखे; ( भग )। रिप्पो स्त्री [ व्यन्तरी ] व्यन्तर-जातीय देवी; ( मुपा 1 ( 50 ता देखां यम। ति देखे पन्ति; ( गा २०८; ४६३ ) । ાંચ દેશો પત્ય;(શેં ૧, ૧૬: ૨, ૪૨; ૧૨, ૧૦; પિ ¥•3) | दं सक [ सन्दु ] १ प्रदान करना । २ स्तरन करना । वंदर; ( टब; महा; रूप )। यक्त—चन्द्रमाण: ( मोष १८; सं १•; मनि १७२ )। इन्ह-चन्दिज्जमाण; ( इर ६८६ टां; प्राच् १६४ ) । संह—चन्दिअ, चन्दिओ, चन्दिऊण, विन्दित्ता, विन्दित्तु, वंदैविः; ( बन्म १, १; चंड; बप्प; पड्: हे ३, १४६; चंड ) । हेक्र-चंदित्तपः, ( टवा )। **इ—चंज, वंद, वंदणिङ्ज, वंदणीञ, वंदिम; (** राज; मित्र १४; दब्स १; याचा १, १; प्रास् १६२; नाट--मुच्छ १३०; दसन् १ )। दि न [ बृन्द ] सनूह, यूथ; ( पडन १, १; मीप; प्राप्र )। बंदश ) वि [बन्दक ] बन्दन करने बाला; (पडम ६ बंदग र् ६८: १०१, ७३; महा; भीर; छख १, ३ ) । iदण न [ चन्दन ] १ प्रजनन, प्रणाम; २ स्तवन, स्तुति; (क्य; गुर ४, ६२; इव)। 'कलस वं ['कल्या] मांगलिक घट; ( मौप )। "धड पुं [ 'घट ] वही मर्थ; (मौर)। भारा, भारिश स्रो [ भारा ] पर के द्वार पर मंगल के लिए वैंधी जाती पत-माला; ( प्रपा ४४: सर १०, ४: गा २६२ )। "चंडिआ, चंतिआ स्री [ 'प्रत्यय ] पन्दन-हेतुः ( हुपा ४३२; पडि ) । चंदणा र्छा [ वन्दना ] १ प्रयाम; २ स्तवन; ( पंचा ३, २; पद्द २, १—पत्न १००; अंत )।

यंद्रणिया भी दि मेरि, नाला, पनाला; "मत्थि कंवनी, गविवाए नेनि । नुक्ये । तमी तीने दिन्ती । तीए १(१ वं)-दिव्याए दुरो" ( मुग २, १७ ) । वंदाप ( मर्गा ) देखा वंदाव । वंदासनी; (वि ७ )। बंदारय पुं [बृन्दारक ] १ देव, देवता; (पाम; बुमा )। २ कि. मनोइए ( इसा )। ३ मुख्य, प्रधान; ( हे १, 122) [ चंदारु वि चिन्दारु विन्दन करने वाला: (चेद्रय १११: लहम १)। वंदाय सक [ चन्द्रयू ] बन्दन करवाना । वंदावा: ( इव ) । वंदावणग न [ चन्दन ] बन्दन, प्रयाम; ( आपक ३०४ )। वंदिन रेगो वंद=बन्द् । चंदिअ वि [ चन्दित ] जिन्नहो बन्दन हिया गया हो वह: ( सप्प; टा )। वंदिम दंवो वंद=बन्द । चंद्र त [चन्द्र]सन्ह, यूध; (हे १, ४३; २, ४६: पडम 19, 12 .; @ (22 )1 वंध वं वन्ध्य ] एक महामह, ज्योतिन देव-विरोप: ( सुझ २० )। वंफ धक [ काङ्क् ] चाहना, मनिताप करना । वंध्य, वंक्य, वंकंति; (हे ४, १६२; हुमा )। वंफ मक [ चल् ] लीटना । वंदर; (हे ४, १०६: पड़ )। चंफि नि [ चिछिन् ] १ ठौटने वाला; १ नीचे गिरने वाला; ( 3मा )। चंफित्र वि [ काङ्क्षित ] मन्तिपित; ( इमा )। वंफिल वि [ दे ] मुक, खाया हुमा; ( दे ७, ३६; पाम )। यंस वं दि ] क्लंक, दाग: (दे ७, ३०)। वंस वं विशा ] १ बाँस, बंगुः ( पण्ह २, ४-पत १४६: पाम )। २ वाय-विशेष; "वाइमी वंसी " (बुना २, ७०; राय )। ३ इता; "वुनुगर्वसदीवमी " ( दुना २, ६१)। ४ तन्तान, संतति: ४ प्रशावयव, पाँउ का भाग: ६ वर्गं; ७ इन्, क्यः; = वृत्त-विरोप, सातरन्नः (हे १. २६०)। "इस्रि पुं [ "गिरि ] पर्वत-विशेष; (पडन ३६, ४)। 'करिल, 'गरिल्ड पुंन [ 'करील ] बंशांक्र, बाँस का कोमज नवाबदवः (भा २०; पत्र ४)। 'जाली, 'याली म्री [ "जाली ] बौतों की गहन घटा; ( मुर १२, ३००; हर १३६)। 'रोअणा सी ['रोचना] वंशलोचनः ( इम्प् )।

ब्दता । वस्त्रद्भा (भवि )। मंत्र-स्त्री

(ची); (विश्वः)। इसं-सन्तिः त ६८८)। बह--यम्बाणयंत् (उग ६८, छ

६१४

"सर्व हि [ यक्डाल ] ज्ञान, (इप्यु हि १८२ )।

स्वति सो [ व्यक्तिति ] द्वर्षन् (इन, ग्म १, स्व)। |

```
-चक्खाणेउं; ( वित्रं ११ ) । इ—वक्खाणेअव्यः;
1 (1
णि वि [ व्याख्यानिन् ] व्याख्यान-कर्ताः, ( धर्मंतं
9)1
णिय वि व्याख्यानित ] व्याख्यात; (विषे १०५७)।
णीअ ( झप ) कार देखी: ( पिंग ४०६ )।
य वि [ व्याख्यात ] १ विष्टत, वर्षित; ( स १३२;
७७१)। र पूं मीज, मुक्तिः ( माचा १ ४, ६,
Iर gं [ है ] बजार, भन्न मादि रखने हा महान, गुराम:
ા ૧૦ ફર્વા) ા
र पुं [ चक्षार, चक्षस्कार ] १ पर्वत-विग्रेप, गज-दन्त
व्हार का पर्वत; ( सम १०९; इक्र )। २ भू-भाग, भू-
; ( पडम २, ४४; ४४; ४६; ४६ )।
रयन [दे] १ रति-गृहः २ मन्तःपुरः, (दे७,
) ;
वि सङ् [ व्या + स्थापय् ] व्याख्यान दराना । वक्या-
( সাজ ६१ ) ।
चि वि ियाक्षित । १ व्यव, व्याङ्ख; ( बांव १३;
२०)। २ किसी कार्य में व्यापृतः (पत्र २)।
य देखा चक्खा≃व्या+स्या ।
व ९ं [ व्याक्षेप ] १ व्यवता, व्यास्तता; ( रवा; हर
६ टी; १४० )। २ कार्य-वाहल्य; ( सुख ३, १ )।
वि पुं [ अवसेष ] प्रतिरेष, सरङन; ( गा २४२ म )।
ों' देवो वच्छ≔रज्ञस्। 'रह तुं [ रह ] स्तन, पन;
(या३⊏६)।
[(शौ)देखं। चंका≔बंदः; (प्राक्त ६७)।
ण ( मप ) देवा चक्लाण=ञ्चारचानव् । बढाए;
पेंग) (
।णित्र ( ब्रप्त ) देखां चयस्वाणिय; ( पिंग ) ।
🏿 स्त्री [ दे ] बाड, परिकेप; ( इस; बन ६ ) ।
' सक [ शहरा ] १ जाना, गति करना । २ कूरना । ३
-भाषण करना । 😗 मनिनान-सूचक राज्द करना, स्र्ँसा-
। वग्गाः (भिवः, सयः, पि २६६), वर्गितः, (स्रा
== )। दर्भ--वर्गाभदि (श्री); (क्सित १०)।
—बर्मातः, ( स ३८३; तम ४६३; नवि )। चंक्र—
गिचा: ( पि २६६ )।
। वृं[ वर्ग ] १ वजानीय वन्ह्र, (वंदि, सर ३. ४, इना)।
```

```
२ मधित-विरोप, दो समान संस्था दा परस्पर गुचन; ( दा
 १०--पत ४६६ ) । ३ घन्य-परिच्छेद, मध्यदन, सर्ग; ( ह
 १, १७७; २, ५६) । भूल न [ भूल ] गवित-विशेष, वह
 मंक जिनका वर्ग किया गया हो, जैसे ४ का वर्ग करने से १६
 होता है, १६ का वर्गमूज ४ होता है; (जीवस १४७)।
 'बाग पुं [ 'बर्ग ] गणित-विरोप, वर्ग से वर्ग का गुपन, जैसे
 २का वर्ग ४, ४का वर्ग १६, वह २का वर्गवर्ग कहलाता है:
 (रा १०)।
वाग नक वर्गय् | वर्ग करना, किसी बंद की समान बंद
 सं गुराना । वस्पमु; ( बस्म ४, ८४ ) ।
वमा वि [ व्यत्र ] व्यक्तिः ( उत १४, ४; स्वय 🗝 )।
यमा देखा वक्क≈स्क, (विसे १६४)।
याग वि [ याहक ] वृत्त-त्ववा दा वना हुमा; ( याया १,
  १ र्टा --पत्र ४३ )।
चर्गांसिञ्ज न [ दे ] युद्ध, लडाई; ( दे ७, ४६ )।
वग्गण न [ वलान ] क्रना; (मीप; क्रम १०७; रूपा; वाबा
  १, १--पत्र १६; प्राप ) ।
यागणा स्त्री विर्मणा ] सजातीय समुद्धः ( टा १--पत्र
 30)1
चग्गय न [दे] बार्ता, बात; (दे ७, ३८)।
वमा हो [ वल्मा ] लगम; ( उर ५६८ हो ) ।
चगाचिमां म् वर्ग स्य है; ( मीर )।
विगि वि [ वाग्मिन् ] १ प्रशस्त वाक्य वोलर्न वाला; २
 पुं वृहस्पति; ( प्राप्त; वि २५५ )।
चिमाञ [ चर्मित ] को हिया हुमा; ( क्रम ४, ८० )।
चिंगिश्र न [ चिल्पित ] १ वहु गापण, वहवाद; ( सम्मत
  २२७)। २ वड़ाई का मात्राज; (मोह ८०)। ३ मति,
  चातः ( स्प )।
विगर वि [ विलात ] १ ल्यार मानाज करने वाला:
  गति-विशेष बाता; ( मुर ११, १७१ ) ।
वागु देखी वाया=बानुः "बगृहि" ( मीपः दृणः सम ४०:
  कुम्मा १६)।
वसू देखे वस्म=वर्गः, "वसूहि" ( भीर )।
वग्गु वि [ वल्मु ] १ इन्दर, शोभन; (त्म १, ४, १, ४) ।
  २ क्टा, नदुर; (पाम )। ३ विजय-जेत-निर्मेष, प्रान्त-विर्मेष-
  ( छ २, ३—पत्त =० )। ४ इन् एक देव-विनान, वैध-
  मण लीहराल का विमान; ( देवेन्द्र १३१; २७० )।
चग्तुरा न [ यागुरा ] १ नृग-बन्धन, प्यू देंडाने दा जातु,
```

```
यच्च सक [ ध्रज् ] जाना, गमन काना । वस्य, ()
 फल्या, (पहर १, १, विमा १, २ – पत्र ३४)। २ ममूह,
 ममुदाय, "मणुस्सवग्रुगपरिक्तितः" ( स्वा: प्राप ) ।
धानुरिय वि [ चानुरिक ] ९ मृग-जाल है जीविका निर्वाह
 करने वाला. ब्याध, पार्याः ( क्रोब ५६६ ) । १ पुं. नर्नक-
 विदीय: (राज)।
दागुलि पुंडी [ चलुन्लि ] १ पद्मि-विरोप: (पग्ह १, १--
 पन प) । २ रांग-विशेषः ( मोधना २५५: आवड ६१ टी )।
धारोक्त वि वि ) प्रवृह, प्रभृतः (वि ७, ३०)।
चम्मोञ्ज वि । दे ी नहल, न्यौताः ( दे ७, ४० ) ।
धम्मोरमय वि [ वै ] हज्ञ, लुखा; ( वे ७, ४२ )।
धम्मोल वह [ रोमन्यय ] प्युराना, नवी हुई वन्तु का पुनः
 चत्रताः गुजरानी में 'वागोळव्'। यगोउदः ( हे ४, ४३ )।
चम्मोलिर वि [ रोमन्थपित् ] पप्रतने वाताः ( क्रमा ) ।
चम्च ५ व्याघा १ वाप, शेरः (पाम, स्टार ७०: सुपा
 ४६३)। १ रफ एगाउका पेट, ३ क्ट्ब इस: (हे
  १,६०)। °मुद्र ५ (°मुख ] १ एक मन्तर्द्रीप;
  उस में रहने वाली मन्त्र्य-जाति, ( टा ४, १--पत्न ११६;
  $5 ) I
 यायाज पु [ दै ] १ साहास्य, मदर; २ वि. विकसित, विज्ञा
  हुमा, (दे ४, ८६)।
 यायाडी सी [दे] उपहास के लिये किया जाता एक प्रकार
  का भावात्र; "मञ्चेगध्या वन्त्राडीमी करेंति" ( वाया १,
  चन्चारित्र वि [ व्याधारित ] १ वपाग हुमा, छैंबा हुमा,
  (बाट-मृच्छ २११)। २ ब्याप्तः "मीनोदयवियहवापा-
   रियगणिया" ( सन ३६ )।
 यम्बारिय वि [ रे ] प्रतन्त्रन, "पश्चिद्वगरीत्वपारियशीच-
   श्वनमञ्जदानकतांव" (सुम २, २, ६४), "वापारिसपा-
   थों" (यादा १, ८--- पत्र १६४; कव्य, धीय, महा )।
 यग्यायस्य न [ व्याद्रायत्य] एक गांत जो बारिष्ठ गोत की
   एक शाखा है; ( टा ०--पत्र ३६०; मुख्य १०, १६, कप्प;
   TK);
 यरधी को [स्याओं] १ बाप की मारा, ( उना ) । १ एक
   fen (fin 1141)1
 ययाय देखे वाधाय, "माउन्य कानाइक् वसा, सदाबु-
   द्धं व कल द्धं" ( त्य १, १३, २० )।
  यचा को [यवा] १ ईंबिसे, धन्तेः (स १, ११)। १
                                                       पाम )।
```

मार्थ-भिनेत, रचः ( मृथ्य १०० )। देखी यया=अचा ।

११६; महा )। भवि—विविद्धिः (पर्धा)। . वब्बंत, वच्चमाण; ( मुर २, ७२; मह; म १६) यच्य सङ [ काङ्क् ] चाइना, मनिवाप कना । । वरुवड, ( हे ४, १६१; इसा )। यच्य देशां वय≕ान । यच्च पुन [ चर्चस् ] १ प्ररोप, विस्न, ( प्राम, प्रंत !! मुपा १०६; तरु १४)। २ कृता-स्रस्टः "ग्रेम । लाइ कुवातो जिवामिहे कुवाइ कर्ज" (संबंध ४)। चौथी नरक दा चौथा नरकेन्द्रक-अरकस्थान विदेश (\* १०)। ४ तेत्र, प्रभातः (याया १,१<sup>--प्रा</sup>( "घर, "इर न [ "गृह ] पामाना, दरी; (देप 1, 1 १३; स ७४१ है। यच्य देखो यय≔ववगुः (श्राया १, १⊸पत्र ६)। यज्वेसि वि [ धवस्थिन् ] प्रयस्त वचन वाताः ( ६३ 1-पस ( ) । यञ्जंसि वि [ यर्चेस्वित् ] तेत्रस्ती। (क्रम ५,५ ૧ કર: मौर: विष४ )। वन्चय ९ [ व्यत्यय ] विपर्वाम, वतर-पुत्रर, ( उन्हें भ प्त १०४)। देखे बत्तश्र । वच्चरा (भग) देखां बचा; (भनि)। धच्या देखे यय=ाच । यच्चामेलिय देखां चिच्चामेलिय: ( विषे १४=१)। यच्यास पुं [ व्यत्यास ] निवर्गत, निवर्ग, ( क्रेंव \' कम्स ४, ⊏३ ) । यच्चासिय वि [ व्यत्यासित ] उत्तय किंग ई<sup>मा, (डे</sup> 583 ) t यञ्चीसम वुं [ यञ्चीसक ] बाव-विशेष, ( मन्द्र)। यच्यो" देशो यच्य≔वर्षम्; ( दूर ६, १८) । यच्छ न दि । पार्स, समीपः (दे ५,३०)। यच्छ ९२ [ यक्षम् ] छाती, मीना; ( हे १, 1% ई<sup>व १)</sup> प्राप्त; गा १११, इसा )। "तथल व [ 'स्पल ] हार्स छाती, ( इना, महा )। सुच व [ 'सूत्र ] मान्। वर्षः बच्च स्थल में पहलने की संबत्ती, (अग क, 11 कें C20 } [ घट**उ** ् [ युश्त ] वह, शाकी, गुम, (पाप, क्यां <sup>हे ५</sup> "

च्छ ५ [ घरस ] १ ब्डल, ( कुर २, ६४; <sup>वृद्ध )। '</sup>

ांग्र, बच्चा: ३ वत्तार, वर्ष: ४ वक्तस्थल, हाती: ( प्राप्त )। : ज्योतिस्मास-प्रविद्ध एक चक्त ( गय १६ ) । ६ देश-वेरोप; ( तो १० )। ७ विजय-चेत-विरोप: ( य २, ३--त =• )। = न. गांत-विशेष: ६ वि. उस गांत में ल्पनः ( य ५--पत ३६०: इप्न )। दर प्रंसी ( तर ) ) चुद्र बत्तः १ दमनीय बछडा मादिः स्री—रीः ( प्राक्ट १३)। 'मिला खी ['मित्त्रा ] १ मधोलोक में रहने ाडी एक दिश्क्यारी देवी; (य ५--पत ४३०; इक )। १ अर्थातीक में रहने वाली एक दिक्द्रनारी देवी; ( रक्: ाज)। चिर देखी दिए (दे र, ६; ७,३०)। 'राय ों ['राज] एक राजा; (तो १०)। 'वाल पुंछी ंपाल ] गोन, माला; ( पाम ), म्ही-स्टी; ( मावन )। ब्ह्यावर्षे सी [ वत्सकायती ] एक वित्रय-चेत्रः ( य २, ३--पत २०: इक )। च्छर द्वेन [ चत्सर ] मात, वर्ष; ( प्राप्त; व्हिर ६३४ ) । च्छल वि [ वत्सल ] स्नेहां, स्नेह-युक्त; ( गा ३; इमा; हर ६, १३७ )। च्छस्छ न [चात्सस्य] स्नेह, प्रनुराग, प्रेम; (इमा; पडि )। च्छा क्षी [ बत्सा ] १ विश्व-चेत्र विशेष; २ एक मारी; (इक)। २ तहकी; (इप्पृ)। न्छाण पुं [ उक्षन् ] बैत, ब्लोवर्द: "दक्ता वस्ता य व-च्छादा" (पाम)। च्छावरं स्रो [ वत्सावती ] वित्रद-वेत विगेष; (वं ४)। ाच्छि' देखो चय≔वव् I ाच्छिउड वुं [ दे ] गर्मात्रयः ( दे २, ४४ टा ) । रव्यिम (मि) [ वृक्षत्व ] १वरन; ( पर् ) । रिन्डिमय पुं [ दे ] गर्न शस्त्राः ( दे ५, ४४ )। उच्छोडस वुं [ दें ] नापित, हनाम; ( दे ७, ४०; पाम; स 4 ) i बच्छीच वुं [दे] गाँद, खाता; (दे २, ४१; पाम )। वच्युद्धलिञ्ज वि [ दै ] प्रलुद्धतः ( पर् ) । पच्छोम न [ यसोम ] नगर-विशेष, कुन्तत देश हो प्राचीन राजधानी; ( रूप्)। वच्छोमो स्त [ दे ] सम्य ही एक रानि: ( हम् )। यस्त्र ब्रह् [ प्रस् ] दाना । बना, बन्नरः ( हे ४, १६८; भक्त १५; घाट्या १४१ ) । पञ्ज देखी घष्च=जब् । बल्बा; ( नाट—मुख्ट १६३ ), |

कार्जातः ( पि ४८८ ) । वरज सक [ वर्जय ] ह्याग करना । क्यक्-विकारजंतः (पंचा १०, २०)। संह—यन्त्रिय, यज्जेवि, यज्जि-ऊण, वज्जेता; (महा; दात; पंचा १२, ६)। हू--वज्ज, वज्जणिज्ज, वज्जेयव्य; (पिंड ४६२; भग; पर्स् ३, ४; ह्या ४=k; महा; पद्ध १, ४; मुग ११०; इव 1.50)1 यज्ञ मक [ बद् ] बजना, बाय मादि का मानाज होना । वबरः ( हे ४, ४०६; सुमा २३४ )। वह--वज्जीत, वज्जमाण; ( मुर ३, ११४; ध्या ६४६ )। वडन न [ याद्य ] यात्रा, वादितः (दे ३, ४८: गा ४२० )। बज्ज वि [ वर्ष ] १ थ्रेष्ट, डतम; (सुर १०,२)। २ प्रयान, मुख्य; (हे २, २४)। यज्ञ वि [ घर्ज ] १ रहित, वर्जित; "जियनग्जदेववार्य न नमा जो तत्व तज्ञुनुद्धी" ( था ६ ), "सहबनिमोगजनज्जा पार्व न पडींन भागारा" (चेद्रच ४७१), "तोदनवहारव-ज्ञा तुम्मे परमृत्यमुदा य" (धर्मीत प्र४४: विसे २८४७: धावक ३०७; हुर ९४, ७०० )। २ न् छोड्डर, बिना, विवायः (धा ६; दं १५: बस्म ४, ३४; ४३ )। ३ प् हिंदा, प्राच-वय; ( पद्ध १, १--पत्त ६ )। वज्ज देखो अवज्जः ( सम १, ४, २, १६; वृद्ध १ )। वज्ज देवो वहर=बन्न; ( इना; सर ४, १४२; गु ४; हे १, १२३; २, १०४; पर्: इस्म १, ३६; जीवस ४६; सम २४)। १७ वं विद्यापर-वंश का एक राजा: ( पटम ४. १६: १७; ८, १३३ ) । १८ हिंग, प्राच-वय: ( कह १. १-पत्र ६)। १६ ब्ल्द-विशेष; (पत्र १-पत्र ३६: टन ३६, ६६ )। २० म् वर्म-विशेष, वेषाता हुमा वर्म; (सुम २, २, ६६; झ ४, १—पत्र १६७)। २१ पापः ( हम १, ४, २, १६ )। "कंड वुं [ "कण्ड ] वाना-द्वीत का एक गजा; (पब्ल ६, ६०)। 'कंत न विका-न्त ] एक देव-विमान; ( तम २४ )। 'बाँद पुं | 'बान्द ] एक प्रदार का कन्द, क्लर्पति-विशेष; ( श्रा २० )। 'कुड न [ क्टि ] एक देव-विमान; (सम २६)। 'यस्त प्रे [ीहा ] एक विद्यापर-बंजीय सजा; (पञ्ज =, १३२)। 'चूद ई [ °चूद ] विधायर-वंग का एक राजा; ( पडन ४, र्व )। 'अंच पुं ['अहु ] विवायर-वंदीय एक नेरगः (पञ्च ६, १६)। 'पान वुं ['नाम] भवान मनि-कदन-स्वानी के प्रथम गदयग; ( तम १४२ )। देखी "नाम।

°दत्ता पुं [ 'दत्ता ] १ विद्याधर-नंग का एक राजा; ( पडम ! ४, १४)। २ एड जैन मुनि; (पउम २०, १८)। "द्वय g [ 'ध्यज ] एक विकायर-वंशीय शजा, (पडम ६, १४)। "धर देखों "हर: ( पडम १०२, १४६: विचार १०० )। "नागरी सो [ "नागरी ] एक जैन मुनि-साखा; (इप्प)। "नाम पुं["नाम] एड जैन मुनि; (पडम २०, १६)। देशो "णामा (पाणि प्रिपिणि ) १ इत्य, ( उत्त ११, २३, देवेन्द्र १८३; उप २०१ टी )। ३ एक विशाधर-नरपति, (पडम १,९७)। °प्पम न [ "प्रभ ] एक देव-विमान: (गम २k) । "याहु पु [ "याहु ] एक विधाधर-वंशीय राजा; (पडम ६, १६)। "भूमि स्ती भिम्मि । लाट देंग का एक प्रदेश: (भावा १, ६,३, २)। भ (मप) देखो मय, (है ४, ३६१)। भन्छ पुं भिष्य । १ यसम-वग्र का एक सजा, एक लकेस: ( भउम ४, २६३ ) । र रावधार्थान एक शामन्त राजाः ( प्रज्ञ म, १३१ )। "सङ्का सी ["मध्या] एक प्रतिमा, मा-विशेष; (भीष २४)। "सय वि ["सय] वज्र का बना हुमा, (पञ्य ६२, ९०), स्रो-निर्देश (गट-उत्तर ४४)। "रिसहनाराय न [ "ऋपभनाराच ] सद्दनन-विशेष, शरीर का एक तग्र का सर्वोत्तम बन्धः ( कम्म 1, १८)। 'स्य न ['क्य र एक देव-विमान: (सम १६)। 'लेस न ['लेरप] एक देव-विमान: (सम १६)। "वँ (भा) देखे "म; (हे४,३६६)। "धण्य न ["धर्ण ] एक देव-विमान; (सम २४)। 'बेग पु [ चेग ] एक विधाधर का नाम, ( महा )। 'सिंखला को [ भ्युट्टा ] एक विचा-देवी; (कवि ४ )। 'सिंग व [ 'रह्न ] एड रव-विनान (सम १४)। 'सिंह न [सिप्ट] एक देव-विमान, (सन २४)। 'संदूर प्र [ "सुन्दर ] विश्राधर-वरा में उत्पन्न एक राजा; ( पडम ४, १४)। 'सुजण्दु ५ ['सुजहुतु ] विपाधर-वंश का एक रामः (पञ्च १, ૧०)। 'सेण द्र['सेन] । एक जैन हुनि जो मनतान् मामरेत के पूर्व जन्म में गुरू थे, (पत्रम २०, १०)। १ विक्त की चीरहर्ग राजान्हों के एक जैन कापार्वः (निर्दे १३४०)। दिर व ('धर) १ वन्द्रः देव-गत्रः (मे 1k, ४=; उन)। २ दि सत्र को पास्य क्षेत्रकाः (इम १३४)। "ग्रह ३ [ 'ग्रुघ ] १ बन्द; (पञ्च १, १३%; ६१, १८)। १ विद्यापतनंत्र अन्य एक एक; (प्रमार, १६)। "श्रापु ["सि ] एक |

विद्याधर-नशीय राजा; (पडम ४, १६)। "यस्त 🛭 🛱 एक देव-विमान; (सम २४)। 'स्स दुं['म्य]एक म धर-राजा (पत्रम ४, १७)। वक्जंक पु [ घजाङ्क ] विकास-वंत का एक गण, (ह ١ ( ١٤ ) ١ याजंकुसी सी [ यजाङ्कुसी ] एक विण-देवी, (की) चउजंत देखे। यउज≈ारु । बक्जंघर ५ [ वजुन्धर ] विदायर-वज्ञ का रह राज,[ k, 16 ) l यज्जघहिता स्रो [ दे ] मन्द-भाग्य स्रो; ( स्रीव ४०)। यक्तवा न [ वर्जन ] परिलाग, परिहार, ( छर ४,<sup>दर</sup> २०% सम २४४, ध ६ )। चंद्रजणम (अप) वि [ यदिता ] वजने वाला; "पाई व 43" ( g v, xx § ) 1 यज्जणया ) सी [ वर्जना ] परिलाग; (सन ४४, यज्जणा र्री १६, ३०; उन }। वज्जमाण देस्रो वज्ज=बर् । यउज्जय वि [ यर्जक ] त्यानने बाला; ( उना ) । वज्जर सक [क्यय्] बदना, बंतना । बज्जरा, स (हे ४, २, पड्; महा)। वरु—सङ्जरंत, (हे ४ चेर्य १४६ )। संक-न्यज्जरिकण; (हे ४, १)। ! वज्जरिभव्यः (हे ४, २)। यज्जर देखो यंजर=मार्जार, ( वड ) । बज्जर ५ [ बर्जर ] १ देश-विशेष; २ वि. देश<sup>कि</sup> .उत्पन्न; "परिवाहिया य तेषां बहने बल्हीयतुरम<sup>हत्त्रस</sup> मासा" (स १३)। वज्जरण न [ कथन ] उक्ति, वचन, (हे ४, १)। बरजरा सी [ दे ] तत्मियो, नहीं; ( दे ७, ३०)। यज्जरिश वि [ कथित ] द्या दुवा, उदन, ( रे \*, र १. ३२: भवि )। वज्जा स्री [ दे ] मधिकार, प्रस्तान; (दे ७, ३१, <sup>इज्जा</sup> परजाय ( भप) एक [ याचय् ] बनवाना, पहाना। <sup>बहुत</sup> (মার ৭২-)। धरजाय मह [याद्य्] बजाना । वञ्जावर, (अ<sup>दि</sup>) धरजाजिय वि [ चादित ] बजाया हुमा; ( भवि )। यजित १ [ यजिन ] १न्द्र, ( मंबोप म )। यजिञ्ज वि [ दे ] भारतंकित, दृष्ट, ( दे प, ३६; वर्ष ) विक्रिश्र वि [ वादिन ] क्त्रावा हुमा, ( निरि ६३६ )

बब्बिज वि [ बर्जिन ] ग्रेहर; (हता; मीन; न्हा; मन् १६)। , विज्ञ्यायग वं [ दे ] इत्, ज्ञाः ( स १ )। बब्बिर वि [ बहितु ] बबने बडा; ( इस १६, १४३; इय ४६; =४; जिरे १६६; ज्य ), "दिश्व([म]जिस्स्य-दीवक्रक्रीवर्वनंदर्भेडीवरी" (इस ११८)। वाजनावाहिसा न [ वज्ञोनपावनंसक ] एवं वेक्टिक् बद्धदेवरी की बिडोहरी दियानीये (परन ४, १३८)। बल्क के बिल्ला के के देखा (हुत १४%) चारध ४६६; देन, ४६)। नेवरियत ते [नेवरियक] मन्द्रदेव-क्रम को पहल्या करत देव करता; ( पद १, ३—५३ १४)। माला की माला कि जा दे इस्टे यदी बारा, क्लेर के कृतों की बारा; ( नत ११० ) । बल्द ते [बाह्य] १ वह इन्हें देख; (ब्राह्म हा १६० टे)। २३ म्हर्माद्यकः (५६०३)। विद्व ['केंट्र] ब्हान्टिये, यह ब्रेक्ट्री ब्रह्म; (न < · 2 ) 1 बल्बा की हिल्ला देख, यह (हुत ४, ६, वह )। विल्यायन र विष्यायन | देह-स्टिशः ( हान १०, वम (मा) देशं बच्च=त्रम्। बन्धः, बन्धेः (पर्)। बहुन्ह[बृत्] १ बन्द्रत, होन्य । १ प्राचल बन्द्र । या, व्या व्यति (स. ३.६८ व्य व्य )। छन यहंत, बहुनाय; (य ११०; इन ६, १०; चेव ११६) ः नवे, आ, प्री, रूप, ते ३६०) । रेक्ट-बट्टे डं, ( चेप । ३६८)। इ—वह्यियः,(ज्ञ)। यः च [ वर्त्य ] १ वटका १ ति स ने र्वेटा ६ कोल्या । ४ तस्य, मञ्चाल सन्द्रा । स्ट्रांते; (तिः २३६)। ब्रह्न-बद्धिःद्रनामः;(मी)। ्बर वि [ बृत ] । स्ट्रंट, पेटाबर, (स्व ६३; मीह, सर)। १ मदेद, दुररा हुमा; ३ नृत, ४ नंबद, रूपन, ३ मोत् (हा ग्रंडा, ख्या (१५६)। व र इंदेर होने प्रदेश (दम ५ ५ ६ ६ १ )। विद्युत्त १८७६(•१; संट ११ टि); रेख क्ल्प-सें**ट्र**। देखे वस्, विस=13। यः हा [ बर्तन् ] रेट नर्द एकः, "पीचेत्र पट

वक महुतोमकतियो रहा" ( तर्व ११२; सुर १०, ५ इन ३३०), "बर्टं" (प्रकृश्०)। चाडम न [ पातन ] हुकाव्यों के एस्ते में हुका; "महोहकताव्य-वंस्म्बन्नकरण्डस्यं" ( इम् ११३ ), "से वस्तर्यार्थे वंदन्दंगीई वक्तरनेदिं" ( वर्नीव १२३ )। वियत्र वं िवैतादय रिक्ट-विरोह ( ज १० )। बहु क्ल दि । भारता, इस्ट्रारी में 'बढ़के', ''च्याहें बीम बरिया बंदा, इन्द्रड निर्देश बहुरे" ( मून ४६६ )। २ वं हति, हरहार, एकारों में 'बंगे': "मन्दर सारवराजे नुस को १६ हेरी" (हम ४०६)। १ लेख, विजन दुददः "बद्धसत्य" (नम १६ ३—नव ५६ )। बद्धि, दर्भ र्ह्स; (म्ह. १, १—म्ह. १४८)। बहु बुं [बर्त ] रेन-विरोध ( का ६० ई )। ब्हर्व [प्रहृ] तहः (इच)। रेखे प्रह्र (वे ४, १५ स्वे; रहड )। बद्धंत रेकं बद्ध≕त । बर्क ) देखे बर्य=र्श्यः ( न्द्र १, १—न्त्र २; वित वहा र् १, म्ल्ब स्हंद्म १, १. १०; २६; ४३ )। बद्दमा देवे. बचना: ( राज ) । बहुना व [बहर्नक] हार्न, एला; ( प्राच्य: प्रीत )। बह्नाम रेखे बह्=हर । बद्ध्याम न [दें] १ मेन, राठेर; १ स्वतंत्र्य हा एड लड् य प्रविद्यः (दे ४, ५४)। बह्य देखे बह=रे; ( पन्न ५०२, ४२० )। बट्ट्य है [ बर्जक ] १ द्वेब-क्रिटेंग, ब्हेस ( द्व १, १, १, २; ब्या )। २ यत्त्रसे से बेडले स्ट एक ब्यु सा पारे ब सार्म के विदेश (म्ह ४; बच १, १३-न २३४ ) । 'बद्ध्य रेडो पट्ट; ( पटट )। बहा कं [ दे बरर्नन् ] देखे बह=कर्म्यः (६ ४, १५)। क्या के [बार्स ] न्यू ब्यः (इट ) । वहाब व्ह [ वर्तप् ] रख्य, धन में दरया धर्मा; ( FR ): पुर हैं [ खुर ] थेर मन् ( मेन भान रव)। बेड, ( बहुबन व [ बर्जन ] बटक, बर्ज ने करक; ( जा )। 'बेर्ड बंद ['बेंट ] ब्हा-केंद्र (एक ६ १-ल ंबरूबर है [बंदर ] बहरे रहा, उर्देश (अ. एक् 1,14-司[元] [ बहै बं (बर्ते ) । तां, तंत्र में बते बते बते हते ह नार्क, क्षेत्र में हम्द तरने हो तहें, व रहेन के कि

यद्भिक्षी [यूदि] बाद, (आः सेन्द्र १६७, जन्म | . 2 . 0 ) ;

यद्भिम वि[युद्ध] बहादुमाः (३म्ब ४,३०;स्व ४९०; बदा )।

यद्विभ वि [ यर्षित ] १ ब्याना हुमा, "र्व्यक्षंत्र न्यूर्वराव-नीरो करिय क्यिय" ( वित ६२०)। २ व्हेसर हिना हमा, स्रय दुमा; ( वे 1, 1 )।

पर्दिमा मा [रे] इन्द्रना, रेंड्स, (३ %, ३६ )।

थड्डिम इसी [ शृदिमन् ] र्घड, बहुत, "पन्त्र दिसं संबद्धान (शक्त शः स्था)।

वड देखे वड=बद्ध (हे २, १०४, वि २००)। यद वि [ दे | मूह, सह-र्क्तन वे र्राष्ट्रा ( र्काव ३६-) । 'यहर') वृ[बढर] १ मूर्व छन, १ बाह्य पुरा और

यदल | रेम्प सी सं उत्पन्न संदर, प्रस्तर: ३ वि रुद, पूर्व: ४ सन्द, मतत, (हे १, १४४; वह )।

यण सक (यन) मेंतवा, राक्त काना। क्रेस (सिंड .xxi )!

घण धुं[दें] १ मॉपग्रः, १ ४ तर, थौतत, (३०, 53)1

चण पुंत [प्रापः] यात, प्रदार, चन; "जल्लेम बद्दो स्ट्रनेस वेमवा" (क्षात्र ⊏०९; सा ३८९; ४३०; सम )। "सह पुं [ प्यट ] प्रज पर कॉंपी जाटी पडी: (स्व ४६८ )।

यण व [यन ] १ मन्दन, बंग्त; (भन; प्रम; टस; इन्सं, प्राप्तु (१, १४६)। १ पत्नी, बतः (प्रापः; कवा बन्दः)। 'ई' निवास, ४ मालय;ं (ई.३, पन; प्राव ) । १ सम्पर्ति, (कम ४, १०; १६; १६; है ११)। ह उद्धान, क्योंचा,

(ता ६८६ टो)। "१ पूँदेशों को एक बादि, दानक्षीतर देव; (भग; सम्म १, १०')। = १व-विरोग; (स्त् )। 'बम्म कु [ 'बर्मन् ] अगत हो हाटने या देवने हा हाम, (भग म, ६—यव ३४०; प्रीः)। "कमांत व [ "कमांत ] क्लस्पति का सारकाता; ( प्राचा १, १, १, १० )। "गय

वं [ गंदा] बंगती हाथी, (वं रे, (रे))। स्मित्र ,[भीन ]दासनतः (पाम)। चर वि[चर] स्त में पुने शता, जवती; (क्यू १, १—वत्र १३); स्रो—

'ते, (स्व (•); देखं 'यर। 'छिंद वि ['च्छिद्] बन्त ब्रह्मे शता; ( इत्र 107 )। "त्यन्त्री स्त्री [ 'स्थ-टी] मतस्य-मूम, (बेरे. ६१.)। देव ई ['देर]|

वणकार् पु [ वनस्पति ] १ १४-सिरेट हुन के कि क्लिं भन तकता हो वह १४, (ह १, ६६, इन )। वक, ग्रत्म, पर मादि होई भी बात, देह बार्क (मा ३ व. पज, ( इसा ३, २६ )। 'काइअ वि ( कार्ति

व्याचन् (यात्रा १, १ -पन १०११ क [ परंता ] सन्देश करणा संग्रहणाहरू पविस" (श्राप २, ३, ३, ३) । (बाह्य } राज ] अल्यो (क्या, ( वय ) । एक केल्पिक (स्थात)। सालाची(ः त हैर वह परक्रत बातो सामा, ( क्रीम सम्बू म् एक गाव करते, ( गाव १३, १४)।

क्ती (क्लास्तास)। यहि विशेषा अली, (कम १६=)। 'यर वि[ यर]। रक्ष दवा, भेवा, ( दावा ५, १०- ध्व ६१, व्य अभी, बक्तार हर, ( किस २००, पर १६० ); हर-(अप्राप्तक)। 'सामो [साम] अर्थ ण्यः (पर द्वार, सर्वे स्त्रोत्र है) । 'स्त्र रे [ 'साब ] १ सिम्म के काओ रहाओं स दुशाउ र्यवस्थान, (स्ट्र १०८)। १ लिट्र देवने (१

'सरपा, 'स्या सी [ 'स्ता ] १ एक सो धनन्, १ वह 1व जिल्हा एड हो साथा हा: (६०१ गर)। वि [पाछ] उद्यक्तपत्रक, संप्रदे (स्वरम् वास ३ [ वास ] मरस्य में रहत; (ते ११ 'पासी को [ वासी ] क्लानिटर, ( एव ) ! द्रम व [ विदुर्ग ] बनाईर वर्ग स इन्द्र (र ६ ५ मा)। 'विसेहि ४ [ 'विसेहिन् ] हारा

(इस्ट १०, १६)। भद्र प्रत वित्रह्रो स्त रहों से स्थ-न्नुहा (य १, ४) भग, बाज १, १,६ 'इरिय प्र['इस्तिन ] बवन का रागी, ( व न ११ ों छि, <sup>9</sup>लि स्रो [ भेलि ] वनवित्य (या १८६) 1 ( \*\* 1

वणह स्त्री [ दे ] स्त्र-ग्रांड, १५-व्हिन्द ( दे ५,१% ह यणाय व [ यनन ] बच्चे को उनकी माना ने क्वि हैं व वयता; ( प्रव्ह १, १-- पत्र १६ )। वपदि भौ [ दे ] संन्दर, संन्द्रस् ( र २, ३=)। यणनचडित्र वि [ दे ] पुरस्त, मार्थ क्या दूसा (स

यणपनकसावन ५ [दे] राज, साराधिक (रे) kt ) |

गव पुं [ दें ] दावानतः ( दे ७, ३७ )। पसवार्द्द सी [ दे ] कंकिता, क्षेत्रत; (दे ७, ४२; पाम)। णस्सइ देखो चणप्तइ; (हे २, ६६; जी २; छत्र; ५०० णाय वि [दें] व्याघ के ब्याप्त; (दे ५,३४)। णार 9ं [दें ] दर्माय बच्चा; ( दे २,३०)। णि वि [ स्रणित् ] याव वाला, जिसको पाव हुमा हो वह; (दें ६, ३६; पंचा १६, ११)। णि } पुं [ चणिज् ] चनिया, व्यापारी, वैश्य; ( भीप; णित्र । दर पर्द्य हो; सुर १४, ६६; सुपा २७६; सुर १, ११३; प्रायु 🗝 ; इना; नहा ) ।

1)1

६४६; पड़न पर, १३ )। णित्र वुं [ यनापक ] निज्र , निखारी; "दवि जायवि ति विवर्मा पामन्याचं वनेश्वि" (वित्र ४८३)। ाणिय न [ चिणिज ] ज्योतिय-प्रतिद्व एक करण; ( विने ३३४=; सुमति ११ ) १ र्राणिआ सो [ चनिका ] बाटिहा, बगोचा; "प्रखेयादिमद मञ्चलएनि" ( भाव कः उना )। रिया हो [ यनिता ] ही, महिता, नार्गः ( गा १४: उनाः वें ६०; सम्बन्ध १४४ )। र्राणज देखे वणिश्र≕धितः ( बार २४ )। र्गणिज ) न [याणिज्य ]न्यासर, वेसरः, "एक्सिकार्च र्माणका र्राट्य नं विदेश विद्रक्त्रए" (पुरा ४१०; िरहर ), "कानेदी-मानभी सदिवंदा" ( पत्न ३३, ६६; स

४४३; तुर १, ६०; इत्र ३६४; तुन ३८४; प्रायु ८०; मन्दिः

पित्र वि [ मणित ] मरा-पुरन, पाव वाला; ( गा ४४%;

यण्ण सक [ यर्णयू ] १ वर्षं न करना । १ प्रशंसा करना । ३ रॅंगला । करपमानी; (पि ४६०)। कर्म-बिलालह; (बिरि १२८८), विरामद (अप); (हे ४, ३४१)। वह—चक्जांत: (ना १४०)। हेह-चिष्णाउं; (पि १७३)। ऋ—वण्णणिञ्ज, वण्णेअञ्च; ( हे ३, १०६; भग )। वण्ण पु [ वणे ] १ प्रतंसा, रतापा; ( इप ६०७ )। १ • यरा, कीर्ति; ( प्रोप ६० )। २ शुक्त मादि रेंग; ( भग; टा ४, ४; उता )।. ४ मकार मादि मदार; १ माद्राण,

वैस्य मादि जाति; ६ गुद्ध; ७ मंगराग; = सुरसं, सीला;

६ विजेपन की वस्तु: १० मत-विरोप: ११ वर्षन: १४०

विजेपन-किया: १३ गांत का कन: १४ वित: (हे १.

१०७; प्राप्त )। १६ धर्म-विशेष; शुक्ल भादि वर्ष का

बारय-भूत वर्म; (बन्म १, २४)। १६ संदम; १७ मोच, मुक्तिः ( माया )। १८ न. ब्रुनः (ह १, १४२)। पाम, नाम पुन [ नामन् ] कर्म-विशेषः ( राजः छन (°)। 'मंत वि ['यतु ] प्रास्त वर्ष वाला; (भग)। 'चाइ वि [ 'चादिन् ] श्रापा-इतां, प्रशंसदः ( वव १ ) ! 'बाय पुं [ 'बाद ] प्रशंका, भ्यापाः (पंचा ६, १३)। ोवास वं [ भवास ] वर्षन-प्रस्ए, वर्षन-प्रदेति; ( जीव -३; इश )। श्वास वुं ['व्यास ] वर्टन-क्लिए; (भा; उवा ) । यण्य वि [ दे ] । मच्छ, लच्छ; २ रसः; ( दे ७, ८३) । 'चवण देखे वषणः ( म ६०१; मउड ) ।

वरुपाप व [वर्णव ] १ श्राप, प्रतंता; (दान्)। १

चण्यामा सी [धर्णना] कर देखे; (दे १, ११; ग्रार्थ

ंधा ११)। "रथ वि ["कारक] न्यागरी; (नुग ं रेग्रः हा ह ५०४ )। ्यप्ती की [ यनो ] १ नीय ने प्राप्त पनः ( स k, ३—३७ ३८१)। १ पती-विशेष, मिले स्पत्त निकटण है; : (ধ্যুৰ) ৷ (रापोसरा ) व [ यनीयक ] साधर, निजुद्द, निजरी: ( ब र्स्पोमय 🕽 ३, ३, नुस १(२, गर, भाव ४३६ )।

\*k) i पण्या अ [दे वर्षक] १ फल, बीजरः (१ ५, ३ अ, वना म, २३ )। १ विहातक-मूर्व, मंग्हराः (द थ, ३४; रूझ (१ **)**। यक्तर वृ [ यर्पक ] क्टॅन्डन्ब, क्टंन्डर्सक, ( क्रि. १. 1, 3T, Mil) (

वण्णम देखे घण्णयः ( आ; भीर )।

विरेचर, विराख, हिस्सण; ( स्तव ४ )।

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १४ पाइनस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (महण्या   चाण्यश-यावश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (मता)।  पिणामा देशो यन्तिमा ( गा ६३० )।  पिणामा देशो यन्तिमा ( गा ६३० )।  पिछ य ( पृथिल ) । एक राज, जो क्रम्यक कुंडिय नाग दे गांदिक राज पिछा मार्ग ( मंत १)।  एक क्रमते कुंडिय का प्रतिवास संख्ये करते? ( मंत १)।  प्रकार कर प्रतिवास में उपल्यन, यादर, ( मार्थ)। 'द्वा सो १   'द्वा सो १ के वेत का प्रकार ( तिर १)। 'द्वा सो १ के वेत का प्रकार ( तिर १)। 'द्वा सो १ के वेत का प्रकार ( तिर १)। 'द्वा सो १ के वेत का प्रतिवास ( तिर १)। 'द्वा सो १ के वेत का प्रतिवास ( तिर १)। 'द्वा सो १ के वेत का प्रतिवास का प्रतिवास ( तिर १)। 'द्वा से था प्रवास ( के वेत १ के वेत से प्रवास ( के वेत से व | व चणा भी [ यतंना ] जार देशो; "कायातक्षवणे भण" (जा र., > : ; प्राप्त )। यवणों भी [यतंनी ] भणं, ताराय; (क्यू १, १—म १४; तिंचे २९-४; वामी १९ टी; तृता १९-८)। यवच्य भी ही देशों हो गारे, ताराय; (क्यू १, १—म १४; तिंचे २९-४; वामी १९ टी; तृता १९-८।। यवच्य की [ वि  ] गुन्दर, र कार्न्ततिका; (है ५, ५४)। यवचार की वु  [ यतंनान-भागीन, विष्णान; हे विष्णाना; (फॉर्व १४१)। यच्या रके सचिर (का ८१; प्राय् २१६; विष्णाना; (फॉर्व १४१)। यच्या रके सचिर (का ८१; प्राय् २१६; विष्णाना; (फॉर्व १४१)। यच्या रके [ यांती ] न कार, कार्य; (वे १, १८, इव १०) प्राप्त १९ टीह, विष्त १९ टीह, विषत १९ टीह, विष्त १९ टीह, विष |
| 'यत १था पत्त=मव ( भवर, मा १०० )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्रो ( प्रतिष्ठा ) प्रतिष्ठा-स्रियेष, जिल समय में जो तीर्थर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| यत्त इक्ष पत्ता; (अति)। 'यारवि['कार] धः<br>बदने बाता; (चरि)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | र्वे विद्यान हो उसके बिन्य को विद्यानिक स्थाना; (चेर<br>११)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वस्त व विषय । सिनंत सिर्वेत १ स्टेस्ट<br>उत्तर १६ वस्त १६ १६<br>वस्तर १६ वस्त १६ १६<br>वस्तर १६ वस्त १६ १६ १६ १६<br>वस्तर १६ वस्त १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | त्र यस्तित्र हि [यार्तिक] क्याब्राः, "श्रीको" (१ ९, १) ।<br>१ ५५ तीम के क्यां, (जा १६ हिंत १९६१) ।<br>१ व्यक्त के क्यान्यस्था, हिंत १९६१) ।<br>१३ यस्तित्र हि [यस्ति ] १ ११ – जत क्यि हमा (बर्च<br>१. १) । १ मध्योदित (बर्च )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

जी को [यर्तिनी ] मर्ज, राज्यः (प्रापः म रः पु 6 222 11 ग्रे रंग्ने पर्सा≔ार्जा. ( स ४६: १०६. १४३ ) । देखी प्रय=प्रम् काम हि [ पयनुकाम ] संतर्व की पढ़ गताः ( व १८, मनि रहः महा १०, नाट-सिक ४० ) । [ल दंगी चटहुन: ( गत्र ) । थे पुंत [ यस्त्र ] कारहा; ( क्राचा १, १४, ११; उत्रा; पाद ,१, दर ह ३३३; सुरा ५२; द६९; पुना; सुर ३,४० ) ! चेंद्र न [ च्येल ] क्या-विरोध: ( जे २ टी --पत्र १३० )। धीय दि ['धाय ] बन्न धीने वालाः (सम १. ४. १. पृक्ष पुं ['पुष्य ] एक केन मृति, ( इतक (१)। 'पुसमित्त पु ('पुष्पमित्त्र ] एक के मुनि, (नी )। पिरजा सां [चिया ] विधा-रिशेष, जिलेक प्रभाव र बम्ब-सम्बं कुराने में ही बिमार प्रान्धा ही जाय: ( यर k )। 'सोदग वि [ 'शोधक ] यस पाने वाताः ( म ४१ ) । त्य वि[ व्यस्त ] प्रयम्, भिन्न, जुगः ( मुर १६, ४४ )। त्यउद पुं [ दे चरवपुर ] तंत्र, बराउ-कोट, वस-एड; ( दे 48 ) 1 त्थप दंग्री यस=19 । स्थंग पुं [ चरवाङ्ग ] कृत्यात को एक जाति, जो पस देने हा काम करता है; ( पडम १०२, १२१ )। वस्पर देवी पत्थर≔दलाः ( म ४४१ )। पत्यितिज्ञा न [ यखिलिय ] दा जेन मुनि-इली के नानः (क्य)। परयस्य वि [ चारनस्य ] रहने बाता, निमानी; (पिंट ४२°; सुर ३, ६१; मुत्रा ३६४; मदा )। यत्याणी मी [ दें:] बल्ती-दिर्शयः ( पण्ण १—पत्र ३३ ) । वस्थाणीत्र कुंत्र [दि] साच-विशेषः "इत्येख बत्याचीएव भंच्या कार्त्र गार्थित" ( सुप्त १०, १०)। वरिष वुं [ बस्तिः] १ इति, मन्छः (भग १, ६) १८, १०; यादा १, १८), "बरिधन्य वायपुरुको मतुन्त्ररिवंग नहा तहा त्रवा" ( नवाथ १८ )। ३ मनान, गुरा; "वत्थी मनागां" (पामः पन् १, १—पत्र ११)। १ छात में गताचा— गरी-चैग्रने वा स्थान, उत्त का एक मायनः (भीत-)। 'कम्म न [ "कर्मन् ] १ सिर मादि में चर्न-वेप्टन द्वारा क्रिया बाता नेत बादि का पूरवः; २ मत साह करने के तिए गुदा

१४, दाना १, १३ )। विद्वा हैन [ विद्वा ] वेट स भौतरी प्रदेश: ( तिर १, १ ) । परिषय हैं [ पास्त्रिक ] क्य काने वाना गिल्में (महें ) । यस्थी भी [ दे ] ज्यम, तासी को पर्य-कृष्टी; (वे थ, २१ )। यस्य व [यस्तु ] ९ परार्थ, चीत्रः (पामः स्थाः सम्बन्ः मुत्रा (०१; प्रायु ३०; १६३; छ ८, १ ही-पत १८८ )। र पनः पूर्व-प्रत्यों द्वा मध्यपन - प्रदृग्यः, परिसंदरः, (गम र४: ग्रीह: मणु, रूम १, १)। "पाल, बाल एं िवाल 🏾 गत्रा बीग्यस्य का एक मुत्रनिद्ध जैन मंतीः ( ती १; हम्मीर 99) यत्थ् न [ याम्तु ] १ ए६, याः "नंतात्युविदियनिमानं कंप" ( उया ) । २ एदादि-निर्माचनाम्नः ( यामा १, १३ ) । ३ गारु-रिरोप, ( उस )। 'वादम वि [ वादक ] वास्तु-शास का सन्यामी; ( याचा १, १३; धर्मीव ३३ )। 'विक्रा सी [ विद्या ] एइ-निर्माय-स्नाः (मीरः, वं १ )। यत्थुल पुं [ यस्तुल ] गुच्च मीर रस्ति वनस्पति-विग्रेष, शाब-विशेष: ( पण्य १--पत ३२; ३४; पत २६६ ) । यत्थृत पु [ यस्तूल ] ज्ञा देखां; "पलु( ह्यू )ता पेग-पल्लंदा" ( बो ६ )। यदं देखें यय=नद्। वदनि, वदहः ( उनाः मगः, रूप )। भद्य-यदासी: (भग)। हेह--यदित्तप: (स्म)। वद देखी वय=मनः ( पाह १२; नाउ-विक ६६ )। वदिसा देखे वर्डेसा; ( रढ ) । चदिकल्पित्र वि [ दे ] बतित, तौटा हुमा; ( दे ७, ६० )। चद्रमग देखी चडुमग; ( माचा )। चहल न [ दे, चार्दल ] १ वहत, बारल, मेन-पटा, दुर्दिन; (दे ७, ३४) हे ४, ४०९; छ्या ६४४; राव; मावम; झ ३, ३-पत १८१)। २ पुं. छ्व्यी नरक द्या दुसरा नरेक-न्द्रक--नरकस्थान; ( देवेन्द्र १२ )। बद्दलिया सी [ दे वार्दलिका ] बरती, टीटा बरत, दुर्दिन: ( सत् ६, ३३--पत्र ४६७: ग्रीय )। यद देखा यडू=स्पृं। कर्न-पद्धतिः (त्पा ६० )। बद्ध पुंत [ बर्च ] चर्म-रखः "वक्षा बद्धा ( र बच्ना बद्धा )" (पाय; दे ६, ८८; पत्र ८३; सम्पत्त १७४ )। चद्धःदेशां विद्य=रुद्धः ( प्राप्तः प्राक्तः ୬ )। बद्धण न [ बर्घन ] १ रहि, बढ़नी; ( दावा १, १; क्रम)। में बतो मादि हा किया जाता प्रतिपः ( विमा १, १—पत २ वि. बटाने वाताः ( उप ६ ०३; महा ) ।

```
देखो यडुमाण ।
बद्धमाणमा 🕽 🖫 वर्धमानक 🕽 ९ मदली महाप्रहों में एक
धक्षमाणय र्रमहाश्वह, ज्योतिश्व देव-विशेषः ( हा २. ३--
 पत पत्र )। २ एक देव-विमान, (देवेन्द्र १४०)। ३
 म पाल-विरोप, शराव, ( पाया १, १—पल १४, पडम
 १०१, १२०')। ४ प्रस्य पर आस्ट प्रस्य, प्रस्य के बन्धे
 पर चढा हमा पुरुष, १ स्वस्तिक-पञ्चक, ६ प्रासाद-विशेष:
 एक तरह का महतः ( याया १, १-पत १४: टी-पत
  १७)। ७ एक गाँव का नाम, मस्थिक गाम, "महियवा-
 मस्स पदमं बद्धमायायं ति नाम होत्था" (मावम )। =
  वि क्रुजिमान, ममिनानी, गर्वित: ( भौप )।
 बद्धय वि दि । प्रधान, सहयः ( दे ७, ३६ )।
 वद्धार सह ( वर्धय ] बडाना, गुजराती में 'क्याख' । वह-
  वदारंत. (सि: १२: संबोध ४: इ.८.)।
 धदारिय वि विधित विश्वास हमाः ( भवि )।
 वदाव सक [ वर्धयू, वर्धापय् ] नगाई देना । नदावेई, व-
  दावंति ( कप ) । वर्म-वदावीमनि, ( रंभा ) । वह--
  यदावित ( सुन २२० )। सह-यदाविताः (इप्प)।
 सदायण न विर्धन, वर्धापन र काई, मध्यस्य-निवेदनः
   ( भवि: सर ३, २८, महा; सुपा १२२; १३४ ) ।
 पदावणिया स्त [ वर्धविका, वर्धापनिका ] उस देखे.
   ( विदि १३१६ ) 1
 यदायय वि [ चर्धक, यर्थापक ] क्याई वने बाता: ( सर
   १६, ५६; स ६५०; सुन्न ३६१ )।
 यदाचित्र वि [ पर्धित, पर्धापित ] जिल्हो क्याई ही गई
   हो वह (सुन १२२; १६४)।
 षद्भि पुं[दे] १ एल, नरुप्रह, (देण, ३७)। ३
   न्युंत्रक-विरोध, छाटी अब में ही क्य वे कर जिसका प्रवहताब
   गलाया गया हो वह ( पत १०३ हो )।
```

धद्धणिशा ) स्रो [ धर्धनिका, 'नी ] ममार्जनी, माहः ( दे

बद्धमाण पु [वर्धमान ] १ मगतान् महत्वीर, ( ब्राक्ष १, १४. १०. सम ४३, ब्रंत, इत्यः, पिंड )। १ एक प्रसिद्ध

जैनाचार्यः (सार्व ६३: विचार ७६: तो १४: ग्रन्थ)। ३

स्कन्धारोपित पुरुष, कन्धे पर चत्राधा हुमा पुरुष; (मत; मीर)।

४ एक साधत जिल-देव, १ एक साधती जिल-प्रतिमा, (पत्र १६)। ६ न-एड-विरोप. (उत्त ६,२४)। ७ समा

रामचन्त्र का एक प्रेसा-ग्रह---नाट्य-शालाः ( प्रथम द. ६)।

ि, १७, ७, ४१ टी **)**।

```
यदिअ देखा यडिअ=१३; ( भारे )।
यद्वी श्रो दि ] मारव-इत्य, मारव्यक्र क्रांप्य, (१ १ १
यद्वीसक । प्र [दे वदीसक ] बाव-विरेष, ए ज
यदीसम । हा बाजा, (यह १, ४-वर १८६, छ ए
घध देखा बह=त्र. (उमा)।
यधय देगो यहव. ( भग )।
वच देना यह. ( भीर )।
यन्त्र इमी यण्ण=त्रर्णय् । क्लोह्र (इसा: उत्र )। ।
 यन्तिरं, (इस्र.)। इ- यन्त्रणिस्तं, (इर.)
  स्दय ६४) ।
यन्त देखा यणण=मार्गः (भगः ३३, मृशा १०३) <sup>सूत्र</sup>
  इस्म ४, ४०, य ६, ३ ) I
यन्नम देखा वण्णय, ( इण; धा १३ )।
थन्नण देखे यण्णण, ( ३९ ५६८ टी, विरे ४२४)।
यन्त्रणा देखे यण्णणाः ( २४४ ) ।
 वन्त्रप देखो वण्णयः ( पिड ३०८; रूप )।
चन्तिभ देखो चण्यिभः ( भग )।
 चन्निभा स्रो [ धर्णिका ] १ बानगी, नमूना, ''समस्य दें
  मित्र नवर इह मतिब पाडजीपुल" ( धर्मीत ६४)। ११
  रेंग की विद्यी. (जी ३)!
 धन्द्रि देशो धणिह≕ श्रीयः (उस २२, १३)।
 चन्दि देनो चण्दि=वहि. ( २३ )।
 वण सङ [त्वय् !] दक्ता, मान्धारत करता । क
  (धाला १४१)।
 वष्प ५ [ चप्र ] १ विजयदेश-विशेष, जंदुरीय का एक प्र
  जिसको राजधानी विजया है, ( ठा २, ३—पस ८०; <sup>ज १</sup>
   २ पुत किला, तुर्पं, कोट; (ती⊏)। ३ क्टार <sup>ह</sup>
  "कंकारो वर्ण्ययां वच्ये" ( पाक्ष; ब्राचा २, १, १ रा
  प, ८३ टी )। ४ तर, हिनास, "रोहो क्यो व तड
   (पाम )। १ उल्लाभुन्नाग, अँची अमीन, 'वप्पांच र
   फ़र्तिहादि वा पागारादि वा" ( झाचा २, १, ४, १ )।
  थण्य वि [दे] १ तत्तु, इन्स, २ सत्तवान, बलिशः १ <sup>मूर</sup>
   ग्रहीत, भुताभिष्ट; ( दे ५, ८३ )।
  यणद्वराय देखे व-णद्वराय ।
 यणगा देखे यणाः ( राज ) ।
 यणगायई स्त्री [ यमकावर्ता ] अनुदीप साएक विवय हैं।
   जिमको राजधानी का नाम मपराजिना है; ( अ २,३<sup>-13</sup>
```

E0; 13 )

बि [ यप्रा ] १ मन्तान क्षेत्राधर्वी ही मना हा नामः न १६१)। २ दनवें चक्कर्ती गजा दर्पिय की माना नाम; ( पञ्च =, १४४; सन १६२ )। [बंबुंदि] । केहार, खेत; (पड़)। २ न्हेंचक-जः ( प्रक १२६ )। ३ वि रह, स्मानुकः ( पर् )। रण देत 🔁 🤰 इंदार, नेतः (ड ७, म्४; मीपः याचा : १ टी-पत्र र; पाम; पटन र. १२; पट्ट १, १; २, )। १ वि. द्वित, जिपने वास दिया हो वहा (दे % k)ı बिश्वं [दे] चतक पद्मी; (डे.४,३३)। गिंडिञ न [दे] देव, सेन; (डे ४, ४८)। हिंदुं [दे] त्त्रा, निर्श मादि इस हुछ; (हे ४, ४०)। में म [दे] इन सर्वों द्या सूचद सन्वय; – ९ टाहान-ल बल्हाकः ३ विस्तव, माधवं. ( चंद्रि 🕫 ) ! साउल देखी वणसाउल; ( हे ६, ६२ टी **)** । र व [दे] रस-विदेश; ( हुर १३, १४६ ) । मं देखा बह=बहु । न १ वित्र क्यू-विरोदः ( व ४३० )। नय न दि | बन्जोदर, इनज का मन्य नागः, (हे पः = 11 नेचरित्र वि [ व्यक्तिचरित ] व्यक्तिगर रोप ने धैकाः भी १४)। निचार देखं बहिचार; ( स २११ )। निवारि व [व्यमिवारित् ] १ न्याय-शाकाना रीत-वेग्रेंस ने धुनित, एकान्तिकः (धननं १२२७; धंवा २, ३०)। २ द्वे. पर्खान्डम्पटः ( दव ६; २ ) । निपार देखे यहिचारः ( इवः म्ह )। न उद्द [ वम् ] व्हडी बन्ता । बह- यमंत, वमनाणः ( गरा; विता १, ७ )। वह-वंता; ( माचा; द्म १. ६,२६)। ह-सम्बद्धाः (अ.५०)। मग दि [ वामक ] इडग्रे इस्मे इडा; (चेंप १०३ )। मिय व [ यमत ] उत्तरी, वान्ति, हैं; ( माचा; पाना १, 15)1 माठ यह [पुत्रयू] १ रहा बन्य । १ विल्हाना । क्तिहाः (हे ४, १०२: पर् )। माल वृं[दे] स्वस्त, बेंडरतः (१६.२०, ४६) व. रदेश १२०; मनि )। यमाल वुं [ पुत्र ] तर्गर, का ( नव ) ।

यमालण न [पुत्रन ] १ इस्रा हरना; २ क्तिसः ३ वि. इच्छा करने वाला: ४ विस्तारने बाला; ( दुमा ) । यस्म पुन [ यम्न ] क्वन, संनाद, बन्तर: ( प्राप्त; इसा ) । बस्म देखी बम् । बरमध । वृं [मन्मध ] डामदेव, इंदर्प; ( चंड; प्राप्त; हे १, बस्मह 🕽 २४२; २, ६१; पाम ) । बस्सा देखो बासाः ( रूपः, पत्न २०, ४६: दुख २३, १: पर ११)। वस्मित्र वि [ वर्मित ] स्वन्ति, धंगाई-युक्तः ( विपा १, र--- पत्र २३ )। चम्मिश्र ) पुं [चल्मीक ] क्रीट-विरोप-कृत मिही का स्तुप; यामीअ∫ (सम २, १, २६; हे १, १०१; पड्; पाम; स १२३: द्वरा ३१७ )। यम्मीइ १ ( याल्मीकि ) एव प्रतिद्व श्रवि, रामावय-क्यां मुनि; ( इतर १०३ )। वस्मीसर वं [ दे ] डाम, इन्दर्गः ( दे ४, ४२ )। बन्ह न[दे] बल्मोहः (दे ७, ३९)। वन्ह वं [ प्रदान ] १ इत्र विधेर, पतान का देश "नागोद-बन्दा तरु" ( पत्रम ४३, ७६ )। २-- देखी संम: (प्राप्त)। बन्हल न दि किन्छ, किंतल्कः (द ५, ३३: ह २, १७४)। वन्हाण रेखे येनण; ( इना )। यय सह विस् वित्ता, इदना । वस्ता, वस्ता (यह )। मनि- वन्तिहा, वन्ति, वन्तिहीत, वन्तित, वोन्ति, केंच्छिदा, बोच्छित, बोच्छिति, बोच्छे; ( सिन्न ३२; पह: हे ३, १४१; इस )। इसं-बुल्यः (उस )। इसं-भी-वह-यपस्तमाण; (वितं १०१३)। वंह-वहता, वन्या, वोत्व, ( छ ३.१- ५३ १०८, द्म १, १, ६; हे ५, २११; इना )। हेह-बच्च, वर्त, बोर्स; ( माया; मनि १४२; है ६, २९१, इसा )। हुन्यस्य, यत्तव्य, योत्तव्य: ( विते २: ३१ ११६ दी, ६४= दी: ण्ड दे; विंड कर, पर्वतं दश्शः हा ४, दशः हात १६०; मीन, हमा, दे ४, १९९ ), हत्ये वयपिहन्न । यय तह [यह] बोतना, बदना । बन्दा, न्यतिः ( इतः इन ), सन्त्रा, शुग्यः ( इन )। भूग्र-सानि, स्ता-ही; ( मीन, इन्नः मण; मरा )। तह-वर्षत्त, वयमाण, वयमानः ( इनः चउः व ८,४ -५३ १४८ इन १६; व १)। वह-वर्ताः (मत्रा)। हेइ-वर्त्तरः ( **६**न ) :

पारभसद्दमहण्याची ।

**Ł**ąą) i १, १, १३ पुण १६८, वल ६१; ई १६)। "समिन ययर वि [वै] वृद्धित, (वे ४, ३४)। ययर देशा यहर=तम्, (कृष्य, उत्र; मापना =; सर्ग १७ भग, भीग)। वयर देखा वयर=जहर; (वे १, ३३)।

ययराज इमो यहराज, (मत (४ डो )। ययल वि [ दे ] १ विच्छा, विज्ञा ( दे ४, ८४)। १ 1. ब्लब्ल, बालाहल, ( र ७, ८४, वास )।

3 - 6 ) ;

यत )। 46):

वयस्ती भी [ दे ] खना-बिराय, निराधनी सन्न। ( र ०, १६ "वयस १व्य यय=४२म् ; "स्वयग" (माचा १, ८, ६ <sup>†</sup> ययस्य रूप मर्थस, ( म ३९४, मह ४४; धीव ३३,ª यमा को [यमा ] १ किए, किंद्र, १ सई, बर्सर, (४ स यया को [ यया ] १ मार्थाकविष्य, १ वेस, बर्नस, १ ध)। स्थायवा। steira (1 [ Panta ] ce a 'orig, (11, : यथा भा [यया] १ मानै भिरंत, ध्य हा श्रीका ह दिस्स बढ पट व्यदि शतन दा मार्ग, १ प्राचन्त्व, (वा १३)। एस [ काम ] जन ज्य हम हैन. ( व ), ५--यर भव [ मृ ] १ वर्ण सन, वस्त्र सन्त । १८४

ल धन, १६व। १ सप्त छन। ४ सहस्र

FT. ( \$ 5, \$15, 94 14, 272; \$5), 14 83.

(22 =+ )" . A 412 £104., ( 14 34 )! etc.

केल्य, (ब्लियार)। इ—यामान, (धनार

रा, तराह, म्ल्याद व्हाच १८)। रक्ती, (क्यां का हिन्दी हो कि विकास है। ( १४ १, १६ )। परियान ३ [ परियान ] रदश, 154, [ 4 4, 12, 24 ] ] 'बर ∤[रच] रूप, हद, (भार३)। 'क्षा क्षा हरे—हर् ( व १०४, व्य २३, ८४६; स्टाः वे १, 34 to Third ( 14 )1

बद्ध व [हे] व्य १७% (१८४ ११६८)।

44.78

# 331, Et. +6-@}1 पर्वत हम्न क्रम्प्टिस्ट्रास्ट्रम्स, (१८४) ।

दस्य स [ राज्या ] स्था, घट, ( स्त् )।

Fai[1] C. R. we. (1 . 11)1

वि [ सम्बन् ] रक्ष धार्यक्ले, (का)। वा [ य ] स्म. १५, (श्र स्)। क्ष क्ष [ क्षत्र ] कि.स. पार्थिक प्रीत्म, ( संगः पत्रा १०, म्, इत्त, हा कात है, प्राच्या के, प्राप्त करते हैं। "सीत ति [ वर्] न्छ, (भाषा र, १, ६, १ )। वर हुर [काम्] १ झ. मारू ( व १, १, ८, र, म

६२८

```
वर नढ़ [ बरम् ] १ प्रान काने हो इच्छा हाना । १ नंदर
        इन्सा। बद्ध, बन्दर्तः, (मनिः, मुल ७), "ह दूनियं बन्दने"
        (इस्त १, १)। वह—चरितः (सम्ब १)।
       र वृ [बर ] १ ५न, स्वामी, दुवहा; (म ४=; स्वत ४१;
       या ४०४; ४७६; सबि )। २ बरहान, देव मादि हा प्रचारः
       (इना; धा १२; २७; इन =०; मर्च)। ३ वि. धेरु,
       ामः ( इप्पः नहाः इमाः प्राप्तः ६२: १०१ )। ४ बसीयः
        था १२; इस =• )। १ न इस मनीर, मन्द्रा; "वर
        मना देशे" ( ज्ल १, १६; प्रायु २२; ३८; १०६ )।
       च पुं [ 'द्च ] १ भग्नान् नेनिदाधवी वा प्रपन दिन्दः
       ञ ११२; कम्)। २ एक सज-दुमार; ( विस २, १;
        )। 'दान न ['दानन् ] एठ कीर्यः ( ब ३, १--
        ११२; रह; इच )। घरा व [ धरार्] एक मन्सि
       ६ वसता चळवर्ता हा बात-मित्रः (नदा )। पुरिस्त दु
       रम ] कहरतः (क्रव १० पत १२६; सपः, मानमः
     े हैं)। 'माल पुं[ नाल ] एक देव-निकान, (दवेन्द्र
   १६६)। "माला को ["माला ] वर को प्रतानी बाती
  फूडा, बरन्वसूबह माजा; (ब्रुज २००१)। "च्य प्र ["रू-
  वि] सवा कदं हे ज्वप का एक विद्वाल, बाह्मण; (जुन)
  १६३)। विरिया की [विरिका] मनीट बन्तु कैसने
 के दिए भी बाती पीतपा, हिन्दा बल्तु के राज देने भी पी-
 फ्ताः ( बाबा १, =--पन १४१: माननः, स ४०१: ग्रुर
 १६, १८; कृष पर )। 'सरक न ['सरक] ज्य
मिया (च्य १,४ -पत १४=)। सिंह के [ विष्ट]
बन डोडच्ड का एट बिनाल; (मन ३, ४—नत १६%;
देवेन्द्र २००)।
स्र इंग्ने बार । 'विल्या स्त्रं [ 'विनता ] करः (इन्)।
नर इंग्रे परः "जीनार्यनसमूच वा देर दस्तामें नो निष्य" |
प्रवाति [ हैं ] यान्य विदेश ( र ग. ४६ )।
वत्त वं [है वसिवतु ] मनिता कर, दुवरः ( हं २, ८८,
र्देखा वस्य=नगर ।
उपस वि[दे] मृतः (दे ग, ८०)।
देखं पर्वानत्, "मरा वरं विद्यान्त्रच राथ मान्यच"
हें हैं है है है हो है है है |
व [बरण्ड] । हार्व कार, हम्बो तक्की, १ मिन्नी,
६(वृष्य ६)।
```

```
वरंड वुं [ दे ] १ ह्य-पुन्त, तृष-संवनः ( चार ३ )।
               बहार, किता; (३ ४, २६; पड्)। १ क्योताती, गर
               प तगई बाती इस्तुरी मादि की छटा; (दे ४, ८६)
               <sup>४ ल</sup>म्हः ( स (३० )।
             वरंडिया हो [ दे ] छंडा बन्डा, बसम्दा, दाजल, ( ५५
            वरक्स न [ वराच्य ] ग्ल्फ्स्य किंग्रे, सिन्दरः, ( से है,
           वरक्त पुं [ वराहा ] १ योगी; २ यन; १ वि क्षेत्र शन्तिय
          वरक्सा स्त्री [ वराच्या ] बिच्ता; ( वं ६, ४४ )।
         बर्द्ध वृं [ दे ] पान्य-तिरोगः ( का १६४ )।
         वरता ) मा [दे वरटा ] १ वैतार्टा, इंट-विरंप, दंपती;
         बरडो 🕽 २ रंग-क्ला, जन्तु-विजेष, (मृच्छ १२, दं ०,
        वरण न [ वरण ] १ नगई, निग्नहमंदन्यः, (डग ३४४;
         द्वर १, १२६; ४,१० ) । २ तट, क्लिस; (गहड ) । ३
        टुन, च्छु ( माय ३० )। ४ प्रास्तर, व्याः (ना १४१ )।
        १ लोहार, प्रहण्ड ( राज ), देवा चीर-चरण । ( पुं देव-
       विरोप, एक मार्च-इंग्रं, "वर्षाक बच्च बस्य मच्छा" ( ह्म-
       नि ६६ टी; इस् ), देखी बरुन ।
      वरणय न [ यरणक ] ह्य-विदेश; ( गड़ड )।
     वरणित (मन) इन्हें वाराणली; (नि ३६८)।
     वरणा सं [बरणा] १ कर्ता सं एक नरी; ( ग्रंव )।
      २ मच्छ रंग के राचन गजरानीः ( दमनि ६६ थे ). रेखा
     वदमा ।
   वरणीव हेळ वर=ा।
   बरत वि [ दे ] १ गैंग, २ प्लेक ३ पेटेन, बंदर, ( गर् )।
   वरता क्रं [बरता] रुद्ध, सर्व्यः (चम, किन १, ६;
  वस्त हुँ [ वस्क ] हार्व्ह इन्ने राजा, सिन्द हा शर्यह हुत्यः
्वरंब हुँ [हैं] हाहिन्दिर, तब कर बा फान्ह (है के
 वस्य हि [ यसक ] हेन, यहिंद, विकास, हिंदे
  १, १६ ६ १६६ हुम दश ता हरह है। औ-सिं
 (स्टिश्हें हिस्से)
```

o £3 पाइअसइमहण्णयो । विग्ठा-थग्छा स्त्री [ वरला ] इसी, इसपद्मी वी मादा, ( पाम )। वर्षामें उत्पन्त, (पड्)। 'कण्डन['रुप्ण] वरसि देशो घरिसि, ( माइ ३० )। गान, २ पुस्ती उस गान में उत्पन्न; (ग्राण्—पत्र ३६ घरहाड मक [ निर्+स् ] बाहर निकलना । वग्हाहर, (ह °धर पु [ °धर ] मन्त-पुर-एक पण्ट-विशेष, (क Y, UE ) | १—पत ३७, कप्यू. भीप ११ टि )। 'बर ३[] वरहाडिश वि [नि सृत ] बाहर निक्ष्ता हुमा, निर्गतः वही मनन्तरोक्त मर्च, ( भीप )। देखो वास=वर्ग। (इमा)। यरिसवित्र वि [ वर्षित ] बरसाया हुमा, ( मुग्न ११) वराग देखो वराय, ( रभा ) । वरिसा सी [चर्या] १ इप्टिं, पानी का बरसना, (हे धराइ 🦙 प्र [बराट, 'का] १ दक्तिय का एक देश, आ १० k )। २ वर्षां-काल, श्रायक मीर-नादाग्रास घराद्वरा 🕻 माजकत भी 'बरार' नाम हे प्रसिद्ध है, (कुप्र (प्रवीप४)। "काळ वु["काळ] वर्ष स्तुह बराडव ) १६६, मुख १८, ३६; राज )। १ इसर्ड, (उप पर)। "रत्त पु ["रात्र] बही प्रवं, (ब दीन, (उत ३६, १३०; मोप ३३४; धा १)। ३ न् याया १, १ - पत ६३)। 'ल देखे 'काल, (स केंद्रिमां का ज्ञा जिसे बालक बेलते हैं, ( मोह ८६ )। मदा)। देखां वासा। यराडिया स्रो [ यरादिका ] दपर्दिका, सीही, (मुच २०३)। चरिसि वि [ घर्षिन् ] बरसने वाला: ( वेबी १९१) वराव इस्त्रो वरव=वराङ; ( मा ६१, ६६; १४१, महा )। वरिसिणी स्त्री [ वर्षिणी ] विद्या-विरोध: (पडम ४, १ म्री—°राइआ, °राई, (बा ४६२, वि३४०)। परिस्तोलक ९ [ दे चर्पोलक ] परात्र विशेष, एर प्र वरावड वुं ब [ वरावट ] देश-विरोप, (९३म ६८, ६४) । साव; (पर ४ टी)। यराइ ९ [बराइ ] ९ स्इर, हमर; (पाम )। २ भग-°वस्हिस्यि देखो पस्हिस्यिः ( सं ४, ३८ ) । बान मुबिधिनाय का प्रथम शिन्न; ( सम १६२ )। ) उंन [दे ] देखां बरुअ, "बपदनस्या वस्यो र थराही सी [ यराही ] विद्या-विरोप, ( वित्रे २४४३ )। वस्अ बित सुरहिजलिस्स(१सा )" (स्वाप ४०)! यरि म [ वरम् ] भन्ज, ठीक, वर्षेट पुं [ चरुण्ट ] एक शिल्पि-जाति; ( राज )। "बरि मरब मा विरहो, विरही महत्त्वहो स्ह परिहाह । यस्ड पु [ वस्ड ] एक अन्त्यज-जाति; ( वे १, ८४ ) वरि एकडं चिय मर्सा, जब समप्पति दुक्खाइं ॥" घरुण पु [धरुण] १ चमर मादि इन्द्रों का प्रथम (सुर ४, १८२: भवि )। का लोक्सल, ( ठा ४, १—१त १६५, १६८, १६)! परिभ देवो घरत≔वर्षः (हे २, ९००; पट्)। बलि-मादि इन्दों सा उत्तर दिशा का लोकपाल, (य ४, ५ यरिश्र वि [ यृत ] १ स्थित, ( हे १२, 🖛 )। २ हेवित, ३ लोक्सन्तिक देवों की एक जाति, (बाया १, ५० ( सबि )। ३ जिमधी सगाई की गई हो वद: (वमु; महा)। १११)। ४ भगवान् मुनिसुन्त का शामनाधिष्टादङ र ४ व गगाई करना; "मुवस्यि ति" ( उप ६४८ टी )। (सिन = )। १ राजभिष्ठ नदात का भविद्याना देव (१ यस्डि पु [ बरिष्ठ ] १ भरत-प्रेन का भानी नारहर्ती पद्यती 1॰, १२)। ६ एक देव-विमान, (वेवेन्द्र १३१)। सबाः (सम १६४)। २ मनिश्रेष्टः, (स्रीय, इत्यः उप प्र वत को एक जाति, (पन ४); = महारातका रूप १८४; द्वरा ४०३, महि )। मुहर्तः (सुत्रत्र १०, १३; तम ४१)। ६ एक विद्य यरिक्छ व [ दे ] बम्ब-निगेप, ( ब्रम्यू )। नरप्रते, ( पडम ६, ४४; १६, ११ )। १० एक वंशिती यरिस सह [ यूप् ] बायना, इष्टि हरना । दल्पिदः ( ह ४, ( इस १६६ )। ११ छन्द-विरोप, (चिम )। ११ वर्ष ११६। मतः) । वष्ट-चरिनंत, वरिसमाण, (मुन वर द्वीप का एक संचित्रांना देव. ( जीव ३—पत १४८)। ११५ (११)। हेरू-वर्गिसर्ज, (ति १६६)। १३ प. व. एक मार्च-देश, (पत्र २७४)। °कारव ! यरिस प्रन [ यर्थ ] १ १४, वर्षः ( दुन्ना, बन्द्, निव )। २ [ कायिक ] वस्य लोक्सल के शत-स्थानीय देवों की ए वक्त्यर, मात, ( कुमा, मुद्रा ४६२, नव ६, ई २७; इप्यू : वाति, (भग ३, ७—पत १६६) । "देयकाइय इं िर्व क्षम १, १८)। १ बहुदी, र बहुति हा मस्तिरित् कायिक ] वही मर्थ, (भग ३, ७)। "ध्यम द्र [प्रमी नारत माहि वेत: १ मन, (हे २, १०१)। जि हि [ जि ] 1 बस्यवर द्वीन का एक मध्यायक देव; (जीव 1---

पत्र ३४८; बुग्ज १६ )।

राज-पत्नी; (पटम ४, ४८) । यरुणी द्वा [ यरुणी ] विद्या-विरोपः ( पटन ७. १४० ) । वरणोव । वं [ बरणोद ] एड स्वरः ( य १--पत ४०६; यदमोद् । इदः मञ्ज १६ )। बस्ट पुं ब [ बस्ट ] देश-विरोप; ( पड़न ६८, ६४ )। वहहिणी हो [ बहर्यिती ] देना, नैन्द; ( पाम )। वर्दस्य न [दे] पतः ( दे २, ४२ )। वेळ मह [ बेळ ] ९ लीहना, वारिस माना: १ मुहना, देख होनाः गुजगती में 'बङ्बे'। ३ उत्पन्न होना। ४ एक, दक्ता । k जाना, गमन करना । ६ साधना । बदाई; (हे ४, ९<sup>9</sup>६; पर्: गा ४४६: घात्वा ११२ )। अवि-विजिन्तं: (नहा)। क्त-चलंत, वलय, वलाय, वलमाण; (हे ४, ४२२; गा रह; में ६, ४०; ६, ४२; मीर; द्या र, ४; पत्र १६०)। इरह—चलिन्नांन, (ने ४, २६)। मह—चलिकण; • (चत्र)। हेह -यस्तिः; (ग ४=४; नि ४५)। ह—बलियब्यः ( महाः म्रा ६०१ )। ्यस स्ट (आ + रोपयु ) अस बदना । ब्हार्स ( हे ५ ४८; दे ७, ८६ ) त यस वह [ब्रह् ] ब्रह्म द्वाना। बद्धाः (हे ४, २०६) हे -२, =()। कृ यलपितः (उना)। ं बेल वृं[बल ] रहती साहि से मजदूत सर्ग के विए दिसा है बाता बत; ( इत २६, २४ )। ्यस्तर्वर्गी सी [दे] इति बाती, बाद वातीः (३५ ६)। ' बलर्य वि [ बलयित ] १ वटर हो तह गोडाहार हिना हुमा, बद्धय को तग्ह मुझ हुमा; (पदन २८, १२४; कम् )। २ वेडिनः ( दन्य ) । यरंगणिया सो [ दे ] यह बडी; ( दे ५, ८३ ) । यस्विकात्र वि [ है ] इन्तरित, इन्तंग-नियद (पर् १८३)। वस्वत है [ बरस् ] होत. होर ( २म )। यसम्बद्ध न [यसाझ ] प्रानुत्य-विरोध, एवं वर्ष ध पने

३४= )। २ वस्य लोह्यात हा इत्यात-पर्वत, (य १०--

पत्र ४८१)। 'प्रामा को ('प्रभा ) वरुदम पर्वत की

दिविष दिया में स्थित बढ़व लोहराल की एक राजधानी;

( इंत )। चिर वुं [ 'बर ] एक द्वीन का नाम; (जीत ३--

में पहनने का गहना; ( मीप )। यसम्म सङ [ आ + रहू ] भारोहण करना, पट्ना। गुजराती में 'बळ्गब्' । बलगाइ: ( हे ४, २०६; पड्: भनि ) । वलगा वि [ बास्ड ] जिनने मागेहण दिया हो वह, चड़ा हुमा; (पाम )। वरुपा सी [ वरुपा ] १ अच्छ देन की प्राचीन राजधानी; ' वरुमांगणी की [ दे ] हुनि, बाद: ( दे ७, ४३ ) । (पर २७४)। २ वर्ग्यन पर्वत की पूर्व दिया में स्थित े बलगित्र देखी बलगा=प्रास्तुः ( दुना )। बस्य-माम्ह लोहराल हो एक गजधानी: (दीव)। ३ एक व्यलप न [यलन] १ मोहना, वह बरना: (दे ३, ४३)। २ प्रत्यावनंत, पीड लीटना; ( वे प. ६; गउउ )। ३ वॉह. वक्ताः (हे ४, ४२२ )। वलप ( मी मा ) देखे वरण; (प्रकृ = १; हे ४, २६३)। वलणा स्त्री [ वलना ] देखी वलण=वतन; ( गरह )। बल्ट्य वि [ है ] पर्पस्तः ( भवि )। वसमय व दि ] र्राप्त, अल्दां; "वच प्रतमबं कर्य" (वे अ r= ) 1 चलय इंन [चलय ] १ इंड्रण, इड़ा; ( मीर; गा १३३: बन्दः हे ४, ३४२ )। २ प्रधिवान्वेन्टन, प्लवात मादिः (स २, ४- पत ६ )। ३ वेटन, वेटन, ४ वर्तन, गोला-बार: ( गडड; बन्य: य १, १ )। ४ नदी मादि व गाँक ने बेट्रित भू-मागः ( सूम २, २, ८; भग )। ६ माया, उर पंच; ( सूम १, १२, २२; छन २१ )। अ मनत्यं वचन नुपा, मृद्धः (पद्धः १, २—पत्त २६)। = बत्तवाद्यार इस, नातिकेर मादिः ( परत १; उत्त ३६, ६६; मुख ३६, ६६)। 'बार, 'ारत्रपुं [ 'कार, 'कारक ] इंस्व बन्दने बाजा शिल्वी; ( दें २, ४४ ) । यस्य वि [ यस्फ ] नामे बाहा; "ब्यादग-मह-बहसा" (fis 39 c) ) . चलय न [दें] १ हेन, मेत; २ छ, घर; (ते २, ८४)। वलय देना वन्द्र=तत् । "मयग वि [ भूतक ] १ वंद्र वे अर होस्य जिल्हा साथ हुमा हो वह: ३ मूख मादि से तह-क्या हुमा जा नग हो दह (भीत)। भरण न किर म ] बंदन वे च्युत होने बांडे का माया (मा क, क)। वलवर्ण की [दे] ही, बहु (हे र, हरू)। वलयवादा ) सी [दें ] १ ईर्न इए, जिन क व्यस काई बलयबाह् । बीधा बाटा है ३६ तम्बा हान्य, "बंबारियाय स्तरगरम् जनित् वितु भरतेतृ" ( यदा १, ५—५३

१६६)। १ एवं धार्क मन्त्य, चुर; (दे ४, १२;

જ≆ }:

वेला का मन्न भाग:

"ति यतागमुह्ममुक्को, तिक्सुता वतयामुहे ।

एयारिमं समं सतं. सड वट्टियपद्दश्वं ।

ति सत्तवसुत्तो जालेक, सङ् छिन्नोदए दंह ॥

इच्छिम गलेख वेत्, महो ते महिरीयया ॥ ( fes £34; £33 ) 1 वलयाइथ वि [ चलयायित ] जो वतय की तरह गांत हुमा हो वह, ( इमा )। चलवहि [ वे ] देशे वलवहिः ( दे ६, ६१ )। वलवा देखे यद्भया, "गोमहिसिवलस्पुरुषो" ( पञ्म २,२; दे ७, ४१; इह; पि २४० )। यळवाडी स्री [ वै ] वृति, बाड़, ( दे ७, ४३ )। थळिश्र न [ दें ] सीघ्र, जल्दी; ( दे ७, ४⊂ )। वलहि सी [दे] इपांस, रूपास, ( दे ७, ३२ )। वलिंदि । स्रो [वलिंम, भी ] १ गृह-वृहा, छन्ना, बसा-घरमी मतः १ महल का मत्रस्थ भाग, (प्राप्त )। ३ स्त्रांत्र्यावाह का एक प्रापीन त्यर, जिसको भाजकत 'बळा' क्दते हैं. (ती १४: सम्मत-११६)। वसाम देखे पलाय=परा+मग् । बरू---"दीमइ वि चला-अंतो" (से ६, ⊏६)। वलाभ देखा पलाव=प्रताप, ( से ६, ४६ )। °बलाअ देखां बल≔वत् । °मरण देखां बलय-मरणः "सम्मजान-विसन्ता मस्ति जे तं बलयमस्यं तु" ( पत्र ११७; थ १.४—पत्र ६३ )। विलि स्त्रं [ विलि ] १ ध्व स्त्र भवस्त्र-विरोक्ष "उदस्वलिमसिक्षि" (निर्भा)। र क्रिक्ति, नाभिक उपर पेट की तीन रेखाएँ (गा ४९६, भवि ) । ३ जरा मादि से होनी शिथित वसदी; (बामा १, १ -- पत ६६ )। यस्त्रिभ वि [-दै] इंज, भंधनः, ( दे ४, ३१) ! ६लिअ हि [ पस्टित ] १ सुस हुमः; (गा ६; २७०, मीर)। ९ जिमनो का काया गया हो वहः ( रस्मि मादि ); ( उत्त ₹₹, ₹₺ } | पलिअ देख चिलिम=क्वतीह, ( प्राप्त ) ।

१४७; पर्)। "मुहत् [ 'मुख] १ बझ्वाक्तः; (हे १, 'यलिच्छत्त रहा परिच्छन्त,: ( मोग )। २०२; प्रारु; वि २४० ) । १ पु एक वक्षा पानाल-बलग्रः वलिऽञ्जंत देशा यल=वल् । (ठा ४, १ -पस २२६: टी-पत २२८, छम ७९ )। °बल्<del>ति</del> इंग्गं पलिस; (उप पर⊏ हो )। वलया सो [दे] वेला, समुद्र-कूल । "मुद्द न ['मुख] यस्तिमोडय पुं [ यस्तिमोटक ] वक्सति में प्रत्यि म बार नेप्रनः ( परुष १—पत्र ४० )। विटर वि [ यद्धितः ] सौटने बाता; ( पुना १६ )। वली स्रो [ वली ] इंग्रा वलि; ( निर १, १ )। वत्रण देखा वरुण, (है १, १४०)। वर्छे म. सबोधन-सुषद्ध सम्भयः (प्राकृष्ट-)। १-। बले, ( वड )। यल्ळ देशो वल≔वल् । बल्लाइ; (प्रत्या १६९)। यल्ल मह [ यल्ल् ] चलना, हिलना; ( ३४ ८४ )। वल्ल ३ [ दे ] सिगु, बातकः, ( दे ७, ३१ ) । चल्ल ९ [ दे चल्ल ] मन्न-विरोप, निमाब, गुजराता में ले'; (स्पा १३; १३१: सम्मत ११८; सर्व )। वस्टई सी [ वस्टवी ] गंपी; ( दे ७, ३६ ही ) ! यहलई सी [दै] मं, गैया; (दे ७, ३६)। वर्ल्स | स्री [बल्तको ] बीबा; (पाम हे प यल्लको ∫ वाया १, १७—यत २२६)। वल्लाह हि [ दे ] पुनस्क, निरुष्ते बहा हुमा; ( हर् बस्टभ देखे बस्टह, ( ग ६०४ )। यल्टर न [ दे यल्टर ] १ वन, गहन; ( दे ७, ८) उता १६, ८९)। २ चेख, संतः; (देण, ८६, ९—पत ९४)। ३ मरस्य-चेतः (पाम)। ४ 3ुस्त क्षेत्र, (गा⊏१२)। वहरूर न [ वे ] १ मरस्य, मटवी, १ निर्वतः देग; महिष, भैंगा, ४ समीर, पत्रनः ६ वि युवा, तरुणः ( ( वेटन शांत, ७ वेटित-नामक मालियन करने की मादन वाला, सी--'री; (गा १३४)। , घटलरी सो [ घटलरी ] बल्लो, लता, (पाम, परम 1 ( 353 वस्त्वरी स्रो [ दे ] हेन, बात, ( दे ४, ३२ )। वल्लव दुनी [ वल्लव ] गोप, महीर, म्बासा; (पा स्रो—वी, (स व्ह )। वल्लवाय व [ दे ] चंत्र, वंत, ( १ ६, १६ )। चल्दविक्ष वि [दे] लाक्षा हे रंग हुमा; ( वह )। वस्टह ३ [ यस्टम ] १ दिवन, पति, भर्गा, ( गर्म,

यिलिआ सी [दें] त्या, पतुत्र ही हागे, (ते ४,३१

!३; हेंद्र ३≔३ )। ३ वि. दिय, स्तेह-पातः 'मर्द बल्ल्या महेंब विषयी" ( महा; गा ४२; ६७; इसा १६, ७२; रन्य ४६) । 'दाय वुं [ 'दाज ] १ गुजरात इ वीतुस्यवंगीय गत्रा; (इस ४)। २ इतिए हे त देश का एक ग्रजा; ( इन्स् )। त हा [ वल्टमा ] इविश, क्ले; ( ता पर )। इय व [ दे ] मान्डारन, टब्ने का गम्न; (दे ५, ४५)। य पुं 🔁 🐧 रवन पत्नी, २ नव्नत, स्पीताः ( दे 😘 1 ( म्ब्री [ बल्डि ] ह्या, बेटा ( इना ) । हर वि [ चल्लिय ] दिवने बाता; "न विराद्ध बल्तिर-वा वि बल्टिन फरहोता" ( रूप नर )। ते स्ते [ बल्ही ] हता, बेह; ( इन्य; वि ३८० )। री क्री [दे] केश, बात; (दें ४,३३)। वि वृं [ बाह्रसीक ] १ देन-विठेप; (व १३; नाट )। ति. बादुर्जीक देश में जलान्त, बादुर्जीक देश का; (च १३)। एक [ यप् ] दीना । "वे उत्तिवितेनु वर्वति विते" ( उत १)। वह-चर्चतः (मात्नदि १)। दतह-चर्चिaiत; (गा३६०)। रस वरु [व्यप+दिस् ] १ दहना, प्रतितादन दरना । व्यवहार करता । वतार्वतिः (क्लीवं ४४२; वृमानि १४१ ), "मन्ते मद्यदमस्टलनातमा बहनिविक्ति गोहा । वंन्यन्मपिवियास्यनिवितितृत्वं वस्यवित ॥" ( श्रावक १६२ ) । गएस वुं [व्यपदेश ] १ क्यन, प्रतिगरन; १ व्यनहार; मे १, २६ )। ३ इन्ट, बहाना, घ्यः (नदा )।

वर्गम हुं [ व्ययमम ] नागः ( भावन )। यगम हुं [ व्ययमम ] १ ग्रा हिया हुमाः ( गुण ४१ )। १ मृतः ( एव्ह २, १--५३ १४--)। १ नाग-प्रातः, नदः "वरा-दिवया क्रियं पता हिम्मच्छिमं क्रये" ( यनि ११; मौतः हुन्य )। वर्षेन हुं [ व्ययक्षम्म ] भवतम्बन, सुद्वाराः (से ४, ४६)।

विद्यावण देखे व्यवस्थावण; ( सत्र )। विद्वित्र वि (व्यवस्थित ] स्वस्थावात; ( वे १३, ६१ )। पत्रण न [ वयन ] बेना; ( वर १; धू ६ )। वयण स्त्रंन [ ते ] बर्सन, दड़ा, स्ट्रे, "पटडी क्वर्य दड़ी स्वो" ( पाम ); ग्री-----पी; ( दे ६, न्२; ४, ११ )। पत्रस्थेन पुं [ ते ] ब्रज, पणस्म; ( दे १, ४६ )।

वचरधा स्रो विव्यवस्था । नगंदा, स्थितः ( म १३: इम ११४)। र प्रक्रिया, रीति; ३ इन्तेजन्म; (सुरा ४१)। ४ निर्मेषः (स १३)। पत्तय न प्रिक र रस्तावेतः ( P ¥9 + ) 1 ययत्यावण न [ व्यवस्थापन ] व्यास्था सना; "त्रीन-वस्त्यावदादिया" ( घर्मर्व ५२० ) । ववत्यावणा स्रो [ व्यवस्थापना ] ज्ञत देवा: ( पर्नर्व £20 ) I यवरिधन वि [ व्यवस्थित ] व्यक्त्यानुकः (व ४६; ४१% मुर ७, २०६; सच )। वबरेस देखा ववपसः ( जाः स्वर १११ )। वयदेलि वि | व्यपदेशित् | व्यादेश वर्ण वाताः (नाट---या इंदर ) । ववधाप न [ व्यवधान ] मन्तर, दो परार्थों के बीच का मन्तरः ( मीन २१२ ) । ववरोव कु [स्थप+रोपय् ] विकास करना, गर जलना। बबरोबीन, बबरोबेरबीन, बबरोबेरबा; ( ज्या )। वर्म-प्तरी-विग्रावि: ( व्या ) । वंह-वयरोविचा: ( व्या )। वयरोवण न | व्यपरोपण | दिनाग, हिंगा; ( स्य )। यवरोविञ वि [ ज्यपरोश्ति ] विनारित, मार बाता ह्वा; "जॉविमामी वर्ग्यविमा" ( परि ) । ववस का व्यव÷सो ] १ प्रतल कता, रेव कता।

२ निर्यंत करता। सन्दाः (त १०१)। वह—ययसंत, यवसमाणः (द्वा २३०; त ४६१)। वह—ययसि-ऊषः (नुत ३३६)। कह—यवसिज्जमाणः (पञ ४०, ३६)। देह—ययसिद्धं (त्री)ः (नट—गङ् -७१)। ययसाय वुं [व्यवसाय] १ निर्यंत, निष्यः, २ महत्वः ( द्य ३, ३—५३ १४)ः चंदि)। ३ ट्यन, प्रस्तः

( वे.स. १४; ब्रुग ३६९; च ६००३; हे ४, ३०६; ४९९;

इद २६)। ४ व्यासर, दार्थ, दान; ( मीन; राव )।

व्यक्तिय न [दे] ब्लाल्बर, (रे., ४२)। व्यक्तिय न वि व्यवक्तित ] १ उपन, उपन-दुना, 'वे-व्यक्तिय न वि व्यवक्तित ] १ उपन, उपन-दुना, 'वे-व्यक्तिय न वि वि वे वे वि वे वि वे वि वे वि वे उत्तर २१, २०, उत्र )। १ त्यन्त, 'मनि वेवियं कवियं न वेब दुरुरिस्तां प्रदेशे' (ज्ञ )। १ नियप राजा, ४ परस्थां, (य.४, १००५ १०६)। १ वेदिरा, (ज्ञ वर्म, (यापा १, १००५ १०)। १ वेदिरा, (ज्ञ

र्याच्य वि [ उस ] बोया हुमा; ( क्ष ०१८ है) ह

वचेअ वि [ ध्वपेत ] स्थागतः ( सुम १, १,४४)

ववेक्छा स्त्री [व्यपेक्षा] विशेष मंपन्न, पत्त,

थव्यय पुं [ यल्यज ] तुष-विरोषः " मूद्यवस्त्र () "

ण्डारा—" (पद्ध १, ३—पत्र ११३; इन १, १

यब्बर वि [ धर्वर ] १ पामर; १ मूर्व; (इमा )।

यविञ्जंत देखो वय ।

1160)1

```
133
  पर्दि)। ण उपन, प्रयत्न, (से ३, २२)।
 यमहर तक [स्वच+ह] १ स्वास स्टला । १ मह
  वर्तना, मानगत बरना । बाहरह, बरहाए: ( उत्त १७, १८;
  स १०८; सिने ११९१)। वक्र-वयहर्रत, वयहरू
  मान. (जन १९, १; १; सर ८, ८; मुना ११; ४४()।
  हेक बादरियं (स १०४)। क्र-चयहरणिस्त्र, य-
  पदरियम्ब, ( डा १९९ हैं; सा १; नुस १८८ )।
व उद्दरम हि [ ब्य उद्दारक ] ब्यानार करने वाला, ब्यानारी;
 ( 22 55A ) 1
धारहरूच न [ स्थयहरूच ] स्थतहार; ( वाबा १, ८—१व
 १११, म १८१; उन १३० दी; मूत ४६७, विषे २२११)।
पवद्दरव (क्षा वयहरमः, ( मुस ६०८ ) ।
बार्सारक्य रेज बाहर ।
यगदार पुं[स्यगदार ] १ कांत्र, मायरवः (तत १; भग
 ८,८; क्षि २१११, स्र १,१; वर १२६)। २ व्यापाद,
 फर्या, राज्यार, (युत्र ३३४)। ३ नय-विशेष, वस्तु-
 भोषा स एक इप्र-क्षेत्र; ( क्षि ११११; स ५-पत
 १६०)। व मुनुष्यु की प्रशिक्तिकृति का कारण भूत झात-
क्तिः ( भगदः च-दः ३८३; वतः १: पर ११६; व
 et)। १ वेन माम्यासम्बद्धित्व (सर १)। ६
```

दक्रांत्र रिक्त में देवत (जिस्सा ६)।

कार्थ १ [१] का इन्स (१९,४१)।

(\*\* 1):

151, FZ ) I

क्षंत्र १४ क्षाल, ( १४ )।

Cu s नदार्थ दिना जाना प्रायमिन; "सामारे वृत्रहारे पत्र-ध्यं व्य रिपेश्वय व" (त्मानि ३)। ७ दिवाद, मामता, getat autaftera bet. ( 484 Jof' Joe' & ार •, ब्या १९ •; उत्त १६ • वि )। व विवाद-निर्वेष, देवना, कुम्परा (हा १३८३)। १ स्वस्थाः (सम ५ ६.३)। १० धन, धन, (श्रेंब १११४; १११४)। ११ अस्तात विहेद (तिकता ६)। 'य वि [ यह ] क्ष्यानुष, (१ त.)। 'रासिय वि ['राशिक] बच्चारि ३ [ब्ययहारिन् ] १ एका वेब में उनात एक क्षित्रह, (स्त्र १६३)। १ वि. स्वारती, व्हिन्ह; (सह (c' et let La ffe ): f eutrifen teie क्यातिक व [ब्यायातिक] ध्यात्सक्ती, (प्रेप वर्षात्व ५ [ ध्याप्ति ] ध्याप्ति हाः ( ३५, वास )।

यब्दा" देखो यब्दाय, ( इ.स. १, ३० )। घळ्याड वं [दे] मर्य, धन; (दे ४, ३६)। षञ्जीस देखो यञ्जीसग, यद्वीसक; (पञ्न ११३, षराधि (मा ) देवो यसहि=सर्वतः ( प्राष्ट्र 1+1 ) यश्च (मा ) देखो यच्छ=गन्न; (प्रकृ १०१ )। यस मह [ यस् ] १ वास करना, रहना । १ स६ व बत्तवः ( कृष्यः महा ) । भूका-वसीयः ( उत्त ११, १ वड--यसंत, यसमाण; ( द्वर २, २१६। ६, ११ १८; इप्य)। संह—यसिता, यसितार्णः ( मण नि ६८३ )। रेड-यत्थर, वसित्रं, (६०१,मे। सत्र)। इ—वसियव्यः ( हा १, १; इर १५ द्या ४६८ )। वस वि [ वरा ] १ मायत, मधीन; ( मारा; वे ६ १ ९ ईन. मधीनता, परनन्तता; ( दुमा; कम १, ४४)। प्रभुत्व, स्वामित्व, ४ माज्ञा; (दुमा ) । १ वस, गर (बाबा), १७ मीप)। "स, मावि "यो वी पराधीत; ( पडम ३०, १०; मध्यु ६१; ग्रुट १, ११% द्वा २६०)। हि वि [ "ति ] प्राधीतना स वेरिक हैं भारि की परस्ताता के कारण दु खिन, (भाषा; दिस 1-1 पत =; भीर )। दूसरण न [ "लंगरण ] र<sup>हार</sup> पत्था की मेंग, ( स १, ४--यत ६१; मा )। वर्ष [ यतिन् ] क्वीन्त, क्यीन; (अ ११६ ते; इव ध "सन वि [ 'पया ] मधीन, वार्तन, (कारि !!' भ्याम वि [ भनुम ] वही मर्थः ( पत्रम १८, ११ ) वस १ [ यूर ] १ वर्नः ( शहर १८१ )। १ १६ (व (६४, ध्या १, ४३ )। रेख विगळ्ता । यमद्र भी [यमति ] १ स्थल, शास्त्र, (इस) व्हेल,(१५०)) १०, म् (वर्ष e er, heq. ( \$ 1, 230 ) 1 वर्धन १४ वराज्यम् ।

पर्मंत वं [ पसन्त ] १ द्व-निगर, चेत मीन वैगाय मान द्यागमाः ( पाया १, १--पत्र ६४; पाम, छुर १, १६; इमा; इप्: प्राप्त १४: ६२ ) । २ चेत मण. ( प्रुप्त १०: / १६)। 'उरन['पुर]नगरनिर्देष, (मदा)। 'वि॰ सब इं [ 'तिलक ] १ इत्यिम में इत्यन एक सबा; (पत्रन २२, ६८ )। २ न् एक उदान, ज्हाँ मगरान् व्यनदेव ने दीका ही थी; (पड़न ३, १३४)। 'तिलमा सी ['वि-. रहा ] इन्दर्शियः (सिंग )। पसंचय वि [ घरांचद ] वित्र को भारीत करने गाउँ। ( पनीव ()1 यसण न [ यसन ] १ वस, बनहा; ( पाम; एत २४४; भेद्दा ४८१, धर्मीव ६ ) । १ निहास, ग्रह्मा; ( इत्र ४८ )। यसण दुं[ वृषण ] प्रदर-होस, पेता; ( छन ११४; स्यः ं पद १, ३; बिरा १, १; भीर; इय ३६४ )। पसण न [ व्यसन ] १ ६३, विर्यंत, दुःवः ( वामः, स्र ३, १(३; महः, प्राप् १३ )। ३ ग्रजादिन्छन डच्दा, ( दापा १, १)। १ खग्रव माहत-चून, मय-पान माहि छोटी भारत; ( हुइ १ )। यसिण वि [ व्यसनिन् ] रोडी मास्त वाता; (मुरा ४८५)। यसम वु [ मृपम ] १ ज्योदिय-प्रस्ति राग्नि-विरोप, १४ रागिः ( पदम १७, १०८ )। २ मनवात् चरभरेवः (चाप ४४१)। ३ एड जेन मुनि, जो चतुर्य दत्तदेव के पूर्व जन्म में एह पे: (पान २०, १६२)। ४ गोतार्थ मुनि, झनी साधः (दृष १;३)। ४ वेत, बर्जार्यः, (स्त्र)। ६ व्हान, भेषः, "सुवितत्त्वना" ( इत )। "करण न [ 'करण ] वह स्थान वहाँ बैत बॉर्भ बाते हों; ( प्राचा २, १०, १४ )। 'पर्वेत न [ दीन्न ] स्थान-विधेप, उद्दों पर दर्श-द्वात में माचार्य मादि रहेते हों वह स्थान; ( वब १०; नित्र १७ )। 'स्माम ९ं [ 'ब्राम ] बान-विरोप, इत्सित देस में कार-तुल्य पेंव; "मत्यि हु बछनागामा कुरेछनगरीयमा छहविद्वारा" (यव १०)। 'श्युजाय वुं [ 'ातुजात ] ज्यंतिक्साल-प्रसिद्ध दस बोगी में १५म दोग, जिल्में चन्द्र, दुर्व मीर नइत बैत के माद्यार है स्पित् होते हैं। ( ग्रुग्ब १२ - पत्त २३३ ) । देखी उसन, रिसन, चसद् । यसनुद्ध पुं [दे] बाब, बीमा; (दे ५, ४६)। यसन देखां वसिम; ( मरा )। वसमाप देखा वस=बन्। बसल वि [ दे ] ईर्त, हम्बा; ( दे ५, ३३ )।

यसह पुं [ युग्न ] वैवास्त्र करने वाटा मुनिः (मीन १४०)। ६ सदमय का एक पुत्र, (पटन ६१, ३०)। देत, होंदू (पाम ) । ४ इन हा हिन्दू k मौपर-विधेतः ( प्राप्त ) । 'र्राप्त वुं [ 'स्विहन ] ग्रंबर, महत्वेतः (गरह) । 'केउ पुं [ 'फेलु ] इत्याई-वेग दा एक ग्रजा; (पटन k, )। 'बाहुण वं ['बाहुन ] १ ईगान देखतेक का इन्दः (बंश-पत १४०)। २ महादेव, ग्रेंझा; (बग्बा (•)। 'बाही स्रो ['बीधी] गुरु प्रद का एक केत-भागः ( स ६—पत ४६८ )। यसिंद देखी यसर: (है १, २१४; इसा; गा ४८२; पि 1=+)1 वसा स्त्री [ वसा ] १ राग्रेस्थ पातु-निरोप; "नेपवसाने-स—" (पद १, 1—पत १४; यापा १, १२)। २ नद, घरबी; ( माना ) । 'वसारत्र वि [ प्रसारक ] देवाने वावा; ( वे ६, ४० ) । 'बसारत्र देखे पसाहप; ( वे ६, ४० ) । 'वसाहा हो [ प्रसाधा ] मउंद्रार, मानुरप; (वे १, १२)। यश्चि देवो वसर्। " बत्य न नवर परि परि प्रकाशिक द्यद्यविवेद्यो" ( सुर १, ४२ )। चित्रित्र वि [ उपित ] १ रहा हुमा, जिन्ने वान दिया हो वह: (पाम: स २६६; सुपा ४२१; सत ११२; वै ७)। २ बाती, पर्युपित; " मनजेश स्विपितविषं निम्मत्वं वीमदर्यंच " (संबोय ६)। वसिद्ध वं [ विराष्ट ] १ मनतान् पार्तनाथ का एक गयभाः ( द्य =-पत ४२६; स्त १३ )। २ एक ध्रपि; ( तार--दत्तर ≂३ ) । चितिह वं [ चरिष्ट ] द्वीरहमार देवों का उत्तर दिया का स्यः ( रकः) । यसित न [ यशित्य ] योग की एक व्हिंद, योग-जन्य एक एतर्यः, "बाह्यविक्तानेषं पत्नमं कूगनि वंतृषां वंति " ( इय 1 ( 005 वसिम न [ दे वसिम ] बस्ति बाता स्थान; ( मूर १, ४३; ल्या १६४; इत्र २२४; महा )। वसियव्य दंखे वस≈न्त्र । विसर वि [ विसत् ] बात बरने बाता, रहने बाता; ( सुरा

६४५; बन्नत २१५ ) ।

हुमा; ( सुना ४६०; नदा )।

यसीकय वि [ बर्रीहरूत ] का में दिया हुमा, मर्पन दिया

धसोकरण व [ यशीकरण ] वन में इन्ने के विए हिना जाना मन्त्र माहि का प्रयोग; (याया १, १४; प्रास् १४; मदा ) ।

वसीयरणी श्लं [ यरान्तरणी ] बतोहरव-निया; ( नुर १३,

यसोद्धम वि [यसोभूत ] जा मधीन हुमा हो वह ( तम 4도( 감):

यसु न [ यसु ] १ धन, इन्न, ( मापा; दम १, १३, १८; इन्म )। २ स्वम, चारित, (मावा, सुम 1, 12, १८)।

1 पं क्रिनंदन, ४ बोनराम, राम-रहित, १ समन, संस्मी, मा। (माचा १, ६, २, १)। ( माठ की सक्या:

(दिर १४४: थिय)। ७ पनिता नचत का मधिपति देव:

( टा २, ३, गुरव १०, १२ )। ८ एक राजा का नाम, (पाम-११, ११, मण १०१)। ३ एक पतुर्रत-पूर्वी तेन महीर, (वित ११३४)। १० एक छन्द का नाम,

( धिंग )। ११ को हैरानिन्द की एक पररानी, ( इक )। १९ क बोझलिङ देवीं स एक स्थित, (१८)। १३ धार्च, संना, (क्रम ६८, मन १४; उत्त १२, ३६)।

मुला को [ मुना ] ईवानेन्द्र की एक परवनी: ( य द-का दर्भ: रहः कवा १-वा रहरे )। 'देव वुं

[ देख ] नार्ने कानुरत थीक्रम और बतरेन का निता; ( य ६, तम १६२; मंत् उत्त )। "नंद्य वं ["नन्दक] एक तथ को राम ततका; (बुर १, ११; स्थि)। 'पुरस व [ "पूरव ] एक राजा, अवदान् स्थापन का रियाः ( सम १६१)। 'कल १ [ 'बल ] इत्या रंग में उत्पन्न एक एक, ( राम १, ४ )। भाग वु [ भाग ] एक कालि-

संबद्ध राम्ह (मदा)। भागा सी [भागा] हैतानेत्व र्ध एक प्राप्त, (१६)। भूर वं भिता ] एक वेन दुवि धानामः (पद्म १०, १४६; मातमः)। "म, "मंत वि [ 'सन् ] । सम्बन्द क्यों, अंत्रन, ( हम 1, 13, चित्र, १६, ११; बाका )। १ वंदली, बाबू, (तुम १, १३, ०, धाष )। जिसा हो ['जित्या] १ (गलेन

धे व्ह धान्तिहाँ (य व्यत्व तरह; सव १, १६)। 'सह १ ('छन् ) उन्तर्भेतः (भिव)। 'हारा सी िपाय । १ माधन ने स्वन्त्र नुस्तन्त्रे; (सन १६; क्य र में का 11, 14; किस 1, 10 )। र एक धाँउरे; (n + 1 = à),

वसुआ ) मह [उड्ड+वा] गुन्ह होना, सुआ। ह वसुआक्ष 🕽 माइ, बद्धमामद; (हे ४, ११, ३, १४, व ण्य )। वह-चसुत्रंतः (इस )। इय-स्त-वसभाइन्जमाण, ( गउर )।

विसोक्त-मु

वसुआज वि [ उद्वात ] गुन्दः ( पाम, वे १, १०; वर মাক তত ) 1

यसुआइअ वि [ उद्घापित ] गुन्क किया गमा, पुग्रव म (8 6, 14 )1 वसुभार्ज्जमाण देखे वसुमा । ५ वसुंघर ३ [वसुन्धर] एक जैन मुनि, (पन

161)1 वसुंघरा स्रो [ वसुन्धरा ] १ १४को, पतो, (गम; ४१; प्रात् १४२ ) । र ईसानेन्द्र को एक सम्ब (स द-पत ४१६; वाया १; इक)। ३ समेन संन मादि बारों लोहपालों को एक पटरानी हा दन, ४, १—पत्र १०४; १६)। ४ एक दिसमारी हेरी,

द—पत ४३(१ रक्त)। १ नवरें पद्मनी समार्थ रानीः (सन १४१)। १ रावय की एक पत्नीः (' थर, १०)। ७ एक धेन्ड-पत्नी; (उप गान है

वह वृ [ °पति ] एजा, भू-पति; ( ध्रुण २०००)। वसुधा ( हो ) देवां वसुद्धाः ( स्ट्रा ६८ )। वसुपुरज देखी वासुपुरज, "बयुरजमल्ली नेनी एखे ह इमारक्ष्यस्या" (विवार ११४; यंबा १६, ११, १

"बयुप्रवित्वो अगुलमो वामो" (पर ३४)। यसुमइ" | स्त्री [यसुमती ] १ १४वी, भती, (र वसमार् । प्रवित्र वामः नुवा २६०: ४४१)। भीम-नामक राष्ट्रमेन्द्र की एक धन-महिनी, एक इन्हर्स, (व , १—पत १०४; वासा १—पत १६२; इक)। 'वार्ड नाह वृं [ नाय ] समा, (उप प्रद टो, पडम गर, १३)

भवन न [ भवन ] भूम-छ, भोसा; (मुख र, १)। 'बर् ३ [ 'पति ] सनः, ( पडन (६, १ )। वस्त वंशे [है व्यव ] । विवृतानंभर समर्थ टब्स "हार्जि वि वा बाजि वि वा वन्ति वि वा" ( हर ९, ६, ६, ३ ). "तहर देवे गोति ति सत्वे वा मुनि है व" (स्व ४, १४)। १ वील घीर प्रस्तानोत्तरम न्तव-राष्ट्र, "हेन बगुन योज बाद दरन दिन राम्व" (दर्ग 1, ६—पत्र १(६); सी—'डो; (सप्, १८, ६४ 1, 4, 1, 2),

मुद्रा सी [ यमुचा ] द्विती, पानी; ( राम: इंसा )। 'दिय ३ ('चित्र ] गळा; ( मृत्र = १ ) । म् सी [ यम् ] ईमानेन्द्र सी एक प्रशानीः ( य = -पत ४१२; इस्, दादा १---दव १६३ ) । सिरी क्षी [दें] गंतरण, गंत्र, ( प्रज 🕶 )। बस्त ( ती ) देवा यरिस । बर्लाई: (बाट—मृच्य १४४)। वस्त वि [ यह्य ] मर्गल, मावन, ( विते मार्थः )। रस्सोक व [दे] एक प्रकार की कोडा; "ममया य वल्ली-देव गर्नीत गर(१ वा )चं गविदात्र फेतंब वारिति" । आवक ध्वें)। यह 🕫 [यह] १ पर्नेपता। १ धारप रूपना। १ ते बाता, दाना । अ सक् चतना । "परिमातपदली वदर पव-दो" ( इसा; टब; महा ), "ध्या वस्त्र पास्त" ( पुत्र १, ek), वर्ताः; (हे २, १६४)। कर्म-परिन्यह, व-भार, बुक्तर; (दुमा; धाल्या १४१; वि४४१; हे ४, २४६)। वह-यहंत, बहमाण, (महा: हुर ३, ११; मीर)। . स्वह---उत्थम्माणः (उत्त १३, (४; ६=)। देह---पहिउं, बहित्तप, बोहुं; ( पात्वा १४२; ब्य; वा १४ )। ह—यद्दिक्य, बोड्यं, (धाला १६२; प्रवि १)। यह नह [ यथ्, हुन् ] मा जलता । बंदर, बहेति; ( उत १८, ३; ४; स ७२८: संबोध ४१ )। इमें --वहिंबेति; ं (इप २४)। वह-वहंत, वहमाण; (पत्रन २६, १९; सुरा (६१; आवड १३८)। स्वत-धहिन्त्रेत, यज्ञमाणः (पञ्ज ४६, १०; माना )। वंक---वहि-ऊपः (नदा)। यह वह [ व्यथ् ] १ पीड़ा करता। १ प्रदार करती । ह---वहेंपळा: ( पद २, १--पत १०० )। िचह (मा) देखां यस्सि=स्। बहरिः (प्राकृ १२१)। यह दुंसी [ यथ ] पान, हता; ( हमा; इमा; है ३, १३३; प्राम् १३६; १४३); स्त्रो—दी; (मृत १, ३; त २०)। ंकारी स्रो [ 'करी ] विदा-विशेष: ( पडन ४, १३º )। ्रवह वृ[दे] १ कन्ये पर का अपः १ अपः, धावः (दे ७, 39): ्री बह वं [बह] १ सन्दर्भ, वेत का क्रमा; (बिरा १, २-- तत २०)। २ परीबाद, पानी से प्रवाहः (द १,

१८, ब्ल १, १६)।

'बह देवी पह≕र्थनुः ( मे ३, ६५; ३, ४४, इना )। यहात्र विदिशियांतः (पर्भाग)। यहम वि [ यथक ] पात्रक, दिंगक, मार गाउने वालाः ( इव, व १९३; दुन ४६०; इन रू. ग्लाफ १९१; भा १३)। यहरा वि [ व्ययक ] तारना सने वाता; ( मं १ ) ! बद्ध हुं [ दे ] दम्तीय बठवा; ( वे ४, ३० )। यहरोल पुं [ दे ] बारा, बात-समूहः ( दे ४, ४२ )। यहण व [ यथव ] वर, घट, हता: "मजमा व्यजीरस्थ-वद्दन्ति" (मुना १२१: धर्नी १४; मोह १०१; महा; धारक १४४; १३२; टा र १४२; नुग १८४; पत्र ४३, ४६ )1 यदण न [यदन ] १ डीनाः (धर्मवि ४१)। १ पोतः बहाब, गानगतः (पाम, इर १६६: बस्मा ११)। १ गुस्ट मारि वाहनः ( बत १७, १; नुश १८१ )। ४ दि वदन काने वालाः ( ने २, ६; ती २ ) । बहुण ( चौ ) देखो पगय=प्रक्रा; ( प्राक्ट ६७ ) । यद्य ( मन ) देखं यसण=वज्न; ( नवि ) । यहणया स्रो [ यहना ] निर्मंदः (दाया १, १—पत ६०)। यहणा स्री [ यधना ] वथ, यात, दिंता; ( परद १, ५--पत्र ४)। यहण्यु वं [ व्यथन ] एक नरक-स्थान; "उन्नेयदण विगन-त्विन्द्रे तद विन्द्रवी वि(ति)द्रुप् य" ( देवेन्द्र १= )। वह्य देती वहग≔नपः; ( सुम २, ४, ४; पञा २६, ४०; आवह र•=: ख्य )। वहलीय देवा वहलीय; ( रङ् )। वहा दखं बह≔३५। बहाब सक [बाह्य्] बहन क्राना । कर्म-बहाकिन्धः; ( धावह २६= टी ) । वहायित्र वि [ चिवत ] मलादा हुमा; ( या २४ )। 'बहाबिश्र दंखां पहाबिशः ( हं ६, १ )। वहिंच वि विविधित विशिक्षता (पंचा ६, ४४ )। यहिन नि [ ऊढ ] बहन हिना हुमा; ( पात्वा १६२ )। यहिन्न वि [ यपित ] जिनहा वय हिना गना हो वह: (श्रावक १००; पडन ४, १६४; विश १, ४; हव; छा २३; २४)। वहित्र वि [ दे ] मनजोक्ति, निर्शनितः, "देनोस्कादिनमहि-दञ्जूष्" ( ट्या )। वहिद्दश्न देखी वहुद्दश्न; ( ५६ )। वहिंचर मह [व्यमि+चर्] १ वर-पुरा वा वर-को वे यह पुं [ व्यथ ] तह्य भादि स प्रहारः ( हम ९, ४, ३, हंनेत करना । १ वह- नियम-भंग करना । वह-्यदि-

=, १२; मृतः =, १२ )। ३ मरि, भी; (झन, ₹

पुत्र १, २१)। ४ मरसस्य, नियम, (स=)।

साइस्व, समानग, (दिन १८६४)। ( उस्त, "दन्द्र

क्षेत्रेत कायकार्थेस कामधेस वा" (हि १ % व्य h

२, १४; मुद्ध २, ६, वद १ ) । ७ पार-पूर्त; (ल १

वाभड रेफो याचड=स्याटन; "रहरामझ समर्ने विभी

याभद्र प्रति हे । तह तोनाः ( यह )।

सर मामा" ( या ४०० )।

```
चरंत, (स ७११)।
यहिचार १ [ व्यक्तिचार ] १ पर-स्रो या पर-पुरुष हे संशंग;
 (स ७१९)। २ स्थायशास-प्रतिद्ध एक हेन्न-दाव, (धर्मवं
 23) 1
वहिरजंत देशो वह=क्य ।
सहिया भी [ है ] बढ़ी, दिसाब विचने की किताब; (सम्मत
  १४२: सुपा ३०६; ३०६; ३५७; ३६१ )।
घहियाली देवा बाहियाली, "गुरुवन्त्रादर्शीक्ष्यदियाँवं
 नेश तं निवर्श" (धर्मवि ४ )।
वहिलग प दि, वहिलक ] जँड, बैल मादि पगुः (एज)।
बहिएल वि [दे] सीव, सीवना-पुष्त, गुजराती में 'बहेलां';
  (हे ४, ४१२; इ.स., वज्रा १२८)।
यह पुंछी [ दे ] चिविडा, गन्ध-द्रव्य विशेष; ( दे ७, ३९ )।
बहु देखो बहुः (हे १,४; पहः प्राप्र )।
धहुधारिणी सी [ वै( ] नतेता, दुलहिन, ( वे ०, १० ) !
धहुण्णी सी दें ] ज्वेष्ठ-भावां, पति के बड़े भाई की वह:
  (दे ५ ४१)।
बहुमास वुं [ दे ] रमण-विरोष, कीवा-विरोष, जिसमें खेलता
  हमा पति नशेवा के भर से बाहर नहीं निकलता है. ( दे ७.
  1 ( 34
थहरा सी [दे] शिवा, सियार; (दे ७,४०)।
यहुलिआ ( भप ) भी [ यघुटिका ] भत्य वय वाती भी:
  ( पिय ) 1
धहुरुवा सी [दें] छोटी सास, (दे ७, ४०)।
धहुदाडिणों भी [ वें ] एक भी के रहते हुए व्याही जाती दू-
  सरी स्री, (दे ण, ko; पड़्)।
यह सी [ यथ् ] वह, मार्था, नारी, (स्त्र ४२: पाम, हे १.
यहोल ई [दै] छोडा जल-प्रवाह, ग्रज्यती में 'बहेड्रो'; ( दे
   v. 3v ) l
 षासक [या] मति करना, चलना। वादः ( से ६, ६९; मा
  kYE; SHI ) :
 या मक [थै, स्छै] स्वना। बादः (से ६, ४२; दे ४,
 या सह [स्ये ] दुन्ता । इ-वाइम, "वंधिनपृत्तिवेदिनवाइम-
  संयादनं देशक्र" (दश्चनि १)।
 था भ [या] इन मर्ची का तुनक मञ्चन,-१ निकल्प, भ-
```

यरा, या; ( भाषा; क्रमा ) । २ स्सुरूपय, भीर, तथा, ( ३१ |

```
घाइ वि [ चादिन् ] १ बंखने क्षा, क्षा, ( मार, व
 उद, द्वा ४, ४)। २ दाद-कर्ता, साझार्थ में एरंग्ड
 प्रतिगाइन करने वाला; (सम १०२; विते १८१); ह्या
 थेव ११८, सम्बत् १८९; श्रा ( ) । ३ दार्ग<sup>क्</sup>र, <sup>द्रार</sup>
 इतर धर्म का मनुवायी; ( स ४, ४)।
बाद वि [ वाचिन् ] बावह, मिशायह, ब्दने वजाः (
 20x ) 1
वाइ देखे वाजि (राज)।
वाइत्र वि [बाचिक] वक्त संबन्धी; (घीष; था र
 विं )।
बाइम वि [ बाचित ] १ पाठित, पत्रमा हुमा, ( उन १
 ९४; विषे २३६८) । २ पज्ञ हुमा; "नामस्मि कार हैं
 ( गुपा २५० ), "मलाहि किं बाइएव डेहेव" (हे
 156)1
धार्थ वि [ यातिक ] १ वात से उत्पन्न, वापुन्तन्त्र
 भावि); (भग, यामा १, १—पत ६०; तर १६)। १।
 से फ्ला हुमा, बात-रोप वाला; (विते २१७६ टी; वर्ष)
 ३ उत्कर्ण वाता, "सपरक्कमराउतवारएण सीवे पर्वी
 नियए" ( ठव ), "बितइ सूरी एसो निरमन्त्रो बाइउम्ब 🗗
 को" (पर्मविण्दे)। प्रयु. नपुतकका एक मेरं (ई
 १२७; धर्म १)।
वाहम वि [ वादित ] १ क्टाया हुमा; ( वा ६६º; न
 २, ८, (६, ७०)। २ वन्दित, मभिनादित, "वार्ध
 निवदिअर्थ वाइभा बंभवा" ( स १६० )।
यादन न [ याघ ] १ नाजा नादिनः (करा)। १६०
 बजाने की क्ला; (सम ८३; घीप )।
बाह्य वि [ बात ] दहा हुमा, बता हुमा; " हुवहुर्ड
 सदिवरवनिभवतादवसमीरो" ( तुर १, ५६ ।
```

₹ 7. ₹ € ) |

गर्जित देखे बाप=कार्य । गार्जन देखे याष=गरु । राइस न [ यावित्र ] बाय, बाजा: ( इत्र १९०; मनि )। साद वि विभाविद विभवंग ने सन्यता, न्यर-दूबर स्य हमा; (शिन्धः)। <mark>पादः वि [व्याहित्य ] १ तारित्य, तार्विमः १ वक्</mark> देश: (भा १६, ४ :- ८४ १०४ )। षा(म देखे वा≔ध्ये । षा(पञ्च देखे याप≃तद्व । वार्ष्ट्रण इंखे वाजीकरण; ( एड )। याउ दुं [ बायु ] ५ परन, बट, ( इमा )। ३ बदुनाग्रेर बाला बांस: (भए: वा २: दं १३)। १ इइले-वियापः ( जा ११ )। ४ छौर्यान्द के मध-बैन्य का मधियी रेत; ( दा ४, १-पत ३०१ ) । ४ नज्ञबन्देव विदेश, स्वाति-नहत का प्रीपाति देवताः (छ २, ३--पत्र ३३; गुण्य १०, १२ हो )। 'भाय पुं [ 'काय ] १ प्रवस्य परनः ( हा रे. २—पत १४१)। २ बायु ग्रारीर बाला बीवः (भग)। कार्य दं िकायिक ] बादु मरीर बाता और। ( य १, १--पत १२३; वि ३४४)। 'काच देखे 'आव; (बो ण, नि १६४ ) । 'कुमार वें [ 'कुमार ] १ एक देव-बा-ति, मक्ताति देवीं की एक मगान्तर बाति; (नग)। १ हत्तन वा निडा; ( पञ्च १६, १ )। किलिया सो [ 'उ-त्कळिका ] बायु-विरोप, नीवे बहने बादा बाद्यः (परम १--पत्र १६)। "क्लाइय देखी 'काइय; (भग)। क्ताय दंखों 'आय; (राज)। 'चरविंखग इंत [ 'उत्तरायतंसक ] एक देव-विकान; (धन १०)। 'पयेस वं [ 'प्रवेश ] व्याच, बतायन; ( बोयना ४= )। "पर-हाण वि [ "प्रतिष्ठान ] वायु के मायार से रहमें वाला; (भग)। भूर १ [भूति] ममतन् नहतीर का एक गद्धा-मुख विन्यः ( सन् )। वाउदली 🕽 "माजिदिमर्भितराञ्लाम व्य व संदर्भ द्वर्स " वाउ दुं [ दे ] इन्नु, इन्नः ( दे २, ६३ )। चाउड वि [ प्रावृत ] । मान्जरित, इस हुमा; ( मा २, १, पर ६१ )। २ त कात, बस, ( छ ४. १—पत

गर्गाण ४ [दे] रेगल, इन्टाइ, मंद्य; (इन १६४ दी; )

(१६ंगणी) हो हि | बेल हा गए, हलाही; (सत्र)

गरंगियो ∫ परच १२—पत्र ६२०) ।

तहमा (है) देखे बाह्या, ( इन १०३१ ही )।

₹\$ याउन प्रदिशि कि: १ मार, उसति; (हं र, ==)। बाउपस्या स्ते [ दे बातोत्पतिका ] मुजन्तिकां श्रे एक जाति, राथ में मतने वाने जन्तु की एक जाति: "काउनसक-बारम्मग्रेजार्दाद्ववादिष(१एव)सर्गगेदिबरिर्गानराने य" (921,1-935)] वाउच्याम पुं[वातोहनाम] मनास्थित पान: " शाउ-जनः((म्ना)नं बाउरक्रीयमा " ( परंच १-पन १६ )। याज्य वि [ ध्यापृत ] क्लि धर्व में छन हुमा; ( पाना 1, द—दत्र १४६; मीर**)**। याउरा सो [ यागुरा ] मग-सन्तर, प्रतु वैनाने का बात. क्रन्तः (पत्रम ३३, (४) हैका ३५: गा ६६०)। देखो यगारा । याउरिय वि [ यागुरिफ ] अत में बैंडाने हा बान इरने वाडा, न्याय; ( फाइ १, १; बिग १, ६—पत ६४ ) । धाउस वि [ व्याकुर ] १ प्यहाया दुमा; ( टा; हा रू रश्ः स्व श्रः हेर, ६६ )। र तं क्रोलः (पद्ध १, १—प्त ल) 'द्विम वि [ भन्त ] ब्याइत बरा हमा: ( दर २२० दो )। वाउठ दि [ यातृल ] १ बात-रोगी, बन्दत; १ प्रे बात-बन्द्रः (दे १, १२१; बाह्र ३०)। याउठमा न दि ] हेवा, भक्तिः " निच्चं पिय वास्त्रमां इयंति" ( एव )। वाउलपा सी [ ध्याकुलना ] ब्याख़ इरता; ( दर ४ ) । बाउंडित्र वि [ व्याकुरित ] १ न्याइत बना हुमा; ( हव )। १ निवादित, चीम-प्राप्तः ( फद १, १—पत ४६ ) । षाउँ हिंता की [दें ] होती वाई: ( मा ६२६ )। वाङ्ल देवो वाउल≈माङ्क; ( हे २, ६६; पर् )। बाउल्ड वि [ दे पातुल ] बाबाट, प्रजाव-ग्रांत, बस्तारी: (दे ५, १६: पाम; पर्)। बाउल्डेश दुंव [दे] स्ता, ग्रवराती में 'बावतुं दें 'मा-विदिमनितिवाङस्वमा व्य य परमहं ठाइ " ( गा ११७). " भाविदिवनितिशाङ्ख्यं त व परन्तुई झर्" (कमा 9× )1 वाञ्लया ) की [दे ] देखा बाउल्लया, बाउल्ली:

( गाराज्या, दे ६, ६२ )।

वाऊल देशे वाउल=बाद्द; " मनिवापप्राञ्जो इतिग्रह

नवरलोएच " ( धर्मनि १९१; प्राक्ट ३० )। याऊल देखो याउल≕याइल; ( प्राक्त ३० )। वाप सक [ थाद्य् ] बजाना । नाएइ, ( महा ) ! वहः— चाएंत; (महा)। काह-चाइरजंत, (इत १६)। रेक्ट-धाइडं, ( महा ) ; थाप सक [ वाचय् ] १ पड़ाना । १ पड़ना । बार्स, बार्टन,

(भग, रूप)। दत्रु—बाइरजंत, (पुत्र ३३८, इन 16 38 वापरित्र वि [ वातेस्ति ] ५२४-व्रेस्ति; ( गा १०६ ) । वापसरी को [[वागीश्वरी]] सरस्वती देवी, "बाएसरी पुत्थव-बग्गइत्था" ( पडि; सम्भत ११४ )। घाओछि ) सी [ यातालि, °ली ] पतन-सन्ह, "किं प्रय-घाओळी ∫ लो चालिबद परस्वाउ(१मा)लिसएदिवि" (धर्मीक २७, गउँहः याया १, १—पत्र ६३)। वाक } देखां यकक≕ाल्छ; (मौर, विने ६७; विमा १.

याग∫ (—पल ६६)। वागड ५ [ घागड ] गुजरात का एक प्रान्त, जो माजकव भी 'वागड़" नाम से ही प्रसिद्ध है, ( कुल ६ )। वागर सङ [ च्या + छ ] प्रतिपादन करना, बहना । बारोग्ड, वागरंग्जा; ( इप्प; नि १०६ )। वक्ट-वागरमाण, घागरेमाण; ( हुर ७, ४१; मुन्न ४११; मीप )। हरू-वागरित्ता; (सम ७१)। हेक्र-यामरिजं, वागरि-

चप, (इघ २३८; उज्ञा)। घागरण न [ व्याकरण ] १ कवन, प्रतिशद्दन, उपदेशः ( विसे ४४ ॰; क्रप्र १; परह १, १ टो )। १ निवंचन, उत्तरः (भौर, उवा; कण्य)। ३ गन्दराख, (धर्मवि ३०; मोहर)। यागरणि वि [ब्याफरणिन् ] प्रतिपादन कृते वाला; (सम्म

· वागरणी स्त्री [ध्याकरणी] मात्रा का एक भेद, ६४३ के उत्तर की भाषा, उत्तर रूप यथन, ( ख र, १—पत १८३)। धार्गारेय वि [ व्यास्त ] उन्त, दक्षित, ( उना; मंत ६, उन १४९ टी, पर पर्श टी )। देशो बायड=माहन। यागल न [ बल्कल ] इन ही छाल; ( बाया १, १६— पत २१२)।

यागळ वि [ याहकळ ] इत को त्वचा से बना हुमा; "वा-

म्बक्स्यनियस्ये" ( मग ११, ६— पत ११६ )। थागछी सी [ दे ] बल्वी-विरोप; ( पव्य १—पत ३३ )।

वागित्न्त्र वि [ वाग्मिन् ] बहु भागे, बानातः ( स यागुर हुं [ यागुरा ] हुन क्ल्पन, स्न्हा, "र र र (संह ७६)। यागुरि । वि [यागुरिन्, 'रिक्र] देख वार्जर षागुरिय ) रात्रों में 'शक्ते', "मनवामकाहिर व बागुरा(श्रो)ख" (पर्वाह १, २—पत्र २३; सूच २, १

विया १, ८ -- पत्र ८३ )। याधाइअ वि [व्याधातिक] स्थाधत से असन् (म 98 (19 )1 याघाइम वि [ स्याघातिम ] स्यापल वे हेन वडा, ९८ —पत २६४)। २ न मस्य-शियेप-निर्द्ध इ मादि से हाने वालो मीन, ( मीप )। वाघाय पु [ व्याघात ] १ स्प्रतनाः ( प्राय १८)। विनाश; ( उन ६७६ )। ३ प्रतिसन्ध, रहावट, (

मोधना ९८)। ४ सिंह, दावानल मादि संसी (मीर)। वाघारिय वि [ व्याघारित ] प्रजम्ब, लम्बा, ( १व 15; 97 (0 ) ) याघुण्णिय वि [ ब्याघुणित ] दोलादमान, डोलना, (प 1. 1-9a 21)1 वायेळ वं [ दे ] एक चतिय-वस, ( तो २६ )। याच देखो याय=वाच्य् । क्रक्र—याचीअमाणः (क्र मालवि ६१)। संह—याचिऊण; (६म्मोर १४)। याचय देखे वायग≔राषह, ( द्रव्य रह )। याचिय देखो बाइअ≂वाचित, ( स ६११ )। याज देखो घाय≕न्याब; (क्रुप्र २०१)। वाजि पु [वाजिन्] मथ, योग; (विपा १,०)।

वाली जयह, दुनि वाला स्थान, " निज्वाधनहावाड सङ्गी संबवेद" ( उदा, या २२७, दे ७, १३ दि; गउर ), 'स्री सो साहुब गावाडनिर'हब क्रेजिय" (विचार १०६)। वृति मादि से पश्चिष्टिन एह समूह, रच्या, मुहल्ला, ( हत रे' १८ ), "महो गविभागडस्य सस्तिरीममा" ( वार १६ )। याउतरा स्री [ दे ] इशेर, मोंपरा, ( दे ७, ६८ )।

वाजीकरण न [ वाजीकरण ] १ वीर्य-वर्धक मीववनीरी

थाड पु [ बाट ] १ बाड, कटक मादि से की जानी स्टार्ट

परिषि; (उन २२, ९४; माल १६१)। २ वाहा, दी

ण<del>---पत</del> ७१ )।

२ उपका प्रतिपादक सास्त्र, भायुर्वेद का एक मन; ( विस्

शा देकी घाड; (तिह १३४; तित १,४—१त १४; :2 ₹=: ) [ द्रण देयो पाइण, 'क्योहस्थाहरूदेशमहत्त्वारुम्सु 3" (37 11) } इय पु [ याद्य ] स्टालंड, मनुस्तिस्त प्रति; ( स्व )। इद्राप्तय पुन [ बाट्यानक ] १ एक होश सँवः २ वि. त गाँव का लिएगी। "राई देप बाउदायना इंग्एना विज्ञा-ब क्व" ( हुन ६, ५, नहां )। हिं देखे बार्डी=गडीः (मा पः गाया १, १०पन 198 ) [ ाडिया को [ वाटिका ] वर्गाचा, उदान, "मदश्रिमा" (सारः चाह १६ देन १३६ व्यो )। र्रोडिम पुं रिदे विच्युनिकेष, प्लडक, वैडा; ( दे ७, ५० )। र्रोडिस्ट पुं [ दे ] हवि, बॉट, ( हे प, ६६ )। उद्धीं भी दि । १८, बाद: "प्रशांत कारिया कंडएवें वाडी" (द्वारहा हे ५ ४३; ४८; १६)। गाडी सी [ बाटो ] क्षीचा, दक्षन: ( धर्मवं ४१ )। सदि रे वं दि विष्टुन्द्राय, वेस्य-नित्रं (दे प. १३)। राण एड [बि÷नम्] विशेषनमता —ना होना। बाष्प्र(१); (धाला १६२)। बाल वि [ बान ] वन में इत्यन, वन-संबन्धी. ( मीन; छन १०३) । 'पन्य, 'प्यत्य वं [ 'प्रस्य ] इन में रहने वाला तारस, तृतीय माधन में स्थित पुरस; ( मीर; दर ३००)। 'मंत, 'मंतर, चंतर हुंग्री [ 'व्यन्तर ] देवी की एक बादि; (मग; ब्रार, २; सुर १, १३२; मीर; बी २४; महः; ति १११ ), जी-दी; (फर्य १४-नत ४३६; जीत २)। 'वासिआ सी [ वासिका ] छ्द-विका; (मिन 1 ( ; : 'वाण देखें पाण≕यन । 'घत्त न ['पात्र] पॅने झ प्राप्ता; (से १, १८)। याणय पुं [ दे ] बतुदद्धार, बंह्य प्रताने वाता किल्यी; ( दे 2. 26 ) 1 याणर पुंत [ चानर ] १ बन्दर, चनि, नच्टेन ( प्रद १, १; ५ शम )। २ विद्यापर स्तुन्तीं द्या एवं वंग; ३ वानर-वंश वें उत्तव स्तुनः (पत्न ६, ६)। 'उरी ही [पुरी] चिष्टिस्या-सम्बद्ध एक मारदीय प्राचीत कारी; (से १४, . १०)। केड ३ किंदु] यानवंग स कोई भी राजा;

(पान प, १११)। 'दीव 3 [ द्वीव] एक द्वेपः (पन (,३४)। 'दव १ं ['घरत ] स्कृतः (पन ka, ८३ )। 'बद वं [ 'पति ] बुदोत, गमनन्द्र स्त्र एक नेनापति; ( ने १, ४३; ३, ६१ ) । देखी चानर । वाणस्ति ३ [वानस्ति ] राजन्तिमा उसी हा सना, बाती; (पड़न ६, ४०)। वाणवाल वं [ दे ] स्ट. प्रान्तः ( ३ % (० )। ्याणहा देवी पाणहा, बाहणा=डालद्दः (वि १४१)। बाणा देनो पायणा=गनत । 'यरित्र र्थ ['चार्य ] मन्यान बर्ग बाता यापु. गित्र हें, 'गूनो विचय ता कीरड वायायीको, तमी पुरु भवर" ( बा १४२ हो )। याणारसी सी [याराणसी ] नात वर्ष सी एक प्राचीन नगरी, जो माज कब 'बनारव' नाम वे प्रतिद्व हैं। (हे र. १९६; याचा १, ४; उस; इह: उस; धर्नीर ४; वि ३८४ )। वाणि देखा वणि≔धितः ( मनि ) । "उत्त, पुत्त पुं [ 'पुत्र ] वेरव-प्रमार, बनिया मा सहम्राः ( प्रम १६; ननः २२१: ४०४; सिरि ३८४; पर्नीव १०४ ) 1 वाणि हो [ चाणि ] रेवी वाणी; ( हेर्न ४ )। वाणित्र वं [ वाणित ] १ वनिया, व्यापारी, वेश्यः ( भा १२: प्रर १, २४=; १२, २६; नाड —वच्छ ४४; वत्र; निर्दि ४०)। २ एड गाँउ द्या नाम; ( उस; मीन; दिस १, २)। बाणिम (मा) देखें चाणिझ; (स्व)। 'चाणिम देखें। पाणिभ=गानीयः ( गा ६=२; तिरि ४०; चुन २२६ )। वाणिक्रय प्रे विणिजक ] वनिया, वेश्व, व्यापारी; (पाम; द्यात्र =६३; वा ६४१; छा; छुग २२६; २७४; प्रासू १=१)। बाणिञ्च न [ वाणिज्य ] १ व्यागार, वेगार; ( सुना ३४३; पडि )। २ एक जैन मुनिकुत का नाम; (क्या )। वाणिज्ञा स्री [विणिज्या] स्वाप्तरः "महिन्द्रतं कारं वाविकार गनितर्" (याया 1, 1%)। वाचित्रित्वय वि विचित्रिक विचित्र-क्रां, ध्वासारी: (र्भाव)। वाणी हो [ वाणी ] १ वस्त, वाक्य; ( राम )। १ बार्य-बना, बरत्वनी देवी; (बना; गीन ४)। ३ छन्द-विरोप; (पिंग)। "याणीञ्च देखं पाणीञ् ( स्वत्र ६२६ )। वाणीर पुंदि ] जन्मू बन, जानू हा रेह; (दे ५, १६),

वाणीर वुं [ वानीर ] बेनन-रव; ( पत्र्य; पा १६६ )।

वाणुंजुअ ९ [ दे ] बिबर्, बैरव, "एगो हला बहरतो दीनाः वाण्जुमो कावि" ( उप ४२८ टी )। यात देखो बाय≕कात, ( ठा १,४—पत्र ⊂६ )। घातिको देखो याध्य≔नानिक; (पन्दा, १ –पन १४; वातिय मोय ०१२)। षाद देखो वाय=गर, ( राज ) । षादि देखो साइ≔कादिन्; ( उक्त )। वानर देखो वाणर; (विशा १, २—पत ३६, विन ⊏(३; मुगा ६९८ ), ''पुञ्चभववानराधि व ताइ' विउसति मिन्द्राए'' (धर्मवि १३१)। वापंक देखो बावंक । वापंच्य, ( पर् )। वापिद ( शौ ) देखो वावड=व्याप्टन, ( ऋट —वंद्यो ६७ ) वाबाहा श्री [ब्याबाधा ] विशेष पीडा; ( वासा १, ४; चेदय ३४४ )। वाम सक [बमय्] नमन कराना । वानेइ, वामेज (भगः पिंड (४६)। संक्र—वामेत्ता, (भग; दना)। वाम वि [दे] १ मृत, (दे ७, ४७)। ३ माकान्त, (पड्र)। वाम वि [ वाम ] १ सब्य, बाँया; (क्ष ४, २—पत ३१६: कुमा; सुर ४, १; गउड )। २ प्रतिकृत, भनतुकृत; (पाम; पवड १, २—पल १८; गउड ६८०; ६६४; दुसा)। ३ पुन्दर, मनोहर; "वामजोमधा" (पाम)। ४ न सञ्च पद्म: "वामत्यो" ( पत्रम ११,३१ ) । १ बौँया सरीरः (गा ३•३)। °लोअणा सी [ °लोचना ] सुन्दर नेत वाती सी, रमणी. (पाम)। °छोकवादि, °छोमवादि उं [ °छोकचादिन् ] दार्शनिक-विरोप, जगन् को मसद् मानने बाते भन का प्रतिरादक दार्शनिक, (पण्ड १, २--पत २=) । यह बि [ °यर्त ] प्रतिकृत मानस्य दरने वाला; ( नृद १ )। ीवत्त वि [ "ायर्त ] वही मर्थ; (अ ४, २—पत ११६)। द्याम ९ [ब्याम ] परिमाण-विरोप, नीचे फैलाएं हुए दोनों हायों के बीच का मन्तराल, ( पत २१२; मौर )। षामण पुन [ घामन ] १ संस्थान विशेष, सरीर का एक तरह का माकार, जिसमें हाथ, पैर मादि मनवन छोटे हों मौर छाती, पढ मादि पूर्वा या उन्नेत हों वह शरीर; (अ ६---६त ३६०: सम १४६; कम १, ४०)। २ वि उनत बाह्यर के सरीर वाला, इस्व, सर्व, ( का ११०, से २, ६, पाम ), स्रो—°णी, (मौर, याया १,१—पत ३७)। ३ द्र. धीतम्ब का एक अवतार, (स र, ६)। ४ देव-विशेष, एक यच-देक्ता; (मिरि ६६०)। ६ न कर्म-सिरोप, जिसके दृद्य पाम, प्राप्त, वृत्सा )।

में बानन सरीर की श्राणि हो रह कर्म; (बस्म ६, ८ "धन्त्री स्रो [ "स्यन्त्री ],श्म-विदेष, ( ती ११ )। यामणिम वि [ दे ] न्य बन्तु-प्ताबित-हो जि वे बरने बाता, ( हे ७, १६ )। यामणिया सी [ दे ] रोर्न काउ की बार; ( रं ५ १ वामइण न [ व्यामईन ] एक तरह का व्यावन, हर भवों का एक दूनरे से माहना; (याबा १, १-०४ क्ष्य. मीर)। यामरि वुं [ दे ] गिह, मुगेन्ड, ( दे ण, १०)। वामलूर पु [ यामलूर ] क्लीक; ( पाम: गउड )। यामा स्रो [ यामा ] भगरान् पार्लनावनी हो सङ्ग सः (87 363 ) वामिस्स देखो वामीस; ( पउन ६३, ३६ )। वामी स्री [दे] स्रो, महिजा, (दे ७, ६३)। यामील वि [ ब्यामिश्र ] मिथिन, युष्ठ, सहिन, (राम ' धामोसिय नि [स्यामिश्रित ] इतः देखेः ( सनि ) । वामुत्तय वि [व्यामुकारू ] १ परिवा, पर्वा हुण. प्रतम्बन, लटश्च हुमा; (मीप)। वामूड वि [ स्यामूड ] विमूद, भ्रान्तः (मुर ६, ११६: १६ ब्रह हैं सेंग ०० ) i वामोह वुं [ स्थामोह ] मूका, भ्रान्ति, ( इर १ ३३६, <sup>हर</sup> ६१, भवि )। यामोहण वि [ ब्यामोहन ] भ्रान्ति-जनकः; ( भवि )। वाय सह [ याचय् ] १ पडना । २ पदाना । वाएत, नाउन (इत १६६), "सावस्टा मुखवणकी पासत्था गहिन बारर है।" (धर्मनि ४७), "सुनं बाए उवजनतमो" (सबोध ११)। वक—वायंत; ( हुन २२३ )। सक्र—वाहरूण, ( म १६६)। इ—वायणिउन, ( छ ३, ४ )। थाय सक [ या ] बहना, गति करना, चतना । नागति, (भ रे, २)। वङ-चायंत; (पिड ८२, प्रर ३, ४०; 🗗 <१०; द∉ १, १, ⊏ )। वाय मह [ चै, म्ले ] स्वना । वामरः (पद्मि १६, प्राप्त ) वह-चायंत; ( गउर ११६१ )। याय मक [ वाद्यु ] बजाना । वक् --यायंत, वायमा ( द्वारहर, ४३२)। इ.-वाह्यव्य, (स ३१४) घाय नि [ धान ] गुष्क, सुः॥, स्लान, ( गउउ, से १, १º

याय पुं [ दे ] १ वनस्पति-विशेष; ( सुम २, ३, १६ )। र न\_सन्यः (देण, ४३)। वाय हुं [ मात ] समूह, र्वध; ( श्रा २३; मित्र )। बाय वि [ ब्यातृ ] संवरत करने वाला; ( थ्रा २३ )। याय वि [ व्यागस् ] प्रहट प्रस्तावीः ( धा २३ )। वाय इं [ चान् ] १ पवन, वादुः २ इपड़ा दुतने वाता, बजाहा; (था २३)। वाय वि [ व्याप ] प्रहृष्ट विस्तार वाता; ( श्रा २३ )। वाय पुं [ चाक ] ऋषेद मादि वाक्यः ( धा २३ )। ,बाय वुं [ ब्याय ] १ गति, बात; २ परन, बायु; ३ पत्ती का 🏾 मानमनः ४ विशिष्ट द्यानः ( भ्रा २३ )। वाय पुं [ च्यान्व ] वंचन, ट्याई: ( धा २३ )। वाय वृं [वाज ] १ वज्ञ, वेंजः १ मुनि, ऋषिः ३ सन्द्र, , माताब; ४ वेग; १ त. इत, घी; ६ पानी, जल; ७ स च यान्यः (आ २३)। बाय न [ बाच ] गुरू-चन्दः, ( श्रा २३ )। वाय वि [ याज् ] १ केंब्न वाता: २ नाग्रब: ( धा २२ )। त्राय पुं [ व्याज ] १ बनट, मायाः २ वहाना, छतः, ३ किंग्रिट गतिः (धा २३)। वाप दंखे वाग=बल्ह; ( विश १, ६--पत्र ६६ )। बाय पुं [ बाय ] विवाह, रादी; ( धा २३ )। बाय पुं [ क्यात ] विचिष्ट गमन; ( था २३ ) । बाय पुं [ बाप ] १ वस्त, बाता, १ बेब, वेत. ( था १३)। वाय पु [बाय] १ गमन, गांत. १ मुँदन, ३ बानना िहानः, ४ इच्छाः ६ खाना, सन्नयः, ६ परिययन विवादः, । था

['परिघ] वही मर्थ: ( भग ६, ४ )। "रह वं [ 'रह ] बनन्यति-विशेषः (परव १—यत २६) । 'छेस्स पुंत ['होस्य] एक देव-विनान: ( सन १० ) । "चण्ण पुन [ "धर्ण ] एक देव-विमान; ( सन १० )। 'सिंग पुंत [ 'श्रङ्कः ] एक देव-विनातः ( सन १० )। "सिंह पुन [ 'सप्ट ] एक देव-विना-नः ( उन १० )। "यस पुन [ "यर्न ] एक देव-विमानः (सम १०)। याप वं [ याद ] १ तत्व-विचार, साम्रार्थ; ( मंध्यना १७: धर्नवि = •; प्राचु ६३)। २ डकि, बदन; (ग्रीप)। ३ 90k, 36 ) 1 (धार३)। देखी पाग। नमूहः ( धा २३ )। द्वनं वाता, (धा २३)। वाय दखा वाय, (आ २३)। पाय=४३ । वाय दन पाव=२२ । ४१ रः )। 2 12 ) 1 मरम्य का सार वायतिय व [ यागन्तिक ] बरम्मा व में निर्मान्य (एक)

क्रांचे पुरतों की रेखा; (मग ६, ४ —पत २०१)। <sup>°</sup>ण्यम पुंन

['मम ] देव-विनान विशेष: ( छम १०)। 'फल्टिह युं

नान, मारुवा; "बल्वहवाएव मर्व नम" (गा १२३)। ४ वजाना; "मर्जवायचडनस्त्रजीयं" ( विरि ११७ )। ४ स्पेर्व, स्थिरता; (धा २३)। 'त्य वं ['पर्व] तरा-वर्षा; "तेहि समं कुण्ड वायत्यं" ( पत्रम ४१, ४७ )। 'त्यि वि [ 'पिंन् ] राखार्थ की चाह वाला; ( पत्न 'वाय पुं [पाक] १ रखेई: १ बाउक: ३ देत्य, दानत; <sup>\*</sup>घाय पुं[पात ] १,प्तनः (च ६४५: इना )। २ गमनः ३ ब्यन्त, कूला; (स १,११)। ४ पत्री; १ त. पद्मि-"वाय वि [पात् ] १ रचा इस्ने बाता, १ पनि वाता: ३ ₹ ₹३ ) | चाय ९ [पाद ] १ पर्यन्त, १ पर्वत, ४ पूजा, ४ मूज, (बाय वि [ब्याद ] क्लिंप प्रदर्भ करने करना, धारु )। १ क्रियः, ६ देर, १ बीदा भग, १ धा २३ १। दखः विषय वि [ वास्तु ] वस्ता, बातन वाता । आ २: )। चाय ९ [ बात ] १ वस्त अयु । सा राजा ५, १९ औ िक्षा । क्ष्मा । स्थार बाय पु[याय] भारता गलव, भागि यंत्र बाताः ंदेव-विमान, (सम ६०) : कत पुरु कास्त ] एक दव विमन, (सम १०)। करम न कर्मन मरन वाय दम अवाय≕मरः स्ट्राःस्म ५ दा विद्वासः राषु का सामा, पर्दन, ६ क्या १३३ हर 🥏 📆 हुन यायउन १ [दे] १ '११, नद्रम', १ जर दर्सादः ( व [क्रुट] एक दव-पिनान सम १० . धरेष प् र्ग (स्क्रम्) कारण हार बहु । हर र अव्यार यायगण ब[दे] कार हत्त कार (धा १०) संबाध - विभव्य पुत्र { ध्वयत }ाद देव विसार (लेस ५० ) । ं पिसमा ९ (सिसर्ग) ब्राप्त कर ६ व्यक्त परंत्र, १ प्रीः) । पनिक्सोन 🖫 । परिसीन 🕃 राजिः

```
ह्यायग वुं [दाचक] । मनिशयक, मनिश-इति ने मर्व
्का प्रकाशक शब्द, (सम्भत १४३)। १ उराध्याय,
् सूत्र पाटक सुनि; ( गण ६६ संबोध ९६, सार्थ ९४७ ) । ३
  पूर्व-प्रदेशों का जानकार मुनि; (पगव ९—पत ४; मस्मण
  १४१, वचा ६, ४६)। ४ एक प्राचीन जैन महर्षि झीन
  प्रन्यकार, तररार्थ सूत्र का कर्ता थी उमास्वानिजी, ( पशा ६,
  vk)। k दि कथक, बढ्ने वाला; ६ पद्मने वाला;
  ( na t ) 1
 यायग वि विवादक विजाने वाला; (इप ६; महा )।
 वायम युं [बायक ] बन्द्रशाम, बुबाहा, (दे ६, ४६)।
 खायड ५ वि ) एक श्रेष्ठिनशः ( इब १४३ )।
 घायड वि वियासत ] स्रष्ट, प्रश्रेट मर्थ वाला, ( दमनि ७ )।
 : देखं वागरिय ।
 द्यायडघड पु [ दे ] बाध-विशेष, दर्दुर-नामक बाजा, ( दे ५,
  . [1]
  धायझाग वृ [दे] वर्ष को एक जाति, (परव १--पत
   £1 ) [
  धायण त [ वाचन ] देखे वायणा, (नाट-सना 1 • )।
  यायण न [ यादन ] १ नजाना; ( सुपा १६; २६३; इय
  . ४९: महा, कृष्यु )। २ वि. वजाने वाला, (दे ७, ६९ टो)।
   दायण न [दे] भोग्योपायन, साच परार्थ का बाँटा जाता
    उपहार, ( दे ७, ४७; पाम )।
   यायणया । स्रो [ याचना ] १ पत्रन, गुढ-समीरे प्रध्यवन,
   भायणा ∫ (उत्त २६,१) । ३ मध्यापन, पद्मना,(सन
     १०६; उत्र ) । ३ व्याख्यान, ( पर ६४ ) । ४ सूत्र-पाठ,
     (कप)।
   धायणिश्र वि [ याचिनिक ] वचन-संबन्धी; ( बाट-दिक
     14 ) I
    वायच देखा चायग=रायक; ( दे ४, २८ ) ।
    यायरण देशा यागरण, (हे १, १६८, इमा, भीं, षड् )।
    यायव वि [ यायय ] वायु रोग वाला, वात रोगी, ( विचा १,
      ९---पत्त ६)।
    चायत्र दक्षो पायव, ( से ५, ६७ )।
    यापच्य ५ [यापच्य ] १ बाबुरेबना-मबन्धी, "बाहक-
```

बायव्याद पर्रवियार्थ कंमेख मत्याद' ( सुर ८, ४६, महा )। २ न गौक पुर छ उमी हुई रज, "वायन्ववहायवहाया"

(इमा)।

```
दिशा, शबस्य कायः (अ ९०—१३ ४०८, क्षि ह
                                                  1( +35
                                                वायस ५ [ वायस ] १ बाह, होमा, ( अ, हर्मा
                                                 हे 4, १११)। १ समालानं स एक दाप, बार्ज
                                                  बीए को तरह इति का इभा-तम प्रमा, (स)
                                                  "परिमंडल न ["परिमर्डल] विवासिंद हैं।
                                                  स्वर भीर स्थान भावि स गुनागुन कर क्लाने रहा
                                                  (सूब २, २, २०)।
                                                 याया स्रो ( वास्तु ) १ वषन, इत्यो; ( पाम; प्रन्<sup>र्</sup>, (
                                                  स ४६२; हे १, ३५; सा ३२; ४०६)। १ रह
                                                  व्यथ्यिमिक्र देत्रो, सरस्त्रों, (आ २३)। १ मर
                                                   गास, ( गउड ८०१ )। इसा वर्=राष् ।
                                                 वायाड वे [ दे, वाचार ] गुरू तताः ( १ <sup>१</sup>, ११ )
                                                 षायाड वि [याचाद] राषात, रहगरी (प्रा
                                                   वेदव १९५ सिंह २ ) ।
                                                 वायाम ई [ व्यायाम ] क्षरत, शारोरिक भन, (हैं।
                                                 · पत्र १६; खरा १, १—पत्र १६; कर, मीर सा
                                                 थायाम सङ [ ध्यायामय् ] क्सल करना, रार्तन
                                                   करना। वह--"प्रदुर्श व वायामेतो का व व हर
                                                   गुषे" ( उर ) ।
                                                  वायायण पुन [ घातायन ] ९ वशकः ( वस्त्र रेप
                                                   स २४१, पाम, महा)। र पुराम का एक मेनिक, (
                                                   (4, 90) 1
                                                  वायार १ [ दे ] शिक्तर-बात, गुजराती में 'बामरें। र
                                                    kt ) i
                                                  वायाल वि [ वाचाल ] मुक्त, बब्दारी, ( <sup>श्रा १६</sup>
                                                    ध्रुत ११३)।
                                                   °दावाल देखो पापाल; ( से ६, ३७ )।
                                                  यायाविभ नि [ वादित ] बनगया हुमा, (स रेरे
                                                    116 ) [
                                                   वायु देखो वाउ⇒गयु; ( क्रुग्द १०, १२; <sup>क्रुम</sup>, <sup>हर्म</sup>
                                                   वार सक [ वारव् ] रोक्ना, निवेध करना । वांगी
                                                    महा)। वह—सारतः (धुपा १८३)।
                                                    बारिकतंत, (दाप्र १६१, महा)। हेंह
                                                    (सम १,३,२,४)। क्र—वास्पिट्स, वी
                                                    ( ह्या ६६६: २०१ )।
                                                   वार पु [दे, बार] चपक, पान-पाल; (रे ४, १४)
                                                   बार ९ [बार ] १ सनूह, यूथ; (सुवा २१४; <sup>हुर १</sup>
यायस्या सी [ घायन्या ] गरियम और उत्तर के बीच की
```

वर्ष ४६; इसा, सम्बन्ध ६२३ १६ - २ मानर, बेला, दक्ता, बा ६९८: पुरा ३६०, नित्र )। अ दुई माहि मह ने गॅथेल हिन, जैने रविवर, समार मादि, (या २६१)। र सीवो नरह स एह नाहमसन, ( स ६ --पत १६४ )। त्यारो, परिपादी, (हर ६४० हो )। ६ कुम्स, पहा, . देख ४, ९, ४४ )। अ इस-सिधेय, मान् फता-विधेय, <sup>(भरव ५७—५त</sup> १३१)। जुबर् को [ युवनि ] प्रमंगना, बेम्बा, ( इस' )। 'जीव्यणो हो ['सीवना ] हो मर्थः (प्रकृ १४)। 'तदणो स्रा [ तदणी ] रही; (मण)। यह की [ वध्र] यह मही (कुन 🕫 )। विस्पा हा [चिनिता] का शांका मर्वः ( इनः, इस 🖛 २०० ) । 'विस्तासिणी हो [ विस्तासिनी ] हीः (इना; गुग २००)ः 'सुंदरी मा [ सुन्दरी ] दरी मर्थ; ( तुपा ०६ ) । ार न [ द्वार ] दरवादा, । प्राकृ २६; उसा; गा ५८० )। वर्द स्रो [ 'चतो ] हात्का कारी; ( इत्र ६३ ) । 'चाल . उं [ पाल ] दरवान, प्रतीहार; ( दुना ) । रित देखी बार=करव्। ारंबार न [वारंवार] कि कि, (बे ६, ३२; ग 16x); ारम वुं [ बारक ] १ वारी, मन; ( इर ६४= टी )। १ होटा प्रा, ततु क्त्रम, ( पिंड २०= )। 🔞 वि. निरारक, निवेधहः, ( इत्र २६; धर्मवि १३२ ) । गर्दिय न [ दे ] राम नव, वात द्यागः (नव्ह २, ४६)। ग्ड् वि [ दे ] मनिर्गाठितः ( पर् )। रिण न [ चारण ] १ निर्देश, मटहायन, निर्दारण; ( उना; मीप ४४८)। २ छत्र. छाताः " बारयपचानरहिं नज्जति इंड नशहरूवा' ( विकि १०२३ )। ३ वि. रोवले वाला, निशरहः ( इप्र ३१२ )। ४ पुं हायीः, (पामः, दुनाः, द्वेग २१२)। ४ छन्द द्वा एक नेद. (पिंग)। रण देखं। वागरण, ( हे १, २६=, इना; पर् )। गरणा हो [ यारणा ] निवारण, महद्यायन, ( वृह १ ) । ारत १ [ वारत ] १ एक मन्तक पुनि । मन १२ )। २ एक स्पि. ( डव ) । ३ एक समान्यः ४ न एक नगर, (धम्म ६ ई । गरवाण g [ वास्वाण ] सन्तुह कर्न, परम ।। गरप दक्षा द्यारम । सन् । दावा ५ ५६ - पत्र १६६, ३५ १ ३४२, दबा इस्त ।

वारसिमा सी [ दें ] बन्तिया, पुत्र-वियेष, (हे न, ६०)। वारसिय देता वारिसिय; "कार्यन्नसहाराच" (द्वरा ७९)। वारा स्रो [ वारा ] १ देरी, विजन्म, "मन्मी हिमन करने वं लगा एतिया बारा" ( सुन ४६६ )। २ वेदा, दस: "ती पुरसी निकास बागमा दुन्ति तिन्ति वा जान" (महिंदरी)। वाराणसो देया वाणारसीः ( मन्दः वि ३१४ )। वाराविय वि [ वारित ] विवस निरास्य करावा गना हा वद: ( इत १४० ) । वाराह ५ [ बाराह ] १ पाँचरें यउदेर का पूर्वमरीय नामः ( वन १६३ )। २ न. स्ट्रा के बहुत; ( उद्या )। चाराही स्रो [चाराही ] १ विदा-विरोदः (पडम ४, १४१)। १ बगहनिदिर का स्तादा हुमा एइ ज्वीतिपन्त्रन्य, वराइ-मंदिनाः ( ग्रम्भत १२१ )। चारिन [चारि] १ पानी, जतः (पामः, दुनाः, सतः)। र की हायों का देंगने का स्थान; "वारी करियरद्वार्य" (पाम: च २००; ६७=)। "सहरा पं [ भद्रक ] भिव्क को एक जाति, रोक्तारी भिव्यक्तः ( सुमनि 💴 )। भिय वि [ भिय ] पानो का बना हुमा; स्ती— र्द्र (हे १, ४, वि ७० )। "मुझ पुं [ 'मुच् ] नेव, जनपर, (पड़)। प्य पुं [द] पानी दने वाला मुझ; (स थ्या )। 'रासि इं [ 'राशि ] चतुर, कागः; ( सम्मत १६• )। 'बाह पुं ['बाह ] नेर, मत्रः ( उर २६४ दो)। 'सेण वं [ वेण ] १ एक मन्तहर् महर्ष वो राजाबनुदेव के पुत्र थे, मीर जिन्होंने भगगान मिछिनेनि के पास दीचा लो थी; (मन्त १४)। २ एक मनुतर-गामी मुनि, जो राजा श्रीयक के पुत्र थे; ( मन १ ) । ३ एरवत वर्षे में टल्पम चीबीतहें जिनदेव; ( छन १४३ )। ४ एक गासको जिन-प्रतिमा; (पत्र १६; नदा)। स्त्रीणा स्रो [ 'पेणा ] १ एक सारक्तो जिन-प्रतिनाः (अ ४, २---पत २३०)। २ मधाताक में रहने वाली एक दिन्छनारी देवी; ( डा =--पत ६३०; इड २३१ डि ) । ३ एक नहा-नशं, ( झ ४, ३--पत्र ३४१; इड )। ४ अन्तरीह में रहने वाली एक दिनदुनारी देवी, (इक २३२)। हिर ९ [ घर ] नम, ( गडड ) । वास्त्रि पु [दे] इत्राम, नामितः (३७ ४०)। वारित्र व [ वारित ] ९ निवरित, प्रतिपद्ध ( पाम, मे २.२३) । २ वष्ट्रि. ( छे २ २३ ।

यारिभा सो [द्वारिका] छोटा दरसजा, बारो, (ती २), ''क्यम्ब्स काः'ना]निमाए परिविक्तो साइयानग्नेह ।'' "वा जनपूरियद्भिष्ठहरामा चा(१ वा)रियाह निक्काना । मो उर्जनगरनामा जांबीए नियानो इत्य ॥" (भनि १४६)।

यारिक्त प्त [दे] स्तिह, हारी, (ते ४,१६; पाम; उप 1 -- ) , वारिमा तत्त्व वरिमा, ( विक १०१ ) । वारिमिय वि [धार्पिक] १ वर्ष-मंदन्धी, (गत्र)। १ वर्ष-मदन्त्री, "बिद्ध चउरो माना वार्गिनवा विदुद्धारिमद्विमी" ( 434 53, 6 % ) (

यारो स्रो [द्वारिका] सरी, छोटा दलाबा; (ती २)। यारी को [यारी] दना 'कानि' का दनता मर्थ; "बदो करोहर पानेक गमा गमा निर्वण ( गुर प, १३६; मीप rred) i

वारी न [वारि] बत, पत्नी, (हे ९, ४; वि ७०)। षायम न [दे] १ तांत्र, जन्दो, १ वि नीत्रता-गुहर, "ध रस्य स्त्रम्" (रे ५ कः)। बादण व [ यारण ] १ वड, धानी, "निम्मदनारवर्महल-

महिमार्गनकारमध्यपूर्ववेष' (विदि १६१)। १ वि वस्य-वस्त्र्यो, ( वडम ११, ११०; पुर ८, ४१, महा ) । 'त्यान ('पेट्रज़) करवाजिङ्कित सम्म, (महा)। 'पुर न िपर | अम-विशेष, (१६)। बारणी को [वारणी] १ मदिग, मृग दाव, (पाम, वे

र, ९०, पूर ३, ६६; क्या १, ६—यन १६० ) । २ लता-विनेष, इन्द्रश्यां, इन्ग्रदन, (इना ) । ३ पविम दिशाः ( द्व १०—स्त्र ४०८, मुश २६६ )। ४ भगवन् मुस्थि-ताब को प्रथम जिल्लाका नाम, (सम. १६१; पा ६.) । १ क्ड दिस्कृतमें देशे. ( इंड )। ६ बार्यट्रमर्ग दा एड दाय---९ बिनाब द्वाच बाँदेश को तरह बाजातार्थ में 'बुह बुह' मान सब द्वार, २ बार, वर्ग में मरदाश का तथ हालते रहत, (44) बारया } भो [ रे ] टॉन्जो, रफ्ते; ( व १३६; ६४)।

बारीज स्थ वारिक (व ग्रह) कारेपव्य रुख कार≈दान्। वाज वर्ष [ सहस् ] १ स्थ्य । १ सामि वीटामा । दश्द, हरेर, (ह र, १३०; वीर, दिने ४८१)। अहरू । यात्रिमात्रीय न [ रे ] क्रम, श्रमें; ( ह र, १०)

वालिस्त्रंत; (मुर २, १३६) । संह—यालेक वाल पु [ ब्यास ] १ सर्व, स्वेंप; (गउर; बाब : पत ६; मीप)। १ दुष्ट इत्यो, (सुर १०, ः १८) । ३ हिसक पर्यु, स्वापद; (याना ९, ६; भीप)। देखा विभाल≔भाव।

वाल न-[वाल] १ एक गात, जा करवस्पत राखा है, १ पुन्नो उम्र गाल में उत्पन्न, (स ₹€• ) ı बाल देखा बाल≔काल; (क्रीप, पाम)। 'य केरों से बना हुमा, (पडम 1०२, १२१)। स्रो [ "व्यञ्जनो ] १ जामर "पच रायहस्य रं;

सम्बं छतं उप्हेर्न बाहवामा बाउबीयवि" ( मीर ) व्यवन---पंता; "सेयचामरबात हो रकाहि बेपूनमार्थे 1, 1—पत १२, स्य 1, ६, 1= )। दि ९ वही मर्थः (पामः मुपा २८३)। °पाल देखे पाल=शत; ( कात; भरि, इना 1, (६ वालंफोस न [ दे ] इनह, सना; ( दे ४, ५०) वालगपोतिया । स्रो [ दे ] दंबा बालगशेरम वालमापोस्या 🕽 ४—पत्र 🗤 🕫 द. ६५ 38)1

वारुण न [ वारुन ] हौडान; ( हुर १, १४६ ) बारुण न [ दे ] वुन्ज, दुन, गुँछ, ( दे ४, ६४)। वालय ९ [ यालक ] गन्य-इन्द विरोध ( पाम )। वालवास व [ वे ] मन्त्रह का मान्त्रह, ( रे ४, ध याळवि वृ [ व्याळवित् ] महारी, मीती हा सहसे का व्यवसाय करने वाला; ( यद १, १-वह १६) याटहित र् दं [ याळखित्य ] 📲 ने उभार पुरस्त के बाट इसर पुत, जो भगुष्ट वर्ग के देशमा ह ( गउर )। १वा वालिक्स्ल । याळा पुत्री [ याळा ] इन्. यत्र-विदेश, "समर्व क्लामं " (मा ८१३)। यालि उं [ यालि ] एड विश्वयर-राजा, डॉस्सर, ६,६:वे १,१३)। 'तपश्च ( 'तनप ) हर का दुन, सगदः (वे ११, =१)। 'सुप्रश्र वि की मर्थ, (स ४, ५०, ६३) ।

यालि वि [ यानित् ] बन, रहा, ( व १, ११)। याळित्र वि [ याळित ] संस हुमा, ( यम, न ११०) लेंद् हुँ [ बालीन्द्र ] विकास वंश द्या एक ग्रजा; ( पड़न : , YE ) 1 लेखिल्ल 🛊 🛚 वालिखिल्य 🕽 एक सर्वर्ष: (पटन ३४, 🖟 )। देवो बालिहिल्ल। टेहाप न [चालिघान] इन्छ, ईँछ ( दादा १. ३; ़ हेहिल्ड हेवी वाहहिल्ल; ( नहर ३१० )। ही सी [दे] काय-विरोध मुँद के पतन में बजाया जाता , क्चाङः ( हे ५, ६३ )। ली बॉ [ पाली ] स्वत-निर्देष, वात मादि स को जाती द्यों मादि से छट: ( रन् )। देखे पार्टी । ट्टेंब हुं [बालुक] १ रामाश्रामिक देवों हो एक जाती, । राष्ट्रकोर्ते के राज कड़का में दने के राख उत्ते हैं: न्तरः)। १ पृत्तीनंत्रम्यः; (टा रू २०४)। डुम" | कॉ [बालुका ] यूटी, नेद ग्वः ( गवः )। 3मा ) पुरवो स्रो [ पृथितो ] डोन्सी कस्टरियो: फन १६८, १)। पिना, पहा हो [ प्रना ] र्श संस्कृति; (ब भ्यात स्यः; इह, संत १४)। गर्का चा दिस्सं ( का ३६, ५६७ )। र्के न [ है ] पत्नाय-निर्णेष, एक टाह का खाय: "कीर-द्भिद्यस्ति पुरबन्तरपार्त्ह ( निंड ६३०)। हैंब र [बालुङ् ] इहही, खेला: ( मन ६; इम ६८ )। [ को } सो वालुको ] स्तर्भ स यकः ( रा १०; दुक्को । सा १० म ) । ट्रग रखे वालुज; 'व १०१)। स्टि [वि÷शाषु] साम इन्द्रा इन्द्रिः (हे४, (1) ३ म[ बाव ] मध्या, याः ( वित्रे २०२० )। रे इं[बार] इतन, केट: (हे ६, १२६)। सम्बद्धां वायस्य । बार्यकानिः ( न ४४१ )। के मह [ हु ]ध्न रख । सर्थ: (हे ४, ६=)। र्वेदिर वि | करिन्यु | धन कने बडाः ( उना )। स्ब मह[स्था÷पर्] स उठा र सर्वेद ( २४)। ग्रह्म (हे ) हुन्ने, किल, (हे ५, ६८)। स्वति[चापुत] ४ सङ्घः (३२,४४ मे 🗟 १) ले बर्ष में तथे हुना; (है १, १०६, ४८, ४८, ४८, ५८, £)1 रेड ने [ब्यावृत्त ] लेटच दूर, बॉल कि हर.

( हर १३४ )। वावडय क्रॅन [ दे ] विर्णत नेहतः ( दे ७, ६= ), क्रॉ--थाः ( ग्रम )। बावण न [ श्यापन ] व्यात क्रना; ( क्ति न्यः )। वायणी की [दें] हिंद, विसः (दें १,६६)। वाबण्ण देखे वाबन्त; ( याया १, १२ )। बायति सी [ब्यापित ] विकास, नरहा ( हादा १, ६ -पत्र १६६; दर ४०६; स ३६४; ४३२; धर्मते १३४; E3E ) 1 वावति स्रं [ व्यापृति ] कारः ( स १०६ )। बाबित को [ब्यावृत्ति ] निर्मेतः (ब ३, ४—१व १ ५९)। वायन्त ति [स्यापन्त ] विच्या-प्रतः ( द्य ४, २--पत ३१३, व २४३; इन्स्व २न्: बे ६० ) । वावय वुं [ दे ] मायुक्त, जैंद का मुख्या; ( दे ७, ४४ )। वावर मह [ब्या÷पृ] १ इन में उप्तः। १ इह द्यम में तकता। बारोप्टः ( हे ४, ८३), बारपः ( सर्वि ), "डवं विहं परिचयत्र परिद्रम्मि हातरं " ( इत १४, ५% न्य १५,१८)। वह-न्यावर्ताः (उन्हार, ११)। क्तं-हेह-वावराविडं; ( व १६२ )। वावरण क वियापरण | दर्व ने उद्भव: ( न्दे ) । वावस्त देवी वावड=ऋतः ( हा र 🖘 )। वावल्स झे [ दे वावल्स ] टबर्निट्स (स्व )। यावहारित्र ति [ व्यावहारिक ] स्वसूर वे चंदन्य स्वतं बलाः ( रहः विते ६४६; बोतम ६४ ) । यायाय(!) मह [अव÷कारा] मतदार एक, कर्य रव रखा। इराम्छ ( इता १११ )। यायान सह [ व्या + पाद्य् ] कर हत्तर, दिया इन्य । कराहः (व ३५; वर )। ध्रमं-करप्रया, राह्नेतः (व (४३), मंबे-बाद्यांबल्काः (वि ६८६)। हंह-वाबाहरूपः (व १६४)। ह-वाबाहरूपः (357 1 वाबारम ति [ब्यापादित ] चर हाता चरा, स्टिटितः ( पुन १४१ ), "नवरविश्वामा के विकट बुक्ता" ( ? \* ! 5 ) : यायाचा वि [ज्यासहरू] दिवह जिल्लाहर्यः (व 16.0 } [ वाबायम व [ब्यासहरू] क्षेत्र का गुरुष, क्षित्र, (331, 148, 143, 143, 1731, 171)

वाचायय देखा वाचायम, ( स ४६० ) । वाबरर मक [ब्या+पारय्] कान में लगाना । यक्र---धायारेंत, ( गउर २४४ )। इ ऱ्याचारियज्य, ( मुक्त 16 931 धाबार दु[ब्याशर] ब्यवसाय, (स्र १, १ टी—पत्र १९४, प्रास् ६१, १२१, नाट—क्रिक १७ )। याचारण न [ व्यापारण ] कार्य में सवाना; (विने ३००%; उपष्ट ७५)।

वावारि वि [ व्यापारिन् ] व्यापार वाला; ( सं १४, ६६;

हम्मीर १३ )। बावारिद ( गौ ) वि [ व्यापारित ] द्वर्य में लगमा हुमा: (नाट—शकु १२०)। बाबि म [बाबि] १ मधना, यः; (पन ६७)। २ स्रो देसो वाची, (परह १, १– पत्र ८)।

वाचि ति [ब्यापिन् ]ब्यापहः, (विषे १९४; श्रा १८४; घर्मसं १२१)। यावित्र वि [ दे ] विस्तारित; ( दे ७, १७ ) । धाविश्र वि [ बापित ] १ प्रापित, श्राप्त करवाबा हुमा; ( से ६, ६२)। २ कोया हुमा, गुजराती में 'वावेख'; ''जं मासी

पुष्तभने थम्मबीयं वावियं तए जीन " ( मात्मिई 🖙 दे ७, EE ) 1 बाविञ वि [ ध्याप्त ] भरा हुमः; ( कुमा ६, ६१ )। वायित्त वि [य्यावृत्त ] ब्यारति वाला, निरुत्, (धर्मतं 1 (155 षावित्ति स्त्री [ ब्यावृत्ति ] ब्यावर्तन, निर्हते; (धर्मवृं १०४)। बाधिद्ध देनो बाइद्ध=ध्यादिग्व, ब्यानिद्धः ( टा १, र—पत

393 ) 1

यायिर देखे वायर। वाविनः, (पड्)। याची स्त्री [ वाणी ] चनुन्होंच अलासद-विरोध, (मीर, गउड; प्रामा )। षाबुद्र } (गौ) देखे यायद⇒स्याप्टनः, (नाट—मूच्छ बाद्धर् १०१; वि २१८; बांद ६ )।

बायोवण २ व [ दे ] विद्योर्ज, विसरा हुमा, ( दे ७, ४६ )। बाह्र (स) सी [धास्यू] नटह की भाषा में वाला; ( मुख्य 30)1 यास देखां वरिस=1प् । वासति, (भग)। भूध—वा-विमु (६०४)। इ.—यासिडं, ( ग्र.३, ३—५३ 141; 17 (2; 644) |

यान मह [याश्] १ निर्वर्श का--प्रमु एडिमी २ माद्रान करना । "धोरदुमस्य बारह उत्तरहात पत्रमा" ( पत्रम ६६, ३१ ), बासह, क्षार २२३)। वह-वासंतः (३३१२३) व

यास गढ़ [ वासयृ ] १ वंस्कार द्वातना। करना । ३ वाम करवाना । वागहः (भरि) वासंत, वासवंत; ( मीर; इन )। ह-र ( विते १६७०: धर्मसं ३२६ )। वास देखा वरिस=वर्ष, (मन १, क्ल, बी ३४: मन १, ६, छन १२, हे १, ४३; २, १०६, ह

६७)।, "सागन [ "त्राण] उस, छाउ, ( मोप ३०)। धर, दरपु धर पित्र <sup>७४</sup>; २१३: बार, ३: सम १२, इइ.)। वास ५ [वास ] १ निवास, गहना; ( माना, इमा; प्रासु ३०)। १ सुगन्ध; (इमा, सी सुगन्धी इस्य-विरोप, (गउड )। ४ मुक्त्यी "पवननदासनासं दिहियं तानाउ निवसेहिं" (उन १)। १ द्वेन्द्रिय जल्ल को एक आर्दि (क्स

४०)। <sup>\*</sup>धर व [ \*गृह् ] ग्रयन-१७ (कर्न ! पत २०१)। भित्रण न [भियन] बही मर्थः। ेख ई [चेखु] गुन्धी रज, ( बीर )। हरः ह ] बढ़ी, (सुर ६, २७; सुबा ३,१२; भदि)। यास वं [ व्यास ] १ स्वि-तिरोप, प्राय-स्त्रं एवं : ९, ६; कप्पू)। ३ विस्तार (भगर, ८ ग्री)। वास न [वासस् ] बस. करहा; (पाम, बना १६१ °वास देखा पास=परा; ( गउड ) ।

वासंग ५ [ब्यासङ्ग ] मामकि, तन्पता, "वर्रः बुद्धा विसं व मोत्त्र्या विगयवामस" (वप १३। टी, ऄ 1 ( 056 & 26 वासंड ) (मर) पु [बसन्त ] इन्ह इर्म <sup>हर</sup> वासंत ) (पिग १६३; १६३ टि)। यासंत g [ यर्थान्त ] वर्धा-इत्त का सन्त-वि 455)1

°वास देनो पास≔पार्व; ( प्राष्ट ३०, गउर )।

वासंतिभ वि [ वासन्तिक ] वयन्त-वर्ग्याः, ( वे । यासंन्तिअ°) स्रो [यासन्तिका, 'स्तो] हर् (मीप, कृष्य, उमा, परवा १-- दत्र <sup>३).</sup> यासंतिआ ) 1, E-94 160, 445 1, (-4) वासतो

का एक मेदः (इमा )।

ामंद्री मी [दे] उन्द स इनः, (दे २, ४४)।

तसन दि [यासक] १ ग्रेन बडाः (दा २६= द्यं)।

१ बान्य-वर्तः, संस्थान्य-वरः, (पर्नेन ३२६)। ३ ग्रेम्स्
करने बडाः १९ इंग्लिय-मारि क्याः (मणाः)।

तसम व [दे] यतः, सर्नतः, गुवानी में 'पाल्यः'। 'पंत्र्यं व 'पल्याचि वंदरमानियं दिग्यनान्यः'' (ग्रु ६३)।

तसमा सी [यासना ] ग्रन्थणः, (प्रमेतं ३२६)।

यासमा सी [दर्शन ] म्बन्यस्न, निषेद्रमः, (स्वि ३६०)।

यासमा सी [दर्शन ] म्बन्यस्न, निष्याः, (स्वि ३६०)।

यासमा सी [दर्शन ] म्बन्यस्न, निष्याः, (स्वि ३६०)।

सा ४६०)। देनी पासम्याः।

ग्रास्य देखे यासना। 'सडाना सी ['सडाना] निष्याः

ग्रासर कुत [यासर] दिवत, वित, (याम; गडर, मरा )।
ग्रासव वृं [यासय] १ इन्द्र, दक्तीत (याम, मुण १०४,
रेच १४०) । १ एक ग्रावनुमार (चित्र १, १ पर
१०३) । वित्र वृं [कितु] दिवंग छ एक गरा,
गरा बन्द्र का विर्मा (याम १०) । दिला वृ [दे स्व ] विव्रद्युर मता का एक गरा, (विश् १, ४)। दिला औ [देसा] एक मत्याचिक, (गरा १)। पण्ण वि [पनुष्] इन्द्रभ्युर, (इन्द्र ४६४)। निषद न [नि गर्म ] मनगवरी, इन्द्रभ्योती, (भरा १०४)। पुर्व भी [पुर्व] इन्द्रभ्युर, (इन्द्र १०४)। सुप्र भी [पुर्व] इन्द्रभ्योती, (भरा १०४)। पुर्व भी

पासवार पु. दि ] ५ तुरत, प्रशः, ४ शः २, ३६ १ ) । ७ - चन, कुछ, भिद्यारिकास यस वस्त्र १६ व नरीरिंग रिके - वस्त्र ५३४ १ ।

यास्यातः ३ [दै] ५७, ३७, १४, १६०) । यासम्बन्धः [यासम्] ३५, ४५, १४, १४, ४०, ३१%। १४८, १, १८, ४०, १४

यामाचिक्का २८ (हे. यामजिका ) ४० ०० ०५ ० ५४ १९३२ १६ १६

गमानी कर्दिक , एक १९५५ (

वासि वि विस्तित है। विस्त करने बचा, गर्न कहा: ( दब १, ६, ६, इक: एक ६१८; इत ४६ मीर ) । १ राक्त-धरम् संस्था-स्थानः ( वित १६४४ )। वासि को विस्ति दिल्ला, बर्ज स एक महः 'न दि विवादांत हो मेनो छविति" (पर्मवे हन्द्र)। इंद्रे वासी । यासिक ) वि विर्माणको वर्षेद्यन्तरं, (पुरुष यासिकक र्राप्त - स्व १३३ र १ वासिद्ध व [बागिष्ठ] १ वंशक्तिय, (छ १--५४ ३६०, इ.स. सुब्द ९०, ९६ 🕦 🐧 दुःही, रानिष्ट सीर में क्यमः (य १), र्ख-- ह्वा, ह्वो, : इन, ला १८, ١ ١٤ वासिद्विया भी [ पाधिश्विका ] एक देव हुविजाया, (6711 यासिन् वि [यर्पित्] बण्लेक्ष्य, ( ३ ६, ६ ~स 11 325 यासिह । वि[यासित] १ ४०च हुम, निर्देश, स्मई वासिय । १९५५ १ का स्टाह्म । इन स्टाह र स्वाप्त १९, ३३१ हे। । ३ ट्रिकेश किया सम्बद्ध है छात्रः We take the control of the control पासी की बासी रेस्ट्र, बर्दे के हर मेग्रा ( १८ १. के प्रमुक्त कर कर कर है के प्रमुक्त हैं। सहय [ मुख ] न्यं र इन्दर्श हर नह नह रह रह इतिसालनु को एक मानु । उस ३६ - ५३३- ५३ रामुद्र । ३ [यामुकि] १६ रहान्य स्थाप, च ४, बासुबि । ५०, व ६६, ४८, ७ ५, ५८, ४८, ४८, ५५, बामुदेव 🖫 (बामुदेव) 🧸 🕬 🕬 , राग्या । 😪 🔻 e na et et le mainais est instruit à भद्रमा । हेन्न ५७, १६७, १६६, भव यासुरह ४ ( समुख्य ) - नार्य ४ व व्यव विक करेंद्र वस्तर, रहेरह कामुता द [है] स्था भारती है तथा । वाहरू विद्या रहे गर है है है।

৪৯ কাটিক, নাল ৪ ৩০ লাহা অধিন পূৰ্ব জ্যান্ত্ৰ, ৰাজ্য হাৰু জা লাহ্য হাৰু নালক (তাল হাৰু জ্যান্ত্ৰ জাহ্য হাৰু জাহাৰু জাহাৰু জাহাৰু

ely a larger effectively and by

माह नुं[याद] १ घ्या प्रता, (प्रायु त्व २, २, १, ६ व्या ) ३ १. दर वरद दी हर १०१ (स्थार १८)। । शताब ( बादविस १७) वर्गितमः १४८७ ( १९५) बीधा, "पारहारत प्रथ" ( लि ४०११) ह असा- । बहर रोक केला, तुब १, १, १, १ । र बीव्यकः विद्वारतार विदेशे प्रान्तकार है काला, रिरोण, बाह भी बाहर की एक सन् ( तंतू १३ ) ३ शाबीक मार्श होत्रे क्या, रं युव १, १, १, ६ १ । 'यादिया हो । 'यादिका है दर लागे, अर्थन हो । पारंगच ] व [ हे ] कसे, बसर रहत (र ८ ११) वाद्यपन्य ह घार्राहरण भी [ने] कारर, पर्रम्यः । उत्र ३३३०) । वाहण पुन ( वाहन ) १ १४ महि दभ, "ऋ निष्णादश ताए" (गम्ध १,३०,३श, भीग, स्था ) । १ वहार, नीका, यानवन्, गुनगरी में 'बहाब', ( जा: निर्दे ४६६, दुम्मा १६)। १ न फाना, "नद्गादवार्तस्थ्यः" (३४ १४+)। ४ राष्ट्र, बोल्ड माहि प्रामान, भार लग्द बह पउन्द, (पद ५, १ -पा ११, ६ ११ )। 'सामा भो ( शासा } दान रहने दा दर; ( दीर ) । बाहुणा स्त्री [ याहुना ] परन स्टाता, साम्य बर्टर होत्रामः (धारक श्रद्ध दी )। याद्या सी [दे] मांग, बाइ, मना, (द १, ६४) । धाहणा स्रो [ उपानह् ] पूगः ( भीरः उत्तः वि १४२ ) । बाह्रजिय हि [ याह्रनिक ] शह्मगंद्रणे, (तः २९८ छे।। धार्द्वणिया सी [ धार्द्वनिका ] बद्दव ६गुना, क्लाना, "मा-मग्राद्विदाए" ( स ६०० ) १ याहर्स देखा घाहर। थाहर्य दि [ याहरू ] चताने काता, इंग्रिने वासा, र ३० १, 30)1 बाह्य वि [ व्याहत ] स्वामल-प्राप्त; ( मोह १००; उर । । थाहर गर्क [स्था+इट] १ नेलन, दृद्रगः। १ माहान परलाः बाइरदः (दे ४, ६६६: ह्या ३२३: ३दा )। कर्म-मादिव्यह, बाहरिश्रहः (हे ४, २६३), 'वादिव्यति पहाचा गार्चक्या" (सर १६, ६१ )। स्तरू—शाहिप्तंत, (अमा) १ वह-पाहरतः (ता ६०३; पुरे ६, १६६)। तंह-चार्टिर्दः ( स्व ४ )। देह--चार्यन्ः ( से ११, 111 )1 थाहरण न [व्याहरण ] १ अन्ति, कदन; (दुना )। १ प्राक्षान, ( म २१२, १०६ ) । थाहराविय वि [ व्याहारित ] बुलबास हुमा; ( ५२ १६;

3# 114, 4# 11 कर्ता, पुतार है से 'तर्जनारों', 'स्क्र अपना " 'कारणपुर्व अन्य सं १ तक शहरशंखान'' । स्थेर १ पार्दात्या । को [रे] त्र गो. ल्या मा न TTT \$ 1 1 1, 20, 3 7, 10 } 1 प्रसंबा [है] र हा, रहर र ५३१ है वादाया को [है ] इन दिवस, विक्रियं इस र बारतीर स रि स अविकाली र स रि सा रि वाहाविक है। कि कादिल है कावा हमार स्मार कृष्टि रेना वाहरा वह वादिता. (24 1:4)1 वादि प्रता [स्वाधि ] त्व, स्वार्थ, विक्री **\*\*\*\*\* ( at e. e −4e ₹1\$b ##**t \$<sup>4</sup> भा ऋष् १३३, व्हा ), 'युग्नका व्य सदस्य ह ( 447 ) ( पादि कि [यादिव] त्रव अव एका, इन १९% सने बद्यनागात्र)" ( ३६ ) । यादिश वि [वादित ] बतान इष्ट रहे रमकृति ने स्थव " ( बदा ), "ता १७ ३६ अस्व क्ति-14 प्रदिशो याश" (मुझ ६३°)। यादिश श्वा यादिस=धारा, (१ ६ ३३. ३६. बागा १, १०-५त (३)। यादिभ वि[स्याधित ]राम, विगर, (<sup>किस</sup>ी याच १, १३—१४ १४६ दिन १, ४—१४ <sup>१</sup>४ 1, 1-44 (4, 14) वादियों की [यादितों] ६ नरः (वर्वी १)। दना, लप्रका, "संबा कर देवा कार्टको भयोचे वन् " (पास)। १ क्ता शिक्ष, क्रिक्ट दश हमें, ना १४६ यह भीर रूप ब्लाई ही वह तेन्य, (य.वे ()। णाइपु ('नाम ) हेना की, (फिल्<sup>स</sup> रे से अ दिया (दिस्त ११)। पादित वि[व्यादन] १ उस्त, व्यविवृद्धि १, ११५ ६६; प्राप्त ) । १ माहत, सब्दित, (याम, अर्थ के प पाहित्ति औ [स्पाहति ] १ जीना, १९६ र <sup>6 ई</sup> (મચ્લુર)ા

हिष्य देवी बाहर। ाहिम रेखो बाह=बह्य । हियाली स्नं [ बाह्याली ] मन्त्र वेदने सी दवह, ( म १३; बुगा ३२७; नद्दा 🕽 🕽 गहिल्ल वि [ व्याधिमत् ] रोगी; ( बन्न = री )। ग्रही देखे बाह≂व्यव । राहुडिल वि [दे] गत, चित्रः, "तो बाहुटिर खबेगः" ( इत्र ४६८ ) । देवी बाहुदिश । गहुष देखे बाहिच≔बाहतः ( मीत )। २३; ग्रम्म ४, १६: ६०; ६६; रंमा )। विम[वि] रन मर्थी इत स्वक मन्त्रयः—। विरोध, प्रतिरचता; वैवे--'विगदा', 'विमीत' ( स ४, १; गच्छ १, १९; दुर २, २१४ )। २ विशेष: वैदे-'विदेश्विय' (सूम १, १, २, २३; भग १, १ टी)। ३ विविध्टा; वैने—'विपक्तनाय', 'विदल्लन' ( मोल्ना १८८; मा १, १ टो; मादन )। ४ कुला, खराबी; जैंस-- 'विस्त' ( वर **ंर**= दो )। १ मनाव, वैते—'विरुद्ध' ( ते ३, १० )। ं ६ मदस्तः जैसे--'विएम' ( गड़ड )। ७ मितलाः जैसे--'विर्व' (महा)। = ईबाई, कर्मनाः बेव-'विस्तेब' '(मोलना १६३)। ६ पादयुर्तिः (पटन १७,६०)। ११० पुंपत्तीः (ते १, १; तर १६, ४३)। ११ दि ्रोत्ह, द्वेदह, १२ मार्बोप्स, प्रपद्द; "सम्बं सम्मावि-ं पान्तरं वरं दिन्तर भनिपायं" ( विवे १४३ ) । वे रेखे वि=द्वि "ते पुर हेस्त्र विह्न्या रूमानुतारमी बर-ं नेतं"(ति ३९६६)। विति [यिष्ट] जानकर, किः, (मायाः, क्ति १००)। 'उच्छा स्ते ['जुगुक्ता ] दिश्व से क्लिंग, माउ से ह क्लिंह; (धा ६ टी—पत ३० ) 1 (पे' स्रो [विष्] क्रोन, क्रिः (सम २, १—५३ ६६; हकी २; मी। कि मना )। 🗴 येज सक [सिट्] जाल्ला। विदनिः (दिने १६००)। १ मीर-विच्छं, वेच्छं; ( ि १२३; १२६; फ्रान्स है ३, १५१)। बह-विश्रंतः (रंभा)। वंह-दिखाः ं विश्वाणं, विश्वुः ( मानः स्व १०. १४ )। ं वेज व [ विषत् ] माद्या, कतः (हे १, ४०)। 'क्यर िवि[ 'च्यर ] माध्य-विद्यों । 'च्यापुर व [ 'च्यर-

पुर ] एक विकाधा-सनः ( इक )।

ं विञ्ज वि [ बिटु ] १ जावकार, बिहान्, "तं च मितन् परित्राय विषं तेतु न मुच्छर" (स्म १. १, ८, २)। जानहारी: ( गन ) । विञ देखी इवः (हि २. १८२: प्राप्तः स्वय २७; इसाः पडम ११, =१; नहा 🕽 १ चित्र पुं [ वृक ] धारद जन्तु-क्लिप, मेडिया; ( नाट—उत्तर 19)1 वित्र पुं [ व्यय ] विनम, विनागः "पंचविहे देवने पत्रते. तं जहा-उपादेग्ये निष्ट्वेरये" (ब ६, १-पत १४६)। वे देशो अवि=अपि, ( हे २, २९=, इमा, गा ११, १७; । विश्व दि [ विगत ] क्लिंट, मृत । "च्या स्रो [ीर्चा] मत भारता का गरीए; ( दा १—५व १६ )। \* वित्र देखां अधिअ=मरिच; ( चीत १ )। विभर् हि [ विजयिन् ] निषक्षं जीत हुई हो वह; (ना २२)। बिनाइ स्तं [ विगति ] विगन, विनाग; (छ १—पत्र १६)। विवाद देखी विग६=विह्नवि; ( ठा १--पत १६; ग्रम )। विभर्ता रेखे विभत=वि+ नर्त्य । वियास्ट वुं [ विचकिङ ] १ इन-रूच किरा; १ न. इन-विरोप; (हे १, १६६; इन्यु: वा २३; इना )। ३ तिः विद्वय, विद्यमितः ( स्व ) । चित्रजोलिन वि [दे] बंदिन; (दे ५, ४३)। विश्रंग हह [ व्यद्भ्य् ] मंग ने हीन कना—हाय, बन मा-दि हो बटना । सिनेदः (यादा १, १४—५न १८४ )। विजंग वि [ व्यङ्ग] भंग-ईलः "विर्ययनंगा" ( पद्ध १, 9-53 9= ) 1 विश्रंपित्र वि [ दै ] निन्दितः ( दे ५, ६६ ) । विभंतिभ ति [ व्यद्भित ] विव्यत, जिन्द ( पद १, १— पत्र ४६; टी-पत ८६ )। विश्वंत्रण देखे वंत्रण=मन्त्रनः ( प्रष्ट ११:वस्न ४२ )। विश्रंतित्र वि [ व्यक्ति] व्यक्त दिना हुमा, प्रस्त्र दिना हुल; ( हुब १, १, १०; झ १, १—या १०८ ) । विजंद्व वि [दे] । मर्गणिक, २ इस्तः (पर् १८५)। विभंति सी [व्यन्ति ] मन्त-दिन । 'कारय वि [ 'का-रको प्रत्यास्ति असे तता, क्यों स मन्त अने रहा, हीत-कासः ( सम १, ५, ५, १ ) । विजेत सर [यि - जुन्स्] । ज्ञान (च । १ सिस्त्रः । इ बेनई बचा। सिनेक (हैं ५ १६२ वह स्वे )। रह—विजेतंत्र, विजेनमाम; ( यह्या ११२; वे १, कः च वरः न्हो ।

विश्रंभ वि [विद्रम्भ] निकार, गक, "म्मावर्ष विश्रभूत-स्त" (त १६०)। विश्रंमण व [विद्रम्भण] १ जेमाई, जन्मई, (त १३६१; इस १४६)। १ विश्रम, ३ व्यक्ति, (जिंदू, सत स्त्र)। विश्रंमित्र वि [विद्रम्भल] । इस्तिक (त स्त्र)।

स्वत ११६ )। र रिकार, ३ ज्यति, (अर्थ, सात चः)। विश्वतिक ति [विट्नासत] १ प्रतासिक, (ता ६५४)। १ जल्म, (सात चः)। १ जन्म, (सात चः)। १ जन्म, (सात चः)। विश्वस्य वि [विचसन ) तस-वित्त ता, (सात ३३)। विश्वस्य वि [विचसन , व्यतिका, विश्वस्य कर्या, विश्वस्य कर्या, विव्यवस्य कर्या, विश्वस्य कर्या, विश्वस्य कर्या। विश्वस्य कर्या। विश्वस्य कर्या। विश्वस्य कर्या। विश्वस्य कर्या। वह-विध्यवस्य, विध्यवस्य कर्या। वह-विध्यवस्य, विध्यवस्य कर्या। वह-विध्यवस्य, विध्यवस्य कर्या।

१६४, उर ११० टी)। विकासक पुंत्री [पितक ] तिमर्ग, सेमानाः ( भीतः स्मतः १४१), सी— वका, (तूम १, ११, ११: पत्र ६१, १)। विमयिकाय वि [ विनासित ] विमर्तिन, विचानि, (सव)।

पिश्रमक कह [ वि + ६२ ] हेवना । वह—विययस-माण, ( मोपमा १८८ ) । विश्रमकाल हि [ पियद्वेश ] विद्वान, पविस्त, दर्ग, ( मार, मार्थ ४१, मोर्ड, नाट—वेची २४ ) । विद्यमा है [ व्यम ] ब्याइन्ड, ( मार ११ ) ।

विकास देनी सम्बन्धाः (नाहश्व(विशेषकारावदी-विकास देनी सम्बन्धाः (ननाहश्व(विशेषकारावदी-विकास दं विवास) स्वास-विद्युः (गव्ह १, १ - प्रव १६)

1-) [ विमादास देवो विवादास: (जाट—मूच्छ ३१६ ) | विमाह सह [ रिस्तं + यद् ] मान्नाव्यित स्रता, मान्य सार्वत स्रता । विभाद; (हे ४, ११६ ) | विभाद सह [ वि + युत् ] विस्ता, विश्ला । यह—

"शिक्तकारी को विषयुत्ताये(श) केंद्र बक्तेराहाँकि-हरिक्तकाद्यायों दुव" ( च्या १, १ - व्या ६६ )। विषयु [द [दिव्य] हिंद्रा स्थान, 'निकारकारी हिंद्र देखे" ( व्या १: मण, क्या, चीर, विष्टे ) 'सोद्र हि [स्थानिक] इंटिंदर सोद्र बदि कार, (स्था) [व्याह्म दुवितने ] स्थान, (स्था)

रिकट 1 विवर्ग प्रसम्ब (व १०८)। विवर्द ) वि [चिरांपरित ] स्वार-एरित, प्रस्माचित, विवर्दिक्य "विषय विशेषस्य" (पाम, इना १, ८८)। विभद्ध वि [चिरुष्ट ] १ ए न्यित, १ जिति, ए, (बारा १,१ रोन- एत १)। विभन्न मह [चि+कट्यू] १२६२ छन। नोपना करना । निर्देश, (च १० दी-स १ घरह—विविद्यासन, (गव)।

व्यस्-वियविद्यानं, ( ग्रेज ) । विभव्न वि [ व्यर् ] तिका, सकानुक, ( क्या ६ पत्र १४३ ) । विभव्न के [ विवास ] स्थान स्थाप ( ग्रेज

विभड़ ति [ विद्युत ] गुना हुमा, प्रशाह, (अर्थ पत्र १९१; ६, ९—पत्र ११९ )। 'गिंह र [ चारों तरह पुना पर, स्थान-संशोध, ( क्यां ' 'जाण न [ 'यान ] गुना वाहर, आरंते की

(बाबा १, १ टो—पत्न ४३)। विश्वड न [दे] १ प्रायुक्त क्ल, जीव-रिश गर्नी; (१ ७, २१; टा ३, ३—पत्न ११८, ६, २—प्न ११ ३७; त्या २, ४; क्ल्य) । १ मय, टास् (विष्ट ११

र प्रमुख महार, निर्देश महार, "ज विशे वर्षर महत्व निर्देश महित्व निर्देश महित्य निर्देश महित्व निर्देश महित्व निर्देश महित्व निर्देश महित्व निर्देश महित्य न

११, यंवा १०, १८, यह १११) । १ विराज, वि "—क्षेत्रासंत्राद्वस्थानीयीव्यवस्थे" (वर्ष, क्षेत, व्य स्वादः) । १ कुन्तर, नागार, (यदः) । १९६६ । (युष १, ५ १८)। १ वुं एक प्रयोजन कार्यः १, १—यव ४८, व्य १०)। (व्य विकास (युवा १०, १०)। "मोह वि [भानित्] । व्य

भोजन करने बाता, दिन में हो भोजन करने कड़ा (ल भ विषक्ष विचार व [ विचारित ] वर्षकरिकेष, (क र १ वन २१३, इक्. वा २, ३ - चल (६) द०)। विभाज मह [ विकट्य ] विस्तीय होता। विचय, (६ ११६८)। विभाज कर्षा विकट्य ] १ महिनसी की महत्तर्भ,

ह्वानिवाय-निवेदतं ( वचा १, १७), श्ली—चा. ( ११३: ४६१; विद्या ४१; ध्वाद १७६, वचा ११ पे विभव्नी श्ली [ वितदी ] १ ध्याव क्लिए: १ स्तर्ने व्र ( खवा, ११—च्या १३) । विश्लविद्यों [ वितदिं ] वेदिश, इश्व-स्थाद, इ.स. । १, १६, व्या, प्राय )।

विमानु ५ (विद्युष्ट ) ५ जिल्ला, कर १ ५ जिल्ला, विस्तु वित्रमा ([विक्रमा ] ) भीता गई की क्लान, भेड वया सिर्ध कि विकास स्वेदक" ( स्वर )। 🗢 (Et. en ner, ner bi विभावक वि विकर्षक रे श्रीचन करता, 'स्टारपूर्विपत-विनरं, विचार, ( महा ) । । भार, अधार, " उसरिमा च पात्रपुनमी म. हेला विम्ना वि" ( रूम्म ३ ) । उसी (82 ) D' ( 90 5. < 32 /2 ) विश्वपा का [विज्ञाया ] महिला सा एक नेर. ( उसा १) विमाध्य=िमन्य । विषश्चिम वर्धा [विद्यालना ] अन्तिकाः अवर्धिक विकास । विकास किए देनी: "मृत्युचामीन (35 40), 1787 934 11 विद्वारक्षित्राच्याच्यान्तं" ( त्य्य १८) व ६८० ेबिबण पुर [ इप्रजन ] इन्हें, पान १ प्राप्त हे ९, ४६, १८ विजयणा की [विकताना ] कर रेक; (अनेने २५०)। 1. 1- 74 % 4 विश्रम देवी विद्यान: ( इ.स. १८, १३न १६, ८)। विभाग वि विज्ञत । विज्ञत, अन्तर्वत, 'लप्पति विवय-विश्रम्ह क्यो विश्रम=ि + जन्म । विमन्दरः (सह ६०)। काष्य ( संद ) र विभाग देशी विजय=शिक्षा, ( मीत् गढद )। विभाग को विद्ना र इस र इसन्य माहि हो म विभव वि [ वितत ] १ विलीयं, स्मितः ( मरा ) । १ दुनस् । विषयः (अग्र.हे १, १८६)। ४ केम. प्रवास्ति, कैताया हमा; ( लि.२०६५: धारह २०३ ) **।** दुल, खंदार, ( पाम, मंदर, इस' ) । विभिन्न पु (विद्युत् ) मनुष्य-तोक्ष में बादर पदने काने विभव्यिय वि ( चित्रनित्, चित्रत ) विस्तीयं, ( मीर ) । पक्षों को एक जाति: ' नान्तेगामा बादि गमुग्याक्सी विम-विभागिय वि [ विगणित ] चन इतः तिरम्यूनः ( भवि । । बारवी " ( माँ २३ )। देनो वितत=विना । विभएण हि [ विपन्त ] एत् ( गा ४ व्ह ) । विवार गर वि + चर विश्वा, पुन्ता-शिका । विवार, ्वित्रपद् वि वितरण क्षित्रार्वेदः ( गा ६३ )। ( स्टाइ ३८८ है। विभन्न वह वि-वर्तप् । पून का बाना । वंह-विष-विअर यह [ वि + तृ ] देश, प्रांव इरगा । दिरहा; ( स्य: ं मूण, विश्राता, विउत्ता, ( माना १, ८, १, १ )। र्जन ), रिक्टिमा; (इस )। धर्म-रिपरिम्बा; (उन ; विभन्त हि [ व्यन्त ] १ प्रीस्कृत; ( यूम १, १, १, १६)। १२, १०)। वह-विवरंत; ( रात )। २ म-सुन्य, स्विशे, (तुम १, १, १, ११)। ३ 环 विञर पुं दि ] १ नहीं माहि बलायन सुत जाने पर पाती पीलत-बार-इ, "दिसमाच सन्ध्रवी(बनार्च" ( सन १४ ) । निधातने के विए उन्हों दिया जाता गर्त, गुजरती में 'दिवडी': पु नगान महावीर का चतुर्थ गयभा—प्रमुख गिन्य; (धन ( य ४, ८-१३३=१; याच १, १-१३६३; १, ४-् १६)। १ गोगर्न सुनि; ( दा ४, १ हो -यत १०० )। पत्र २६ )। १ पर्न, एक्का; "तत्र्य गुलस्य जाव प्रत्नेति च ंफिल्च न [ इत्य ] गोतार्थ हा बर्तन्य - महुहातः ( य बहुवं जिन्निदिस्पाद्यगार्व स्थाय पुत्र व निर्देश व इरोति, 4, 9 21 ) 1 बरेसा विवरए गर्वति,""विवे भरेति " ( दावा १, १७--विभन्त वि [ विदन्त ] विशेष हम ने दिवा हुमा; ( य ४, १ पत २२६ 🕽 ( Ø-74 ₹ • • ) ! विभरण न [ विचरण ] पिशन, चलना-हिस्ता; (प्रति १६)। ं, विश्वतः १ [विवर्त ] एक न्योतिक महामछ ( व. ६,३ विभरण न [ विनरण ] दशन, मर्गण: ( वचा ७, ६: इव र्श- पत्र ग्रहः हुल्ल १६ श्री-पत्र १६६ )। ६६ + टी; नव }। विनद् रि [ वितर्द ] दिन्हा ( माचा १, ६, ४, ४ )। विभरित वि [विचरित ] जिसने विचरण दिया है। वह. े विभद्ध राम विशाव=विशयः (पत्रव ६०; गठ-मातती विद्रतः ( महा ), "विमडोइयम्द चनन् , बहत्यया वियरिया 4 < ) ; पुदा बुक्तं" ( वित ४६३ )। ं विभन्तु हेको विन्तुः ( वर्ध ८)। विअल मह [ भुजू ] मोहना, वह दाना । विम्तदः (भात्या विभव नह [वि च परवय्] १ विचार करना । १ नंदव 983)1 काना । विरागह, विभागह, (भिन्द; गा ४३६ )। यह--विषयंत; ( महा )। इ-विषय; ( टा गद ही )। विभल मह [ वि + गल् ] 1 गत जाना, कीय होता। १

टास्ना माना। वह -विश्रलंत, (गा ३६८, मुर ८, 12211 रिक्ल सक [ भोजय् ] मजबूत होना, ( सथि ३४ )। विभन हि [चिक्तल ] १ हीन, मनपूर्ण, (पण्ड १, ३— फार ः । १ स्था वर्षां, बस्स (सार)। ३ '६६१, स्ताकृत, 'विश्वजुद्धस्यगदाना हुनति जह केनि सम्पुरिः '''(या श≈१)। उसा विमल≔विस्ता। रिभव मह [ रिकल्य ] विदल बताना । विवतह, ( मण) । विभन शा विभाग्निक्ति ( में प, ११ )। विभन्न तथा दिव्य-दिव्य, ( सवाप ४४ ) ।

विभववत वि [ वे ] द्विं, लम्बा, (दे ४, ११ ) । विभक्तिभ ति [ विमल्टित ] १ नाग प्राण, नष्ट; ( हे १, ४६; तम ।। ६ पन्ति, राह दर विग रुमा, "विमलिम उपन" ( nu ) : विभन्त वद [वि+यत्] । मृद्य हाता। ३ मध्यः भ्यत हजा । "रहतह ब'दा, मुत्कवनु विवल्लाह" ( महि )। विभाग मह [वि+कान ] विन्ता । विभाव, (प्राष्ट्र वर्

६ ८. १३६ )। वह -िवजमंत्र, विअसमाण; ( भ्रोप; 477 4. ) विकासक] विकासक] विकासक] विकास को वाला; (गउँह) । रिचनाविच हि [रिक्सिन ] हिस्कि हिस रूमा, (सुरा 442 31

विक्रांत्र कि [ विक्रांतित ] विक्रांत्र म, ( गा १३, पाम, 25 1 111, 4, 60, 47). रिनंद १-म रिडह=र्व + स । नह-वियदिस्, (मात्रा 1, 1, 1, + }; विभाउना को [विगादिका ] एम-विगेष, पासा, (४ ८, .. ) :

विचाउन को [दिजनविया] व्यक्ति गरी, प्रशासकी हर.( रहा 1.३ = इन म )। Same va que : (conf. legarie. (mu t. | frait 3 [ fant ] life, agis et fea eif 2. c. \* (4 t. 16. 15 ), feren, femeran, : . 24 5, 6, 46, 68 335; 58 3, 36, 36, 36, 37

१६ -रियासस्त्राच, ( ६०४) ३, २, ३, १ )। विज्ञासक इन्हें बारस्य, ( बाच )। विनाय २६ [विन्या ] यक्त, वर्ष्य छन्। दिएस्त, " \*\* " + + + + = ), " we a ( ( 1 11 ) ); पण्य, क्षेत्रक (क्ष्म १ - स्त ३६, स्ता)।

कर्म-विवाधिकतह, (गरि १६)। सन्ति वियाणमाण, (भीर, उर्व)। वियाणिऊण, वियाणिताः ( १४१३ १, १५ ३ क्ष्म )। इ.— वियाणियन्त्रः ( उ१२ (•)। विञाण न [ विज्ञान ] जानहारी, ज्ञान; "एएडी न

इं जियमयविद्ययम् वियाय" (महि १६)। इस हि विभाण न [वितान ] १ विस्तार, देवाव, (हा ३८६, ४६२) । २ वृशि-विरोप, ३ मयण, ४ २ 1, १७७; प्राप्त ) । १ पुन चन्द्राता, नेंद्रा, ह बिगेरः ( गडह २००; १९८०, हे १, १४१, व्य ) विभागम वि [विमायक] जानहार, वि. (

116 ) [ विभाषण न [विसान ] जानतः, मातम धरमः, (४) अर ३, ७)। वियाणय देनो विभागम, (यन १६०, म. १ ६. २१, नय )।

विभाणिभ वि [ विद्वात ] जाना हुमा, बिरिः, (४ १ सुवा ३६१; महा; सुर ४, २१४; १२, ७१; तिव)! विभाय सङ [वि+जनय ] जन्म देन, इस म गुकराती में 'विषायु "। 'विशायद बड़ानं वे निर्माय क (उप ६६ = टी) । मङ्र—विभाषः; (गर) । विभार नह[वि+कारय] विक्र करता की (गी), (बा ११)। विश्रार मह [ वि + चारम् ] विश्रामा, विसार स्ट । मारेदा ( प्राष्ठ ७१: भग ), विद्यातिक: ( गुन १६)। गं

रियास्यंतः (धा १६)। इतह-वियासिक्षंतः(ई १८८)। गड-विमारिश, (मन ११)। ह- वि र्राणक्रतः (धा १८)। विनार यह [वि+वारपु] धारत, पीता। "न ( मा ), ( वित )। वह-विवारिक्रम, (व गर्म 25 514, (\$ 1, 11, 1136; 19 1, 14, 514 11.)1 विनार १ [ विचार ] १ तन्मनिर्वय, (मा, feet!

र्व १ ) १ र तन्त्र निर्वाद क अनुहुद ग्राह्मकर, (41" रे स्वान, गत्र, "प्राची बहस्यकारो प्राची हर्नाहरू wa' (seq) t e fementes s fer en # ( स र, १०१ )। १ सम्बद्धा सनुदूरण, (स १०) t femm, a meum; subit a femfent if

होत्ना" (विरा १, १-५० (३)। = विमर्श. ਦ; ६ मन, मनिप्राय; (मनि)। 'धवल ९ [ घवल] सबाद्य नाम; (डर ४९⊂ टी; महा)। 'भृमि स्वो [मि ] दिना-फ्रागन जाने का न्यान; (क्या, उर १४१ छा न [ विचारण ] १ दिवार करना; ( सुरा ८६४; ६०)। २ विकार करने वाला: "वय विचनाई सन-असम्भविदानय" ( मुता ४२ ) । ३ वि. विचाय वाताः "मंदरंतर्धवमारिष्माहि" ( मांब २६ )। एम न [ विदारण ] चीन्ना, प्राह्ना; ( नार्थ ४६: व 1) 1 ष्प देनी बागरण; । ३४ २४४ )। (प वि [ वैदारण ] विदान्य-संबन्धी, विदास्य वे ड-हेने वाता. की--'णिश्राः ( नव १६ )। प्पा सी [ विचारणा ] विचार, दिस्सं, ( इव ४२= र २४०; पंचा ५५, ३४ 🕕 एपा मी [विनारणा ] विज्ञान्या, आर्टः ( इर .) į ष्य वि [विचारक] विचार क्रमे बाताः (पदम =, रि विं [ विचारित ] कार देखें; ( मीर )। रेंभ वि [दिनारित ] विजय विचार दिया गया हा (₹1, 1(≈)1 रेंभ वि [ विदास्ति ] १ वाटा हुमा, राहा हुमा, रेमारिम्हर्दं नदाद्ययं -मीर्दं" (दनि १२)। १ र्गे किया हुमा, चींग हुमा. ( मींव ) । रेत्र वि [ वितारित ] १ मर्जिन, दिया गया, 'कार्तिन मंदग विवारिया दिहो<sup>त</sup> ( स ३३१ )। २ छन हुमा, नियः "न्यः पुन पुत्तेय महं निवनिमा" (नुना ३२४)। रेका सं [दे] खंद स मेंदर, । दे ४, ५५ ।। रेंब्ल } वि [ विकास्वत् ] विद्या गता, विद्या-ब्ल 🕽 उनः ( प्राय. हे २, १४६ )। वी—'स्याः 7 14 6 ) 1 ड देखे विभार≕कि÷काय् । क्क्र—विपार्टतः ₹ = ₹ ) į र देखं विभार=भे−द्रस्य । ह—वियालनिय, क्षेत्रहरू)।

ट 3 [बिकार ] कथा, यम, गवरात, । रे.४,

६१; बन्दुः बिसा १, १-पत्र ६३; हे ६, ३७३; ४२४; इन. मंति )। "चारि नि ["चारिन् ] रिश्चल में यूनंत बता; ( काबा १, १-पत्र ३=; १, ४; मीप )। विभाल पुं [ दे ] चार, तहरू, ( हे २, ६१ )। . विभाल वि [स्थाल ] हुए; " गोर्च विवादी पदिवद पहाण, महिनं निवालं परिवेह पेहाए, विकायेल्डास्यं निवालं परिवेह प्हार " ( माचा २, ३, ४, ४ )। देशी बाल≕बात । विभास देवी विचास; ( गत । । विञालम देखे विञालय=विञ्चतकः (स २, २—५व ३७)। विभारण देवा विभारण=विचारण, ( भ्रोव ६६: विन 132: 93 863 )1 विश्रालणा इंदो विश्रारणा=विचारण; । विषे ३८२ टी: विड ६६७ )। विभातय वि विदारकी विदारपन्त्रीः (सुमनि ३६)। विभालय ९ [ विकालक ] एक महामहः उद्योगिक द्य-विग्रेप: ( न्यव २० )। चिमालिङ न [ दे ] ब्यान्, समंद्रात द्या मोजनः "जा मह 3न्द्र बस्पति तम्मद् या समित्य विपातित सम्मद् (सहि)। वित्रालुभ वि [ दे ] मन्द्रत, मन्द्रिन्छ ( द ४, ५०) । विभाष गढ [ वि÷भाष् ] ब्यान राना; ( प्रमा )। . विभावड हेर्से वावड≕बाह्त; ( मंसना ३६६; पत्न ३. विभावत ३ [ च्यावर्त ] १ प्रेय मीर नहानंत इन्हों हे द्वित दिसा है लेक्सात: ( स 4, १-५७ १६=; इह )। १ सहसातिस नहीं है तीर पर निस्त एक प्राचीन चैत्य, (बन्द)। ३ पुन, एक देव-विमानः (सम ३२)। विजावाय उं [ व्यापात ] श्रंत, ततः, ( माचा १, १, 2, 4 12 ) 1 विभाविभ देतो यावड≕साद्धः ( पर्नतं ६२६ ) । विभास पुं [ विकास ] १ मुँह महि हा धह-महास्त, "पूर्व विद्यवं हुई ' ( दूम १, १, १, १, १ ) । १ मनहारः; ( गड़ड २०१ 🗀 विभास ६ [ विकास ] म्हल्ला; ( ति १०३; नवि ) : विनास रेके वास≃न्तरः ( सब ) । विभागस्त्रम (ही ) वि [विकासर्वितृक ] विक्रीत समे राजा, ( वि १०० )। विभासन ६ [ विकासक ] ज्ञा देना, ( हुन ६४= ) ;

विश्रासर ति [ विकस्पर ] तिक्राने कता, महत्त्व, 'विदण्ण ति [चितीणं ] रिवा हुमा, मीदे ( -( 45 ) ;

विआसिस्त हे हुम ४०२: ६ )। विश्राह पु [विवाह ] १ व्याह. परिवयन, ग्रासं, (गाः विहत्त देशा विवित्त, (गारः, ग १३६, १००)। ४४६, नाट—मालती ६)। २ विविध प्रवाह, ३ विशिष्ट

प्रवाह, ४ वि. विशिष्ट सन्तान वाता: (भग १, १ टी)। °पण्णित्ति |

सी [ भग्निति ] धाँचवाँ जैन मग-मन्य, (भग १, १ टी )। विश्राह वि [विवाध] कप-रहिन, (भन १, १ टी)।

'थण्णचिसी ['प्रसृति ] ध्रेंचर्त जैन मग-प्रन्थ, (भग ٩, ٩ 원 ) إ

विभाह सी [ब्याल्या] १ विगद रूप ने प्रबंद्ध प्रतिस-दन, २ वृति, विवस्य । 'पृष्णत्ति स्त्रौ [ 'प्रसृति ] पौन्तौं । बेन भग-प्रस्थ, ( भग १, १ टी )।

विभाहित्र वि [ व्याख्यात ] १ त्रिपदी व्यास्या द्वी गई हो वह,वर्षित, (धा २२)।२ उक्त. **द**थित, "स एव भव्यमतास चननुभूष विमाहिए" ( गच्छ १, २६; भर ) ।

विद् स्त्री [ दृति ] रज्तु-बन्धन, ( ग्रीप )। देखी वद्द≕इति । विद्रअ वि [ विदित ] हात, जाना हुमा; ( पाम, पिड ८९, सबोध ४६; म १६२, महा ) १

विद्द्रस्त क्या विद्विष्ठण, (भग १, १ डी--पेत ३०)। विइचित्र ति [विविक्त ] विनामित, ( स १३४ ) । विद्दंत एक [बि+हत्] काटना, वेदना । विद्दतह, (काया १, १४ टी—पत्र १८७ )।

विदंत देखा विचित्त । २४--विदंतंत, ( गउड ६०८ )। विइक्तिष्ण दि [ व्यतिकीर्ण ] ब्यात, देखा हुमा; ( भग 1, १—पत्र ३६)। विद्रवंत वि [ व्यक्तिकान्त ] व्यतीन, गुत्रश हुमा; ( य

६--पत्र ४४६; उदा, कृष्य )। विद्गिष्ठा 🕽 देयो वितिभिष्ठा; ( भाषा, रूम; २४१ ) । विश्विष्द्धा 🕽

विद्गिष्ट वि [ व्यतिहृष्ट ] सु-विभन, विवह्रण; ( जूद १ )। निर्मिण्य देखां निर्काणण, ( स्य )। विश्वान देवा वीध=बीजव । विश्वजंत देशो विकिद् ।

. विद्रण्य वि [विकीर्ष ] ९ विश्वग हुमा; "विद्रव्यक्रमा" (ब्बा)। रे विचिन, फ्रेंबाहुमा, (म ९०, ३)। देनो विकिष्ण, विकिन्त ।

£1+, 8 =, (1; 1+, 1, ₹ c, ccc; ₩)! ृ वि [ विकासिन् ] अस देना. ( वि ४०६: | विद्युष्ट वि [ नितृष्ण ] तृम्यानहिन, तिन्छ, (४६:

प्रायः, या ६३; १४६ ) । विरत्त देखे विधित्तः ( न ०४० )। विश्वा विश्वासित्र=विश्व ।

विश्वाप ह विद्वतिद ( शौ ) देशा विचित्तिय, (म्बर १६ १। विस्त् रेखो विभ≈निद् । विश्न देखी विश्वण=दिनीर्व, ( हर र, ११ )। निर्दिष्ट वि [व्यतिनिध्न ] निर्देश, वि

(माना)। वित्र वि [ वित्रु, विद्वस् ] विद्वान्, पवित्रः, सम्बर् १, १६; उर प्र्= टी; सुर १, १३४; स्प ६ ६ र्गा)। प्यकड स्रो ( प्रकृत ) १ दिन् र<sup>गा है</sup> रै बिद्रान् ने किया हुमा, (अग ०, १० टो−१४ रे

१८, ४—पन्न ५१० ) । विजय वि [ वियुत ] नितुक्त, गहित, "हम प्रणी रुव-विद्या व पत्रवद्या वत्थि" ( सम्म ११ )। विजय वि [ विवृत ] १ विस्तृत, २ व्यास्तर ( 131) 1 विजय ( मर ) देखा विभोध=किनेग, ( हे ५ गः ।

दा एक भेर "देवि विजविष्णपाससम्बद्धा हर्ने (સિરિ ૧૧૭) ( विउंज सक [ बि + युज् ] विरोध रूप से जेउना। (सूथ २, २, २१)। विउक्कंति स्रो [स्युरकान्ति] अर्थन 'हर्ब चयनावे" (भग १, ०)।

विउचिभा हो [ दे विचर्चिका ] ऐव किंग, इन

विउपकृति सो [ स्पृत्कास्ति, व्यवकान्ति ] स (491, 3)1 विउक्कम सक [ व्युत्+कम् ] १ परिवा<sup>त इति</sup> उल्लंपन करना। ३ मक् च्लुन होना, नह हर्ने ४ उत्पन्न हाना । विउक्टमनि, (भगः स्रार्धः १४१)। वह--विउकास, (सूम १, १, १, १, १

११, माबा १, ८, १, २ )।

वेउक्कस मह [स्युन् + करंपु ] गर्व इरमा, बराई सता । शिक्तस्वेटका, (सूम 1, 12, E); विद्वरको, विडच ति [चितुक्त ] तिग्दिन, नियोग-क्रान, (चिर ३, ( First 3, (, r, 2)) १९३; १०, १४६; पुरा ११०; इन्त: वव ) । वेडक्कस्स ३ [ व्युत्कर्ष ] गर्व, म्रीमान, (र्म १, १, १, विउत्ता देना विवत्त=ि + वर्त्। निउत्यिम देगो विउद्वित्र. ( इर २२५ २६६) । वेडच्छा रंखं वि-उच्छा≕ीर्-उपना । विउद् दे ॥ विउच्च-विश्वः ( बाद )। विडच्छेन पुं [ व्यवच्छेर ] विकार, (पंचा १२, १८ )। , विउद्ध हि [ वियुद्ध ] १ बल्टाः ( इस १४० ) । १ विहर विडरदम मह [ ल्युड़ + यम् ] विठेर ट्रांस हत्या । वरु-"र्यंद्यति विङ्क्षमनायं" (पत्रन १०२, १३०)। विडणकड है [ खुत्पकड़ ] विकल्ब मह [वि + दुष् ] बल्ला। स्टिन्सः (भीः नव)। विषद्ध तह [वि+कुट्यं ] विचेद रामा, मिनाम रामा। (मा ४, १० डी—पा ३२४)। विउम वि [विद्वस्] विद्वन्, विद्वः "विद्वनं ता पादिव

रेह—विडिह्तणः ( छ २, १-५व १६: स्त )। विडट क [वि + पोट्यू] तीर राउना । विडयः (स्म रे, रे, रे॰)। रेठ—विउद्दिचयः ( व रे, १—यत्र वेडट मह [वि÷गृत्] १ हन्यन देता। १ निता देता। निञ्द्रित: ( दूम २, ३, १ ), विद्धंच्या; ( छ ८ छ-

उट्ट स्क [वि÷वर्तय] १ स्वितंद राखा | १ प्तरा हाना । विड्यूटीन; (म. ९०८) । यंह-विउद्दार्ण; मना १, ५,१)। हेह-विरहित्तणः ( व २, 一祖 ( ) ( ह रेगो वित्रद्वन्तित्त ( इस )। हण न [ चिवर्तन] निर्देतः ( मीर १६१ )। हम न [ चित्रहन ] १ दिन्देर, २ माडोक्न, मतिवाः | क्षिद् (मान १६९)। ३ वि. विकासकाः, (यर्नतः)

प्पा द्वी [ बिकुटुना ] १ विविध बुद्दन, १ पीड़ा, विवास, F 5, 92, 29 )1 ल वि [ व्युरिधत ] जो विगय ने चाग हुमा ही बह,

में का हुमा; ( तुम ३, १६,८)। वह [ वि÷नाराय् ] विचय इस्ता । विडयः ( ह १) । इन-निजीवनिः (स १०५)। । न [चिनारान ] १ दिवाराः ( न २४; ६८१ )।

विध्या-क्रमें; ( न ३४; १८२ )। न वि [चिनादित ] न्ह दिया गया. ( ग्राम; इन्हें, (· ai ) i

है [बिगुष ] उद्दर्शत उपन्हेंन, ( ३ ६, ४= )।

मतिगय प्रस्ट-स्टाः

वंबरंग ( मुम १, २, २, १३ )। विडर हेर्जा विदुर; (वंदी १३८)।

विडल ति [ विपुल ] १ अन्त, म्लः, १ मिलांगं, किगलः, (बत, मीर)। र बतन, थेउ, (मत र, रेरे)। ४ मनाय, नन्मीर, ( पाप )। १ पु. सर्वानर के स्वीन का एक परंत, ( पडन २, ३० )। जिस वुं [ यसस् ] एक दिन-देव का तानः ( उर ६८६ से )। <sup>8</sup>सइ स्त्रो [ भाति ] मतानवंश-तानह झान हा एक भेर; ( बस्न १, ८; माहता) । १ वि. उसा इता बाता; (इता; और)। विसरी स्रो [ीकरी ] विचा-विचेषः (पतन ४, १३=)। देखा विपुछ । विडय देखं विडव्य=ैक्टिं; ( इन्न ३, २ )।

विद्वतिष देखे विभौतिष=भ्यद्विनः ( स्व )। विज्ञाय पुं [ ब्युत्यात] हिंगा, प्रायन्त्यः, (दम २, ४, ३)। विउच्च हरू [वि+ह, वि+कुर्य] १ ब्तना-हिस्स वामध्ये से दल्पन्न इन्ता । २ मर्जेहन इस्ता, सरिधन इस्ता । विज्ञाह, सिटचपुः ( नगः, स्टबः; नहाः, वि ४०००) । भूख---विक्वित्तुः, मनि-विक्वित्रस्तातिः (भग ३, १-५छ १६६), विज्ञानिः (ति १३३)। वह-विज्ञानाणः ( उत्र २० )। काह -विउज्यिन्त्रमाणः ( च १०--

<sup>पत ४३२</sup> )। मंह—विउच्चिक्रण, विउच्चिकण, विउ-व्यिचा, विद्याचित्रं (महा, ति १८१, मग, बन, उन (१) ) । हेक्-बिडब्बिसए (ति १०२) । विडच्य न [वैक्तिय] १ गर्सर-विशेष, मनेइ लक्ष्मी मौर

विनामों के बेरने में दनरे सरीह (पत्र 10%, ६%, पत १६२; बन्न १, ३०)। र वर्मनीय बेकिन गरीर सं प्रति हा इस्सम्बद्ध हमें, (इस्म १, ३३)। ३ वि. वेटिय गरीर में लंबस्य रखने बाता; ( इस्स ४, २६ )।

विकासणया ) स्रो विकिया, चिकुर्रणा ] १ वनावट, विउद्सित वि [ व्युत्सित, व्युत्सित ] हैरेर विजन्यणा । निकानियोग न किया जाता वन्तु निर्माण, करम्बर-युस्त, (सुम १, १, १, ६)। (समनि १६३. मीर. पत्रन १९७, ३१, पा १३०) । १ चिउस्सिय वि [ स्युचित ] विशेष स्व से स्व 👫 🎏

म कि क्रिया, बेकिय-अस्य गक्ति, ( देवेन्द्र १३० )। 1, 1, 2, 23 ) !

विषयाह वि (रे) १ विलोवं, २ दुव रहितः (र १,१२६)। रिप्रति । (वैकिथिन्, विकृषिन् ) १ विक्रंबा करे

मता, (जा ३६० हो)। ६ वेहिय-सरीर वाला; (उत 11, 12, 57 11, 12 ) /

विप्रतियम वि [ विकृत, विकृतित ] :१ निर्मित, बनाया हुमा, (भगः महा, स्रोत, मृता यः )। ६ सर्वेहत. विऊसिर सङ [ व्युत्+सङ् ] परिस्थान झनः <sup>भू</sup>डवे [4-g[bt. ( 48 h ) i

बिश्विम हि [ वैशिविक ] देकिए मगोर ने संबन्ध स्तान हता. (ब्ध्व र, १४)। (वा बेउडियम) विषत्र वि [ वितेजस् ] महान् प्रकारः

ब्रियन वि [रिज्ञम् ] द्वि, र्यव्हर, (पाम, उर ४ १०६. भूग १०९, प्रत्य ६३, नति, मश्च ), "तिप्रतिद्व " ( चेहव \*\*\*), "विद्यास" ( गामन १९६ )।

रिउसम्ब १४। रिजीसम्ब, ( इ.२, १२८, १३) । विष्ठभागमा । [स्युक्तानन, व्यवसामन ] १ उपगम, स्वस्त्रयः

६ वृत्त ६६ माध्यन, "ना वे व पुनिव वित्रनमवाहात्रनमयनि के प्रथम मा समाप्त है पञ्च पुरस्तामा के जिस्ति" ( सुपत्र २०, नव ११, ६ - पा ४०६)। ३ दि क्लिसह, "यहा-

cesera fizzua" (24 1, 1-44 100 ) j िडसमञ्ज्ञा ५४ ( थाउरामना ) उपन्न, स्वर्ग्यस्तान; (4113.1 -14 411)1 विज्ञमंत्रक एक विज्ञेमंत्रिक, ( एक )।

विस्तरम न [ स्ट्रमान ] वरियान, ( १९ १ )। रिष्टमाच्या च (स्ट्रान्सडना ) इस १७३, ( सा, गाया

1, 1-4 46 ) 4 सिक्स र⊾ स्थिम र । वह –शिव्यंता, ( स्ट 1. 1 ( 2 ) 1

ध्रिसमा का विस्ताय, ( २५ १, ४ -५४ १११ )। सिमस्य १ व विजीवस्य ( व ६ -३१ ३०० ) । विद्यास्य क्षित्रमित्र, ( वस १, ६, १, १)। विकास [विकास] 'स्त्र करना । विकास

( 24 1, 1, 1 12 ) 1 विक्रम ४६ [विद्वार ] दिन हो २६ व्हारत सना । ##### ( ±# 1, 1, 1, 1, 1) 1

रियानमा १ व रिजेसमा ( अ १, १, ११ १०,१०)।

विउस्सिय वि [ ब्युन्डिट्र ] विविध तम्ब व मर्किः, <sup>रस्</sup>

ते रिउस्तिया" (सम १, १, १, १३)। बिउद्द नि [बिवुच ] १ प्रतिहत, निद्धतः, १९,२८% (हे 1, १७७)। देखें बिबुद्ध । विऊरिश्र वि [ दे ] नर, नारा-प्राप्त, ( रे ॰, ॰१ )।

विन्तु झगारवंधवा" ( झाचा २, १६, १ )। विक्रद पुं [ व्यूद ] स्वता-विराप, ( पंचा ८, १० )) "मञ्जेनिरएयति गरुवाय च विनाइति संस्ता । रिञ्दुज्तुमो बद्दत्रतेष मोहेद मन्छेद" ( गार ) !

विषद्भण म [ दे ] तुन का; "मुपनागरा विवृत्त सारी रथवनुनम दिवयं" (पवतः १--पतः १)। विवस 3 [विदेश ] १ देशान्तर, परदेश, (विशे ११ द २ फुल्यित प्राम, खराव गाँवा ३ मन्धवस्थानः ( ग ५) विभोज ५ [ वियोग ] उसके, विज्ञाद निष्ट (स्वर्ध मनि बहु है १, १४३; गुर ४, १६२; महा )।

निओहन वि [नियोतिन] तुरा क्यि हुम, (वे 🎳 या १३२, प (८, ५८ १४, ३१४)। वित्रोग स्था विभोन, ( इर १, ११४; 4, १११; ब विकासिय वि [ वियोगित ] क्यिम-प्राप्तः (अवि ११) विश्रोज सह [रि+योजप्] मतम हरता (सार्म ( यम १, ४, १, १६ ) । विभोजय वि [ वियोजक ] वियोग-वाद्य, (१ %) जिमोदर ४ [ गुरु।दर ] मोनान, एक पापन, (रा

वर्णा३६)।

विकायक न [ विकासन ] विकास, विकास, (का 1515) विवसमान व [ स्युप्तमान ] सिराधना, स्थित, <sup>स्थाई</sup> विभागन ' ( मानन १६०, मान १२६ )। क्रिकेल कि [ के ] u.[pa, 35 a 3a; ( र 2 (1)) विज्ञावाय र [ ययवात ] प्रम, अम, ( सम, ( विश्रोतक है [ खुरुसमें ] १ प्रेंटरन, रे सं

भिद्रास व हात्रि साहि का स्थान ( सीत) ।

क्रेसम्म रेग विद्यमम्म, ( हद १, ३—२३ ११५; , k-==1516)1

बेसम्बद्ध है [ ब्यक्कमित] इन्हल हिन हुस. (स्व

1(21, र्वेषस्या ३५ विस्तरप्राः ( मी )।

योगवन्द (व्यव+ग्राय्) तरान्त स्टर, अय स्टर.

र का । सुरू-"त र्माक्टर स्वित्रसबैचा" (स्त्र)। बासविष 👔 छह विक्रोसनिष, "महिनार्वसारहें।"

મોનિત્ર स्त १, ३४, ५,४)। "विस्त्रीत एक्ट ब्रॉनिस् ( स्व १, १,५६८) I

क्षेत्रिज्ञा म् [ व्यस्तव ] रोज्य र, ( मह ५ 5, 2, 5 )1 बिक्तिय है। व्यवस्तित | संस्कृत स्वत केंग्राह्मण

(群为为为2):1 बोसिय वे [विद्योगित ] सम्मदि, न्याल्य, स्यः 海(成)和19-7(元1,1-开化)。

केंबिर रेके विक्रविद् ( ने १३४ ) बंद है विदोध | बच्च, बच्छे; (बने )।

खर[दे] इष-क्रिय, (स्व)। विकिश्ति (दे ) १ चर्च्य, विच्चेत १ वच्चे (दे ५ -

-3)1 तुम हं [बुद्धिक] बटाकीर केन्द्र (है १, ११८) 1, 34; =4);

उम्ह[वि÷बद्र]म्दर्भ हेट । तिंखा (सह गं)। बिन १ देव विचुन, (हे १, १६, १, १, १, १) ्ट्रम र्राप्त कर १६ १५ मन महे १६ विद्वतिक विदिशी कामा, वेरोन्सक १ वेटा की 2 53 2 E } [

बन इंद्री बहन, "इंद्रीसहेंबराई" (इंडे)। बर्गा विकास कार्त कार्त के किया है (कार्त के किया की (कार्त है)। · )1

📲 [किया] १ सीकी, क्याचा ( ब ं भः यद्य ५,६—स्व ६८)। २ व्यक्त संदियः 行,始入也四川 阿勒纳(南

"ARTI (表系统(如2年)) दन्द [बेट्स्]रेज इस्ट, रंज्य, दुस्पर्ट में 'तेंस्'। ं निवार करता हररहानुहरके होते ( रूप ४४६ )। ंबं-कं-विज्वितं। दुर १२६)।

भारत्वह दर्गन्तु बर्च भारत्ते । विंद्रत ) न[दै] १ रहार स्वितः, "महारति हुन-

विद्यालय । इति द्वारिक्षण स्टासम् स्वर्ताण । (कि ए)। १ विस महि च राह

( द्व १ ), "विद्वानाचि कार्यात्र" ( व्या ३, १३ ) । विद्वतिया में दि किये, दूरते, गुरुर्ध में विद्वा, चित्र उसेय निष्य कराया स्ट्रॉरिटेनस्य", "देर विद्यीत कर्र (का १६१)।

विद्यान है दि । का, उन्हों; (दुव २, ४; स ३०१ ट )। २ स्ट्रिंग, महातेहर, पुरान्ते में 'रीठे': "कवारे-

६६० ), "छुच हा न बीद्ध विरातन्त्व व महाद" (क का ११)। २ एक सेन्सदे, "सिन्दार्य कार्य दे विंद्य प्रति विद्या" ( भा १२; ई.२ )। विवासी की [ बुन्वाकी ] हैन्त का या; (ह्या) । विदेश [विदे] । बस्टा १ इन इन्छ । 'यन

बदेवेंके क्वक्श (या ५ १८३२)। छ-विद्मान; (कर १, १ - ता १६; बेट १, १ - वह 28)1 विंद् रेखं वंद=त्यः ( स्वेद ने ३६= )। विद्याला ) रेकं विद्याल: (कुट १०३: रड-०३

विदेशस = )। वर द [ वर ] हन, (कन्द्र ११)। विदायन हेर [ बृन्दायन ] रहा च एव रह ( रं. ४ )। शर, शन्देः ३ क्रिय, नावः ४ क्लि; पंदर्वः विद्रोन्तात्रात्रवीक्षियात्वरं नहेरी' ( इस् ) ।

ं विद्वायम हेन्द्रे विद्वायम् ( यह ३६ )। विंव क [श्रव ] रोका, बेरम, बेरम : विंच, विर्क्य; (तेपन्धना)। छ-विकाः (च्यास)। क-विवेद (बर-का १११) । छ-विवेदं,

(२६३)। इ—विंदेख्यः,(नुग्रस्ट)। विषय र [ यदन ] देल, देला; "तस्वदेशा-" ( व. च्चे १२)। विवित्र ने [किंद] ये के का देश कि;(क्ल

दर [बुला] ज्रान्त महिबा रून, (हे ६० 34= ) (

दी सम्ब ब्यन्सर्विद निवर"। इस (११), "प्रीर-राम बंदरिंद ही सदि या बंदरेंगे ति' (व स्रो)

विंतर ३ [श्वन्तर] । विच् मार्टश्च बन्द्ध ( स

जिमय देखां विम्हय=िस्मन, ( भनि )। विभर देखाविम्दर। विभक्तः (वि ३१३)। विंभल वि [विद्ययन] स्वाइन, षश्माया हुमा, "विनविभव—" ( उन १६० टी, इन ६०, विड १६८, भनि, मार ४३ )। विभिन्न वि [विस्मित ] माध्यं चकित, "मातुष्य दीवन्नी विभ (गीन)मो का पश्याहमो सोतः" ( नज्जा ६६; सीरे ) । विभिन्न क्या विभंभित्र, "महामविभियामाए" (बन्जा <1 ) i बिंसिदि ( गौ ) स्रो [ विंशिति ] बीन, र॰; ( प्रदी र॰ )। रिकेथ गढ [ वि+कत्थ् ] प्रतण करना । विदेशस्त्राः ( 44 1, 14, 21 ) ; विक्रंप्रमद्द्व[यि+कम्प्] दित जाना, चितत दाना। क-रिकंपमाणीः ( त्य १. १४, १४ ) । विकंत नह [वि+कस्पय्] १ दिनाना, पताना । १ तान इत्या, इद्रान्ता । ३ भएने मंडत से बाहर निस्ताना । ४ मीतर इतेब इत्ता । (१६७४, ( गुम्ब १, १ ) । मह - विकंप-इसा; ( मुत्र १, ६ ) । विभव वि [ विकाय ] सन्त, दितन, ( पंता १८, १६ )। विक्रम हि [ विक्रम ] हिस्ति, यहत्त्व, ( दे ४, ८६ ) । विषष्ट्र वह [वि+कृत्] दादना। वह-विकट्टंत; ( मद्रा (६ ) । विकट्टिय वि [ विक्रम ] सदा हुमा; ( १९ ४४ ) । विषद्व रंशा विश्वद्ध ( राज )। विषष्ट्र नह[ति+ कृष्] खोंबना । विस्तृत् ( पण्ड १, १—१६१२)। सह-विकासमाणः (उता)। विक्त हमा विकट्ट। विक्तीत, (तुम १, १, १, १), विकिष वह [वि+को] बंबना | विद्याः (६) विक्टर्टर, ( पद्ध 1, 1 —पत्र 1= ) । विकिणण व [ विरूपण ] हिस्स, देश्ना, ( १४)। दिबम् वि [दिबरितृ] दिवाह, विवाह, "मणा देवा विकिण्ण दि [ विकोर्ण ] १ व्यतः भरा दुनः, [ तिक्ष्य व (स्टब व शहब व" ( ३१ १०, ३०)। विक्रम का विक्य। विक्रा, विक्रमन, (३४,३३ विकिदि रेखा विगद=विकृति, ( प्राकृ ११ ) व ११६)। १५-विद्रश्चेत्, (द्वा ११६)। विकिल्ल वि[विकोणी] १ माहर, ( व्यक्ति विज्ञ-थाम ४ [विज्ञत्थन] १२०॥, छता; १ वि क्तम करं, ( उन १३०, प्रति १६ )। विषयमा सा [विषयमा ] कारा, भाषा, (लेंड १६८)। विकिय देश विभिय, ( मापना १८६ डी)। विक्रम १४ विजय, ( ६७, १९ना ) । विक्रिक्ष [वि+कृ] १ विवरता। १८० छ

विकास व [विकास ] दश्य धारव, "वसार(१४३)-

बब विकास्त्रीय व" ( स्त्य १, १००वस १८)। विकास १व सिक्तका, (क्या १, १६—६१ ११८) ।

३---पत्र ४६)। विकय देखा विकच, ( विंग )। विकर सङ [वि+कृ] दिशर पास । ( P=3 Yu ) | विकरण न [ जिकरण ] विद्यपण, दिनाग, ' क्रें" ( पाया १, ८—पत्र १६१ ) । विकरास देवा विगरास; ( दे; राज )। विकल देवां विभल=रिक्त, "क्वा मरिस्तारन प्; तिरि ११३; पंचा E, ३६ ) । देखां शिनकारे विकस देखा विभस । विक्तहः ( वर् ) । विकसिय देखा विअसिअ, ( ६०४ )। विकहा देवां विगहा; (- सन ४६ )। विकारिण वि [ विकारित ] विवार-पुछ। "हर्जा ह रिया मनुद्रीमा" ( पडम २६, ६० )। विकासर देवा विभासर; (हे १, ४१)। विकिद्द दला विगाद=विहति; ( विषे १६६८ )। विकिंचण देवो विगिंधण, ( मोवना २०६ में)। विकिंचणया रेखी विभिन्नगराः ( मेनन रे॰६ है । दो-पत ४४१ )। विकेट वि [बिकट] १ उत्हर, "विद्रान

(महा)। २ न. खयातार चार दिनांका उपस्था

९—इसं विद्वण, विकित्त=विदेवं, (१)।

१८)। १-रवा विद्यण=विदेशं, (१व 1

रे दिशास । कारु —विद्यालन, विकित्तिकारिक

k=)। देखा विविद्धः

47 ×6 ) 1

₹₹¥, ग्र≇ } ; विकिरण रेख विकरण, ( वर्ड ४१ )।

विकय देखे विगय=क्टित, (१०६१,१-७

٠ [î". أ

```
पाइअसद्महण्णवो ।
: स्रो [चिक्रिया ] १ विविध किना; २ विनिष्ट | चिक्काइ वि [चिक्कायिन् ] वेबने गता; ( दे २, ६८०)।
                                         विक्कंत वि [चिकान्त ] १ पतस्यो, गुः; ( याना ३,
                                           १—पत २१; बिमे १०४२; श्रारू १०७; इस्स )। २ प्र.
रात )। देशो विक्किरिया ।
देखो चिकिण । निर्देख, निर्देखा, ( पर् )।
                                           पहुर्ता सर्क-सूनि का बारह्वों  सावत्वक —साक-स्थान विरोपः,
| देखी विकर ।
हुत्र वि [ विकुन्सित ] छराव, दृहः ( भवि )।
                                           विवक ति स्रो [विकालित] विस्त, पराक्तः ( पामा १,
त्त्र [चिकुब्जप्] कृष्य काना, त्याना ।
- विकृष्टिनपः (भावा २,३,२,६)।
                                            चिक्कभ देखा चिक्सम-विक्रम्मः, (देवन्द्र ३०६)।
                                             १६ —पत्त २११)।
                                  विष्टमन्द्र ।
                                            विक्कणण न [ विकयण ] विक्य, वेचना; ( छुम ६०६;
र मह [बि÷जुष्] की कनाः
व्य देखी विद्यान्ति ÷ हे, इत् । विद्वानिः (वि
                                             विक्काम मह [ वि ÷क्षम् ] पराव्य व्यवा, स्पता दिख्डाः
=)। मूद्य-विद्विद्ध (ति १२६)। सर्व-विद्व
                                               ना। मर्वि-विक्टमिल्किर (गी); (पार्थ ६)।
स्तितः, (ति ४३३)। वह — विकृष्यमाणः, ( य ३,
                                              विक्कम पुं [विक्रम ] ९ गीर्च, पग्रम्म; (इमा )। ३
                                               मुनज्यं; ( गड़ड ) । ३ एक राजा का नाम; (जुग १६६)।
हुस ९ं [विकृष्ठ] ब्ल्वन मारि तृषः, (मेसः, पाया
                                                y तज विकारिल; (रंग ७)। 'जस पुं ['यरास्]
                                                एह राजा; ( नदा )। 'पुर न [ 'पुर ] एह कार का नान;
ज़ुद वह [वि÷ज़ुट्यू] प्रविद्यं क्रांग विहेंदः (विन
                                                 (र्ग २१)। 'राय पुं['राज] एक एकः (नहा)।
                                                 स्तेण पुं ['सेन] एक राजनुमार; (खा १६२)।
बहुत्त सह [ वि÷कृत्वय् ] कृता ने नुँद नेहना । विक्रोदः
                                                  ाइच्च, 'ाइच पुं ['ादित्य ] एट मुनीवद राजा; (गा
                                                  ४६४ मः सम्मत १४६ः सुत्त १८२ः ना ४६४ )।
विकोत्र पुं[विकोच] विस्तर, देहावः ( धर्मनं ३६४ ;
                                                 विक्कमण पुं [ दे ] चतुर बात बाता पीड़ा; ( हे अ, ६७)।
                                                 चिक्कमि वि [चिकमिन् ] परास्मी, सूर, ( इना )।
विकीय देखी विगीय। "बी पवत्र्य विकास मी नेमी
· सन् १, ७ टॉ—पत्र २३६)।
                                                 विक्कव मि [विक्लव ] न्याउन, वेवेन; (प्र. १६६;
्विकोषण न [विकोषन ] विकास प्रवत, हेताव, "सीमनह-
् दंदनंनारी'' (चेदद =3•)।
                                                   प्राप्तः, संदोष २१)।
                                                  विक्कायमाण देखे विक्कः
                                                  विक्कि रवी विक्किश "तं नादर्शिक्यपी पुर्व क्लिस्स्स्त्र,
   विदेवदहर्" (विद्र ६०)।
 .चिकोयणया स्मे [चिकोशना] श्रितः "इहिमर्य्यासी
                                                    व ते सुरिया" (संबोध १६)।
                                                   चिक्कित वि[चिह्न ] जिल, कटा हुमा; (स्ट्री,
    बदपार'' ( व्र ६—पत्र ४८६ )।
  विकोविय वि [विकोविद ] इग्ड, त्रिन, (विट ८३९)।
   विकोस दि [विकोश ] केंग्र नहिनः ( नेंदु २० )।
                                                     z—73 k € ) 1
                                                    विविक्द देखे विकित्तः ( वंगेष ६८ )।
   विकोस ो मह [विकोशय] १ देलसीत देखा,
                                                    विकिसम वह [वि÷को ]वेदना। विकिस्ता (कार्य)
   चिकासाय ) दिस्त्यः २ हेल्या । दिशेत्यः (हे ४,
                                                      स्मं —शिश्यर मेरि; (शि १४८)। वह — विक्रिकार्गत,
      तर्)। वह-विकोसायतः (त्रः १, १-५३ म्हः)।
                                                      विकिक्णितः (वि १६०, नृत २०६)। न्हे-
     विकोसिय वि[विकोसित] १ विस्तेतः, (डूमा)। २
                                                       चिक्किनित्रः (नाट-पून्य ६६)।
       द्रान रहित् नंगः ( द्या १, द्रान्त १३३ )।
                                                      विकिश्यमित्र ) वि[विकात ] वेचा हुमः (मृत ६००
  ा विक्क एक [ वि नकी ] बदना। बहु -विक्कतः (पहन
  हो १६,६)। बाह-विकायमान, (स. १, १९)।
                                                                  ) नहिं।
                                                      विकाय रेखे विस्थानीत्मः "सर्वित्सासी रो
   ूर्ट विक्का है [विकय] देवता; (मीन १८४; गडर; ने १६)।
       विकटन देश विकटन; ( एट् )।
```

घडर )। २ आन्त, पागत, 'पद्वत्रविहेत्रणमे हेने

४६, रंगा, महा )।

बन्तः (देष, ८२)।

विकासय हि [ विकासत ] प्रसिद्ध, रिष्ट्री, (गा.हें) लक्षिपदिसि" ( सपा १८५ ). "क्यविकिय-कामो देनुब्ब" । विक्सास वि [ दे ] विहा, सगा, इत्ला, (१५॥) विकिकरिया सी [ विकिया ] किहति, किहार, "ताँए नव-विभिन्नण्या वि [ दे ] । मायन, दस्या, र मन्द्रें, हे शाइएदि विविक्षीये कुण्यः" ( मुपा ४१४ ) । देग्रो चिकिन रिया । चिककीय देयो विकिकय=विशेत, (सुर ६, १६४, सुप विक्सिण्ण देखे चिकिण्ण, ( इन् )। विविसत वि[विस्ति] १ केंग्र रूपा, (पा, 358)1 विक्के एक [वि+की ] वेचना । विस्केर, विस्केटर, (है ४, ४२, प्राप्तः पाला १४२)। ह - बिस्केन्सः (दं ६. ( दा पर= दो; र १, १३३; महा)। विक्तियर देवा विकास । विक्रितरम्म, ( मा )। (+; v, {& )! विक्तितिस्थि दि [विकार्ण ]दिवस दुमा, जिला दुम, विक्रकेणुअ वि [दे] विकेय, वेचमे योग्य, (देण, ६६)। विक्कोण दं (बिकोण 1 किक्बन, पृषा से सँद सिद्धाना : (देश, २८)। विक्कोस सक [वि+कृश ] किल्लाना । विक्केश (मा), (मुब्ब १५)। विक्संभ पुं [दे] १ स्थान, जबह, (देण, बच्च)। १ भतराल, बीच का भाग, (दै ७, ८८; से ६, १७)। ३ बियर, स्टिइ; (से ३, १४)। विषयंभ ९ [विष्काम ] १ विस्तारः (परव १--पत ४२; ठा ४,२—पत २२६: वे ७, ८८: पास )। २ भौगई: "जंबुहीवे दीवे एग जायसपहरूने मायामविस्त्रीनस् पण्याने" (सम २)। ३ माइल्य, स्यूतता, मोटाई; (सुव 1, १--पत ४)। ४ प्रतिबन्ध, निरोष, (सम्महत्त्रो म)। १ नाटक का एक मग, (कृष्यु)। ६ द्वार के दोनों तर्कके सम्भाक भीच का मन्तर; (ठा४,३—पत **228** ) 1 विक्लंमित्र वि [ विष्कस्मित ] निष्ट, रोह्य हुमा; (स्व-क्लो ८)। विक्लण न [दे] कार्य, काम, कान; (देण, ६४)। विकलय वि [विसन] वय-युक, इल-वय, (भग ७, 1-43 300)1 विक्सर एक [वि + कृ] १ क्रिनरना, तितर-विनर दरना । १ देखाना । ३ इंपर उपर डेब्ना । ( ब्रम् ), विस्त्रेरमा; ( ह्या १०० दि ) । स्वरु--विम्ल-रिश्जमाण; ( राज ) i विकलयम न [विश्वरण] । तिनाराः १ वि निवासकः "बार्ज मध्यम्भिक्तकाञ्जितकार्य" (सुवा ४०)। विक्याइ सी [विष्याति ] प्रनिद्धि, (भीरे )।

हुमा; ( सुर ६, २०६; मुत्रा २४२; गउर )। विक्छित्र सह [ वि + सिए् ] १ ग्र कमा १ मि कॅक्ना। विकितवाः (मदा)। विक्थियण व [निसेपण] । शीसणः १ वि ( 43 EA )! विक्लीय ३ [ विक्लेप ] १ क्लेम, "होहो विल्लेन" (र २ वबाट, ग्लाबि, संद; (से १,३)। ३ डेंब <sup>हें</sup> कर्न-चंपयः (भोपना १६३)। ४ केला, बेल ६८२)। १ श्रीमार-विशेष, मनद्य सक्ति हुळ स (परह १, ४--पत १३१)। ( वित-अनः ( व १८। ण विजय, देरी; ( स पर्ध ) । म हेन्य, तरबर, ( हैं **ξυξ** ) | विक्लेबणो सो [विक्षेपणो ] इया आ एउ मेर् र--पत २१० )। विक्खेविया हो [ दिश्चेषिका ] व्यक्त, विश्वेर, £) 1 विक्लोड सक [ दे ] किन्दा कला, गुजरातो में 'प्रमी विक्लोंक्, ( किरि ८२४ ) १ विचारिय वि [ विचाणिइत ] स्वीवत विमार्डण ( 33. 53 } विग देखो विभ≃ाइ; ( पाइ ९, १—यन ण वर्ग ह 1, 1-48 (4) विगर सी [विरुति ] १ विद्यार जनर शा <sup>कारी है</sup> ( बाजा १, =-पन्न १११; उर, स पर; आ १० ) विद्वारः ( उत ३२, १०९ )। विगद सी [ विगति ] दिलाह; ( विने २१४६ )। विवरंगाल दि [ विवताहार ] सवनीत, ( मार १०) स र; इंदेख ६०)।

र्गक्य" ( मंदीद ३ ) ।

गल्ब रेखे विगह≕वि+वर् ।

सम्ब १३४ ) ।

ਭ 3≂ )।

₹ )ii

,स्य करने बादा; (भंदी ) ।

ृष १२६; जो २६ ) ।

गॅविय हेगो दिइंचिय; ( म १३६ डि )।

वि देखे विनिच । एंड- विगंचिड, विगंचिडणः

चिन देशे विगिचन; "झर इट्स्यें कर्त तरा केड-

गच्छ मह [ वि + गम् ] न्छ हेता । वह—विगन्छेत;

गड बंके विवड=विद्यः (पद १, ४—पतः भ=; मीरा) । ाड देखे विषड=िहः; ( ब्रा. १ ब्रे—पन १२२ )। रण न्ह [बि + गणय् ] १ क्लिश करत, १ ह्या कना। रह−विगणिङ्खंतः ( तंदु १४ ) ।

ात वह [वि+दृत्] बळा, देखा। वंह— न्यचित्रपं: ( त्य १, ४, २, = )। ात वि [ विरुत्त ] द्वाय द्वारा, दिन्त; ( पद १, १—

ालग दि [बिकर्तक] इटले बडा; (नृम २,२, , स्तना का [विकर्णना] इस्तः ( इत्र ) ।

ात्पय नि [ विकत्यक ] प्रतंता करने कला, मान्स

ाण रेखे विकस्य = वि 🕂 स्टब्यू । 🖘 — विगण्ययंत्र, गणनाणः (जुर ६, २२४, ३, १२४)। ण वृं विकला । एक पत्र में प्रतिः "पत्रो

२, ३३ ) ।

क्छ 3, 33 <u>)</u> 1

दला १, १६-पत्र २१ण; नुर ३, १०२; ४, २२२; ाणन देखे विजणमः ( उत्तर २३, ३२; न्हा ) I ाणित्र वि [विक्रलित ] १ डत्यंदित, ईल्ला; (न २; बिगव वि [ बिगत ] १ का-प्रम, दिन्छ; (सम १६४; विं ३३२४, विंड ६३०)। २५ एक सरक-स्वासः (देवेन्द्र २६)। चुन वि ( धुन ] इंपन्प्रेतः ( मोब ४०६)।

'सोग र् ] 'शोक ] एक म्हा-प्रदु ऑलिंग्स देव-विशेष: ( इ. १, १-- तर म्द ), देखें बीध-सोग । 'सोगा मी [ 'रोका ] दिस्पनियेत से एक नगरे: ( य १, ३--44 =+ ) I विगरण व [विकरण ] पीग्राल, पील्पाप: ( इत ) ।

विगरह नह वि + गर्ड विन्दा बला। वह-विगरह-माण; ( यून २, ६, १२ )। विगरात वि [ विकरात ] मंत्रम, मंद्रम; (पुरा १८२; **₹•**₹; 5₹] ] [

बिगल नह [ बि÷गल् ] टाइल, दुना । निग्दरः (पर् )। दिगल वं[ विकल ] १ विस्तेन्द्रिय –हो, तंत्र या चार हाने-न्दिर बड़ा बन्दुः (दम्म ३, ११; ४, ३; १६; १६; वॉ ४१)। र—देखो विवरु=विद्यः ( टाः हा र १=१; पंचा १४, ४२)। दिन वं [ विरो ] कानाकाः ( मन्द ६२)।

विगरिंदिय हैं विक**रेन्द्रिय** ] हें, तंत्र वा चार प्रन्थिय बड़ा बन्दुः ( द्य २, २, ३, १—यत्र ३२१ ) ।

विगस मह [वि÷कस्] विडना, वृतना। कितंत्री; (तंरु १३)। वह—विगसंत; (यादा १, १—वत १६)। विगह स्ड [वि+प्रहृ] १ उद्गई दस्त । २ क्नेन्ट निरादरा । ३ समात्र माहि हा समानार्यक्र वाह्य बनाना । नंह--''भूमो भूमो विगज्य मृहतिनं' ( वंच २, १= )।

विगहा सो विकथा । ग्रामनीस्य क्यां, सो मारि सी प्रदुक्तेनो बातः ( नगः अः सर १४, ==; सुरा २४२; चिगाड वि [ बिगाड ] १ विशेष गाउ, मोदिशय निर्वितः, ( इन १०, ८ डॉ ) । ३ वार्से ब्रोर के ब्याम; ( सब ) ।

विवास न [विवान ] १ वस्तीय, डोक्सवाद; ( दं ३, ३ ) । र विज्ञतिको, विगय, (धर्मवं २६६; वेह्य-४६६)। विगार वुं [ विकार ] विक्री, प्रकृति का मन्यवा परेकान; (झ ध्यः हैं; दिने १६वयः)।

दिगह देखे विगाह: "हान्दर्शविविवर किन्द्रमसंब" ( गन्छ

1)। १ जिल्हा, विज्ञतिः (पर १८४)। ३ इ.स ्रा, क्रिन ; ''क्ष्यायद्विक्किनं क्रम्साद्विक्यीनमं'' ; 初与, 枝)(

गन्त्र" (पंत्र ३, ४८ )। २—देखे विश्रप=दिस्तः;

ाम पुं [ विगम ] विक्टः (पुर ४, २२६: १२, १६ ) । . म वि[ विस्त ] विद्यादनः ( यदा १, १—न्त १६; i), ≒—∓a ૧३३ ) ।

रिगारि वि [चिकारिन्] दिल होने बाता , (पिंड | 150, 734 101, YS ) | सिगाल ≇ा विभाल≐स्तिल; ( युर १, ११४ )। स्मितिय ति [ विमातित ] विद्यम्बन, फ्रांकिन, "एतिय-मर्च कार्च विमा (लग)नियं त्रेण माताए" ( गुर ६, २३ )। रिगाद वड [वि+गात्] १ मागादन करना । १ ंत राजा। यह -रिगाहिमा (सन १०)। विनियं नह [ वि + विन् ] १ १५६ बरना, अलग दाना । र भीताय काला । ३ जिलास करला । जिलिया, विशिया, िए ची. ( माचा, का, आवड वश्य ही, तुम १, १, r, १२, विकास ), विक्ति, ( तुम १, १३, ११; उन १. ११, विकास )। १६-विमिनंत, विमिन माण, ( ५८३६ २६२ टी, मामा ) । गंड- विगिचित्रणं, विविधिलाः (विद ३०४, भाषा )। देह-विविचित्रं, (hs १६०)। ३-विमिचियस्य, (वि ६००)। falingen a [ fa'ana ] alegria, alegan, (fela 171.41)1 विभिन्नवादा , का [विभेगना ] १ निजा, निजा, निजा ( टा विभिन्नामा (द-१४ १८१)। २ विस्थानः ( स्रापना "गर स्त्रो [ "गति ] याँक शती गरि, एक वर्ण धिनवांचभा) १०६, व ६१, मत्र १०६; ८०)। िर्माच्या च [ विनिध्तिस्सा ] स्टर, मनव, बदन , ( वा 1, 61 ) 1 हैर्सगढ़ र-द बिकिट्स "अन्य नवे. विकित्ते दात्रे नावत्वनम् 4. 15° ( 4.4 2, = 1, 4, 22, 4m3 2, 28, 29 32, · (+) - 400 3 [ 37 4 ] TR D 47 [ ( 174 )] र्नोत्तव र [निनिष्ठ] सम्ता पान सामा अन्त भी छ च्य का राज्य का संग्रा (क्या)। fatore our femouloge: ( when the ) ) टिंग्स । वह [विकारी] 'स्व साम हता, हैर्ज्यसम्बद्धि है के देवा दिल्ला दिल्लामा, ( 'A 916 , a. or 9, 9, 1, 9= } | विमुख दे [विमुख] १ ५३ व्यक्त (देत १११), व्य \*\* ) | \* mage 2 2584. ( 441 1, 24 ) | faries of farms | a farme, marries | at 1970 कर देश करते हैं भी किस्ट के मेंब के दे हैं है ज the congres to high was m's ..

विगुष्पं देखा विगोव । विगुव्यणा दमा विउव्यणाः ( व १—म चिमुळ्यिय देखो विउद्यिभः ( पत्रम ३६, ३ विगोइय वि [ विगोपित ] विगन्न दान प्रश्न वंद्यः (सवा ) । विगोव गढ़ [वि+गोपय्] १ प्रक्रांत्रन स स्वार करना। ३ ६ जोडन करना। भनि-च उने बगुतानो भी व् शुरुदिस्मा पर्वाप्तव समाव (माइ १०)। इमं-विगुप्पमु (धर्मीत १ प्तिह ( मन ); ( भिन ) । सह—विगोरि इसाः ( कृष्य गाया १, १६—प्रा १४४) विगोवण न [विकोपन] विमाग, "तर्ध वर महिवयानवामदुद्धा" ( धावक २२८ )। विभाद उ [विप्रद ] १ वस्ता, बोह, (स र, ४-र सरीर, देह, ( पाम; म पर्दा; ग्रुग १६ ) लगहे, (म६३४)। ≠समागकां(⊀

बाला बास्य, (बिये १००२)। १ विश्व

t miele, mier, "aragefanen" (#

1-44 (8. 44) [ विमादिय वि [ येवदिक ] शरीर ६ अहर, उन्नेयक्रप्टो" (पाइ १, ४—पत्र १८)। विष्मद्दीभ हि [विव्यक्ति ] यह विद, "व कि मार्गा ( तुम १, १२, ६ )। विगाहा ( मा ) हो [ विगामा ] ज्वनिम विमान वि [ वे ] स्थापन विमा हमा ; ( व्ये )। विग्युम रेखा विग्रस, (अमेरि १८)। विष्यांव रना विमोच । गह-विनांविता, । ( संब विषयोग पृ [रे] भाइतता, स्ववता (१'

मृत् स्था हर)। विकायणया श्री [ विकायना ] १ किएटा, \*\* (31)1 विमा पुन [विमा] १ कलात, क्ष्मत, रेक्ट

42 6. pell, 2012 20, 132, 255, 264 to 15. \*\* \* क्यांकित स्टब्स को को, इन कोइ र कोई w ( 454 7, 22, 23 ) 1 'we fel 'et] " \*\* 1 3 ( 42 3, 63 ) 1 '8 4[ 4, "

4, (24) L प्रदर्भ विषय दिल बाह्य, 7 1, 22 ) 1 म बि:[ बिगुह ] एइचर्डर, "तह प्रकर्षक्क लिंगार्गंब र्रान्त्र्य उद्धा" ( क्षण १, ५० ई –पर १३५ । । घ्य वि विद्यित् दिल्ल एकः ( टर्नार १८ )। हुँह व [ बिल्यूष्ट ] धिन्यदा हुमा, ( बिरा ९, १ - ५३ )। उस विषय । ह स्ट [ वि + यहप् ] १ विद्रश करता । ान विचारेक, (जा ) । हम न [ विघट्टन ] दिलमः ( नाट ) । उप देख बिहद्दण: ( सप्र ) । त्य वि [ वियस्त, विप्रस्त ] । विषयम गाँउत, स्तानः "वाद्विया याना मध्यना" ( महा, प्राप्त ) । ार देखा विगयर, ( इन ) । ाय पुं [ विचान ] विनाम, (्रामा )। ापम (र [ विधानक ] दिल्लाकर्त, ( वर्नने १५६ ) । हु न [ विषय ] स्थित भारात भरना, ( पर्व १, ३ — ४६) । रेसे विष्युद्ध । ्म मह [ विक् घूर्णयू ] बोडना । यह-चित्रुमन प, (सुर ३, १०३)। क्यु (। [चिचक्रष्क] पजुनदिन, मन्याः (उर र= यं ) । ।क्विया सी [ विचर्चिका ] गंग-निग्रेप, पानः (गअ)। ालिर वि [ विचलित् ] पडायमान होने वाडा, (नच) । म्हिरय वि [ विचलित ] पवत दना तुम्तः ( नर्व ) । गर देखें। विभार=वि+ चान्। विचारीत, (मुन्छ -46)1 गरन दि [ विचारक ] दिवार-इती; ( रंगा )। गरण देखा विभारण=िनारण ( इत्र ३६७ ) । गरणा देया विश्वारणा=धिवतका; (धर्मतं १०६)। गल व [ विचाल ] मलगतः ( हे ४, ५० )। ચેત્ર કિ [ चिचित ] નુના हुमा; ( के २,६९ ) । नश)। वह -विचितेंत, (नुर १२, १६६)। —विचितियव्यः चिचितित्रज्ञः, (पंचा ६, ४६, ४१४ । . . ) 1 चिंतण न [ चिचिन्तन ] विचान, विमर्ग 🖖 📜

चितिप्र ६ विचित्रितित विचर्मन । सु २ ० ३

- 2

विचितिर १४ [ विचित्तवित् ] (कान्स्ट, (ज ४४, ८४) । विविधित्या से [विविधितमा ] एक, से सर्व है दर्ग को त्यम भेरतः ( राम्यतः ६४ ) । विविद्वित्र है [विवेदित ] श्रीकारी स्थित हो हो हो हो (पुरारक)। १न हेर्, प्रयन् (अ. ११० हो)। विविच । एक [बिल्बि] १ से ब सन्त । १ हर विश्विष्यम् ) मादि युक्ताः। विश्विष्यतिः (वि. १०१)। वरु विचिष्णंतः (सः ८६)। विचित्त वि [ विचित्र ] १ विदेश, प्रतेष्ठ रुप्द का, ''हिन्ता-वर्गसम्बद्धि (सहस्यान, बाबू ८६)। १ मानुष, मान थ संस्पर, "सिंद्रप्रा सिंग्यर्थ (कार्या" (कु १४, ४)। ३ मनेद्र रंग काता. सदत, (यादा ५,३,६४४)। મનેદ ચિર્તાને વુજ, (દ્રવ્યું નુત્રકરું) કરવું, વર્તન स्टिंग, ( पद ६, ६—फा २४ ) । ( रेट्रोब मीर रेट्र-दारिजगह इन्द्री सा एक तीसार, ( ग्रार, १-न्या) १६०)। किन्युं [किन्द्र ] सोरोश नशे हे दिन्ते पर ल्पि। पर्राविदेव, (३६)। 'पवना पु [ पश्च] १ वेद्यरेष भीर पेद्यसरिन्समह इन्ह्री का एह खोदसाउ: ( दा 4, १- वत १६ थ, ६६ )। १ पतुर्विदय यंतु ही एक बानि; ( पण्य १---पत रह् ) । विचित्ता स्रो [विचित्रा]*डार्स* सेड में रहने कडी एड रिस्क्रनारी देशी: ( छ ४--पत ४३७ )। २ मर्गातीक में म्हने वाजी एक दिस्ट्रमारी देशो; ( सात्र ) । विचित्तिय वि [ विचित्रित ] विचित्रत ने दुषः ( नव )। विचुणिद् ( गौ ) देशो विचित्र, ( गट—गाउनी १४१)। विचुन्नण न [ विचूर्णन ] पूर पूर करना, दृह्म १ हरना; ( \* 1 • ) 1 विचेषण 👍 [ विचेतन ] चेतन्य-रहित, तिक्री; ( इस 🏾 विचेल वि [ विचेल ] यम्र-र्जिन, नगा; (विष्ठ ४०८ )। विच्य एक [ वि + अय् ] व्यव दरना ! विच्ये: (ती =)। दंशो विश्व। चेंत गढ़ [ वि + चिन्तव् ] विचार करना । विधिद्धाः | चिच्च न [ दे चरर्मन् ] १ वीच, मध्यः "विच्यम्म व ए-अनामो कायाया परमापटेक" ( पुण्ड ४२०), "रिक्री हाई कुडक्राडविच्ये" ( निना १६ )। १ मर्ग, ग्रान्त, १ ह ८, ४२१, उसा, संवि ) । विच्च छः दि]सर्भाष में माता किन्द्र (स्त्रिः) विच्ययण न [ विच्ययन ] ५ हे, कि है । कि है, र

विच्चामेलिय वि [ व्यत्याच्चे डित] १ कित्र कित्र मंत्री से मिथितः, २ मस्यान में ही जिल्ल हा दर किर प्रथित, तोड़ कर सौंथा डुमा; ( विते ⊏६६ )। विच्वाय वु [ वित्याम ] परिचाम; ''वुवन्मि वीवसर्व भागो विष्क्रतः विसद्विवासा'' ( संबोर ८ )। विचिच सी [वीचि] तरग, कल्लोत; (पडन १०६, ¥9 ) 1 विच्यु ) देखां विंचुअ, (उर १६३। वि १०, परव १—

विच्खुभ∫ पत्र ४६ )। विच्युह सी [ विच्युति ] भ्रंग, बिनात; ( क्रि ९८० )। विच्चोअय न [वै] उपग्रन, मोसीमा; (वे ४, ६८)। विच्छ° रखो विथ=विर् । विच्छ**र्** सङ [त्रि+छईय्] परिलाग काना। वह---

विच्छद्देमाण, (बाया १, १८—पत २३६)। सह— विच्छद्भस्ता, ( रूप )। विच्छडु वु [विच्छई ] १ शक्ति, वैभा, सपति, ( पाम; दे v, ३२ टो; हे १, ३६; पड् )। १ विस्तार, ( कुमा; सुपा 163)|

विच्छत् पु [दे] १ निवहं, समृहः (दे ७, ३२; गउड, से रे, रे, ६, <sup>७२</sup>, गा ३८७)। २ टाटबाट, सङ्ग्यंड, घामधूमः, "महया विन्छड्डं वं सोहवलग्यम्म गुहरमोएवं । कमतावई उस्ना परियोग" (सुर १, १६६; इत्र ११; सम्मत १६३, धर्मवि ८२ )।

विच्छद्भि ही [ विच्छदिं ] १ विशेष बसन, १ परिस्तान; ( प्राप्त )। १ विस्तार, "निम्मतो केवलातोमलन्छिविन्छ-(१न्छ)विकारमो" (निरि १०६१)। विच्छड्टिम वि [ विच्छर्दित ] १ परिवस्त, "पामुस्टं वि-च्छित्रमं मनहत्विमं उजिभामं चन" ( पाम; बाया १, १; ठा प्, भौप )। २ विचित्त, फँडा हुमा; (स्प २, ७, २)। ३ प्रजीवत, इरडा हिया हुमा, ( से १०, ४१)। ४ विच्छा-दित, माच्छादितः ( हम्मीर १७ ) ।

विच्छड्रेमाण रेखे विच्छड्ड्=वि+छर्य् । निच्छिद्दिभ देखा विच्छिद्दिभः ( गाट-मानतो १२६ )। विच्छाय वि [ विक्षत ] विनिध तरह से पीड़िन; ( सुम १, १. र. ४)। देखे विक्लयः।

विच्छल देखो विकाल; ( पर् ४० )।

विच्छचि वि [ विच्छचि ] १ विस्प माइनि वाला, कुरौत; (पाइ १, ३---पत ६४)। र प्र एक लाक-स्थानः

(शेव रद)। विच्छाइय हि [ चिच्छाचिन ] सिनंद दिन हुए 1(1)1

विच्छाय वि [विच्छाय] मिलेब, झलिनी ( पुर ४, १०६; कृष्युः, प्रायु १३ ४; महः, गाउः) বিভয়েৰ দৰ [ বিভয়েবৰ্ ] নিশ্ৰৰ কৰা। " नियं हे तुगारवरियो बागुगुयोबि" ( सउड )। सन्

थंत, ( ६५) । विच्छित्र वि [दे] १ पाटिन, विदानि, १ वि इमा, १ सिया; (दे ५, ११)। विच्छित्र देखो विद्यिभ; (२०३६, १४= १११: 1.1)1

विवित्रंद सब [ वि + छिंदु ] तंत्रता, पदम सब। दाः (वि १०६)। नवि—विश्विविदितः (विध वक्र—विच्छिद्माण, ( मग ८, ३—पत्र १(६)। विच्डिण्य वि [ विच्छिन्त ] मत्रव हिंबा हुम; (<sup>'त</sup> १ डि-पत १८, नाट-पुरत ८६ )। विच्छित्ति स्रो [ विच्छित्ति ] १ हिन्दास, १९०३ (ह

व ६१४; वस ४४; वशः २६०; सदा )। १४ल: ( भर ३, ०० )। ३ झवराव ( वा ०८० )। विच्छिन देखे विच्छिण्ण, (विस १, १ वे—व १ विच्छिय सह [वि+स्पृश्] स्रिंग सम्बेल काङ—चिक्छिप्पमाणाः ( कृतः गीर ) । विच्छित सङ [चि+क्षिप्] देवना। सङ्गी (बाट--भैत ३६)। विच्तु ) देखो विचुनः (सा १३० वी १५० विच्तुअ} १४८; प्राप्त १६, बारा १, ८-वत्र १

विच्दुडिअ वि [विच्दुटित ] १ विनुस हुमा, बोम

हो, विरहित; "जावि हु कालबंधेय समी समुहामी स

(रच्यु)डिमो" (यग्या ११६)। र मुस्त, (र

विच्हुरिक्ष वि [ दे ] भर्ष, मर्भुन, ( यर् )। विच्युरिअ दि [ विच्युरित ] १ सकित, जग्न हुन, विमं विन्तुरिमयं जडिमं" (पाम)। २ हम्स हुमा; ( से १४, ०६ ) , ३ व्याहा; ( पत्रम १, १०१ ६; २१२, सर २, २२१)। विच्युद्द सक [ चि + हित्यू ] फेंडना, दर करना । विशे (से १०, ७३, मा ४२० म )। इ-विक्रानी 10, 63 ) 1

क (हे ३, १४२)। वि [ चिसित ] १ चेंच हुमा, स्र ब्लि हुमा, (ने .)। ३ देखिः (पाम)। वि [ दे ] निवुष्ठ, बिर्ताहत, विर्ताहत; "विच्यूद्रा जुः (∃{"=)| व्य देखी विच्द्रह=नि÷विष्। । पुं[दे] १ विडास; २ जान; (दे ७, ६०)। । वुं [बिच्छेद ] १ विमाग, प्रथमहरणः ( विजे ्)। २ विरेतः, (गा ६१३)। ३ महरूपः , प्रवाह-निरोधः ( कृत् )। ल व [ विच्छेदन ] उत्तर देखें, ( सब )। य वि [ विच्छेदक ] विच्छेदकर्र, ( मनि ।। वि [ विच्छेदिन् ] जार देखे; ( द्वा २२ ) । [म वि विच्छेदित विच्छिन दिया हमाः ( नाट— =3 ] [ इय वि [ दे ] विग्रीतः; ( मनि )। इ दंबो विच्छोछ। छंह—विच्छोदिवि ( मर ); x, x3E ) 1 ोम वुं [दे विदर्भ ] कार-दिशेषः " विदर्भे विच्छेके" ; **; =** ) | में वं [ दे ] विन्द्, विकेश (भार ) । देखे विच्छोह । ोछ दढ़ [कस्पय्] बैजाता । विच्छोत्राः (हे ५ । )। वह—विच्डोलंत, विच्डोलिंत; ( ६म्: इं : 904; 98, 93 ) 1 वेलिय वि [ कस्पित ] ईपाया हुमा; ( इसा; पडड )। वेडिज वि [विच्छोडित] पीत, घारा हुमा; ''पोमें हेडिमें' (पाम )। रीय सक [दें ] दिवस्त इत्य, विरक्ति इत्य ; रेप हर्जेम्ने परीचर दिपदनिव्यक्तिमात्र । पुर्दाह्यमी एसी विकास सरसंग्र ( स १८६ )। डेंह हुं [दे] बिग्ह, बिमेंग, (दे न, ६३, हे ६, 1 ( ) डोह पु [विस्तोम] । विदेश "वे सनुहर मसर्विक मितिमधीनमञ्जिषकाहा" ( सा १९० 1 सिन्द्रसम्बद्धाः स्थापिक हा ।

ा; ( इत्र प्र १४= )

मह [बि + सुम् ] विद्योन राना, वंबत ही जला । | विरुट सह [बि + रुटयू ] रुटित राना, याना । र्स्म — विद्यविष्यदः ( नहा )। विद्योप देवां विच्छोय । विजयः (म १८६ है )। विज्ञह वि [विज्ञयिन् ] विजेश, जोतने वाला; (क्यः त्रद्र-विक ४)। विजंभ देखां विशंस=वि+बृम्स् । वह--विजंसंतः (कार 1(3≈€ विज्ञड वि [ वित्यक्त ] परित्यक्त; ( उत्त ३६, २३; सुव ३६, =३; म्रोब २४६ )। विजय देखो विअप=विजन । "उन्वय ! देखी रनी विजयो" (पञ्च ३३, १३, हे १, १४४; इसा )। विजय इक [वि÷जि] १ जंदना, छद्द बरना। २ मक् इन्दर्भ हे बरहना, इन्दर्भ-पुस्त होना । विजयह:(पत २०६---गाया १४६६ ), "विवर्षतु ते परचा विदेश बत्य वीगविष-नहीं"( पर्नति २२ )। इ-विजेतच्य (पे); ( उना )। विजय पुं [विचय ] १ निर्देश, रास्त्र के मर्य का हात-पूर्वक नियम; ( ब्रा४, १--नत १८२; सुम्ब १०, २२)। २ झ-तुदिन्तन, विनर्गः ( मीन )। विजय वुं [ विजय ] १ जर, जीत, बन्हः ( इना; बन्न १, १४: प्रति = १)। २ एक देव-विनान; ( प्रतः सन १७: ६= )। ३ विजय-विकास-निवासी देवता; ( सन १६ )। ४ एक सहर्व, महोराव का बारहतों ना स्टाइबी सहर्व: ( स्व १९; हुम्ब १०, १३; क्ल; दाबा १, च-न्व १३३ ) । १ नगात दनिरापत्री हा निहा; ( व्य १११ ) । ६ नास्त वर्ष के बीतर्वे मान्नी जिनदेव; ( रूम १६४) पत ४६ )। श्हरीय बच्चरी के निया का मान; ( उन १६२)। पान तिन मान; ( मुख्य १०, १६ )। ६ मान्त वर्ष में उत्तन द्विचेन बर्जरेतः ( इन = ६ १६ = द्यं, मनुः पा २०६ ) । १० माल वर्ष वा मानो द्वारा ब्लेख; ( इस १६८ )। ११ म्बाइर्वे स्टर्स्ट राजा द्या स्टि: (सन १६३ )। १२ एक समा; (इन श्≕ स्रो) । १३ एक इस्तिव ब्रा कमः (विच 1, १--पत ८)। १४ मण्यत बन्द-बन क्र क<del>ालन</del>देश (सेने १)। १६ बन्द्रीन क्र पुत्र इन, १६ छाइन इट मीस्टर देव, (छ. ८, २—पत २२४) । १२ उद्य समुद्र हा पुर्व हुए, १० उस हुए हा र्मचर्म का (हंद, र ∹कारस्, का)। १६ वेक्कीय कवित सं र प्रस्कृत प्रकार (व = -- 77 (); T2. 3 (

वित्रएग बदावेद ' ( गाया १,१—पत्र ३०, मीप, गय ) । १९ प्राप्त क्रोडे प्रदेश काना, ( दुसा ) । ११ क्लिम की प्रथम गुनाम्ही क एक जैन माचार्यः (पद्म ११८, १३७ ) । १३ झभ्युरव , (राव) । २४ मधुद्धि, ( राज ) । २६ धात-को म्लाइ का पूर्व द्वार, ( इंक )। २६ कालाइ समुद्र, पुन्दर-पर द्वीर तम क्रक्रमेंद गनुद स पूर्व द्वार, ( राज )। २० स्वत वर्शन का एक कूछ, (य द्र-नात प्रश्: इड)। १० एक राज इमार; (धन्म ११)। २६ छन्द-विरोप; (धिंग)। वि, जीतने वाला, "बग्तुगए विद्यमहिपवित्रवृत्रमध्ये" ( मृ-म्मन २१६)। "चरपुर न [ "चरपुर ] एक निवाधर-नवाः, (इक्)। जिलासी ["याता] विजय के लिए किया जात प्रसण, ( समेति १६)। "देवकासी ["देवका] तिवर-एवड मेरी, (ध्या २६८)। दिव ई [दिव] मप्तरहरी गनाव्यों का एक जैन मावार्य, (मञ्कू १)। 'मुर व [ पुर ] नगर-तिशेष, (इक्र २२३; २२४; १२६)। 'पुरा, 'पुरो स्रो ( 'पुरो ) पश्मद्याकती नामक विजय-प्रेस दी सदालो, (स.२,३—क्ल द∙;इट)। 'माण वु ['मान ] एक जैन भाषार्यः (३७०)। ['पर] वित्रयो, वित्रयः (ति १८) । "बद्धमाण पुन [ 'पर्धनान ] मान विगेर, ( विगा १, १)। 'येजयेती र्धा [ °येजयन्तां ] (त्रव-स्वड क्तावा; ( स्रीव ) । 'सायर पु ['सागर ] एड कुर्ववंगी गजा, ( पत्रन ६, ६९)। लिंद 'सीद ३ [ 'लिंद ] १ एक मुप्रनिद्व प्रा-ष्टंत हेनावार्ड, (मृष्ट ६६८)। २ एड नियास राज-डूनार: (पान ६, १६०)। "सुरि ] ["सुरि ] करशुत के म्मव का एक जैन मात्रार्थ; (धर्मीत १४) । 'सेण वु [ सेन ] एक प्रतिष्ठ जैन मानाई जो माजदेश सुरिक्त जिन दे ( वर २०(—गाना १६६६ ) । विक्रशंता । भी [यैजयन्ती] १ पत्र की माटर्स गत् रिकारनी (पुरुष-, १८)। २ एक सनीका रन, ( डा २५८ ई )। विजया को [सिजया ] १ क्यान मनिआयमी ही साथ घटना (स्त १६९)। १ वेंबी वर्तेत्र की सत्ता, ( अमे १६६) । ६ फ्लान्ड आदि गर्हा हो एड पराजी, (य 4, 1-41 tee) | e fen fant ( 124 4, १८९ ) १ ६ हर्व-त्वब क्ष गत्व बन्ता एक दिस्त्रकारी देती, (ड=-स १६६)। ६ देश्री एकार्य गया हो | प्राप्ती—ब्दारु, (स्त्र १६६)। → विसन्तमह स्त्र }

मावर्सी रात, (सुन्न १०, १८)। १९ (युग (२६)) ११ मगरान दिनतत्वरी देशो, (पर २०; छति १०)। १३ मगशर बी रीजा-शिक्स; (सम १११)। ११ए (\$2) विजल दि [बिजल ] १ वत (दिन; (स्ट बल-गहेत वंक ( रस ६, १, ४)। हंगा नि विज्ञह सक [ वि + हा ] परित्याग करना। १७०)। वह-विज्ञहितुः (उत्त ५ १) विज्ञहणा श्री (विहान ) परित्याम, (य 135 ) ( यिजाइय वि ( विज्ञातीय ) भित्र प्राति ध, ध ( उप ११८ हो )। विज्ञाण देखें विभाण=वि+श्रा। सा-ि विज्ञाणिय, ( इप्य )। विज्ञाणम् ) नि [विज्ञायक ] बानने <sup>बाडा</sup>र विज्ञाणय 🕽 पा; सुमनि १४४ )। विजाणुत्र हि [विस, विसायक] आ 15)1 विजादीभ (शौ ) देया विजाह्य, ( गर-रे विज्ञाय न [ दे ] लदव, निहाना, 'हरवं वि

क्री सब्धानो, (सम १९)। = क्रानक

राजधानो, ( ग्रा २, ३--पत ८०, १६)।

विजिस है [विजित ] वान्त, हुए हुए। [

प्रकार) |
विजित है [चितुक ] हिरहेर, (धर्व १४४) |
विजित है [चितुक ] हिरहेर, (धर्व १४४) |
विजित है [विचित्र ] हैस्सी, हिर्म (धर्व १४४) |
विजित्र है [चित्रेष्ठ ] हैस्सी, हिर्म (धर्व १४४) |
विजित्र कह [चि + योजपू ] हिर्म था ४४, हिर्म (धर्व १४४) |
विजित्र कह [चि + योजपू ] हिर्म था ४४, हिर्म (धर्व १४४) |
विजित्र कह [चि + योजपू ] हिर्म (धर्म १४८) |
विजित्र कह [चित्रोक्त ] इस (धर्म १४८) |
विज्ञीय है [चित्रोक्त ] हिर्म (धर्म १४८) |
विज्ञीय है [चित्रोक्त ] हिर्म (धर्म १४८) |
विज्ञीय है [चित्रोक्त ] हिर्म (धर्म १४८) |

वेगन भर [बिहु] हाना । दिश्वा, विश्वा, (पहु: का, भव, महा ), किन्नई. ( यूच १, ११ ६ ) । वह-विस्तंत; विस्त्रमाण, ( पुर १, १२६, पंचा ६, ४२)। भेरत पर [चीजवू] पँचा चताना, ह्या रुप्ता । पर्म ---विभिन्नास, (ची)। चारु-विक्तिरजंन; (पन ६५, ६५: बज्हा ३६ ) । रिज वृं[येदा] चिक्तिमा, इस्म, (गुर १२, २४; नाट -विक ६४ )। हिंद्र ( ब, [दे ] देश-सिंग्य; ( प्रम ६८, ६४ )। विज हुं [ विद्वार, विज ] प्रवित्त, जानकार, ( हे १, १४; मि; शह १८; युम १, ६, ४ )। उन देखे वीरित्र; ( पडन १०, ०० )। उन्न" देखे विज्ञा । 'उभर ( मा ) देखा विज्ञा-हर: वि २१६)। तिथावि [ विर्वेन् ] छात, मन्यार्गा, यम्मत १४३ )। उत्त<sup>°</sup> देखें बिज्ञु, ( उत्र ३६६ )। ग्जिनेश देखे विज्ञतेत. (धे २, २४; वि ६०३ ) I रजय न [चैद्यक ] चिकित्सा, ( उर ८, १०; भवि )। इजल पुं [ विजल ] ५ नग्बामान-निरंग, एक नएक-स्थान, देवेन्द्र २८)। २ जल-दिनः (निवृ १)। इजलिया थी [ वियुत् ] वित्रती, ( इत्र १८k ) । हता स्रो [विद्या] १ सास-हत, स्वार्ध हान, लग् हान, ( उत्त १३, १; गंदि; पर्नवि ३६३ प्रमा; प्रास् भगत, देवो-मधिष्टित मज्ञान्यद्वति, ३ माधनाः खा मन्त्र, (शिंड ४६४; भीर; ठा ३, ४ टी-पत ke)। 'अगुप्तवाय न [ 'अनुप्रवाद ] जेन मंग-न्बांग निरोप, दगर्ग पूर्व, (सम २६)। 'चारण वुं ंचारण ] गनित-विरोप-सपन्त मुनिः, ( भग २०, ६— ! <sup>१६३</sup>)। 'बारणलंडि स्रं [ 'चारणलंडिय ] क्ति-तिरोप; (भग २०, ६)। °शुष्यवाय देवा खुद्मबाय: (सब)। 'खुबाय न ['नुबाद] भं पूर्व; ( निरि २००)। 'विंड वं [ 'विण्ड ] विज्ञा पर्व में मर्जित निज्ञा; (नितृ १३ )। 'मंत वि [ "यत् ] या-तंपन्न; ( हर ४२४ ) । "छय पुंन [ "छय ] पाउ-्या; (प्राना )। 'सिद्ध वि ['सिद्ध ] १ एवं विद्यामां का मधिनति, सनी विधामी से सपन्न; २ जिएको इन से क्न एक महानिया निद्ध हो बुद्धी हो बहु, " विज्ञाच चरकाही विभ्जाविद्धी स, अस्त वेगावि सिर्ध्नाम्य महाविभ्जा'' (मायम)।

हर वृं [ घर ] १ एल्विं हा एक बंगः ( पत्न ६, १ )। र पंची दन वंग में उत्पन्त; (महा), ख — री; (महा: अ ) । ३ वि. विधा-पागी, मिला विगेष-पंतनाः ( मीतः गव, वं र )। 'हरमीवाल ३ [ 'घरमीपाल ] एक प्राचीन जैन मृति, जो गुल्यित और गुप्रतिगुद सालाये के निय पं, (क्य)। दिसी की [धरी] एक जेन मुनि-गायाः (क्य)। द्वार (मा)न (धर) ज्द विचेतः ( पिन ) । ं विक्तायच्य ( मा ) रेती येपायच्य; ( भवि )। विकताहर वि [वैद्यापर ] विद्यास-संबन्धीः सी—"एस रिम्बाइसे माबा" ( मद्रा )। विक्रिक्षेत्रय देगां विक्रिक्षेत्रयः (सत्र)। विग्रत ५ [ विव्त ] १ विग्रमन्यंत्र का एक गत्रा ; (पडन ४, १८) । २ देवीं की एक जाति, मानगति देशीं का एक मैदा ( पद्ध १, ४ - ५त (८) । ३ मामवदम्या नगरो का निवानी एक एइस्प ; ( यादा २---पत २४१) । ४ एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र २६) । ४ हती, ईतानेन्द्र के माम मादि खोक्याली की एक भागाहियी-पटमानी; (दा ४, १--पत २०४) । ६ चमर-नामक इन्द्र को एक पटरानी; ( ठा ४, १---पत ३०३; दाया १—पत १४१) । ७ ईस्त्री वित्रली ; "विज्वया, रिज्जूए" (हे ९, ३३ ; इसा ; गा १३४ )। = सन्ध्या, राम; (है १, ३३ ) । ६ नि. नितेष रूप से चमदने वाला; "विग्रुषांबामिक्यमा" ( उत्त २२, ७ )। "कार देखे 'यार; (जीर ३ - पस ३४२)। 'कुमार ५ [ 'कुमार ] एक देव-जाति; ( मग, एक)। 'कुमारी स्ती [ 'कुमारी ] विदिग् हवह पर रहने वाली दिव्हुमारी देवी; "बतारि विज्ञु-कुमारिमइत्तरियामो पवचतामो" ( टा ४, १--पत १६= )। ैजिङम्ह (१), 'जिङ्म पुं [ 'जिह्**य** ] मनुवेतंथर नाग-राज का एक ब्रायाय-पर्नत; (इक; राज)। तिथ पुं [ 'तेजस् ] विदायखंश का एक राजा; ( पटन ४, ९८ )। 'दंत 3 [ 'दन्त ] १ एक मन्तर्द्वीप ; २ उपने १६ने वाजी मतुन्य-त्राति; (टा ४, २—पत २२६)। °द्त्त पुं [ 'दत्त ] विदाधस्वंश का एक सना ; ( पडम ४, १८ )। दाद पुं [ 'दंप्टू ] विवाधर-वंग में उत्पन्न एक राजा का नाम; (पडन ४, १८)। 'पह, 'प्पम, 'प्पह पुं ["प्रम ] १ एक वज्ञस्कार पर्वत का नाम ; (सम १०२ टी ; ठा २, ३---पत ६६; ४, २---पत ३२६; वं ४; तम १०२; ४४)। २ वृद्ध-विधेन, विधुत्त्रम बन्नस्कार का एक विधर 🕫

विक्रक मह [ स्पर्ध् ] बोरना, दर करना, भेरता ।

पर्वत का भविष्ठाता देव, ( जं ४) । ४ भनुदेखधा नागराज का एक मावास-पर्वत; (टा४, २---पत २२६; १७)। ४ उस पर्वत का निवामी दय। (ठा४, २—पत्र २२६)। ६ देवकुरु वर्षे में स्थित एक महाद्रह , ( टा ४, २--पत ३२६ )। ॰ न एक विद्याधर-नगरः;(इक ३२६)। "म£स्त्री ["मती] एक स्तीकानाम; (पब्द १,४—पत =१)। °मालि पुं[°मालिन्] ९ ४ चरौल द्वीप का मधिर्यत एक यदाः

(महा)। २ रावच का एक सुभट; (से १३, ८४)। ३ मझदेवलोक का इन्द्र ; ( राज )। "मुद्द पु ["मुस्त ] १ विवाधर-वश का एक राजा, (पडम ४, १८) । ३ एक मन्त-र्द्वीप ; ३ उसका निवासी मनुष्य : (टा ४, २—पत्र २२६; रक )। भें हे पु [ भेंच ] १ विच् त्य्रधान मेर, चउ-रहित मंप, २ बिजली गिराने बाउा मेघ, (भग ७, ६—पत ३०६)। °यार पु[°कार] विज्ञडी करना, विगुद्-रचना; ( सर्व २, E)। "लभा, 'स्लया स्त्री [ 'छता ] दिवृत्, दिल्लो, ( नाट-वेवी ६६; कात )। "स्टेहाइद न [ "टेबायित ] बिजली की तरह माचरच , (कम्)। 'विलिखिन न

['विलसित] १ छ्न्द-विशेष, (भित्र २१)। २ विश्रती

विज्ञुक्षा स्त्री [ वियुत् ] १ बिजली, ( नाट—वेबी ६६ ) ह

र बलि-नामक इन्द्र के साम मादि चारों लांकपालों की एक र

पटरानी, "मितवा मुनहा विज्ञुता (१ या ) मनवाँ" (टा

४, १—गत २०४; इत) । ३ धरखेन्द्र को एक अन-महिनी;

एक रानी का नाम , (सहा)।

(याया २ — पत २४१; इक)।

(सम. १, ६, १,६), दिस्मत, (सा४४)। विदुपुण, ( सुम १, १, १, ६ )। ह –यित्स, ( विस्मा मह[वि∔धट्] सत्रप क्षेता। किन्स,। 141)1 चित्रमह न [दे] बीन, परुग्र, टेडा, "ना इत्थी व विरम्त राज्य कुमरमञ्जूमांग" ( प्रमंति ८१ ), "ताव वयगरवेष य गिम्भाइ(१इ) नर मगावनावेष । इनिएव निर्वेषाई धविनं नमोहरूस्वस्मि" ( व १११ बिज्ञ वि [बिद्ध ] दिना हुमा; "ऋ ति तव

विज्ञम देखें विज्ञम=स्वय् | विज्ञाहिय वि [ दे ] र मिधित, व्यास, ''मीउद्दर बादकिम्फरियां" ( भग ७, ६—५स ३०५; इव)। विज्ञाल दस्रो जिञ्चल=दिद्यल; (भग १,६ ही 1.4 विज्ञन्दव सङ [ वि + ध्यापय् ] बुन्धना, दीरह म्ह ga करना, व्यक्त करना ! विज्ञानम्; ( गरम<sub>।</sub> इय ३६ कर्म—किनदिगद्र**ः** (सा४००; स४८६)। ६ का विलास , (से ४,४०)। "सिद्धा स्त्री ['शिस्ता] विज्ञानेकणं, विज्ञानियः ( धर्मत ६६८; त ४६। ह—विश्ववियम्य, ( पत्रम ४८, १४)। विज्ञभ्रयण स्रीन [ विख्यापन ] वुमाना, उपरान्ति; ४८६; सम्मत १६२, इत्र २०० ); स्रो—ध्या, ( 106)1 विज्ञम्बविञ्ञ वि [ विध्यापित ] तुमाया हुमा, गुल किये ! ळवा किया हुमा; (स ⊏, १६; १२, ५५; मा १

बिन्मने जेव ई बिन्मा" ( गा ४४९ ) १

वित्रमुआइलु स्रो [ वियुत्त्कर्त् ] विजली करने वाला, ( अ ४,४---पत रह्ह)। विग्ज्ञला ) देशो विग्जु≕तियुत, (हे १, १७३; वह् विब्द्धिक्षा 🕴 १६१, इसा, प्राह्म ३६; प्राय; पि २४८) | विज्ञुली विक्त्र देखो विक्तु । "माला सी [ "माला ] छन्द-विरोप; ( [94 ) 1 विक्रों म [दे] १ मार्थ हे, रास्ता हे; १ विए, (भिर्वि)। विज्ञोत्र ९ [विद्योत ] उपान, प्रकास, "बाब्यर्थ जीनम स्तं विरक्षियमामधंचत" (हित L)। वि [ विद्योतित ] द्रश्रातित, चमस्र हुमा,

( वर १३, स १५६)।

विक्काओं होना। विक्ताहः (गा ४३०, इ.२.१<sup>३</sup>. वह—यिम्बायत, (गा १०६)। विज्ञाञ ) वि [ विष्यात ] १ वुम्त हुमा, उपग्रन्तः ( विक्रकाषा रे १,३१,दावा १,१—पत ६६;१,१४ पत १६०; गउँड, प्रया ४४८: प्राप्त १३०; पत १८२)। २ ६कन-विशेषः "विजनायनामगेषं सङ्ग्ले <sup>हुउम⊾ति"</sup> (सम्यक्तवो ३९ )। विज्ञमात्र देवां विज्ञमत्त्व । विज्ञावेशः ( गा ८३६ )।

विक्रमायण देखे। विक्रमयणः ( उप २६४ टी )।

विज्ञाविभ देखे विज्ञविभ, ( महा )।

विक्का ) मह[वि+ध्ये ] तुमला, यदा हेना,

ध्वम २०, ६२ )।

विजिन्हेडिय' वे [ दे ] मत्त्व को एक जाति; (फार्च १—पत 80 ) 1 विदंक देखे विदंक; ( मल २३४; राव ) । विद्वाल गढ़ [दे ] मरहान्य करना, अन्तिहा करना, विगा-इना, इति कला, मावित काना । विद्यतितिः ( द्वत १, रंगा । ११)। इन-"विद्यातिस्वा गंगा स्वाह हि वास्तार्टीहें" (चेव १३४ )। वह -विद्वाहयंतः ( किरि ११३३ )। विद्वाल पुं दि । मन्त्रस्य-चंडमं, डन्च्यिता, मनवितनाः "तुर पर्रान्त चंडाती विद्यातं उत्पद्ध", "ना परवाहि चिह्न नुंबद य, न देख देव विद्यतों '(द्वार ४४३; हे ४, ४१२)। विद्वालण न [ दे ] जन्त देखें; ( स २०१ )। विद्वालि वि दि विगाइन वाला, भगवित करने वाला; क्री--'पी; ( इय ) । विद्वालिश्र वि [ दे ] उच्छिए दिया हुमा, मर्याववस्थि विद्यम् : हुमा, बिगाहा हुमा; ( धर्मवि ४४; लिरि ४१६; लुग ११४; ₹६•; नहा **)** । विद्या स्तो [दे] पद्यो, पोद्यी; (मोप ३२४)। देखी विंटिया । बिट्ठ वि [ बुष्ट ] बस्ता हुमा; ( हे १, १३४; पर् )। बिहु वि [बिष्टु ] १ इतिह, पेदा हुमा; (तुम १, ३, १, १३)। २ डाव्छि, वैद्य हुमा; ( विंट ६००)। विद्व वि [दे] सुनोत्पिन, सो सर स्था हमा; (पर्)। विद्वेश न [ विष्टव ] मुरन, जन्तः ( मृच्छ १०६ )। विद्वेन वह [बि + एन्नय्] १ राज्या। १ स्थानि बस्ता, ग्यतः । तिर्दर्भतिः (मीरः ) । वंह—विद्दंनिचाः (मीर) । विद्देसपया स्तं [ विष्टम्सना ]स्पारनाः ( मीर ) । विहुद दुन [ विछुद ] माइन ; "हिस्झो" ( प्राप्त; पड़न =•, ॰: प्रमः; द्वता ६० ) I विद्वा सी [बिष्ठा ] रोट, प्रीत, मंत्र, (प्रम; मोनना , २६६ ; प्रानु १६=)। 'हर न['गृह ] मडीन्डर्ग-धन, द्यो; ( पहन ४८, ३८ )। ं विद्वि सो [बिटि] १ इनं, दाव, दम, (दे २, ८३)। रे ज्येतिन्त्रविद्ध एक कप, मर्ग तिथे , (कि ३३४न स १६६; नव १६ )। ३ मझ नहर ; ( हर १६, ६०)। । ४ देगा, महरी दिये दिना ही स्टान करण करण ( हा 1, 11 ) 1 विद्वित्ती विद्वि सं स्टित् (हे १, १) वह न

क्षीत्रीक्ष प्रदान कर्णा कर्णा विकास व

विहित वि [दे] मर्जिन; ( पड् )। विद्विय न [ विस्थित ] विनिष्ट स्थिति; (भग ६, ३२ डो---पत्र ४६६ ) । चिड पुं [बिट ] १ महमा ; (इसा ; छर ३, ११६ ; विद्व न [विद्व ] त्वच-तिरोप, एक तरह का नमहः (इस ६, १८)। विडंक पुंत [ विटङ्क ] क्योतातो, प्रावाद मादि के मांगे की मोर काउ का बना हुमा पतिमों के खने का स्थान, छनते : (पाया १, १- पत्र १२ ; दे ७, ८६ ; गडड )। विडंकिया क्षं { दे } वेदिका, वेदी, बोतरा; (दे ७, ३० ) । विड्रंग देवो विड्रंक : (म्ब्ड १, १--पत =)। विडंग इन [बिडड़ा] १ मीरव-विरोप: २ वि. मन्ति, "विज्ञ न एवं। बरमा नय वाही एन दीवि संभूमा । दबसम्बर् सर्वापेर्ण विजनवीयानयरनेषं" (बज्जा १०४) । विडंब नह [वि+डम्बय् ] १ निस्त्यार दरना, मानान बरना । र दुःख देना । ३ नव्य बरना । विवेश, विवेशीत, विज्वेति; ( मेर्वि ; इत्र १६४ ; स ६६३) । वह-चित्रंचेत; (पञ्न =, ३१)। दवह-विडंबिहर्अत; (क्षुत ३०)। विडंब हुन [विडस्व ] १ तिस्कार, प्रामान; (भीते ) । १ मामा-बात, प्रतेष; "मधिष्यं य कामाच मेर्नारितंव" (યુર; રમ્) ( बिडंबर वि [बिडरबक ] विदेक्त-जनस् "अर्बन्दिक्ता नगरं" ( संबंध १४ : इस ) । विडंबण न [विडम्बन ] रोवे देखे ; (स्ति)। । विडंबणा की [विडम्बना ] १ निस्त्यर, मामन ; ( दे) । ११७, ब्दः (६० ८१)। ३ म्बरण, बस्तः ४ बताव : ६ बार-वेष : ( बन्) । , वित्रंविय नि [ विद्यम्पत ] निजनवन्त्रतः ; ( बन्नः, रहाः 2-2) i विद्रवन्त्रमाण वि [ विद्रायमान ] को क्लाबा काल हो बह बदवा हुमा ; ( माचा ५, ६, ६, ५)। विद्यु :च विद्यु , ( तः ६२५ )। विक्रम । अदि । एइ , (३ %, ६४ । पाम । गाउर, विदय । सकारम हर १ (१)। विद्यत्र । विद्या । वन्त्र । (जा ), १८, १३

विद्वणा स्त्रो [ दे ] पार्त्र्या, फोली का नीवडा अल, (१

विद्वस वि [ अर्जित ] उगर्जित, पैश क्यि हुमः, (है

विद्रप्य मह [ब्युन्+पडु ] श्रुत्पन्न होना। विन

विद्वय सङ [ अर्ज् ] उरार्जन करना, पैदा काना। <sup>दि</sup>

विद्वतित्र वि [ भर्जित ] वैदा विवा हुमा, ( इस,

विडिल नि [ येष्टिन ] लप्टा हुमा; ( मुग रेट्ट )।

विगर वि [चिनचिन् ] दा करने वाला; "मार्किन

विण्डल वि [चिनयवन्] विनय राजा, विस्ते प्र

विषड मह [ विश्वरूप, विश्वपुष् ] १ म हा <sup>हाई</sup>

विक्रम्बर क्रमा । विकास, ( गाउँ ६० ), विकर्तन, (

सर्व-प्रयान मातने पाला। ( सुमर्वि १९८ )। विषासु हि [ विनेतृ ] विनीत बनाने वाडा, किम है

धा देने वाला; ( उन २६, ४ ) ।

विषाइस् रक्षे विषो≈ित् + नी। विपार्य वि [ विनयित ] विश्वित क्ष्मि हुमा, विश्वव

(गत्र)। इंश्लंबिण्णय।

विषयम् देशे विषी=वि+नी । बिगह वि [ विनष्ट ] विनाम-प्राप्तः ( ३६: प्रार्थ १६, व

मध्य १६१ )।

विषद्ज इसे विषद्य, ( इम )।

fiscs, ('€ e, 1=k, ft 100 ) !

विवय न [यात ] दूस्त, (दूर १)।

विचरित्र देवा विवृद्धिः, ( वा (३० थे )।

( हे ४, ९०८; महा; नि ) । इमें—विश्वीयमा, विष्

२६८; गउँ, आ ९०; प्रामु ७४, भवि )। विद्वति थी [ अर्जिति ] मर्जन, लार्जन; (४१ ११)

1 ( 53

( সাকু হ স ) ট विद्वर्प नीचे देखी।

२८०; महा ) ।

(माचा)।

(द्वे ४, २६९; क्रमा; भवि ) ( विदयम न [ थर्जन ] स्थानंन; ( प्रुर १, १११ ) ।

) विशेष्ट्य, विश्विष्ट, (वि.४, ६४; पर्) <sup>1</sup>

विदिन वि [ मोडित ] स्थित, ( हे ११, ४०, वि दर्१ भ विदिवित्र । वि [वे] विश्वत, मानव, मबहद (व

पिडिल पुरिदे ] १ शत मृगः (दे ५, ८६) । २ गवडक, हैश. ( दे र, ८६६ गडड ) । ३ पत्र, पर, प्यूना व पायस

a स्त्रा भारतमा विक्रिया तम" (दवनि १, ३६)।

रामा, ( ५०६ २, ४ – एव १३०, भीर, तंद्र ११ ) ।

विदिया वि [ है ] गाया, ( यह २, ४, तर् २१, सब )। विश्वकाम वि [ वे ] निविद्य, प्रतिविद्य, ( पर् ) ।

विद्वित्त्व दि [दे ] नीयण, भांद्रर, (नाट-मालनी

चित्र १[ ब्रिट्र ] १ वर्षन विदेश, १ वेग विदेश, बढ़ी वैदर्श

विकासिक १ (वे ) वहाइ मृत् तीहा, (व न, ६०)। चिट्टी [रे] १ रोर्थ, तस्या, (वे ५३१)। १ प्रांत,

रिदृ है [ बीड, मोडित ] की का, राय्क्रहा, "वीजवा

विद्रा को [बाँडा ] लाम, राज, (र ४, ६५) वि

शिद्वर व [दे] १ मनाम, (१०,६०) । २ मादाः,

क्रांक्स, ( १८४ ) । ३ ति होई, स्वध्न, (१ २, ३० ) । विद्विष्टा से [ है ] एक, ब्ला, ( र ५, ६० ) ।

विदुर्श का [दे ] मादव, मायका, माई विकासिताने-

विद्युष्टिन व [ यदुर्वक्त् ] नेर्द १०४ रजा, ( ग्रम

दिवन विद्या (ति १, १, वि २४० )। विदूर रेचा विदूर, "बबर्गवरूपेन बि. ३१ आग्द" ( उन

विद्वार ४ (विद्वार ) स्त्र विद्वेर, ( एव )।

रिश्र्व १ व थिरुरून, ( ४४ )।

green" (31 )1

16 31

ध्या-विश्विद्याम , ( उमा )।

विविक्तिर / १६३)।

म्बदेश हेल है (४१)।

frest, (\$1, 5) 1

11=2)

tr.) 1

11+)1

पुन्छ ; ( क्राप्त )। विद्ववि दु [विद्वविन् ] इत्तः, देव, दरप्त . (पाम ; हुन

द्रम्य, गउद: गय ) ६

विद्वविद्व ) गढ़ [रचय्] बनाना, निर्माण इस्ता ।

EQ 3

-विपान नह [सेद्यू] तिल कनाः विपन्धः (धाला " 1k3); ं विषय नह [वि÷नम्] विशेष स्व के दनता। ~ विगर्नतः ( नट-मटिव ३४)।

विणमि हेनां विनमिः ( गत्र )। चेपमित्र वि [चिनत] विशेष स्व से का; (मण; भीत, यावा ा १,१ डो-पत्र १)।

विषामित्र दि [ विनमित ] काम हुमा: ( गटड )। ्विषय ([विनय] १ मन्युत्थन, प्रयान प्रादि मिर्ड, (

विद्या, रिजा, रज्ञा; ( माचा; टा ४, ४ डी-पत १=३; इ.स. दवा; मीर, गडड, संश: प्रायु = ) । २ संसम, चारित: ; (धन १९)। ३ नावाबाय-विशेष, एक नरक-स्थान; ( दे-

केन्द्र १६)। ४ मानवन, इसेस्ट्रां १ तिन्ना, सीव; ६ म्बुतरं, अ ति, तिनदःयुक्त, विनीतः = निवन, शास्तः ह ्र जित, वेंबा द्माः १० जितेन्द्रिय, संदर्माः (हे १, २४४)।

ा ११ वें मान्नानुवार प्रमा झांपालनः (गल्ड ६०)। मेन वि [ 'बन् ] विन्य-पुकः ( इस रू. १६६ )। वेणय वि:[विनत ] १ विरोप सा से नना हुमा; ( मीर )।

. र पुन् एक देव-विमानः ( सम ३०)। वेजव' देवां विजया । 'तिजय वुं ['तनय ] महद पद्यी; ् (बग्डा १२२)। 'सुत्र वुं [ 'सुत ] बढ़ी मर्थः ( पाम )।

विषयस्तु देखी विषयस्तुः ( द्वतं २६, ४ ) वेजवंबर हुं [ चिनयन्बर ] एह ग्रेड हा नान; ( इर १२=

वेणयण न [ विनयन ] विवयःशिचा, शिचयः, "प्रापार-, वेमचामी मार्यास्या, विचरपादुवन्तावा" ( विवे ३२०० )।

विषय १ [ तनय | एस्ड पत्नी; (वे १४, ६१; दुना 1 344 )1

वेगस देवे विगस्स । विदाह ( टर १, ३; इमा ८, 33)1

वेणसिर वि [ विनरवर ] विनःग-रांतः, नःवणः, ( दे १, E.); विणस्त मह [वि+नत्] नष्ट होना, विष्यल होना। विष-

्रस्य, विज्ला, विद्रस्ते; (३३; म्हा; पर्वर्ष ४०१)। भवि— विद्रस्तिकृतिः ( महा ) । वह—विप्यस्तमाण, ( इता ) ।

<sup>६</sup> ह—विशस्त्र, ( मर्नेतं ४०२: ४०३ )। वेणस्सर केतं विपसिर (ति ३१४)।

वेनया हो [विनना] एदर ही नाता हा नाम: ( गडड़ )।

मय, देनदेन; ( इत्र २०६ )।

चिजिओष वह [ विनि ÷ योजयू ] बोह्ब, तगाना । विदिन मन्दाः ( मदि ) ।

विणित देखे विणी=दिनिर्÷इ।

"पंस्तिपद्भित्याहि प्रगाहि नाउईवीहे" (सुरा १==)।

विणा म [विना ] निवाय, विना; ( गडद; प्राप्त ३०; 9kē; ₹ 90 ) į विषामिद् (गी) देखी विषानिश्र=दिसम्तः, ( गट--मृच्छ

२१= ) | विणायत वुं [विनायक] यज, एड देव-जाति; विल्पेत मागमा सो विदायणो पूरदो नानं" (पडम ३४,२२)।

२ गणानि, गरेश; ( सर्द्रि ण= री ) । ३ गवह; ( पड्न ७१, (१)। त्यं न [ रास्त्र ] मस-विरोप, गरुशस्त्रः ( पडन ७१, ६७ )।

विणास देशो विणस्स । विणयः ( गवि )। विपास वह [वि+नाराय्] व्यंत दरना, नट दरना। विदान वेदः ( टवः, नशः ) । मनि—विष्यतिहो, विष्यतेहानिः ( रि

१२ : १२= )। इमं--विपासिग्रहः ( महा )। क्रक्ट--विणासिः जंतः ( नदा )। ह—विणासियव्यः ( दुपा 144)1

विणास वं [ विनारा ] विश्वंतः ( ब्वः हे ४, ४२४ ) । विणासम वि [विनाशक ] विनास-कर्तां; (३ १५) । विणासण वि [ विनाशन ] १ दिनारा, विष्वंस; ( सवि )।

२ वि. विनाय-कर्ताः (फाइ २, १—पत्र ६६; दस ८, ३८)। विपासित्र वि [ विनासित ] विनास-प्रापः ( गामः, नदाः मनि )।

विणि' दंखे विणी। विणिञंसण न [विनिद्र्यान] खान इराहरू, विशेष ह्यान्त: ( 9 35, 42 ) 1

विणिञंसण दि [ विनिवसन ] बस्र-रहित, नंगा; ( गा 124 ) 1

विणिइतु देवी विणइतु; ( इत २६, ४ )। विणिउस मि [विनियुक्त] बर्ज में प्रतितः ( दन रू

38 ) I विणिओग युं [विनियोग] १ उपवान, शन; ( विने १४३७)। १ कार्य में तमाना; ( पंचा ७,६ )। ३ निन-

विणिकुट्टिय वि [यिनिकुट्टिन] इट इर वैद्रपा हुमा:

12.,

विणिक्कम देखे विणिक्खम। विविक्षम, ( गउड विणिज्ञिश्र वि [ विनिर्जित ] परम्य, विश २७६: पि ४८१ )। किया गया हो दह: ( महा, रभा , नाट-दिक ६ विणिक्कस सङ [विनि + छुप्] औव का निग्नाउना। विणिद् वि [विनिद्धः] क्षिता हुमा, विक्रीत, संक्र—विणिक्कस्सः; (स्म १, ४, १, २३)। विणिद्क्षिय वि विनिर्विति । विशित, वे विभिन्नखंत वि [विनिष्कान्त ] १ वाहर निस्ता हुमा; (84) बिसने गृह-त्याग किया हो वह, संन्यन्त, ( उप १४७ टी; इष्प ३६: महा)। इयुणमाण ; ( वि ६०३ )। विशिवस्त्रमः मङ [विनिस् + क्रम् ] १ बाहर निश्चत्रः । ९ संन्यास क्षेता । विविद्धसम्बद्धः, ( गउड ८४१, १९८१ )। 1(1) षक—विणियखमित्ताः( भग )। विषिवस्त्रमण नृं[विनिष्कमण] १ वाहर निश्चना । २ संन्यास क्षेता; ( पंचा १८, २१ ) । ( 434 304, 23 ) 1 विणिक्खित वि [ विनिक्षित ] क्षेत्र हुमा; ( नाट-पृच्छ 112 ) 1 विणिनिण्ह सक [विनि + ग्रह् ] निप्रद करना, दढ देना । वक्र—विणिगिण्हंत, ( उन पृ २३ ) I विणिगृह सह [ विनि + गृहय् ] गुन रवना, दश्ना । विवि-गृद्धिया; (भाषा २, १, १०, २)। (या २०)। विणित्माम पु [चिनिर्गम] निसरण, बाइर निकलना; (गउद )। विकासय वि [ विनिमत ] बाहर निरुता हुमा, बाहर सवा fq \$4. ) [ हुमा; (से १, ५; मदा; मिर्दि)। विणियाय इं [थिनियात] १ मरण, मीत: १ ससार. भव-प्रमय, ( ठा ६, १—यत २६१ )। ल; ( ३२ ७१= टो )। विणिच्छ सह [यिनिस्+चि] निवय करना । विचि-च्यः (स्व )। स्कृ—विणिच्छिक्रणः ; (सव )। 1111)i विणिच्छ्य ५ [विनिश्चय ] निषय, निर्वय, परिहान: महा )। (पद्द १, १---पत १ ; ठा ३, ३ ; उत्र )। चिणिन्छित्र वि [ चिनिश्चित ] निथिन, निर्धान; ( भव : दवा; **इ**प्प; धुर २, २०२ ) : विणिजुंज सह [ बिनि + युज् ] बोबना, दार्व में लगना, प्राप्त करना । विधिजुज्यः; ( इप्र १६९ ) । विणिश्जंतण वि [चिनियन्त्रण ] १ नियन्त्रण-रहिन ; १ ¥=£) [ विणिय देखो विणीय, ( मनि )। प्रकटित, पूडा ; ३ निस्पांत्र, बपर-रहित ; (वे ११, ११)। विजिज्जमाण देखां विष्णी=वि+ती। विजिज्ञरण व [विनिर्वरण] निर्वरा, क्लिस; (विदे रे॰पर : वरोप ११ )। विभिज्ञस सो [ विनिर्देश ] कार देखे , (स्वांच ४६)।

विणिदुवुण सह [ विनिर्+पू ] इंदय। स विणिप्पन्न विविधियन विशिध्यन विणिष्किडिय वि [विकिस्किटित] विकेत निकता हुमा; "साजिन्यमा तमो बंदयदेव विकि विणिवृष्ट् रेखे विणिवृद्धः (वि १६६)। विणिक्सिन्त वि [ विनिर्मिन्त ] विरार्धतः "क्रॉर्र क्षिक्टास्त्रमधीनद्वारपार्याम्य" ( वनि १६ )। विष्यमोद्धिक वि [ विविमोछित ] ग्रेग इन, 🗓 "मिलिमञ्जतमविक्योतिमच्छ दे हृद्य सन्दर्भ विणिमुक्क देखो विध्विम्युक्क; (शि १६६)। विणिमुय देखे। विणिम्मय । वह-विज्युवंत। विणिग्मविञ्च वि [विनिर्मित ] विशिष् नाम विणिम्माण व [चितिमाण] रचना, हरी, विणिस्मिम देखे विणिस्मविमः ( वा १४६; १३६) विणिम्मुक्द वि [ विकिन्त ] परित्यकः "क्लाम्ब म्बुहरु त वर्ष दूस माहण" ( उत्त २६, ३४ )। विणिम्मुय वि [ विनिर् + मुच् ] हो। वा परिचार क-विणिम्मुपमाण, ( बाबा 1, 1-रा 16 विणियह देखे विणियह। दिविवश्चिक (साम् क--विणियहमाणः ( भाषा १, ४, ४,३)। विणियद्व वि [ विकित्त ] १ वीते ह्या इमाः। "विकियह ति पक्षद्व" ( चेह्य ३४६ )। विणियदृणया श्री [चिनियर्तना ] निर्मत, (इत १०)

त देखी चिणियहः ( ह्या ३३४; भनिः गा ७९; = 1 ) | चि स्रो [ विनिवृत्ति ] निर्रात, दराम ; (इत्र १८%; हि वुं [ चिनिरोध ] प्रतिबन्ध, मटकायतः ( भवि )। हि मक [ चिनि + चृत् ] निवृत्त दोना, पींत हटना। - विणिवर्द्धमाण; ( म्राचा १, १, ४, ३ )। रहण देखा चिनियहण; ( राज )। हिणया स्त्री चिनियर्तना निवर्तन, विरामः 1 ( ofc Bb-- 1 .06) उडिश वि [चिनिपतित ] नीचे गिरा हुमा : (दे 120)[ र्गति देखो विणियत्तिः (उर ७२८ र्घ )। शह वि [ विनिशतिन् ] मार गिराने वाला; (गा · ) ι चार्जते देखे विणिवाए। बार्य न [चिनिपातिक] एक तरह का नाटक; (राज)। वाइय वि [ विनिपातित ] मार गिएमा हुमा, गरित; (टा ६४८ टी; महा; स ६६; सिक्सा ८२ )। वाप सक [ चिनि + पातय् ] मार निराना । स्वक् --णेवाइडझंत; (पडम ४४, ≈)। ाबाडिअ देखें विणिवाह्य; ( दे 1, 1३= ) l वाद ) पुं[विनिपात] ९ निरात, मन्तिम पत्न, ाचाय े विनागः "परखलाय वि दिट्ये विधिनादो किं ब्रोगस्त्रि" (धर्मर्स १२६; १२६; स २६६; ५६२)। र व, मौतः ( से १३, १६; गउड; गा १०२ ) । ३ संसार; एव ।। गवायण न [ चिनिपातन ] मार गिराना; (पंडन ४, = ) l णवार वह [चिनि+वारय्] रोहना, ला, निवेध करना । विध्विनारवः (मिन) । क्वक् —चिणि-ारीवंत; (नाट-मृच्छ १४४ )। णियारण न [ विनियारण] १ निवारण, प्रतिवंध; २ वि. सारव दरने वाला ; ( पंचा ७, ३२ )। णिवारि वि [ विनिवारिन् ] नितास्य-कर्ताः ( पंचा ७, णियारिय वि [ चिनिवारित ] प्रतिपद्धिः, निवारितः; नदा ) ।

विणिविद्व वि विनिविष्ट । अस्ट, स्थितः (इप १४२ ), "सहस्मविधिविद्यारिसहयनेद्री" (इत : वै ६०)) २ भासका, तस्तीन; ( माचा ) । विणिवित्त देखें विणियहः ( दम ७५६ )। चिणिचित्ति देखां चिणियत्तिः (विषं २६३६: उत्तर १२० ; धावह २४१: २४२ : पंचा १, १७)। चिणिवड वि [ चिनिमम ] लेनन, बुझ हुमा, तराबोर, चरा-बार ; "तह्या दिमा वि व दिर पश्चाद्रश्रेरं महेन्विचित्रहा" ( गडड ४६० ) [ विजिवेद्य वि [विनिवेदित ] जनाया हुमा, झापितं; ( ਦੇ 9¥, ¥• ) l विणिवेस वं विनिवेशाने १ स्थिति, उपनेशन; १ विन्दास, रचना: ( गउड ) । विणिवेसिश्र वि [ विनिवेशित ] स्थापित, स्त्रा हुमा; ( गा ६७४; सुर ३, ६६ ) । चिणिच्चर न [दे] पथाताप, अनुराय; (दे ५, ६८)। विणिञ्चवण न [विनिर्वपन] रान्ति, दाहोपराम; ( गड३ ) । विणिस्सरिय वि विनि सत् । वहर निस्ता हमाः ( सव )। विणिस्सह वि विनिस्सह । धान्त, धद्य हमा : "स्य-वावि धणुतरिस्त्वनविदिस्तदो दीहिवानु मञ्जेर" ( द्वपा ६६) । विणिह" देवां विणिहण । विणिहर् देखो विणिहा । चिणिहण उक [ चिनि + हन् ] मार हातना । विचित्र-येज्जा, विदिदंवि ; (सूम १, ११, ३० ; १, ७, १६)। क्रां—बिव्हिमांति ; ( स्त ३, ६ )। विणिह्य वि [ विनिद्त ] जी नार हाता गया हो, व्यापा-दित: ( मझा)। विणिहा तक [ विनि + धा ] १ व्यवस्था करना । २ स्थानन बना। संह-विणिहर्दु, विणिहाय, विणिहितः ( वेश्व २६८; सम १, ७, २१; इप्य )। विणिहाय देखे विणिवाय; (दादा १, १४—यह १८६)। विपिद्धिभ ) वि[विनिहित] स्थापितः (गा ३६१: विणिहिस । दुग ६२)। विणिहिस् देखं विणिहा । विणो मह [ विनिर् +इ] महा निरुत्ता । विविति, विवेतिः (संस्थ्यं स्टान्ट विणित्,(सप्ट ९३≒)।

विभो नह [वि+तो] १ दूर करना, इहाना । १ जिय-

प्रदेश कराना, निश्वाना । विश्वितिः (पाया १, १-पत २६; हिबारकानि,, निषदाक, विषयुरक, विवेद, (बादा १. १ - ५२ २६, सूर्ष १, १३, २१, वि ४६०, बादा १,

१- पत्र ३२ )। भूस-विद्यंत्र, (सूत्र १, १२, ३)। र्नाव - विवेदिर, (वि ६२९)। वह-- विणेमाण, (बादा ९,

१- पन ११)। भारू -विणिज्ञमाण, (शावा १, १ -

क्व १६) : देइ---विणयस्तु, ( माचा १, १, १, ४) पि 10011

रिप्पीश वि [ रिनीत ] • मपनीत, सु किया हुमा, इराया इमा, (दापा १, १ - एन ३३ ), "सब्दाब्नेय विद्यीयकांड"

(उन १६, १३)। १ त्विय दुश, वय, निष्ट, ( टा ८, ८---पत रन्ध, मुझ ११६, ३१)। ३ शिवित, "नहा दिखीमहि-

1951" ( 44 t ) i वियोधा को [जिलेता] प्रयान्या नगरी, (सन १६१:

409, 734 \$2, \$0, \$ 1 ) |

विक्रीत (व [ विनील ] चित्र दश रेंग का, ( गडर ) । विण (भा ) क्या विणा, (हे र, रब्द, पहु हम्मीर

१८. ११६ ११, वर्ष, क्या १, ६: २६, २०; ३,१; इसा)। श्लिम वि [ निनेर ] जिनकान, तिचन, बन्दरानी, चेना.

( कर्ष कर, जा १०३१ थे )। रिजेमाण रक्ष रिमो=ि+ने।

रिचोध गरु [वि + नोदय्] १ स्रविध्य करना । १ द्व धन, इत्ता १२१ धना । स्मृहा छना । विद्या

rs, रिक्पचीत, ( मडड ), दिवार्जीम (श्री); ( स्थ्र ६९ ) । 📲 - 'क्टादान्याना (हो), (हि ४२८)। ४४ - वियोद्यांत

(री), (नाट-उन्तर ६६)। इन्ह-विजीवीश्रमाण (जी), ( बार-बर्जा व्हा)।

वियोज ३ [जिलेद] १ वंड, देश, १ दीहर, छहत,

(428, 588 44, 47 6, 214, 2 1, 24 ) ; विचेदन व [क्लिदिन] विनरितनुतन क्यि हुमा;

( ff 11, t(= 54 ) | विष्येद्वत १ व विकासम्बद्धाः दश

वियोगक } व [विजेशक] अूल स्वर, (१वा)।

विकासिक व [विकास ] १ अन्यन, छ वत्त, "प्रीत्त्व-

wated, to sell of 31 seal) & bath a 200 1 0-01

विण्ण देवां विष्णु ( सन्नि १६ )। विण्णाद्वस्य देवा विण्णय ।

विण्णत्त हि [ विद्वात ] निवंदिन, ( ग्राग २२ )। विष्णति सी [ विस्ति ] १ निवरन, पार्यन, ( हर !

इत्तः (सूम १, ११, १०)। विण्णय देखी विणायः ( ठा १०-पन ११६)।

विष्णय देखा विषण, (विमा १, २-पन ११, १, --=x ) 1

विण्णव सङ [वि+स्वयं] १ दिनी सन. १ करना। १ मालुस वरना, विदिन करना। । प्रवा<sup>हिस</sup>

विषयवैनि, निगयवेनो, (पि ४४३; ४४१)। कीर्रे विस्तं, ( दक्ति ४९ )। वह-विषणवंत, (६७ मंह-विष्णायिभ, (नाट-मृष्ण १(४) हि-नि

चितु (गी); (मि धा)। ह-विवाह (सी), (शि १११)। विष्णवणा स्री [विशापना ] विशन, निरह (ग

रेखा विन्नवणा । विषया स्ट [ वि.+ झा ] जानना । संह - विषयः .

८, १६)। इ-विण्णेय, (६छ)। विण्णाउ देखे विन्नाउ: ( राज ) ।

विष्णाण इन्ते विन्ताण, ( उत्त, महा, वर् )। विक्वाणि रि [ विक्वानिन् ] निरुष, रिश्वर, रि विष्णाय वि [विद्यात ] र जाब दुमा, विराह

गउड १२०)। २ न स्थितः (६००)। विष्णाय दश्य विष्णाय । विष्णार्थन विष्णा

15, 35, )1

विण्णास वि [वि+स्यासय्] स्वान ध्रम, न वह-विष्णासंत्र, ( पत्रव ४१, १६ )।

विष्णास रेग विन्तास (मा ६१)। विण्यासमा सी [ विल्यासना ] स्वाना, ( हो ."

[ [ [ ] ] 4614, maur. [12] विष्युभ 🖟 प्राप्त 🧎 १ । विष्णेय देखे विष्णा ।

विण्हावणक व [विस्तापनक] सन्द्र म<sup>ाह</sup>े मत व कामा अन्य यान, ( कद 1, र<sup>-16 )</sup> विण्दि दशा यण्दि≂हर्व्यः (गाव)।

tant a [ tam ] s marid rendra e rite, िन १४१)। २ भावनकथ श क्रीत<sup>ी हर</sup>े

---पत ५० ) । ३ दहवंत्र के शजा सन्यवस्थि का नवशै निः (कुत्र ३३)। ४ एक ध्रेटीः ( दर १०१४)। ६ ार्द्धरत, नारायण, श्रीकृत्य: ७ व्यापक; ८ वर्डिन, मानि; . गुद्धः १० एक स्मति-कर्ता मुनिः (हि २, ५४ )। ११ गर्व बेहिल के जिन्य एक जैन मुनि: (शज)। १२ छी. म्याग्हर्ने बनदेव की माना का नाम; ( उन १६१ )। कुमार वं 'कुमार ) एक विख्यात जैन मुनि; (पिंड )। 'सिरी हो [ 'ध्री ] एक कार्यशह-नत्नी, ( महा ) । देखी चिन्हु । तंड देखं चितह; ( माचा )। तण्ह वि [ वितृष्ण ] तृत्वा-रहित, निःस्ट्रहः ( इत ! રદ્¥ ટાં }ા तत पुं[चितत ] १ बाध का एक प्रकार का राज्य; ( अ २, २—५३ (३)। २ एक महामर्क ( तुन २०— रत २६६ ), देता विश्रच । ३ देता विश्रय=िततः, ( दा ४, ४--- पत्त २७१ )। रतत न [दे] दार्य, दान, दाज; (दे ७, ६४)। रतस वि [बितुस ] विशेष दुनः (पव्ह १, ३--43 ( · ) 1 वेत्तत्थ वुं [ विवस्त ] १ एक महामद्द, ज्योतिन्क देव-विशेषः । (ब २, ६--पत्र ०=)। २ वि. भव-भीत, उस हुमा, (नहा)। , वेतत्था स्रो [ वितस्ता ] एक नदानकी; ( य ६, ६— ध्व ३६१ )। पेतद् वि [ बितर्द ] १ हिंडहः २ प्रतिष्ट्रत, ( माषा )। वेतर देखे विभर=विन्तु। वितयन, वित्यानीः (वि 10; ( 1 ) 1 वेतर (मा) हह [ वि÷स्तारय्] दिलार गरेंग । पितर, ( [80] ) रेतरण देखे विधरण=दिसद ( गत्र )। वेतल (र [ वितल ] ६२३, विसम्बर्गः ( एम ) । वेतह हि [ विनध ] मिन्दा, मन्द्र, नृज्य ( मावा, इन्यू ) वित्त देखा पिता ( ३३ ६३१ ) । [ Ed ] 1 वैतिकिन्द्रित्र नि [ विचिकित्सित ] च्य धे तर संद राटा; ( भग ) । ेषेतिकिएण देखे निर्दाकिएण, ( लिवु १६ )। ंबेलियबंत ३वां चि**र्यकंत**, ( 🗝 ) वितिगिद्ध न्य [चि - चिबिन्स ] ं पिन्ने कृत्य । असराव कृत्य

वितिगिंद्यः (सम २, २, ४६: ६०: वि ७४: २९६)। तः (भंत ३)। ४ एक जैन मुनि, विन्युक्तार-नामकः चितिर्गिद्धा देतो चितिर्गिन्छ।; ( माचा १, ३, ३, १: १, **દ. દ. ર. વિ પ્જ**ો ા वितिगिछिय देखो वितिकिच्छित्र; (ति ७४; २१४)। वितिगिच्छ देखे वितिगिंछ । वितिगिच्छानिः ( वि ३१४: 222)1 वितिगिच्छा स्त्री [ विचिकित्सा ] १ संग्य, रांद्रा, बद्दमः (सम १, ३, ३, ४: वि ४४)। र वित-विष्तव, वित-अनः ३ निन्दाः (सम १, १०, ३: पि २४)। यितिगिच्छित्र देशं यितिकिच्छित्रः ( भग )। वितिगिह देखे विश्गिहः ( ग्रज )। वितिमिर वि [ वितिमिर ] १ मन्यग्रर-रहित, विगुद्ध, निर्मतः ( तम १३०; पराप १०--पत ११६; ३६--पत ८४७, बन्न)। १ महान-एहिन: (भीन)। ३ 🗓 मद्भ-देवलोक का एक विमान-प्रस्तरः ( या ६---पत ३६० )। वितिरिच्छ नि [ वितिर्यञ्च् ] वरु, देश, ( स ३३४; पि 141: 477 2, 2---72 1-3 ) [ विस वि [दे] र्रावं, उम्बा; (द ४, ३३)। विच न [विच ] १ दव्य, धन, (पाम; सूम १,२,१, २२, मीर)। २ वि. प्रक्षिद्र, किल्बात, (सुम २,०, २; इत १, रर )। मिति [धित्](प्रो; (३४)। वित्त न [ युत्त ] १ उन्हरं, ५०, व्यत्तिः; ( मूर्मान ३८; छम्मत न् ३)। १ परित, माचाय; ( विरि १०६३ )। ३ इति, वर्डन, (दे १, १९८)। ४ वि उत्पन्न, संज्ञातः, (स १६% महा)। ६ मतीत, ग्रहमा हुमा; (महा)। ६ इहे, सबद्दा, १ वर्तुंख, गोख, या सपीत, परित, ६ मृत्रः (है १, १६=)। १० बीवद, पूर्व (ब्रर १, ३६; नदा )। 'प्याय वि ['प्राय ] पूर्व-प्राय; (द्वर ४, नर )। देखी यह = इन । विच देवो वेच∞देत; (द्रश्रीत १००)। विचा वि (दे ) १ गर्वेत, मीलानो, १ ९ विहन्ति, विश्वतः ३ वर्षः, मरहातः ( हे ५,६५ )। विचेत ५ [ यूचान्त ] कारण, छग, ०( राम ११, १५, द्य २०४, नी४) । विकत्य राव विकत्य, ( इ.स. १, नार-विदे १६ )। विचविष ६० वहिन विचित्र≈ईनं५ ( र्स्स )। विकास - ६ [वि. शास्त्र ] स्थानेन सन्द्रा सन्दर्भ

€04 वितासए, (उत्त २, २०)। वक्र- वित्तासंत, (पत्रम ١٤, ١٤) ۽ वित्तास वुं [वित्रास ] भव, क्षास, इर, ( द्वरा ४४१ )। विचासण न [ वित्रासन ] भव-प्रदर्शन, ( मात )। चित्तासिक ति [चित्रासित ] दर्ग कर भगाया हुमा; । (१३) गष्ट ) वित्ति पु [वैत्रिन् ] दस्तान, प्रतीहार, ( रूम्म १, ६ )। वित्ति स्त्री [ वृत्ति ] १ जीविका, निर्वाह-साधन, ( बाबा १, १—पत ३७, स (४६; सुर १, ४६)। २ टीझ, विव-रणः (सम ४६, विसे १४२१, सार्थ ७३)। ३ वर्जनः मापरण, ४ स्थितिः ६ बौतिको मादि रचना-विरोप, ६ मन्तः इत्या मादि का एक तरह का परिवास, (है १, १२८)। "अ वि ["द] इति देने बाता, (मौप, भत, बाबा १, १ टी—पत्र ३)। "आर वि["कार] रीहाकार, वितरण-कत्तां, (कप्पू)। 'च्छेय, 'छेय दु ['च्छेद] जीविद्या-विनास; ( माचा, सुम 1, ११, १०)। देखो विची°≕ःति। वित्तिमंदि [वित्तिक] वित से युक्त, धन वाला, वैभव-

राती, (भीप, भंत; बाया १, ९ टी-पत ३ )। वित्ती° देखा वित्त=रत। "कब्पनि ["कब्प] सिद् प्राय, पूर्व-प्राय. ( तडु ७ )। वित्ता देखे वित्ति=गृति। "संखेर १ ["संक्षेप] गन्न तप का एक मद-स्थाने, धीने भीर भोगने की चीजों को स्म करना, (सम ११)। <sup>\*</sup>संसेवण न [<sup>\*</sup>संसेवण न वही मर्थ, "वितीसनक्क सम्च्वामो" (नव रूप; पिक् )। विचेस ९ [बिचेस ] धनी, धीमत; (उन ४६८ टी)। वित्य पुन [ विस्ता ] सुवर्ष, मोना; ( सं १, १ )। बित्थकक मह [बि+स्था] । स्थिर दीना। विजम्ब करना । ३ विराध करना । वह-विरधनकरत, (8 1, 4, 12, 40; 48) वित्यक्क देखा विधक्क, ( स ६३ ० दि )। विस्थड ) वि [विस्तृत ] । मिलार-कुक, विशाल: वित्यव } (भगः मीर, पामः ३४, भवि, गा ४०७)। ३ मबद्भ, परितः ( स १, १ )। वितथर ४६ [वि+स्तृ] १ थेलनाः १ वतनाः विष्पाह ( पाह पर्; स रे॰१; ६८४, विहि ६२४, सन २६)। वह-वित्यान, (स. ३,३१; ग (दर्)।

रह—जिरधरितं, ( नि १०१ )।

४६ ), "बित्यरं च तजनद्द" ( बरम १०४ ) विरथरण वि [विस्तरण] १ देवाने बार जनहः (इमा)। वित्धरित्र देखे वित्धडः, ( ग्रुर ३, ४४, ग्रुव १०१; भवि; सम् )। वित्थार सङ [वि+स्तारय्] केताग। ( भवि ), वित्थारिदि(शी); ( नाउ-राष्ट्र १०६) वित्थार पु [ विस्तार ] फेलाब, प्रगन्ब, (क

१६६; नाट-राइ ६)। "स्दृति ("रवि)

विशेष बाला, सर्व पदाधों को विस्तार से अन

वित्थारदत्तम ( हो ) वि [ विस्तारविद ] हैंड

वाला सम्यक्तवी; ( पव १४६ )।

(मनि १८: वि ६००)।

वितथर पुन [ विस्तर ] १ विस्तर, प्रान्त, (

चित्यर देखो चिरधड: "तत्व दिखा कवा

शब्द-समूह; ( गउड ⊏६ )।

वितथारम वि [ विस्तारफ ] देवाने बटा, (रं वितथारण न [ विस्तारण ] फेडाव, "बोकारी मित्तत्थोर्य कमो समुल्लाबो'' (सम्म ११२; हिरी ११ वित्थारिय वि [विस्तारित ] केताम हुमः; ( व्य वित्थिण्ण ) नि [ विस्तीर्ण ] निस्तार ५० वितिथन्त । ( नाट-मुच्छ ६४; पाम, महि)। वितिथय देवां वितथड, (स ६६७; गा ४०० म)। वितिधर न [ दे ] निस्तार, फेलान; ( एर् )।

वित्थुय देखो वित्थड, ( स ६१०)।

विरोधी बना हुमा, ( म ४६७; ६३४ )। विद देखो विभ=विद्। बक्र-विदंतः ( उन प्रः खंह—विद्तिता, विदित्ताणं; (हम १, ६, र÷; र्व र विदंड व [ चित्रण्ड ] कथा तक लम्बी तर्ही, (म विदंसग दंखो विदंसय; ( पवा 1, 1 टी-पत 11) विद्सण न [ विद्शान ] मन्यहार स्थित राज म ( पद १, १--पत ८)। देखो चिद्रिसण।

विधनक वि [विधित] जो विरोध में छए हैं

विदंसय वि [विदंशक] स्वेत माहि हिंसक वही, (ह 16, {8, 50 16, {8 } } ; विद्र हो वि [विद्राध] १ पहिला, विवत्तव, (र्श विद्व ( क)। र विशेष राग, (वा नर्थ)। मबोर्च दा एक मेदः (राज)। देखी विद्वहा

"से विस्मा" ( इत्र ७० )। वेद्रिसम वि [ विदर्शन ] बिछंड देखने छे सर उत्तम हो <sup>१ बहु</sup> बस्तु, विस्प माद्यर वाली बिनीपिद्य, मादि; 'एल उं हर निर्दारको दिश्हें" ( का ) । देखी विदंसण । बेदल न [बिदल ] बंग, बाँग; ( द्वन १०, १; दा ४, | 1 60 Eb-x बेद्छ न [द्विद्छ] १ बना मादि वह गुन्क धान्य विसके ो इसके एमान होते हैं: "बम्मि हु पीविज्जेत नेही न हु हाई बिति ते निर्छ । विद्रहेति हु वणस्त्रं नेदनुषं क्षेत्र को विद्रले" (वंदोष ४४)। ९ नि. जिल्के दो इन्हें किए गए हो वह: (चूमनि ०१)। वेदालिद ( रो ) वि [ विद्क्लित ] खरिवत, शृचित; (बद-वेदी २६)। वेदाञ देखो विद्वाय≕विद्वतः ( छ १३, २४ )। बेदारत ) वि [विदारक] विशरप-इन्हें; "इम्मस्य-वेदारप ∫ विरास्त्वद्र" (पद्ध २, १—पत्र ६६; राज)। बदालण न [ चिदारण ] विविध प्रधार ने चीरना, धाड़ना; ( पद १, १-पत १४ )। र्गेदिय देखो चिद्रयः ( मनि १२३; पञ्च ३६, ६८ ) । वेदिण्ण देखे विद्यपण≕िकतार्यः (विचा १, २—पत २२)। वेदिण्या वि [ विदीणं ] यहा हुमा, चीरा हुमा; ( कट--च्छ २४४ )। देखा विद=दिर् । दिसाणं । रेदिन्न देखां चिदिणण=विडीर्ण; ( विचा १, १ टो-प्व ₹₹; £₹ £, 9=2 } 1 र्गिस (मन) को [विदिशा]एड नगरी का रान: (मध्ये)। रिस्सा । स्रो :[चिदिरा ] १ विदिशा, करिशा, क्रेय; ( माना; नि ४१३; परंग १---पत २६)। रै विन्तित दिया, भ-संदन; (भाषा)। र्दे देखे विद्र; ( वंचा १६, ० )। दिगुंठा देखे चिउच्छा; ( राज )।

रदम्म दुर्बा [ विदर्भ ] १ देश-विरोप, "इमा व विदम्म-चिद्राग न [ चिद्रुर्ग ] मनुराय; ( भग १, = )। रेहमंदर्च जुटिएं नदगें (इस ४८; मा ८६)। विद्रम वि [विद्रस्] विद्वत्, बानधाः, (सूम १, २, ३, ९ मण्यात् प्रसारवंताय के गरुपर-सुरम निम्य-का नाम; (सम 90)1 ाधर)। १ इंग्रो विदर्न देश की प्राचीन सम्बन्ती, विदुर वि [विदुर] १ विषयम, विसः (कुमा)। २ इतिहत्तुर, जो मामच्छ 'नागुर' के नाम से प्रतिद्व है। र्धारः ३ नागर, नागरिकः (हि ३, १७०)। ४ वं दौरवों के एक प्रच्यात मन्त्री; ( यामा १, १६--पत 30= )1 विदुलतंग न [ विधुल्डताङ्ग ] हल्या-विरेप, हाहाहर्ड्डा चौरावी तात से गुनने पर जो संख्या तम्य हो वह: ( इक्)। विदुलता स्ते [ विय् स्टता ] संस्था-विगेर, वियुल् तांग को चौराजी ताख से गुनने पर जो संख्या तब्ब हो वह: (12) विदुस देखे चिदुः "च पनायं मत्यि विदुसायं" ( धर्मंबं ≂=• ) i -विदूसन रे वुं [विदूषक ] मत्त्वरा, राजा के साथ रहेने विद्सय । वाला नुवादनः ( कार्य ६४; वन्मत ३० )। विदेस देवो विषस=विदेश; ( पापा १, २--पत पदः मीतः पत्न १, ६६: विते १६७१: इनाः प्रात् ४४ )। विदेखि वि [ विदेशिन् ] परदेखी; ( सुरा पर )। विदेखिन वि विदेशिक ] जन देवी; (विरे ३६४)। विदेह पुं [विदेह ] १ एका उनकः (ती ३ )। २ पुं व देश-विशेष; विदार का उत्तरीय प्रदेश की माजकत दिई ते के नाम से प्रतिद्ध है; "रहेन भारहे नासे पुण्यदेसे विदेहा सामें बप्तवा" (तो १०; इति)। ३ इति. वर्ष-विगेर, स्दा-विदेद-चेत्रः ( प्त १६३ )। ४ वि. विधिष्ट शरीर वालाः ६ निर्तेष, देव-हिन्द ६ पुं मनंग, कानदेव; ७ १६-वास: (बन्न १९०)। = निरय पर्वत हा एक कूट, १० नीत-वंत प्तंत का एक हर: (ब ६--पत ४६४)। 'जंबू र्क्ष [ 'जम्मू ] दम्बूरन-विशेष, जिल्के नाम ने पर जम्मू-द्वीत ब्ह्वाता है; ( वे ४; १६ ) । 'तच्च पुं [ 'त्राचं, 'यास्य ) मणान् महाबीछ ( दन्य १९० )। 'दिन्सा स्त्री [ 'दत्ता] मातान महानार की माता, सनी विराजा; (क्रम)। 'दुहिमा सी ['दुहिनृ] समा उनह सी पुत्री, सीता; (ती १)। 'पुत्त पुँ ['पुत्र ] सना कृषिह; (सन u, = } [ विदेहदिन्त वं [ वैदेहदत्त ] सन्दन् महानाँदः ( इन ,११० zi) : विदेहा को [ विदेहा] १ मनान् नहवेत को मता, किरावा

1()1

२—पत्र २६)।

1३; भवि )।

1, 14, 15)1

(उत्त ११, २४)।

€ E Y , 37 E 1= 1 } I

इबी. (इप्प ११० टी )। १ जानधी, गीताः (पडम

राजाः (सूम १, ३, ४, २ ) ।

माता. (पडम २१. २):

चिदेही मां चिदेही राजा जनह की पत्नो, सीता को

चिद्वं डिम रि वे निर्मातन, नर दिया हुमा; ( दे ७, ७०)।

विदय नह [ वि + द्रावय ] १ दिनास करना । १ देरान

बरना, तरहत्र बरना । ३ दूर वरना, इटाना । ४ भएना,

टामा। विस्ते; (इव १८०)। वह-विद्वयंतः

(१६७ ४१)। इ.स. - "राज रस्था न ५१६६ विद्ववि-इबंबें" ( इब २५: धर १३, १५० )।

पिद्व १ विद्वा ] १ अपन, जपनां: "परवक्रवरहवेशह-

विद्वित्र वि [विद्वित ] १ विज्ञावित; ( हे ४, (+ ) व

२ पु क्यि दुमा, इसया दुमा; (गा == )। ३ विना-

रिद्वा मह [चि+द्वा] थात होना । सिहर, (वे'४,

विद्वाण वि [ विद्वाण ] १ स्तान, निस्तेत्र, श्रीहा, "विद्वाण-

मुद्रा समामिल्ला" ( पुर ६, १२४ ), "महीव्यविद्यावसुद्रह-

मता" ( वर्षि ११ ), "दान्दिविदायं नावद मायागीनतमा

उन्दें ( इ.र. १६६ ) । १ साझातुर, दिउनीर: "सिराया

विद्वाय वि [स्टिन्त] १ दिन्छ, (इना)। २ पताबित,

विद्वाय प्रक [ विद्वस्यू ] पर को विद्वान् मानता । वह---

विद्वारम ( मद ) रि [ विद्वारम ] क्षेत्रे कता, ग्रास्ते

विशुप्त १ ( रिक्रम ) १ वरत, बुँल; ( वे १, १६; वतर,

सी 1)। रेटम इद, (वे र, रह)। "लियु

['भि] मों समाधार्वभव ग्राह्म (प्रव १०,

रिह्युव वि [स्टित्त] स्टेस्ट्र, रेडिन: 'म्हरेसस्टीवु-

परित्यों' ( म ४४३, जा ६०४; उर ३२० टी ) ।

१ श-तुष, शक्त, (है १, १०४, वह)।

विदायभाग, (मामा)।

र इ: भ्रो—'पी, ( नहि )।

181)1

विद्यापिय देशो विद्याल, ( बर्रें ) ।

१, ६—५४ १६७, धर्मीरे १३ ) ।

सिन, (भदि, सवा)।

तिर प्रमुख्या मन्दे" ( ३४ २० )। २ दिनास; (धाया

विद्वत दे | विदाध | एक नएकस्थान, ( देवेन्द्र ६७ )।

42/ 90 31

विदेष्टि प्रविदेष्टित् । विदेष्ट देश का मधिपति, निहत का

(ह्र)या" ( वाया १, १--पत ६६ )। विदुद्धा हो [दे ] लग्मा, राग्म; (दे ५, ६६)।

बिद्देस प्र[बिद्धेष ] द्वेष, मत्त्रपः (पद १, १.

विद्वेस वि [ विदुवेष्य ] द्वंब-योग्य, मन्यिः (भ

बिद्देसण न (बिद्धेयण) एक प्रकार का मीना

विद्वे सि दि [ विद्वे पिन् ] द्वेष-क्यां; (इस ११')

चिद्दे सिथ ति [ चिद्वे पिन ] द्वेव-तुकः ( मर्ति )। विद्ध नक [ व्यथ् ] वीधना, हेर काना । विद्या, (

११३; नाट—ग्ला ७)। व्यक्त—विदिश्यतः,

द=)। सङ्च-वितुषुण; (स्म १, १, १, ६)।

चित्र वि [चित्र ] बींचा हुमा, वेच किया हुमः (वे

विस देखो सुनु=ग्रद: ( उत १२, ११ है १, १२८, दो विदंस मह [वि+ध्वंस् ] बिन्द्र होता। हिए

(य ३, १-पत १९३)। वह-विदंसमाय,

विदंस तक [वि+ध्यंसय्] विनः वन्तः। वी

विदंस पुं [विध्वंस ] १ वितात, (पुर १, १६)

वि. विनास-कतो, " जहां से तिमिरविद्धें उतिहरें हैं।"

विदेसण न [ विध्येसन ] विनासः ( वाबा ५ ।

विद्यमणया सो [ विध्यंमना ] विनाय: ( मंग)।

विद्धंसित हि [ किशंसित ] सित्रीकः ( पर ), ।

विद्यसिय हे दि [विध्यस्त] दिन्छ। (वर्ष ५)

विद्धि स्वी [ यूदि ] १ वसव, बस्ती; ( उन अटर्ट

५, ११६)। १ मन्दि, (द्वा १०—मा <sup>११६,</sup>

१८०=)। १ सम्बुद्द, ४ संतीतः ६ म<sup>(इ. )</sup>

र, १—पत्र ६६ ) । ६ कडाल्या, वर (वित्र <sup>६</sup>

पर ११ )। असाहाकप्रतिद्व सर स्र विदेशी

१८८१)। य क्षेत्रविशिष्ट (सन्)।

विद्वत्य र् १६, ३०; प्र १६६)।

€=; पद्द १, ३—पत्र ६६: सूप १, १, १, 1,

विद्वेदिति, (भग ७, ६--पत्र ३०४)।

जियमे परस्पर में शहता होती है, ( म ६७८)।

विद्वे सिभ इसा विदेशिय: (धा १२)।

```
ोद्दम देव विद=न्या ।
विमा देवा विहम्म; (गत्र )।
धिन्मय ५ [विधनित ] जिल्हा (कि शब्द )।
अवा देल विद्या: (तिह = )।
त्या म [ मृथा ] दुर, लिवंद, ब्वर्ष, वर्मतं १९९ )।
थाम देखी विद्याग≕िरानः ( हुइ १ ) ।
व्याय देखी विद्याय=दिशतः ( गाव ) ।
भार सक [चि÷घारम्] विराद करत। महन्त
विषारेडं; (१४८ १०१)।
षि (श्री) देनों विद्याः (के ४, रू.स. १०१)।
पुर वि [विपुर ] । स्तरत, तिहरत "सह विरूप्याम
नि इन्देन भीगा" (इस १०)। १ विसन, प्राप्तान,
 पर्नेतं १११३: १११८)। ईखे विदुर ।
पुत्र (की) देखें निरुष=वि÷धा विदेशिः (वि
(-) );
धून रेखे बिहुम=वि + थ । वंह-विधूणिला; ( सम
4 x, 30 ) 1
भूम ई [निध्न] ब्रीत, दें(न, (द्य १, ४, १, ८, ८, व्य)।
पूर्व वि [वियुत ] चूल, नमर् स्टाः 'वियूत्रमे''
माचा १, १, १, १, १, १, १ )। देखा विद्वया
नंद देखें विचार । स्टित्रः ( मारे ), 'ऋद दिमम परिम
रेन्द्र इन्टरेन्नेव हिंदु विसंति" (ईस ४८)।
मह-विनद्वित्रबंत, विनद्वित्रवमाण; ( गुण १४४;
136)1
नदय न [ चिनरन ] १ च्यास्त करहः, १ विक्रकः,
 मुग र•= )।
चेडिम वि [ विनटित ] १ स्वाध्य स्मा हुमा; १ विद-
<sup>कर</sup>, "त्याप्राविश्वेदमी एउवडरस्थिम है गिमा" (स्मन
।१६; दुच २६० ) ।
नीने वं [बिनीने] भनान इतनरेत हा एह पैतः
 1 ( 86 23
तास देखो विणास=दे ÷ तठन्।   दिस्तरः (नरा)।
नियद ति [यिनियद ] छंद्र, बँग्राहुमः; (महा)।
नेमय इं [वितिमय ] स्टबर, "राम समास्थितिसः
निर्दे (इस )।
नियह देखे चिनियह।
                          दह-विनियहमानः
 माचा १, ४, ४, ३ )।
नियहण न [चिनियनन ] निर्मत, क्षिप्प, ( प्राचा )।
```

```
विनिख वि [ विनिख ] तीन, मानव: ( हुर २६ )।
  विनिद्दन नह [ विनि + हत् ] सर हाउटा, विन्हा हरता ।
   विंदानियदः ( इत् १, १० )।
  विनिदाय देनो विनिवाद: ( दिस १, १—११ ३१ )।
  विनीय देवी विजीभ: (इस )।
  विन्नत रंगं विग्ननः ( इत )।
  विन्ति वंशे विज्यतिः ( रं रः; इसः ) ।
  विलाय देशो विलाय ।
  विलाब देवां विरुगव । दिवस, दिवस, ( स्टन ३६,
   ११४, मरा ). स्त्रिकेटा; ( इन्त ) । क्र—चिलावे-
   माप, ( इन )। वह—विनवित्रं, विनवित्ताः (उत
   ११); वि ६=१ ) । इ—विनन्य, विन्ववर्गाय, विन्त-
   विषया; ( पान स्त, स्त; मेंद्र नर; प्रत १६३: ११६:
   131 ):
  विनारण व [ विकास ] विवेद्य, विवास, ( द्वार २६४) ।
 विन्तरमा क्षं [विद्वारना ] १ प्रार्थना, क्ष्टि: ( हुम
   १, १, ४, १०)। ३ वर्षका, कर्छ; (दूप १, २, ३, २)।
   रेवो विष्णवणा ।
 विन्नविष वि [ विद्यापित ] विदेशिः ( गरा )।
 विला देवां विष्णान्त्री÷इ। ह—विलेवः (कः
   स शह हो )।
 विला देवो विला। यउँ व [ विट ] एक त्यर द्य
   सन; ( दर र ११२ ) ।
 विन्ताउ ति [ विद्वातु ] बलने बाडा; ( माचा )।
 विन्ताण न [विद्वान ] १ सर्बोध, इनः ( मनः माता ) ।
  २ इता, टिला; 'तं गतिय द्विति विनदयं तेव दरिस्ता
  द्यमा" (वे ७), "इद्यम्बिन्ताव" (इमा; प्रायु ४३:
  112 )। १ नेच, सर्वि, दुवि, 'मेदा मई मर्वाटा विस्तार्य
  में चिं दुई" ( राम )।
विन्तान्ति । देखे विष्यायः (उर १४० द्वः द्वः ३.
विलाय 🔰 १३१: वि १०६: पाम ) ।
विन्नाविष देखें विन्नविष: (५३। १४४)।
विन्तास १ [विन्यास ] १ एका, विन्छिति; "विन्यती
 विन्दितं" (प्रम् ), "क्वान्त्रद्वतं" (स १०१; द्वा
  १५ स्टब्स् का)। स्वातः (को)।
विन्तासन व [विन्यासन ] संस्थान; (च ३१=)।
विन्नासित्र वि [विन्यासित ] वंधानिः ( व ४६० )।
विनातित्र ( मर ) देखे विपातित्र, (हे ८ ४५=),
```

बिन्तु देखो बिण्णु, (भावा), "एगा विन्तू" (अ ५— पत १६)।

विन्नेय देखा विन्ना=वि+ज्ञा। थिन्हुप[विष्णु] एक जैन सुनि, जो प्रार्थ-लेखि के शिष्य थे, (कष्प)। देखो विष्हु। "पञ्चन["पद्द]

माकार, (सनु १६०)। "पदी स्त्री ["पदी] संगा

नदी: (समु १४०)। चिपंची सी [ चिपञ्ची ] बाव-विरोप, बीवा; (परद ९, ४—

पत्र ६८, २, ६—पत्त १४६ ) ।

देखो विवयक ।

103; 280 ) 1

(स्वय ४१)।

33=)1

सूत्र-विरोध, (सम १२८)।

विवाज्य देश विवाजयः ( राजः )।

विपवक वि [विषय ] पद्म हुमा, (उप ४ १९१)।

विषक्त देलो निवक्त, " निवित्रयदिषक्त " ( प्रशा

विपविश्वय नि [विपक्षिक] निरोधी, दुरमनः ( संबोध ६६ )।

वियक्त्यश्य न [विप्रत्ययिक ] बारहर्वे जैन मंगु-प्रन्थ का

घि च्यमाण वि [विषच्यमान ] १ जो पहाया बाता हो

वह. ( आ २०; सं ८६.), " झामानु झप्पक्कानु विपृत्य-

मावानु मन्देनीनु" (संबोध ४४)। २ इस्थ होना.

जन्ता, "तिमरहानत्रवालास्यिक्यमायस्य मह निरुषं "

रिसम्बातः र संविवन्तासः ( नाट---मुक्क १९६ )।

विग्रांडवित देवा विष्यांडिवर्ति, (विवे १६१४; सम्बद

विपडिसेंद्र मह [विप्रति + सिधु ] निषेष हता। ह-

विपर्णोल्ड सङ [वित्र+नोदय्] बेरण करना। दिन्हो-

विपत्ति देवा विवत्ति=वित्रति, (मा १८२ मः सव )।

विपत्याविद् (श्री) वि [विमस्तावित ] भारम्थ,

विषयमुस स्ट [विषय+सृश् ] १ स्टारम्भ स्टला,

क्षिता करना। १ पीता उपयाना, हैरान करना। ३ मक्

उत्यन्न हाना, उराजना । विराणसुद्धाः, विराणसुद्धाः, विराण-

संबंद, (मात्रा, वि स्था )। देशो विष्यरामुस ।

त्रिसदा प्रारंग किया गया हो वह; "एदाए चोरिमाए एसम्ब

विपडिसेहेपन्न, (भग ४, ७—पत्र २३४ )।

स्तरः ( माना १, ६, २, १; वि २४४ ) ।

विष्णण देखा विष्णण=विक्नः ( चार = )।

घरे बताही जिल्ल्याविदी" (हास्य १९१)।

बदासीन, ( पडम ११६, ११ )।

विपरिकृति वि [ विपरिकृत्रिवन् ] विपरिकृतिन उन

۱( ۶۶

**1**( \$ ) |

( बका ) ।

411) i

नदोप बाला; "देसक्दाविर्शत स्वेष्ट दरवरिए विर्

(FF)1

विपरिकंचिय देखे। विष्पत्निडचियः ( एउ )।

ण, १०—पत्र ३२४)।

विपरिखल मह [विपरि+स्वल] 1 स्वीत

गिला। २ भूत इस्ता। वह--विपरिस्रतंतः (

विपरिणम मह [विपरि+णम्] १ बरतना, ६

को प्राप्त होना । २ विस्तीत होना, उल्लय हेन्य ।

बने, (विंड ३२७)। वह-विपरिणममाणः

विपरिणय वि [ विपरिणत ] स्पान्तर को शर,।

विपरिणाम एक [विपरि+णमय्] १ विगरित (

वजदा करना । १ बहुलवाना, स्थान्तर को प्रप्त <sup>क</sup>

विपरिवासेशः (स ६१३) हेइ-विपरिवामि

विपरिणाम g [ विपरिणाम ] १ हगन्तर-प्रांतः ( ह

भीर ) । ३ उत्तटा परिकास, विपरीत मध्यवसार, (1

विपरिणामिय वि [विपरिणमित ] स्पन्तर हो ।

विपरिधाय सक [ विपरि + धाव ] इधर उधा रे

विपरियसाय सक [विपरि+वासप्] स्वतः। 🦟

विपरीअ देवो विवरीअ; (स्प १, १, ४, ६, म १<sup>, १</sup>

विपलाम मक [विपरा + अयु ] दूर मानवा। स

विपस्सि वि [ विदर्शिन् ] देखने शता; ( प्राच )।

यिपिक्स देखो यिप्पेक्स । वह—विपिक्संतः (त

बसाबेद; (बाबा १, १२—यत १४१)। वह-पि

विपरियास देखे विप्परियास; ( ग्रन )।

रिचसाचेमाण; (श्वाया १, ११)।

विपव्हत्थ देखे विवह्हत्थः ( पि १८६ )।

विपलाअंत; (गा २६१)।

विपान देखो विधान; ( राज )।

विविण देखे विविणः (इना)।

(भग ६, १ टो—पत २४१)।

विधरिधावहैं: ( उत्त २३, ०० )।

विश्व वि[दे] विशेष्ठ विद्याद्भाः (दे १,६५)। -हुन हेन्द्र विडन्; ( एस १, १—स्त्र १४; इन; स्त्र ५ १—ात ६६)। वाहम ३ [याहन] नारतर्घ हें हेने कड़ा काहरी कहाती गता, (स्म १६८)। म्ब व [दे] इन्छ, इन, इँछ। (र ४, ४४)। म ३ [ बिन्न ] मानव, दिन, (हे १, १०४; नहां )। प ई [बिन्यू, बिन्न] १ नून की छि। के लिद्र, १ हेत्र मीत सूत्रः "मुनद्रगीलाच विरुद्धी विस्ता मन्त्रे विदिन्ति दे। समृति व प्रति प्रकार्य" ( क्षित्र मन्त्राः सीवः नहा )। नाह रेके विष्यिगहः ( गत्र )। बर्गन हि [बिजबोर्च ] वित्रण हुमा, रूप दस स्टब्स म, (वे र, ६; इन्)। महर हर [ विश्व + कृ ] हरा दत प्रध्या, विशेषा । त्यर्गन, (आ)। वह-विनासमान, (यन · [ + 36 85-2 . रेडंब एड [सिम÷युज्] १ विरक्ष प्रयोग करता । विदेश समझ बोहरा । "महार नामामी विनाहंबति" मारा १, **=, १, ३**)। भिन्न) इं [बिन्नोन ] म्टरले, इस्तं, किंद्र, लिंग ∫ विरोगः ( उत्तर १६: व २८६; चंदः पटन । यः चीरः स्तरः का १३, मः स्तरः )। ब्द वि[विक्ट ] कि सामे क्राया (सान, , -57 33¢ ) 1 किर देखे विभार । बहु-विश्वकिरेमाणः ( यापा 1-78 (2) 1 वस देखें विश्ववस्तः ( ति १६६ )। र्गीन्त्य वि [ विप्रगतिनत ] महन्त पृष्टः ( हम १, , ۱ ( ۶۰ स्विक्तीचा (वर्नतं १११०)। प्लिस् (हे ४,३% वि ४१३)। 'स्पिगालिक वि [ नारित, विक्रमालित ] काँग्रेक (評) स्थितिह वि [विप्रहार ] । एक्त्री, रही पर विश्वतः ( स १९६)। २ इंग्लं, उन्ना; "दाइक्निकोई मदलेई" : विचाडिवेश) कह [विचाति ÷ वेदस्] १ वाका । २ (दादा १, १४)।

विष्यच्या है [विक्रयोग] १ हीर, होण, (स्त १३, १८)। १ वि जनसर्गात, मर्नामसर्गक, (स्र)। विषयः ति [ विप्रशंज ] रनित्तरः, ( वारा १, १—स =र; दबा १४, १; स १२३ )। विष्यबद्ध सङ् [ विषय + हा ] प्रीत्यम सन्य, अहा देखा। विनवार, विनवारी, विनवार, (चा. वा. व्य २, १. १८, इत ८,४)। स्थ-विस्तिस्यः (ति १३०)। क-विस्तबद्दमानः (इ. १. १.-स्त १६: वि १०० ) । वह- विस्ववित्तः विस्ववद्गयः ( इत १६, गः, भग )। ह -विधावद्गिवा, रिधा-बहिष्या, ( दान १, १-२३ ८२, वि १८१: पान १, 1=-73 2 61 ) 1 विस्तबह न [विन्हाम] प्रतिकार। सेनिया स्रो [ भ्रिमिका ] राखाँ केन मंगकत्व स एक सीर्धनं-मंग्र्निस् (छा १२६)। विषयक्षणा ) स्रो [विनदीनि] राष्ट्र रहन, धीरराः, विष्यब्रह्मा 🕽 ( इत २६, ७३; मीत, स्ति ३०म्६; पाव 1(-58 50-)1 विष्यबद्धिय मि [ विप्रद्रोत ] प्रिटिन्स् ( मि ४६४ ) । विञ्जांग रेखं विञ्जांज, ( वंड ) । विष्पतिर मह [विपरि 🕂 है ] निएंत हेल, बदस हेला। क्विंद्राः (द्य १, १२, १०)। विन्यदियाय वुं [विश्वविद्याव ] क्रीसन्य, मरसस्यः (द्य १, १६—त्र २८१)। विष्यद्विपह इं [ विश्वतिस्य ] क्विंदेव कर्ण, ( इन १०३१ यं)। विष्यंडियण्य देखे विष्यंडियन्त. ( स यू हो )। गरिस वुं [विप्रकर्ष ] हो, मालना च मनाव; वित्यद्विवत्ति को [विप्रतिवृत्ति ] । विर्पर १४००)। १ जिस्सम्बर्गः (झ १४६)। ग्रह वह [नाग्रम्, विम्न ÷ गाल्य् ] रह इस्ता। विष्यद्वियन्त वि [विम्नियन्त ] १ विल्ने विके स्व ते संबद्ध दिया हो बद्दः "निकासम्बद्धिः परेन्यूक्रागेटि २ निक्को हिन्दिक्को बार कवि हेल्या" ( पान १, १३— प्त १४म)। १ विगेर-प्रत, विगेर्ग का दुमः; ( मणः 553,35甲33,3,39); विष्वतियेद् । विकारता । विष्यतियेदः ( साका १, ३, विषयय हरू [विमानस्याज्ञ] छेड्ट, त्याय करवा ( ४,४), विसारवेदेलि (द्वम २, ५, ५४)।

इ—विणयस्वयः ( तर् ११ ) ।

(भग)।

पाहस्ताद्व (व्यक्तियंद्व) मास में महस्ता, (उन १)।
विराद्वीय है। [विप्रतीय ] मिस में महस्ता, (उन १)।
विराद्वीय है। [विप्रतीय ] मिसूदा, (मह १५००)।
विराद्वीय है। [विप्रतय ] स्वास्ति, तस्त्राता, (स १६३;
उत्तर)।
विराद्वात तम्म [विप्रम-पाम् ] १ तस्त्राता, (अ. १, १३,
विराद्वाता, त्वाता, (स १),
१०)। १६—विराद्वाती, (स १)।
विराद्वाता, महाविष्य स्त्राता, त्वाता, क्वाता, व्यक्ता, व्यक्ता,

विष्णान्त है विस्त + पास् । केनता । के सह विष्णान्त केना होना विष्णवर्गात् (स्म १, १३, १२)। वह—विष्णान्ति (स्म )। विष्णान्त कह [यिम नस्तु । नद होना, किता-प्रस द्वा । विष्णान्ता (स्मा) अवि—विष्णविद्यात् । विष्णान्ता वह [यिम नतात् । प्राप्त १७)। विष्णान्ता वह [यिम नतात् । अना । विष्णताति, (अर्थत १८०)। स्मा-विष्णवर्गान्ति (सो), (तात् — सह ११)। विष्णान्त्र । (सो १८०)। स्मानिष्णवर्गान्ति (सो १००)।

विष्याम र्री १०६, ११६, वृद्ध तक )। विष्याम व द्विममाद । विशित्र स्थाद ( श्वम १, १८, १ )। विष्याम व व द्विम मायु द्वि इत्सव स्थाद करता। क्वं तिन्तुत्व व द्विममुख्य । विद्यान स्थाद करता। विष्याम व द्विममुख्य । विद्यान ( क्षीर, व्य १, १८९ व १८६)। विष्याम व द्वि । क्षानिया, १ तन, १ वि. स्थित, ४ १ वेर , (१ ४, ८६)।

विषय स्वास्त्र के [विषय न सारण् ] अस्त्र शिक्तासीत, विक कार्य , (32 t, विष्य )। क्यं-विकासीत, (32 te)। क्य-विषयसीत्य , (विष्य )। विष्यस्त्रा को [विकास्त्रा ] क्या, आर्त, (32 te) द्वार को ] विष्यसीत्व विकासित ] बीच्य, आहुमा, (विष्य कार्य कि ] विष्यसीत्व विकासित ] बीच्य, आहुमा, (विष्य कार्य क्या विवास विकास कार्य विकास विका

क्या देवन ते से देवते केवन कोई (होते) क्या है (बया १, १००३ है है) सेय प्रस्ता विकासमूत्र कार्य विकासम् , १४५५ स्टब्टे केवले क्या होते कार्य क्या से हारा से किया होते (स.स.)। विष्परिषाय देखे विषरिष्ययः, (सन १, ७ वै-४ बात )। विष्परिषाम देखे विषरिषाम=क्तिरे+कन्। बानति, क्षित्रस्थिति, (माचा)। संह-क्ति सम्बाः, (सन्)।

विष्यरिषम देखे विपरिषम। मनि-स्थि

सर्वा । भग ।।

दिप्परियाम रेस्से विपरियाम = क्ष्मिक,

६, ४ डी –चव २११ )।

विप्परियामिय देसे चिपरियामिय । भग्नि ।

दिप्परियास कह [विपरि – भासम् ] म्यून्य ।

दस्ता । विष्परियास ( १० १०)। दह –विष्परियामिय ।

( नित्र ११ )।

वे शवार की एक मस्त्रा, (3य वर्ष)। वे क्ष्यंव, वेपरेख; (धर्में १०६)। शिव्र (क्ष्यू)। विव्यक्तिमा कि विद्यक्तिमा विद्यक्तिमा कि विद्यक्तिमा विद्यक्तिमा

विपालव १० [ के ] विशिक्षण, विश्वद्धण, "न रहें के ज्ञादक कर्योचनवर्षा" (पर्योक्षण १० १०) विपालविष्ठ (शो) व [विद्यालविष्ठ ] निर्देश १६६ १९६ (१९८ ८२) )

वह—विष्पेक्संतः ( ५% १, १—८४ १= ) ।

पत १३१; सर ६, ३३—पत ४६६ )।

विष्पेषिसत्र वि [ विमेसित ] निर्तेष्ठितः ( पह २, ४---

"कर्मक बदर्व करम्बिन्हेंबि( !हि)ह्य बॉवेर्च ।

विस्ताल केंद्र विकाल। ंह -दिएकालिय; ( एव )।

Francisco via Committee

( पडन ६६, ६३ ) ।

किन्दनं उत्त्वारं वृहत्वारंचि मुक्तां ॥"

विष्करस ई [बिस्पर्श ] तरत सर्वे; (अप )।

ग्रम के ग्रम भारि ने मन, (हे २, १०६ । । ३ इर्गर

विधावर न [ है ] मल्डातक, निर्द्धांबा; ( हे ५ ६६ )।

में वितंतुत्वा, मन्वस्था; (दुमा )।

बज्ल-चित्र हा साय; ( इत १, १८ )।

विष्यहृष ] त १६५: ति १२०: ४०३ )।

विष्यसर मङ् [चित्र÷सृ ] डैटरा । २६८—"दर्श ्रहर्या.....रितो दिनं विष्यतेष्या" (पि ११°)।

विणसाय क [ विप्र÷साइय् ] उन्न करा। दिनः ,

चनर: ( माचा १, १, १, १ )।

विप्सादम मह [ विप्र ± सह ] प्रतन हेटा । विन्तीन । १, ४~-५३ ७२ )।

एखः ( का ४, १०; मुच ४, १० )।

विप्सादम वि [ विप्रकृत ] महर, बढ़नी; (मुर ६, २२३)।

विप्सादम वि [ विप्रतातित ] विन्त, बँग हुमा;

( मीत )।

विप्सादम वि [ विप्रदीम ] ग्रीहर, बर्जिं; ( में ३४: । विष्सादम वि [ विप्रतातित ] १ विन्यादेष;

( मीत )।

विप्सादम के [ विप्रतातित ] विन्त, बर्जिं; ( में ३४: । विष्सादम वि [ विप्रतातित ] १ विन्यादेष;

विप्रतातित ] विव्यादीम ] ग्रीहर, बर्जिं; ( में ३४: । विष्यादीम ) विव्यादीम ] ग्रीहर, बर्जिं; ( में ३४: । विष्यादीम )।

विएक्तड वि [ बिस्कुड ] स्वट, स्वत्तन; ( रंभा ) । विष्कुर मह [वि+स्कुर्] १ हाना। १ विक्तना। ३ ताकाना । ४ फरहना, दिखना । निकुत्तः; (सबोध ३४; काल, भवि )। वक्र—थिप्फुरंत; ( रत १६, १४; पउम ६३, ३ )। २४४, द्वर २, २३७ )। २ स्पन्दन, क्ष्त्रिन; (गउड)।

विष्फुरण न [ विष्फुरण ] १ विनुम्भव, विद्यान; (धानक विष्कुरिय वि [ विस्कुरित ] विकृत्मितः, ( ध्रुग २०४; सवा)। विष्फुल्छ वि [ विफुल्छ ] विद्वतिन, प्रकुल्व; "तद तद मुख्त विन्युल्लगंडविवरमुद्दी इसइ" ( वग्डा ४४ )। विष्फोडन ९ [ विस्फोटक ] छंडा; ( नाट—सङ्ग १४; वि ३११; प्राप )। विफंद देवा विष्टंद । वह-विफंद्माण; ( माचा १, 53,3)1 विफाल सक [वि+पाटप्] १ विदास्य दरना । २ उद्धेहना। सङ्—िबिफालिय, (माना २, ३, २, ६)।

विपुद्ध मह [चि+स्पुत् ] फटना । वक्त-चिंति हिं विफुट तरहवर्भहयस्य स्वी". ( सुपा:४६:)। विफूरण देखे विष्कुरण; ( सुना २६ ) । वियंध्या वि [वियन्धक] विशेष स्प हे बौंधने वालाः (पचर, १)। विवद्ध वि [विवद्ध ] १ विशेष बद, २ माहिन, (सम १, ₹, ₹, €); विवाहर दि [ विवाधक ] विरोधी, बाधक; (धर्मत ४६६)।

९ पविहत, विद्वाना ( द्वर १, ४१ )। "चंद ४ [ "चन्द्र ] एक प्रमिद्ध जैनाबार्व; ( मुना ६१८ )। "पहु वं ["मसु ] बन्द (ब्रुट १, १७२)। 'युर व ['युर] स्वर्कः (सम्बद्ध १५१)। विवुदेसर ३ [ विवुधेश्वर ] स्टर, ( थारह १६ ) । वियोद पु [वियोध ] जानरण; ( वंशा १, ४२ )। वियोहम देखां वियोहप, ( इप्न )। वियोद्दण न [विवोधन ] झन कगना, "महुद्रव्यक्तिह्य-समः"(स्व १२३)। विद्योहय दि [विद्योधक ] १ विद्यालक, "इमुदरव्यविद्युत"

विवद्ध वि [ विवुद्ध ] जाएन, ( सिरि ६१६ )।

वित्रथ (स्त्री) नीचे देखो; (पि २६९)। विषुद् वं [ विषुध ] १ देव, बिरत; ( पाम, पुर १, ४१)।

(इप १८ टि)। २ इस्ट बनहः (शि १४४) विष्योज वुं [विष्योक ] क्तिम, बीता; "रेता वीजा क्रियामा विस्तानी क्रियानी य" (पाम)। विस्त्रोत्र । विष्मंग क्वे निर्मंग; ( मण, १९ २२(; धन र विष्मंपि वि [ विमद्भिन्द् ] विभग-झन बाला; ( म्म)

विस्तृत हि [विद्वारत ] १ विरोध प्रान्त, सहर ने

हुमा; (भाषा १, ६, ४,३)। २ थुं प्रथम सक का सातको नरकन्द्र<del>क -स्थान-विशेषः</del> ( दवन्द्र ४ )। विकास वुं [विज्ञ'श ] मतिवान, दिवा, प्रक्रीय (सत्र)। विस्मह वि [ विद्मष्ट ] विशेष भ्रष्ट; ( प्रति ४० )। विष्मम ९ [ विञ्रम ] १ विज्ञास, (पाम; गाउँ kk; ११ इना)। २ स्त्रीकी श्राप्त के मनभूत देशनीर ( सउड; सा १ ) । ३ जिल-अस, पागउपन, ( सव )। र्थं गार-संबन्धी मानसिङ अगान्ति (इप्)। १ते आन्ति; (सुवा ३२०; गउड)। (सदेह, अहर ८ शोना; (गउड़)। ६ भूतवी का स्थानित (इसा)। १० रावद का एक सुभट; (पड़न १६, १६) ११ में बन, म-ब्रम; १२ काम विकार: (पद १,४-न (())

विम्मल वि [ चिह्वल ] १ व्यक्ति, व्यवः (मुर ८ ११

विच्मलिभ वि [ विद्वलित ] न्याइन विमादुमा,(१ विकायण न [दे] उपधान, मोसोसा; (दे ५,६०)

12, 1(=) । ३ व्यास्त्रम, तल्लीन, ३ प्र विन्य क

विन्माडिय वि [ दे ] नाशित, ( भवि )। विभार देशं वैभाद ( पि २(६ )। विक्रिमंडि युं [ दें ] मत्त्य को एक जाति, (विस १, ६३ पत्र ८३)। विक्तीहल वि [दे] सहं से विद्यः; (दं ४, ६७)। विभंग वं [ विभङ्ग ] १ विस्तीन सर्वाधकान, नितन ही श्चन, मिध्यारत-युक्त भरविश्चान; (एत १२६ वी)। झान-विशेष, (सुम २, २, २४)। ३ विराजन, का र मैदन, भ-तम, ( पण्ड १, ४—यत १८)। ह

विह्नंग≂क्षिंग ।

यण, (पट्४∙, हे २, ६८)।

पत १३४)।

विसंगु पुत्ती [ दे ] तृष-विशेष; "एरंड उरुधिंद करकरमुँठ ः तदा विभंगू य" (पच्य १—पत ३३)। विभंगुर वि [ विभङ्गुर ] विनस्तरः ( गुपा ६०४; प्रात् £6; 5=2 22. ) | विसंज सक [वि + भक्त् ] भाँग इतिना, तोइना । संह-विमंजिङ्गणः ( बात )। विभंतडी (मन) स्त्री [विच्चान्ति] विगिष्ट अस; (ह विभाग वि [विभान] भौगा हुमा, खविउत; ( पत्रम 112, 36)1 वेमज सक [ वि + भज् ] १ बॉटना, विभाग करना । विकल्प से प्राप्त करना, पद्मतः प्राप्ति करना-विधान भौर ।नेदेश करना । कर्म--विभाग्नीतः; (तंदु २)। क्वह---· विमञ्जमाण; ( याचा १, १—यत ६॰; उप २६४ टी)। ं चंक--विमिनिकण; ( पर्निव १०१ ), देखी विमन्त्र । विभज्ञण न [ विभज्ञन ] विभाग, भाग-बैटाई; ( पव ३८)। वेमञ्ज देखा विभज्ञ । विमञ्जः ( कन्म ६, १० ) । वेमज्ञवाद ) पुं [ विमत्त्यवाद ] स्वादाद, भनेदान्त-वाद, वेमझवाय ) जैन दर्शनः ( धर्मचं ६२१; सम १, १४, रेर; खर ६६ )। भित्त वि [ विभक्त ] १ विभाग-युक्त, बाँटा हुमा; (नाट-ण्ड ४६; बन्य )। २ निन्न, प्रजग, जुरा; "विमत प्रस्मं ग्रेवेमाचे" (माषा; कप्प; नहा )। ३ न विभागः यत्र)। मित स्री [विभक्ति] १ विनाग, भेदः (भग १२, ४— पत १७४; सुमान ६६; उत्तानि ३६), "वोगस्त पएनेसु म्पंतरपंगानिमतीहिं" ( पंच २, ३६; ४०; ४१ ) । २ व्याकरच-प्रतिद्व प्रत्यय-विशेषः ( मोपना ४; चेश्य २६८; इमनि ६६)। ममण न [दे] उत्थान, मोबीचा; (दं ण, ६५ टी)। भय देखां विभन्न । विभए, विभयंति; (कम्म ६, ३१; तथा; इत १३, २३ )। नयणा स्त्रं [ विभजना ] विनामः ( सन्त १०१ )। ् विभर स्क [ वि + स्मृ ] विस्मरप दस्ता, भूत जाना । विभ-सः (विद्वार)। ं विसय देखो चिह्य; ( वन; महा )। 🏄 विभवण न [विभवन ] विस्य-करच, खराब करना; (राव)। विभाइम वि [ विभाज्य ] विभाग-योग्यः ( ख र, र-ण एक महानदी: ( ब १, ३—पत ३११ )।

विभाइम वि [ विभागिम ] विभाग से बना हुमा; ( 44 15x)1 विभाग वुं [चिभाग ] मंत्र, बौंट; ( द्वाव, द्वय ) विभागिम देखो विभारम=विभागिन; ( द्य ४ १४१ ) विभाय देखे विभाग; (रंभा )। विभाय न [ विभात ] प्रकार, कान्ति, तेत्र; (सप )। विभाव वु [ विभाव ] परिचयः "इस्स विसमरसाविभाव होंद" (स १६८) । विभाव सक [वि+भावय्] १ विचार करना, हर करना। २ विवेक से प्रहल करना। २ समनन्ता। वहः विभावंत, विभावेंत, विभावेमाण, (वुपा ३७५, kev टी; रूप )। क्वरू—विभाविङ्जंत, विभावि जनाण; (से ८, ३२; स ७४०)। हेक-विभावे चपः ( रव )। ह—विमावणीयः ( पुण्क २१४ )। विभाव देखा विभव; "तमा महाविभावेष पूरूप पेतिय ग्या य" (महा)! विमावसु वुं [विमावसु ] १ स्वं, रवि; १ रवितार; ( पउम १७, १७७ )। देखा विहायसु । विमाविय वि [ विभावित ] विचारित; ( सच ) । विभास सक [वि+भाष्] १ विरोप स्न से बहुना, स्पर कहना। २ व्याल्या करना। ३ विकल्प से विधान करना। विमासहः (पत्र ४३ टी)। इन्विभासिः यञ्च; ( व्तनि ३६; पिंड १२४ ) । हेक्-विभासिन्नं; ( विते १०८६)। विभासण न [विभाषण ] व्याच्या, व्याख्यान; (विषे विभासय वि [विभाषक] व्याख्याता, (विते १४२६)। विभासा स्रो [ विभाषा ] १ विकल्प-विधि, पानिक प्राप्ति, भजना, विधि मौर निषय का विधान; ( पिंड १४३; १४४; रे हिंदी है । इंदेश है । इंदेश हो इं रेट )। दे ल्या-क्या, विवरण, स्वटोहरण; ( विवे १३८१; १४२१; विव (३७)। ३ विद्वापन, निवेदन; (उर ६८०)। ४ विविध भाषण; (पिंड ४३८)। १ विरोपोक्ति; (वेवेन्द २६७)। ६ परिभाषा, संकेतः ( रूम १, २८; २६)।

विभासिय वि [ विभासित ] प्रकाशित, उद्योतिनः (मन्मत 12); विभिष्ण ) देवा विशिषण=दिभिन्न, (गइड १७०: विभिन्त । ११८०, उत्त १६, ११ )। विभीमाय र् [विभीषण ] १ स्वय का एक छाटा भाई: (पाम = (२)। २ विदेश को का एक बाधदेव: (सम्)। विभीसायण (१) विभीयण | भय-अनह, भवहर; (भवि)। हिनोनिया हो [ यिभीयिका ] भव-प्रदर्शन; ( डव ) । स्मितं[सिम्] १ इन्हे प्रमेखा, (पडन १, १९३) ह १ नाप, स्व.मो, मातिहः (पत्रम १०, १२)। ३ इदशह क्षण क्षण समाध्य नाम, (पडम ६, ०)। ४ वि. व्याप्त (स्थि १६८६)। बिनुह को [बिनुति] । एसर्ब, बेनन, (उब, भीप)। ६ दाटबाट, पामपूर्व, "महाविपूर्वेष, घलिमो विवायताए" (હાર, દર, મણા) કમહિયા, (વળદ્ર ૨, ૧ — 34 44 ) / रिनुभव । [रिनृषण] १ मतहार, गदन; १ शाना; "स्थित स्थानिस्याद" ( उद्गरीत ) र विनुषा था [विनुषा ] १ निवार हो समावद, शरीर पर मनकार कर मादि की गंत्रास्त्र, (बाचा १, २, १, ३; मीयः बाब ६ )। २ वर्गर वांना, "बहुवामा उदांतला कि विन-धद ब्रीमें (स ६, ६, ६६, ६६, ६७, जा १६, ६) । विभूमिय वि [ विभूमित ] विभूग-पुष्त, मञ्जून, शासितः ( 48, 39 14, 2, REF, FRE 1, 1—78 + ); विनेद ) 1 [विनेद ] १ नंदन, विदारण, (व्यर्त दर्द ), विनेष ) "बन्याबर्नावंत्रप्रात्त्र (गाः हा क्ट वे )। १ नद, इसर, "उद्दाद्धियोदन्य क्षिपविण (ब्दा ६६४)। विभेगम 'व [विभेद्दक्ष] स्टबन्दर्गः, "पामामविनेपण" ( 14 14 ) ) बिनाई स [ बिनारी ] ७४:(शिव, (१४४ ) ह विवादय वि [ रे ] करेना, निरस्ता, ( र ४, ०९ ) । विज्ञान वं [ विन्तुरूट ] विश्वेष, विता हुमा, ( साम 1, 1 4-44 1, 41) 1 भेजनिय व [बिक्रीयन ] विकास कर ने संस्था हो हो

( faft 9.4k ) 1 विमग देखी विमय; ( राज )। विमन्म वह [वि + मार्गयु] १ विचार काना। पण करना, खोजना। ३ प्रार्थना करना, मैनक इच्छा करना, चाइना । दिमन्तर, दिमन्दर, (र १२, ३८)। वह—विमग्गंत, त्रिमगमाण, ३६१; झर २, १५; हे ४, ३६; बहा )। विमिनाअ वि [ किमार्गित ] १ वाक्ति, मेंग 📭 १२७; सुर ४, १०७ )। २ मन्वेश्नि, पंतिष् विमञ्भ न [ विमध्य ] भन्तराज, ( राज)। विमण वि [विमनस्] १ वियस, विन्य, वेत (कव्यः, सुर ३, ९६८: सदा)। २ सूल-<sup>(दा</sup> चित बाला; (विश १, २—यत २७)। १ हतास: (सा ५६)। ४ जिसका सन सन्दर्भ ह बह, ( र्ष ४, ३१; यउड ) । विमद्द सङ [वि+मईय्] १ सर्व इत्ताः करना । कनह-विमहिश्जमाण, (विरि १०) विमद् वं [ विमर्द ] १ विनाशः "मामन्द्रिमर्दत्रह महांत्रकव" ( पुता ३०, गतह )। १ संवर्ग, ( व 21 YE } 1 विमद्य न [विमर्तन] कस देखेः ( भी )। विमन्त वह [ यि + मन् ] मतना, विन्या । वर मुश्चि व तं विमन्तंती" ( मूर र, १४४ )। विमय पुं [दे] पर्व-बनस्पति विशेष, ( क्वय १-अ विमर (भर) नांवे देखा। विमयः (विन)। विमस्सि गढ [वि+मश्] विवास । ४-वि द्रथ्य (गी), ( प्रश्नि १५८ )। विवरित र् [ विवर्श ] विवर, विवर, (यम)। विमल वि [ विमल ] १ मत-र्वर, विग्रह, मिन भीर, व द, ८६; पत्रत ६१, १०; इस, इस ६ 141)! 14 ta nifini alf 234 ब्लिस, (सम ४३; चीर)। ३ मालतं है ही रहेवर किन्मात्नुः (का १६४)। पर रेन मारार्व और वहि क्रियाने दिव्य की पन पर 'पान क्षिमें नामक देन रामान्य काहे है। (<sup>राह्र</sup> 11=)1 & US ACAG 34.fre \$1 FPE ( १—९३ ०८)। ( संप्रदेश स्थित स व्य, (अव १६१)। अने क्यार नहारे

C et. ( 4" 12, 6 " ) 1

विमासन व [ विष्ट्य, विमार्थन ] वस्तीन, कांप्रतिक,

हा एक पारिपानिक विमान: ( टा ८—१व ४३०)। ८ । विमलोत्तर पुं [विमलोत्तर ] ऐरवतः वर्ष का एक भावी स्य-देवतीक में स्थित एक देव-विमान: ( छम १३; /इंग्न्ट्र १४० )। ह एक प्रैवियक देव-विमान: (नम ४१; , . देवेन्द्र १४६)। १० जगानार छह दिनों का उपवान; ८११ जगतार मत दिनी का उत्त्रामः ( नवीप ५८ ) । ४ :५२ प. ग्राहिंसा, दया: (पगद २.१—पत्र ह**ट**)। ंबास पुंचित्री एक कुनकर पुरुष: (सम ८१८)। विदेव पं विनद्री एक देन आचार्यः ्(नहा)। "पहाँ छी [प्रभा] भगवान गीवन-। नापनी की दीन्ना-शिविका : (विचार १२६)। वर , १ [चर] स्नानत-प्राप्तन देवनीय के इन्द्र का <sub>ह</sub>ष्टक पारियानिक विमान; (टा १०—पत्र ४१८)। ंबाहण पुं [ बाहन ] १ मान्त-पर्व के मार्वा प्रथम ्रविनदेश, जिनके दृष्टरे नाम देशनेन तथा महाप्रश्च होंगे: ( हा ह—सब ४५६ )। 🕒 कृतकर पुरुष-विशेष; ( सम ृश्बदः १५६: १५३: पडम ३. ५५)। ३ भाग्वबर्ष का एक भावी चक्रवर्ते राज्ञाः (सम १५४)। ४ ्रिक देन होते, जो भगवान अभिनन्दन के पूर्व जन्म ्में हुरु थे; (पडम २०.१२;१०)। ै उभरनाथ का पूर्व-जनमीय नाम; ( तम १५१ )। सामि पुँ [स्वामिन् ] टिडचकर्जा का प्राथिप्टायक देव: ्( विरे २०४) । सुंदरों की [ सुन्दरी ] पट वानुदेव की पदरानी: ( पडम २०. १८६ )। वेमलण न [बिनर्दन] नांच जादि को गाया पर िक्तिन, परेष; (द १. १४≂)। विमलहर पृं[दे] कनकत, कोनाहत; (वे ०, ७२)। विमला को [विमला] १ जर्भ दिगा; (टा १०—पत्र ४४८)। २ धरतेन्द्र ने लोकपातों की अप्र-महिनियों <sup>र्</sup>केनाम; (डा४, १—पव २०४)। ३ गीतरीते और <sup>र</sup> गोटरम नाम के गन्धोंन्टों की अब-महिरिस्रों के नाम; ि(डा ४, १—यय २०४)। ४ चीदहर्वे जिनदेव की र् दोन्ना-गिविका; (सम. १५१)। े वेमलिश्र थि [बिनर्दित ] जिनका नर्दन किया गया हो। ' ऋ, ऋ; (ने ह, ३)। श्चिमहिश्र वि [दे] १ मत्त्वर ने उत्त्व; २ मध्द-' बहित, मन्द्र बाता; ( दे ७, ७२)। (विमलेसर वृं [ जिमलेखर ] विदयकतो का मधिप्टायक (देव; (सिरि ३३३)।

जिनदेव: ( सम १५४ )। विमहिद् (गाँ) वि [विमधित ] जिसका मधन किया गरा हो वह; (नाट--मानवि ४०)। विमाउ स्त्री [ विमानु ] सँतिनी मा; (सत्त ३५; १७१)। विमाण नइ [दि+मानय्] भागान करना, विरस्कार करना । विभागे झहः ( महा ५८ )। विमाण पुन [विमान] १ देव का निवाल-भवन: ( नम २: ५; ६; १०; १२; ठा ५; १०; उद्या; कम्म; देवेन्द्र २५१; २५३; पषह १, ४-पत्र ई⊏; ति१२ )। २ देव-यान, प्राकारा-यान, प्राकारा में गाँव करने में नमर्थ रथ; (ते है, ७२; कम्मू)। ३ प्राप्तान, तिरस्टार; ४ वि. मान-रहित, प्रमाण-गृन्य: ( से ६, ১০)। पविभक्ति स्त्री [ प्रविभक्ति ] तैन प्रन्थ-विशेष; ( दम ६६)। भवण न [ भवन ] विमानाकार रहः (क्य)। वासि पूं ['वासिन्] देवों की एक उत्तम जाति, वैमानिक दव; (पर्वह १,४--पत्र ६८; ति १२)। चिमाणणा स्त्रं [चिमानना] स्रवगणना, तिरस्कार: (चेद्य १३२)। विराणिअ वि [विमानित] अपनानितः; ( विद ४१३; कन्म ; महा )। विभिस्त म [विमृत्य ] दिचार करने । 'गारि वि [कारिन्] विचार-पूर्वक करने वानाः (स १८४: ३२४)। विमिस्स वि [ गिमिश्र ] मिश्रित, मिता हुन्ना, युक्तः (पंचर, ०; महा)। विमिस्सण न [ विमिश्रण] मिश्रण, मित्रावटः, ( तन्मत्त १७१)। विमीसिय वि [ विमिश्रित ] विमिश्र , मिश्रित ; ( माँव ) । विमुडल देनो विभव्छ; (राज)। विर्मुच सरू [ वि÷मुच ] १ द्वेड़ना, बन्धन-पुक्त करना । २ परित्याग करना । विमृंबद्दः (वया) । कर्म-विनुधर्दः (भावा २, १,६,६)। वक्र—विमुंचंतः (महा), विमुच्च [ ? युंच ] माण; ( याना १, ३-- नः ६५)। कृ—विमोत्तव्यः (उन २६४ टो), विमोयः, (टा २, १---पव ४०)। विमुक्त देखा विमद्रसः (परह १, ४--पन ३२)

विमुक्त वि [विमुक्त ] १ झुटा हुमा, झुटा, रूपन-रहित, "जनविमुनकेया भागेया" (महा ४६; पाम; प्राचानि ३४३)। २ परित्यकः "निवृत्तकर्नायाय" (महा ७७)। ३ निःसंग, सग-रहिन, (भाना २, १६, ८)। विमुक्ख २ [विमोक्ष] ह्युटकारा, मृनिः; (ने ११, ४६; | ब्राचानि २५८; २५६; ब्रांब ५)। विमुक्कण देखाँ विमोधकण; (उत्तर्थ,४;३ूप्र 1 ( 338 विमुच्छित्र वि [विमुच्छित] मूर्छा-प्रात, (से ११, ५६)। विमुत्त देखा विमुक्क; "शुनिविनुनेशुवि" (धिंड ५६)। विमुत्ति स्नी [विमुक्ति] १ मोझ, मुक्ति; (स्नाचानि ३४३, कुम १६)। २ भाचारांग सूब का भान्तिम अध्ययन; (भ्राचा २, १६, १२)। ३ भाइता; (पग्हर, १--पत्र हह)। विमुयण न [विमोसन] परिल्यानः (संबोध १०)। विमुद्ध वि [विमुख ] १ पराइमुख, उदासीन: (गउड: मुपा २८; भवि )। २ पु. एक नरक-स्थानः (देवन्द्र २८)। ३ पुनः भ्राकाश, गगनः (भग २०, २—पत ააგ) | विमुद्द धक [ वि+मुद् ] पवराना, व्याकुत होना, वेचैन होना। वह--विमुद्धिकात, (सं २, ४६; ११, ४६)। विमुद्धिअ वि [विमुन्ध ] पत्रराया हुआ; (से ४, ४४; गा ७६२)। विमुद्धिअ वि [ विमुखित ] वराङ्मुल किया हुमा; (पवह १, ३—पत्र ५३ )। विमृद्रि [विमृद्र] १ धनराया हुआ, २ म्रस्टुट, ध्रस्पष्ट, (गउड)। विमृरण वि [विमन्त्रक] तंदने वाला, विवदन-कर्ती; 'ज भगन बाहुबजिस्स पानि वैष्रस्तियाः माया-निमृश्यास्त" ( मगन १०)। विमोश्य नि [चिमोचित] दुश्या हुआ; (याया १, २---पन ५५; सपा )। विमोक्ल देवी निमुक्ख, (से ३,८)! विमोक्खण न [विमोक्षण]१ हुटकरा, हुडाना, क्त्यन-मोचन, (भावा, सुझ २, ७, १०; एउम १०२, १८८५ म १८५ (७४२)। २ कि ह्युडाने बाला,

विनुतन करने बाजा, "मध्यदुरमाजिनस्य" (। १, ११, २; २, ७, १०), श्री— मी; ( ऋडी) विमोक्सय वि [ क्रिमेशक ] दुव्हाग को कि दुश्य-तिमीत्रमत्ता" ( यूम १, १, २,४)। विभोडण न [जिमोटन] मोडनाः(१)। विभोत्तव रंगे विम्ना विमोय सर [ति+मोचय्] दुराना, रश्न राजाः विमोर्डणः (गय)। विमोय देशी विमुंब। विमोयम रि [विमोचक] छोड्ने कम, रू स्म ध्व ते दूक्तिश्मोयमा" (सूम १,६,१)! विमोयण न [जिमोन्सन ] १ हुटकारा, <sup>कुत</sup>े द्धाने वाता; "दुश्यास्मायणकार" (न्तर १ पत्र हह )। विमोयणा स्त्री [ विमोचना ] सुटकारः ( स्त्र ) २१)। चिमोह सर [जि+मोहरू] मृत्य करना, मेर क् बिमोहेर; (महा)। सरु-विमोहिला, कि (भग १०, ३--पन ४६५)) विमोद्द देगी विमोक्स; (धाना)। विमोह दि [ निमोह ] १ मोइ-सहतः ( उन ४) २ पुं. विशेष मोह, ध्यराहरः (सम्बन र ३ भाषाराग सूत्र का एक ग्राज्यन; (सम १४) टो~पव ४४५)। विमोदण न [विमोदन] १ मीइ उपडानाः ( ३८)। २ कि. मोइ उपजाने बानाः (उप कर्ट विमोहिश वि [विमोदित] मोर-मातः (स ५२)। बिग्द न [बेश्मन्] ग्रह, परः (राज)। विम्हद्दश्र वि [विस्मित] आर्था-वारेतः व (सर १,१६०)। विम्हय भरू [ जि + स्मि ] चमत्कत होता, निर्देश भाभवान्त्रित होना । कु—विम्हयणिक्ज, विस् (हेर, २४८; भ्रमि २०२)। विम्हय यु [ विस्मय ] भाभर्य, नमत्कारः ( र षड्; प्राप्त; उब; सबद; प्राप्ति १)। विम्हर सक [समृ] याद करना। विम्हर, 06)1

्महर नव [वि+सम्] विस्तरमा करना, याद न प्राना, भून जाना । विम्हरहः, (है ४. ७४; प्राक्त १३; पद्)। वक्-विम्हरंतः, (आ १६)। महरण न [विस्तरण] विस्तृतिः, (पत्र ६; संत्रोध १३; युन्त ५०)। उद्दराहत्र वि[दै] १ मृद्धितः, मृद्धी-प्रानः, २ विस्तापितः;

(में ६, १६)। ग्हरावण वि [स्त्ररण] स्तरण कराने वाना. पाद दिनाने वाना; "वावपण्यवीत्करविन्हगवणा" (दुना)। ग्रहरिश्र वि [विस्सृत] धुना हुआ, बाद न विवा

हुमा; ( हुना; शक्र )। ान्हरु देनो विकासः; ( उप ४३० टी )। ान्हरित्र देनो विकासिका; ( प्रच्यु २२ )। सन्हारित्र वि [ विस्तारित ] सुनाया हुमा; ( हुनाः आ २≕ )।

ॅमहारित्र (भ्रा) देखो विम्हरित्र; (नया)। महाच नक [बि+म्मापय्] मान्त्यं-त्रकित करना। ॅमिन्हपेद; (महा; निच्११)। यह—विम्हर्वित; र्ले (उन ३६, २६२)। मेहाम्रचन[बिस्मापन]मान्त्रये उरजाना, विस्मय-

्रहरणः (श्रीर)। स्टायणा स्त्री [विस्मापना ] जनर देखीः (निव् ैश्र)।

ंग्रहाबय वि [विस्मापक] विस्मय-जनहः (सम्मत १४८)। <ारहावित्र वि [विस्मापित] आभयोत्वित किया हुआ;

् (धर्मेष १४०)। इत् सिद्धिश्र वि [बिस्मित] विस्मय-प्रात, बमल्कृत; (श्रा ६—प्य १६०; उव)। इत्र बेस्ट्रिय (श्रय) देखी विम्हय । विस्हियर; (स्पा)। इत्र बेस्ट्रिय (व्यव) देखी विम्हय । विस्हियर; (स्पा)।

हेंने बाना;(आ १२; २०)। चुन्ने वेयक्चा देखों विश्व-च्चा। इन्ने वेयह तुं[च्यई, ब्यह] ब्राकाय, गगन;(मग १०, '

े २—पत्र ७४६)। ूर्यर नक [अब्ज्ञ] भागना, तोड़ना। विद्यः, (हे४, १०६)।

्वेर अब [गुष्] व्याकुत होना। विरदः; (हे ४,

१५०), विरंति; (जुमा)। बिर (ग्रम) देखो बीर;(क्या)।

विषद् स्त्री [ विषिति ] १ विषाम, निवृत्तिः, २ सावद्य कर्म मे निकृति, संयम, त्यागः, ( डवः, भाष्या )। १ इन्दः-गान्त्र-प्रनिद्धः विभाम-स्थान, यतिः, ( चेदय ५०७ )। विषद्भत्र वि [ विषयित ] १ इतः, निर्मितः, यनाया हुन्नाः,

२ नजाया हुन्ना; (पात्र; श्रीम; कम्प; पउम ११८, १२१; डुमा; नहा; रॅमा; कप्पू)। विरद्दश्र देखो विराद्ध्य; (कप्प)। विरद्धयव्य देखो विराय = वि+रचयु।

चिर्त्ति पुं [चिरिञ्ज] ब्रह्मा, विधावा; (कुम ४०३; वि प्तः); सम्मत्त १६२)। चिरुत्र्य ) श्रक [चि+रञ्ज] १ विरस्त होना, उदावीन चिरज्ज ) होना। २ रॅंग-रहित होना। विरस्तः; (उतः, उत्त २६, २; महा)। वह—चिरज्जेत, चिरस्वमाण, चिरज्जामाण; (तं ४, १४; मवि; उत्त २६, २; ना

१४६ ; २६६)। विरक्त वि [बिरक्त ] १ उदाबीन, विराग-श्रात; (वन ५७; प्रात्, १५५; १६६; नहां)। २ विविध रेंग वाला; (श्राचा १, २, ३, ५)। विरक्ति स्त्री [विरक्ति] वैराग्य, उदाबीनता; (उन

ष्ठ ३२)। विरम्भ ऋक [ वि + रम् ] निष्ठत होना, अध्कना । विरमदः ( ता ७०८), दिरमेश्रा ; ( आवा ), विरम, दिरमतुः; ( ता ३४८; १४६)। प्रयो—हेक्ड—विरमावेडः; ( ता ३४६)। विरम वृं [ विरम ] दिराम, निष्ठांचः; ( गडडः, ता ४८६;

विरमण देवो वेरमण; (राज; प्रामा )। विरमाण चक [प्रति+पालय्] पादन करना, रह्मण करना। विरमाणदः; (थात्वा १५३)। विरमाल नक [प्रति+ईश्] सह देखना, बाट जोहना, प्रतीका करना। विरमाणदः; (हे ४, १६३)। चंह---

इन्हें; तुर ७, १६३ )।

विरमालिश ( हुना )। विरमालिश वि [ प्रतीक्षित ] जिलको प्रवीदा को नई हो वह; (पासे )।

विश्य सक [वि+स्चय्] १ करना, वनाना । २ सजाना, सजावट करना । विरष्ट्र, विरम्रति, विरम्नम्नानि; विरवर्

(भोप ४६४ डो )। विस्किका स्वी [ दं ] बिन्दु, बार, लेश, (सुरा २, २७ )। विरिचिर मि [है] धार्ग में मिनन करने वाला, (पर्)। विरिक्तवयः रि [दे] भनुचर, भनुगत, (दे७, ६६)। विस्तित्त्र मक्र [वि+स्तृ ] दिस्तारना, फेनाना। विरिल्लई ; ( माइ ३६ )। विरोज ( भ्रम ) इंग्मे विवरीज; ( पिंग )। विशेद मक [प्रति+पालय्] पानन करना, रच्चया हरना। निरीहर, (प्राष्ट्र ७४, धाल्या १४३)। ) भरु [बि+स्] रोना, चिल्लाना । बहु---विरुध । विरुवमाणः (उप ३३६ टी)। विदेश न [चित्रत ] ध्यांने, पश्ची का भाराज, शब्द, ( सा ई४, स १, २३, नाट- मुळ १३ई )। विकास [दे विकास] १ मसन, कुटीन, दुष्ट रूप वाजा. इत्मित, ( दे अ, इंडे. मिति)। २ विरुद्ध, माँ (ज. (पर्)) देगो किस्त्र। विष्टु वृ [ जिस्टड ] नम्ब स्थान विजेप, (देवेन्द्र २८)। विष्ट्य । विष्ट्य विशेष वात्रा, विसीन, प्रतिकृत, उनडा,(चीप; गडड)। वारि वि ( चारिन्) शिरोत भावरण करने वाता, (उप अस्य ही)। विरुद्ध बाह [वि+रुद्ध ] रिशेष रूप से उगला, बांदुरित रना। भिर्दत, (उन १२, १३)। विद्यह रेली विक्य , ( पराय १--पन ३६ ; आ २०)। रि [रिक्प] १ हुरूप, भी हा, हुदीप, ध्यात्र, इत्मिन, (मा २६३, भीर; स्वत्र ४४, सुर कर उप कर्म हो )। ० विस्ट, मोत्रुज, उनदा (मूर ११, ५०)। ३ बहुरिब, धनेड तरह दा,

विदय दशो किया, (देई, ७५)। বিষয় त्रनारियः, (भानाः) । विषद् पृत्त [विषद् ] सहति। दिरप्र-वान्त, (१३ ४)। सिंग मह [प्रिस्तेचयू] । सन हो तीय में निकासना । कारा निकासना। सिम्बद्धः (हे ४. ः ।। सः-विस्तः(इस ६,१५)। विरंजन व [दिस्त्रत] > सर्व निस्तारम, दुनार, ( उत्तर्ह २८ सामा १,३१३—५४ १८१)। २ °६ मेद६, मिला६, "मरमदुश्वानेस्य सम्यनम्पत्।" (45×, \$\$4);

विरेक्षिश्र देखो विरिक्टिश=तत; ( गाया १ पत्र २३४, गउड ४३५)। विरोयण वुं [[विरोचन ] प्रक्रि, वहिः ( न विरोल एक [मन्य्] विजोडना, रिनो विरोक्षदः (हे ४, १२१; पड्)। विरोत सक [बि+लग्] १ मानस्था भारोइया करना, चढ़ना। विरानह, (धात

विरोलिभ वि [मधित] विजोडिन, (प

भिवे)। विरोह सक [जि+रोधम्] विरोध दरना। (सबोध १७)। विरोह पूं [विरोध ] विरुद्धता, प्रतीपता, हैर, ( गउड; नाट—माजती १३८; भवि )। विरोह्य वि [ विरोधक ] विरोध-कर्ताः ( भार विरोधिन् ] दुश्मन, प्रतिस्थीः (

नार—शकु १६)।

(中末,火)」

विल श्रम [मोड्] लजा करना, सर्पन्य <sup>म</sup>रू—विस्टिऊण; (स ३७४)। विन्त न [विन्त ] नमक-विशेष, एक तार (भाषा २, १, ६, ६)। जिल्ह्झ वि [ दे ] १ मधिज्य, धनुष की हारी प टुमा; २ दीन, गरीय; (के ७, ६२)। चद्राया दुष्मा, भारापित, "भागा जन्म मोने मेमव्य इरिइरेड्डिंप" (धया २५), 'र रदुनस्था उवरि हिम्मए वृक्तिमो भगेन नि

विरोहिय वि [विरोधित ] रिरोध-प्राप्त; (वर्

तनामी, (पगइ १,३—पत्र ५३)। हेमी कोद्धो'। विलय् मह [वि+सर्] उल्लब्न बला। हि (धर्मनं ५६२)। यह—विसंवतः(कान)। क्लियम न [बिलहुन] उच्छान, प्रतिकर ही सीबिश्वयाया" (उप ५६० टी)। विलक्त (भा) देगा विदलंघल (स्प)!

क्लिंगलिन (भर) वि [विद्वाराष्ट्रित] मार्ड

बाबा "नुकर्धवनगीतः" (सण् )।

विल्ओलन पृ[दे] जुडाइ, लुंगा; (गर)!

विल्डभोली सी [दे] रे सिसर वननः २ वि

लंब देनी विद्वंब=वि+ इन्या। वक्त-विलयमाणः (धर्मनं १००५)। ल्वं बढ़ [बि+लस्ब् ] १ देनी करना। २ नह. नरकाना, धारण करना । कर्म-विनयोद्धादि ( मी ), (नाट—विक ३१)। यक्-चिलंबंनः ( मे ३. २६)। हि—विलंबियः (नाट—वेणी ३६)। बिलंबिपाइत; (आ १४)। दंब पं [बिन्हमा] १ हेर्ग, अ-गोजनाः (गा (म)। ३ स. सन्नव-विदेश, सूत्रे ने परिसार कर रेड़ा हुआ नद्मयः(विसे ३४०३)। लंबन वि [बिलम्बक] धान्य उन्ने बानाः न्द्रप्रक्षक्षक्षक्षक्ष लंबणा देन्ये चित्रंबणाः (प्रापः १०३)। लॅबिश्र व [ चिलस्थित ] १ विकस्थ-युक्तः ( कम )। १स- सन्दर्शनदेशेष: ( वय १ )। ३ मास्य-विकेष: (माय)। स्वय वि चित्रक्ष । भववित, गर्गमन्दाः ( मे १०, भ्यः सुर १२, ईई: सुपा १६८: ३०८: महा: भवि )। । प्रतिमा-ग्रान्य, मृद्रः ( मे १०, ३०)। 🕻 लक्क न [बैलङ्ग ] विमन्त्रना, जजा, गरम; (मुर ६ १३६)। रुक्तिसम पृंद्धीः क्रार देखीः "इवनमियविनतिस्य—" नवि )। लग नद्र [चि+रत्] १ घ्रवतन्त्रन दरना, नहाग त्ना। २ चद्रना. आरोह्या कन्ना। ३ पटड्ना। ४ बाउना । गुजराती में 'बब्जबु' । विकासी, विकास-र्मनः (महा)। वह-विद्यमातः (नि ४८८)। रुग वि [बिल्झ] १ तम हजा. विका हजा: रम अब्द खोहारिया अन्यति बीतण वह विमान-हिन्दित्रे" ( सर्वोध १३: से ४. २: ३. १४२; गा १८८८; **्रह्म नहा )। २ अवन्नतेन्यतः ( तुर १०, ११४ )।** ्यान्टः, "ब्रद्भवा ब्रावन्या विद्वतेतं वेष वनं पदना धनना" ( तुल १, ६ )। लक्ष्म बढ़ [वि+लस्त् ] गरमाना। विनवानि ; इम (०)। रुट्टि पूंडी [वियष्टि] नाइं तीन हाथ में बार बहुत

ल नहीं, बैन नापुत्री का उपकर्ण-दंड: ( पत्र ८१)।

लद वि चिलच्य ] अन्दां नग्ह अन. नुक्रवः

( নিন )। विलप्प वं [चिलास्मन्] एक नएक-स्थानः (देवेन्द्र २६ )। वितन नक [सेद्य्] निम्न करना, नेद अजाना। वितनेदः (प्राकृ ६०)। विलमा की [दे] न्या, यद्या की ड़ीरी; (दे अ ₹¥ ) | विलय १ [दे] क्षे का अल होना; (दे ७. ६३; पाञ्च )। विलय १ [ बिलय ] १ विनागः ( दुन ५१: १६०: तो ३)। २ वर्त्तीनता; (तो ३)। एक नन्ध-स्थानः (देवेन्द्र २६)। विलया को [विनता] क्रों, महिला, नारी: (पान) वे २, १६८: पड्; कुमा; रॅमा; मित्र )। विलय अह [वि+लप्] रोना, कॉदना, निहाना। विनवः; ( पर्: महा)। वक्-चिलवंत, विलवमाण: ( नहा; गापा १. १—पत्र ४०)। विख्यम वि [विल्यत ]रीने वाना. विद्याने वाना। या की [ना] विनात कृत्यन; (और)। विख्वित्र २ [ विल्पित ] दितान, कृत्यनः ( शक्र : र्जार)। विलिबर वि [बिलिपितृ] विनाम करने वाना: ( दुमा: न्य )। विलस अङ [वि∔लस्] १ मीव दला। २ वनदना। विहत्तर, विनतेनुः ( नहा )। वह-विलस्ततः ( द्रयः 歌 4, 55年) 1 चिलमण न [चिलसन] १ विनास, मीतः (उन ढ १≒१)। २ मीत्र करने याता; (सुर १, २२१ डि)। विलसिय न [विलसिन] १ वेप्टा-विकेष; २ दीनि. वनकः (नहा)। विलिसर वि [ विलिसन् ] विनानी, विनान करने वाता; (जारुक श्रुक भावे १६ ; स्वयं)। विठा देनो विरा। "नवर्ष ४ नया कृपियोदि इंत निग्नं चिम विहाह" (भन १२०), "तानेसा व नवर्षाव विकार को उद्योगम्बनी" (हुन १०५)। विटाल देनो विराट; (ति २४१)। विलाव ३ [बिलाप ] इन्दर्न, नरिवेननं; ( उद )।

विखाविञ्च वि [ विलावित ] विज्ञान-युक्तः (वै महैः

(सोप ४२४ डो )। विस्विका स्वी [ दें ] बिन्दु, बब, लेग, (मुख २, २७ )। विरिचित वि [दें] धारा से सिंग्वन करने वानाः (पड्)। विश्विजयार [वॅ] भतुचर, भनुगन, (दे ७, ६६)। विशिन्त्र मक [वि+स्तृ ] विस्तारना, फेनाना। विरिल्लई ; (भाइ ३६)। विरोध ( भर ) रेपो विवरोध, ( पिन )। तिरोद्द गढ़ [प्रति+पालयू] पानन करना, रक्षया इन्ना। रिरीहर: (प्रार्ह ७४, धाल्या १४३)। रिठ ) भरू [रि+ठ] रोना, चिल्लाना। वह---विक्रभ ) विक्यमाणः(उप३३हटी)। विकास ते [विकास ] ध्यति, पश्चीका प्राप्तात, सब्दः, ( ग ६४, मं ३, २३, नाद—मुच्छ १३६ )। विकास है [दे विकास] १ मराव, कुडीबा, दुष्ट स्प बाजा कुरिमत, ( वे ७, ६६, मधि)। २ विस्ट, भारत (पर्)। देखी विक्रम। विष्टु १ [ किस्ट ] नम्ब स्थान विशेष, (देवेन्द्र २८)। विरुद्ध ।३ [विरुद्ध ] शिरोच वाना, रिपरीत, प्रतिकृत, उनडा, (क्रीम; गउद)। 'यारि वि ( चारिन्) मिसीत मानस्य करने वाता, (उन ७६८ टी)। विकादभी विकास, (देई, ७५)। विरुष्ट भव [वि+रुष्ट् ]दिनेष रूप से प्रशाना, ब्राह्मीत रोना। सिस्ति, (उन १२, १३)। विस्द दमा स्मिहः ( पाय १- प्य १६; धा २०)। ि [विक्ष ] १ हुम्प, भी द्या, हुदीन, नगत, हुनेनन: (मा २३३, भी, स्वप्न ८६; त्र । २२ हा भन्द शं)। २ सिब्द, प्रतेहत, इनसः । मुर ११, ८०)। ३ स्ट्रीस्य, ब्रनेड तरह हा, निर्मातः (आसा)। विबद्ध पत [सिबद्ध ] बहुनित हिस्त थान्य; (सन्थ)। प्रिकेत नह [ग्रिक्तेचयू] । सब को नीचे से निष्णामा। ३ वक्त निष्णानमाः विकासः (ह ५ वं ।। वह-सिरंबत्,(द्वा इ. १०)। विरंजन न [विरंचन] । सन निर्मातम, दुनान, (१६५ २), याच २५४२-३३ १८१)। के बहर, क्रिक्टर, भरवदुक्तिमाख स्वापनावित्र (4:4 11 विलंबतिव ( मा ) हि [विद्वारित] भी

िविरिक्क विरेक्षिभ देखां विरिक्तिभ=तन; ( पाप वन २३४; गउड ४३५)। विरोयण पु [[ विरोचन ] म्राप्ति, वहि, ( विरोल सक [मन्थ्] विजोइना, वि विरोक्षर; (हे ४, १२१; पड्)। विरोल सक [वि+लग्] १ मक्लम्क बारोह्या करना, चडना। विरोजह, (**१** विरोलिञ्ज वि [मधित] विनोडिन, মৰি)। विरोह सङ [जि+रोधम्] निरोध बरन (सबोध १७)। विसोह पू [ विसोध ] विस्त्रता, प्रतीपता, व ( गउड; नाट—मानती १३८; भरि )। विरोह्य वि [ निरोधक ] विरोध-कर्ताः ( म त्रिरोहि वि [विरोधिन् ] दुरमन, प्रविष्न्यी नाट---शकु १६ )। विरोहिय वि [विरोधित ] विरोध-मातः ( यिल बार [मीड्] लजा करना, शरी मइ—चिलिऊण; (स ३७८)। बिल न [बिल ] नमइ-निशेष, एक त (भावा२,१,६,६)। जिल्ह्स वि [ दे ] १ मधिज्य, धनुप की रारी इमा, २ दीन, गरीय; (दे ७, ६२)। चढ़ाया दुव्या, मार्गापन, "माणा जन्म मोने मेमव्य इरिइरेडिंगि" (धया २५), ग्टुग्स्या उनिरंहिभए दुनियो भगेन (中 4, 火): विल्लाहरू पृ[दे]ल्टाइ, सुरंस,(सर्व विलओनी स्त्री [दे] १ विस्तर वनन, १ तनाशी, (पपद १,३—पत्र ८३)। ( कोलं'। विलय गर [वि+लर्प्] उल्लान हाना। ( वर्मन ५०२ )। यह—विलंबंत; (कार) विलंघम न [दिल्युन] उल्लान, मंत्र ही मीनिस्तिसम्म" (उप ५६० दी)। विन्तंबन ( मा ) रंगा विद्यतंबन (४५)।

कामा "कुळीकारीस३" (सप्प )।

र देनो चिउंब=वि+डम्बर्। च्ह--चिलवमाणः क्तिं १००५)। य अब्र [बि∺न्त्रस्य] १देने करना। २ नकः ं काना, भाग्य करना। कर्म-वित्योद्धि (सी): हरे—विक ३१)। वक्र—बिलंबेतः ( ने ३, २६)। :-विलंबियः (नाट-वेकी २६)। लंबणिइजः (श्रा १४)। च प्रे [चिन्हस्य ] १ देनी, झ-लेखताः (ना ' 🖘)। २ तप-विशेष, पृत्तीर्थ तमः (सर्वाष ) १ ३ न. मद्भव-विदेष, नृतं ने पतिनीम कर ड़ा हुआ। नद्मव;(बिनं३४०६)। देवग वि [विल्प्रस्थक] धारम्य करने वानाः न्द्र र, अ, **=**)। रंबणा देखी चित्रंबणाः ( प्राच १०३ )। रंबित्र वि [ चिलस्थित ] १ वितस्य-युक्तः ( इस्य )। नः नन्नव-विद्येषः ( वय १ )। ३ नाट्य-विद्येषः (शाय)। डबर्ख हि [ बिल्ड्स् ] १ फॉइन, गर्नमन्दाः ( ने १०, भ सुर १२, ६६: सुच १६८: ३२८: महा: भवि )। प्रतिमा-सृत्य, मृदः (मे १६, ७६)। ! रक्छ न [बैलस्य]विनद्रता. लजा. गत्मः (नुर , १३६)। लविस्तम पुंची, उपर हेची: "उपनीमपविनक्तिम-" 'मति )। लग नक [बि∔लग्] १ अवतन्त्रन करना, नहाग रेना।२ चढ़ना, आरोहरा करना। ३ पकड़ना। ४ चेन्टना । गुडराती में 'बब्दावु' । विकासी, विकर्ण-ग्रति; (महा)। वह—विस्तर्गतः; (ति ४८८)। ल्यम वि [चिलम्र ] १ तमा हुआ, विमटा हुआ; त्स्म. "बह बोहरिना अन्यपि बोहर तह विस्ता-ुरेन्द्रिंग (स्वीध १३: ने ४. २: ३, १४०: वा १०००: १५६; नहा )। २ अवनस्थितः (तुः १०.११४)। १ झान्छ; "अग्नवा स्नार्वास्या निद्यतेतं देख नर्व ददना 'देनना' ( नुत १,३ )। ंलाज अह [वि÷लस्त्] गत्माना। दिनजानि ; िंदुप्र ५३)। लिहि पृंत्री [वियप्ति] नाइं तीन हाथ में बार अंहत १ हम उद्दो, जैन नापुछी का उपकाय-दंह: ( पत्र ८१)। ारुद्ध वि [चिलन्ध ] अन्द्यी तरह प्राप्त. सुतन्धः

( विंग )। विलप पुं [विलालान्] एक नरक-स्थानः (देवेन्द्र रई)। विलम नह सिद्यू किन्न करना, नेर उरजाना। वित्तमेद: (प्राप्त ६०)। हु- , जिलमा स्त्री [दे] त्या, धनुष की होरी; (दे ७, 3Y) 1 विलय मं दि । स्वे का अस्त होना; (दे ०, ६३; गम्र)। विलय पुं [पिलय] १ विनागः; (द्वप्रशः; १६७: तो ३)। २ नर्छीनता; (वो ३)। एक नरक-स्थान: (देवेन्द्र २६)। विख्या की [चिनता] की महिला, नारी: (पान्न: डे २, १६म ; पहुं; कुमा; रंमा; मबि )। बिलय अरु [बि+लगु] रोना, कॉरना, चिहाना। विनवहः ( पद् : महा)। वक्न-चिलवंत, विलवमाणः ( महा: याया १, १—पव ४७)। बिटबण वि [बिटपन] रोने वाना, चिटाने वाना। चार्क्च (ता) विनाम, कन्दन; (और)। चिरुचित्र न [चिरुपित] विनान, कन्दनः (पास: र्जान )। विस्विर वि [बिस्रिपेन्] विनाम करने वाता; ( कुना; नय)। विस्त अरु [वि+रुस् ] १ मीव करना। २ वनकना। वितमह, विजनेनु: ( महा )। वक्--विलस्तनः ( बन्नः हर १, २२५५)। चित्रसण न [चित्रसन] १ दिनान, नीव; (उर ३ ६≒१)। २ मीब करने वाना; (नुर १, २२१ टि)। बिलसिय न [बिलसिन] १ बेन्द्रा-विदेश: २ दीने, चनकः ( नहा )। विरुक्तिर वि [ विरुक्तितृ ] विनानी, वितान करने वाहा; (तुन २०४; २५४; धर्मने १६; उस् )। विद्या देखी विद्या। "सर्वाद न स्पी द्वीपारीकी हंव छिन्ये विष विताद" (भन १२७), अतावेदा व नवर्षातं विवाद को उडरिज्यते" (दुन १०५)। विलाल देवो विरातः (वि २४१)। विलाव वृं [विलाप ] श्रन्दन, गरिदंबन; ( इव )। विसावित्र वि [चिनापित ] विनाय-बुक्तः (वै =धः

```
(गा ४२, माई ३०)।
विसम्म भर्त [ वि+धम् ] (१४१म दरना, घाराम दरना ।
 (48, ≥)1
```

भीर—रिमोध्मीदर, (ना ५७५)। ह— विसीमाज्य, विसय वि [विसार] र निर्मेन, स्थ=छ, (उन ४१%) महित ६० हो )। २ व्यक्त, शतः , (गामः)। ३ भगन, संदे, (भीर)।

विसय हि [ विसय ] १ यह, ५१, (उन ३, १)) २ नेमह, संभारता (भान् 🔻 )। विसव पु [विकय ] १ वीचर, इन्द्रिक व्यक्ति से जाना जाता पदार्थ---ग्रन्द, रूप, रम चादि वस्तु, ( पाच, हुना, महा ) २ जनगढ, देश, ( फोपभा प, दुमा, ४३५ २७,

११, मुपा ३१, मदा )। ३ काम-भोग, क्रिजान, "भोग-पुरिसा समाज्जपरिमामुद्दा" (डा ३, १ ई-- २३ ११४, कम्म १, ५०, मुरा ३१; महा ) १ ४ वास्त, बस्स्या, प्रस्ताव, "जोइमरिमण" ( उप ६८६ टी, धोपभा है )। 'विदृह्ह पु [ 'विषयित ] द्या का मार्चन्नक, राजा, ( सुपा Y\$Y)I

विसर एक [वि+मृजु] १ त्याय बरना । २ विदा करना, भेजना । शिसर्, (पर्)। विसर बक [ रि+स् ] सरस्ना, ध्यना, नीने विस्ना, रिप्त-वना। वह-निसरंतः ( सामा १, ६--वन १८०; सं 84, 24)1 विसर सक [वि+स्मृ] नृत जाना, याद न भानाः।

विसरइ, ( प्राकृ ६३ )। विसर पृ [ दे ] सैन्य, संना, जरहर; ( दे ७, ६२ )। विसर पु [ विसर ] समृह, यूथ, संपात; ( मुवा ३; सुर १, १५**२**; १०, १४)। विसरण न [ विशरण ] भिनास; ( सन ) । विसरय पुन [ दे ] वाय-विद्रोप; ( महा ) ।

विसरा स्त्री [विसरा] मच्छी पस्डने का जान-रिशेष, (विपा १, ८—पल ८४)। विसरिज रि [विस्मृत] याद नहीं भावा हुमा; (रि ₹₹₹)1

विसरिया स्त्रो [ दे ] सरट, कृष्टलान, गिर्सगेट, ( राज )। विसरिस नि [विसदृश] च-धमान, विज्ञातीय, (संच ) । विसळेल पु [ विष्रतेष ] बुराई, वियोग, पृथग्भाव; (चड)। विसल्ल वि [विशल्य ] गल्य-रहित; (पत्रम ६३, ११,

चेरा (≈)। काणोधा [काणो]ोतः ( गूम २, २, २३)। रिमान्ता भो [रिसान्या ] १ एक न्यंपारे, (डी.

• अवसता को एक स्तो, ( काम है।, न्ह)। महित्र" (मार भी)। काह-निर्माणकार् 1(8) विनाम रेली विम्तास-तिम्त्रण्। इ विमन्त्रिक 1:5)

विमानिक (४ [विश्वानित ] स्पात्रभा हुमा, मे सर त्या हो वद्य ( माद, म दश्र, सम्मन १४०)। विमाद मङ [दिश्यद् ] महन बरना । हिन्छन् (अ वह—जिन्ह्युतः ( स १२, २३, मूल २३३)। क विमदिनः (म २८६)। विसर्व हि [विवद ] गहन करने हता, गहण, \* स्थ दर मञ्चामादमद " ( इप्प, दोरा)। विमत्त्र रागे यसमः (गउर )।

विसद्दण न [विपदण] १ भ१न इरनाः (५२न २१ २ वि. महिरम्, ( पर ३२ हो )। विमहित्र वि [वियाद ] नहन हिमा हुमा; (न है, स विमाध ( क्रा ) श्रो [ विश्वा ] इन्दर्भकेर ( ते विमाद वि [विवादिन्] विवाद-पुस्त, ग्रोह-कर्न्। 1()1 विमाण न [वियाण ] १ हाथों हा रेंग्; (स्व पत्र =; धर्मु २१२)। २ मृंग, सिग, (मृत्र ह ।; भीर)। ३ गमस्का (हा; (उस)। ४ ग. र.सः

विसाण सङ [विशाणय्] विसना, शास्त्र न कमे—रिमायोक्सद ( गाँ ); ( नाट— मृन्य १३१ विसाणि वि [विपाणिन्] र लग ग्राम, २० इस्ती; ३ श्रमाटक, मिपाडा; ४ भूपन-नामक ह (भग्र १४२)। विसाय सङ [ वि+स्याद्य् ] विशेष काना, समाध

( पउम हद्द, १५)।

विसापमाणः ( यावा १, १--१४ १०; इन्ते)। विसाय पु [निपाद] लंद, शांक, दिलगीरी, वर् ( 34, 438, मुता १.४; दे १, १८४)। '47' [ वत् ] ल्लिन, शोक-प्रस्त, (भा १४)। विसास रि [ विसात ] र मुख-रहितः (विवे सर्) . एक देव-विमानः ( सम ६८ )। ाय वि [ विस्वाद ] स्वाद-रॉहन: "ग्रामयकारे विनावं रुचं क्यनम् व जं नुच" (विवे १३६)। र नक वि + सारय वि ने नाना । वह-विसारतः त २२, ३४ )। तर पुं [दे ] सैन्य, नेना: ( पट् )। ार वि [ विसार ] कार-रहिन, निस्तार: ( नडड ) । ारण न [ विशारण ] नवदन; ( तिंड ५६० )। रिजय वि [विस्मारियक] न्यारपा-उहन, जिलको (न दिजाया गया है। यह: (कान)। ारव वि [ दे ] भूड, दांड, साहनी: ( हे अ. ६६ )। ारय वि [ विशारद ] विद्वान, प्रविडन, दन्न : ( नवह. ३---पत्र ५३: भगः भीतः तुर १. १३: भारम १८ )। ारि वि [ विसारिन् ] रैजने वाजा. व्यानक: ( गडह ). — पाः ( कम् )। प्रि: पुं [ दे ] कमप्रास्त. ब्रह्मा; ( हे ७, ६२ )। ास वि [ विद्यास ] १ दिस्तृत, वडा, विस्तीर्य, चीडा, गमः, सुर २, ११ई: प्रति १० ) ( २ पु.णक प्रह-देवता. तनी महाबही में एक महाबह: (डा २, ३ -५व ०≒ )। रह इन्द्र, प्रनिद्त-निहाय का उत्तर दिशा का इन्द्र; ( टा ३-- नव = १)। ८ पुन. देव-विमान विदेशः ( नम ः देवेन्द्र १३६: वय १६४)। ५ त. एक विद्याधर-र;(इक्)। गलय वं [ दे ] जन्मि, समुद्र, ( हे २, २५ )। ाला न्हों [ विद्याला ] १ एक नगरी का नाम, उन्ह री, उद्रैन; ( तुरा १०३: उर १८८८ )। २ भगरान् ंनाप हो दीला-शिविद्या, (विचार १६६)।३ वंतुहरू ोर, बिखने पर अबुद्रीय करजाता है; ४ सबयजी-दिनेय; इ)। ५ मनवान महाबीर की माटा का नाम; ( यम १, ३, ६२ )। ६ एक पुन्तरेखी; ( सब )। गलिस देशे विसरिस; ( उच ३, १४ )। गस्य रि [ विशासन ] रियात रे, रिनागर : "उत्तनप-<sup>सम्बद्ध ग</sup> ( सम्ब १ ) । गिसिम वि [ विद्यासित ] १ मानित, विनेत, जिनका । दिया गया हो वह, ६ विकेष सप ने चर्षित, ६ विस्तिति, इन क्या दुसा: ४ मार भरारा दुसा: ( ने म. ६१ )। गद वं [ विसाख ] स्वन्द, कार्विस्यः ( गम )।

एहा मो [ विद्याखा ] १ नक्षवर्रीकेर ( तम १६ ) ।

२ व्यक्ति-बाचक नाम, एक स्त्री का नामं: (बज्जा १२२)। ३ एक विद्याधर-कन्याः ( महा )। विसाहिअ वि [ विसाचित ] १ विद किया गया: २ न नानेदि: "स्वनाविनाहित जाहें खहहूं पिय तहि देमहि बाहु" (है ४, ३५६; ४११)। विसाही को [ वैशाखी ] १ वैशाल मान को पृथिमा: २ वैगाल मान को समादन; (नुङ्ज १०, ६)। विसि खी [दे ] कॉर-शारी, गत-पर्याचा; ( हे ७, ६१ )। विनि देखी विनिः (हे १. १२८; प्राप्त )। विसिङ्क्रमाण देली विस≃दि-सु। विलिष्ट वि [ विशिष्ट ] १ प्रधान, नुन्यः ( नुस्र १, ६, ३: ग्वह २, १-प्य हह)। २ विशेष-युक्तः (महा)। ३ विशेष मिन्ट, नुसम्य; ( बज्जा १६० ) । ४ युनत, महित; (पराग २३—पत्र ६३१)। ५ व्यतिस्कि. सिन्स. रिनक्रण: ( विते )। ई पु. एक इन्द्र, द्वीरन्तुमार-देवी का इक दिमा का स्टः ( टा २, ३---पत नः ८)। अ तः जगानार दह दिनों का उपराम: ( मरीच ५८ )। दिहि को [ 'दृष्टि ] करिनाः ( स्पर्ट २, १)। विसिद्धि की [विस्पिट ] विरार्तन कम; ( विदि २४८ )। विसिष्ण वि [ दे ] रोमग, बचुर रोम वाना; ( दे ७, ६८)। विभिन्न नर [विक्शिय] स्टित्य-दल रना। क्रमें-- "सिरिया दिन(शिक्तार पुच नायात, न्य अमी भरिषय" ( भारत ५८: ५६ )। बिसिह पृ[बिद्याख] १ नाय, तीर; ( राम: पटम 🗕, १००; मुत्त २२; बिरात १२)। २ वि. ग्रियान्ग्रीहत; ( सइड ५३६ )। दिसी देती दिसा; ( हे १. १२८; मम )। विसी की [विश्वति ] रीत. दोत का मन्तु: भरेखीं(रीत)-भाषी मामग्रास्य विवीदी" ( हास्य १३६ )। विनाम कर [विक्तमहु] १ वेद काना। २ हिन्द हेना. दुस्ता। स्थितः, स्विभीत्, स्थिभरः, निर्धारः, (सुप ኢ.ኢ.አ.ኢ.ኢ. ኤ. ል.ኔ) 21 ል.ሄ—∓4 ዓ.ኤ.; 37 <sub>፡፡</sub> *च्यु—चिमीर्वत*ः(ति ३३०)। दिसीस्य वि [ दिहाँची ] १ वीर्याः चुटिशः ६ २० इटहाः, उद्देश रेकः, "अर्थीह शिर्दातं कि शिर्दाहरे स्था-क्लीहें" ( स्ट १०, १६६ ) ; विकारेत रेग्ने विस=र्व+ ए । विकास रि. विकास है। अस्पर्वन हैं , स्वयंत्र हैं।

(बमु; उप ५६७ टी)। २ वसार स्त्रभार वाना, विरूप । विसूरणा स्त्री [सोदना ] संद, प्राप्तीत, ह भानग्य वाना, ( उत्त ११, ५ )।

विसुत्रभ भर [वि+शुध्] शुद्धि करना। रिनुत्रभरः ( उर्व )। यह—विसुरभंत, विसुरभमाण; ( उर्व ३०० टो, स्माया १, १—पत्र ६४, उरा, फ्रीप, मुद्द १६,

1\$8)1 विसुणिय रि [विधुत ] तित्रान, (पवह १, ४—पव 5%)I

विमुत्त वि [विस्नोतम् ] १ प्रतिकृतः; २ म्वराव, दुष्टः ( भाँवे ) 1 विमत्तिया देना विसोत्तिया. ( आरक ५६; दस ४, १,

1(3 विसुद्ध वि [विशुद्ध] । निर्मन, निर्दोप; ( मन ११६; टा ४, ४ टी—पत्र २८३, प्राम् २२; उत्र; हे ३, ३८ )। २ विशद, उज्ज्यम, ( परव्य १७—पत्र ४८६ )। ३ पु. ब्रह्मदेवलोककाणकप्रवर, (टा ६—व्य ३६७)।

विसुद्धि स्त्री [ विशुद्धि ] निर्दोधना, निर्मनता; ( स्रीप; गा 339)1 विसुमर सर्व [वि+स्मृ] भून जाना, याद न भाना। विमुनरइ, विमुमरामि; (महा; वि ३१३), विमुनगेहि;

(450K) विसुवरिश्र वि [विस्मृत ] जिमका विस्मरण हुमा हो बर; ( स २६५; मुख २, २६; मुर १४, १७ ) : विमुराविय वि [ बेदित ] लिश्न दिया हुआ, "आर्थ-विभागविमुराभियाया नित्र्यहरू माहम्म" ( सउद १११ )। विसुव न [ विषुवन् ] रात भीर दिन की समानता बाजा . काप; (दे ७, ५०)।

विमृह्या स्त्री [ विमृचिका ] राग-विक्षेप; ( उत्र; सुर १६, ह <sup>3२</sup>, माला२, २, १,४)। विमृणिय वि [विशूनित ] १ फ़ना हुमा, मुजा हुमा,

(पपर १, १--पत्र १६)। २ काटा हुआ, उत्कृतः ( TT 1, L 2, E ) 1 विस्र देनो विसुदर। हिन्र्र; ( शह ६३ )।

तिमृर षड [ बिहु ] येद बस्ता । दिन्त्र हं, ( हे ४, ११२; बाब, उर)। वह-विम्हंन, विम्हमाण; ( उव; गा ety; नुता ३०२; गउर )। कृ—विम्हियका; ( गउह )। विमृत्य न [में:न ] १ लेद; २ पोड़ा ; ( पब्द १, ५— 74 84)1

3)1 बिम्सिअ वि [ खिन्न ] बेद-पुस्त, दिस्त

विमृहिष पून [विष्यविहत] एउ रेस्

विसेडि म्बं [ विश्रणि ] १ विदिगा-मरूपं रेना; २ वि. विश्वेषा में स्थित, ( गाँद, है विसेस मह [ वि+शेषम् ] विशेष-तुन म द्वारा दूनरे से भिन्न करना, विशेष्य में १ व्यवच्छेर करना। विशंसर, निसंसर, (भने ६१ टी; भग; विसे ७६; महा )। इसै-हि ३१११)। सङ्घ-विसेसिङः (वितं ३१। विसेसणिक्ज, विसेस्स; (विसं २१% विसेस पून [ विशेष ] १ वनेर, पार्थस्य, र मपरापनि विसंसमितिय " ( सूझ २, ६, ४) १०४; उर )। २ मेद, प्रशार, "रहीती

(टा १०; महा; उत्र )। ३ झनापारण, इ म्बाम: ( उर, जो २८; महा; मनि २१०) भर्म, गुणा; (विसे २६७)। ५ मधिक, म "तको निमेख त पुत्र" (भगः प्रायः । ३६)। ६ तिज्ञदः, ७ साहित्यमान्य प्री विशेष; 🖛 वैशेषिक-प्रमिद्ध सन्त्य परार्थ, (। ंन्तु वि [ ंब्र ] विदेश जाननं बाताः (<sup>8</sup> °भांत्र [तस्] सान दरोः; (मरा)। विसेस पु [ विश्लेष ] पृथकरण ; (अ विसेसण न [ ब्रिहोपण ] हुमरे से भिन्ना

गुख भादि; ( उप ४४४; भात महः प्रव १ ११५)। विसेसणिइज देखा विसेस=वि + हेपर्। विसेसय पुन [विदोयक] तिनक, <sup>बन्द</sup> मस्तक-स्थित चिह्नः (पामः मे १०, ३५, देश्नः क्षम २४४ )।

जिसेमिश्र वि [ विरोपित ] १ विशेषण उ<sup>ह</sup> भेदिन;(सम्म ३०; तिर्न २६८०)। ' ( शम )।

विसेस्स इता वित्तेस=वि+शेपर्। विसोग वि [विशोक] गाउ-रहित, (क्रिन निया की [ विन्द्रोतिक्सा ] १ विमार्गनामन, प्रति-र्वातः २ स्म का तिमाने में रास्ता, बरण्यानः, दुव त्नः ( प्रताः कि २०४२: व्यः प्रांत नश्रः )। ३ ः ( भ्राक्त ) । ोरग | इन [दे विशोषक] होते हा रेनमा ोदम ʃ हिन्साः (अमेदि ५३: पदा ११. २२)। ोह नह [विभ्योषयः] १ गुद्र शनाः, नतभीत नः, निर्देश बनना । २ त्यार करना । विनेहरः, विनेह ्(डयः नगः; क्तः)। वित्रेहितः। प्राचा २, ३, २, ो। हेंद्र—विसोदित्तरः ( ठा २, ४—१व १ई १। ोद्ध वि [विशोम] गोमा-नितः (देश ११०)। रेहण न [विशोधन ] गुर्वि-करणः ( इन )। तेहणया को [विशोधना] उस देखे: ( हा स— 1 ( 332 8 रह्य वि [ विशोधक ] गुदि-हर्ता; ( सूझ १, ३, ३, तिह स्रो [विरोषि] १ विरुद्धिः निमेत्वाः विगुद्धाः त्वन १०६, १६६) व्यः तिह ६४ : गुण १६६)। २ ताब है बीरव प्रायमितः (क्रोब २)। ३ क्रावस्थक. नोंक मादि पट्यने (मर्छ ११)। (निजा का ं देख, जिन दोर बाले ब्राह्म का त्यान क्रमी स्ट होता। ं हा या निज्ञा-गत विजुद हो वह दोष: ( विड ३६४ )। मीर को [ कोटि] जुलेल विमोत्य-दोन का प्रमान रेंद्र ३६५)।

ोहिय ति [विशोषित ] १ रुद्ध किया हुआः २ पूर्व रिक्रमान् (गुन १,१३,३)। र सर्वेता विस≃विग्। र्रवीय तेया तमने आहेरि आसीर र लानि" (गु २,१२०)।

ें सन [बिक्स] १ क्यों गत्य, घरका नत्य प्राति वृ: २ कि क्यों गत्य क्षाताः (बातः प्राति १००८)। - चिक्ष वि [बारियन] प्रात्मावि, घरका सत्त है जनान

ावाताः (अस्ति १८८)।

स वृ[विभ्व] १ एक नवव देवताः, उत्तरस्याता नवव अस्ति । व्याप्त । व्यापत । व्याप्त । व्यापत । व्या

- 6

वर्षीकः (व ६००: इन २)। पुर न [पुर] नगर-विरोपः (मुन ६३४)। भूर रृ [ भृति ] प्रयनवामुदेव का पूर्व-सर्वाय नामः ( सम १४३: गडम ६०. १७१: भन १३७: ती १)। यस्म देनी कस्मः (न ई१०)। विषय पूँ [ वादिक] भगवाने महावेद का एक गणः (डाह्—पत्र ४८१)। सेम ३ [सेन] १ मन्त्रन ग्रान्तिमध्वीद्य तिसः एव स्वाः ( सन् १७१: १८६ ) । भ्रहीराव का एक नुहुन्। ( तम ११ )। देखी बीस= নিম ৷ विम्सप्र ( मा ) उंग्री विम्हय=तिन्तरः ( एड् )। विस्संत देनी वीसंत; ( नुन ५८३ )। व्रिस्मंतित्र न [ विश्वान्तिक ] न्युग का एक तोर्यः ( ती विस्तंद नद्र [वि÷म्यन्द् ] दादना, नन्ता, नृता। विस्तर्वतः ( हा ४,४—न्त्र २३६ )। विस्तंन वर [ वि+थ्रम्] विदान वस्ता । हः—विस्तं-भणिञ्जः (आ १४ ; उत्तं १६ )। विस्संत पृ[विध्रम्त]विधान,धदाः(प्रवीहरू: महा)। धाइ वि ['धातिन ] विश्वत-भावकः; (स्वामा १, २— दव ३६ )। विस्तंनण न [ विश्वम्मण ] विश्वानः ( मान १६६ )। विस्तंतपया क्रं[विध्रम्मपा] विश्वतः (ब्राचा)। विस्संमर पूं [ विश्वम्मर ] बन्तु-विदेशः सुकारेर्का की एक बाति; (सूत्र २.३,२४; ब्रोव ३६३)। २ सूरक, बुद्दा; (क्रीय ३२३)। १ इन्द्र; ४ विष्तु, नारावण; ( नार-नीत ३५ )। विस्तंत्ररा की [विश्वन्तरा] पृथिकी, कर्ती; (हुन विस्तंनिय हि [ विश्रव्य] विभात-प्रात, विश्वानी; (नुम ş, şK) l विम्संसिय वि [ विश्वनृत्] कर्नुनुष्ठः(इन ३,६)। विस्तत्य इंनी वासत्यः ( सड—गङ्ग ५३ )। विस्तद देवी बीतदः (ऋने १६६; छा २२६)। विस्सम भव [ वि÷श्रम्] धाव लेना। तिल्लमहः (भाइ

र्ड् )। इ.—पिस्सनिश्रः (नाट—नातरी ११ )।

विस्त्रनिथ देखे विस्संतः ( हुत ३०२ )।

विस्सम रूं [विग्रम ] विभान, विभान्तः (स्वम १०६)।

विस्तर वह [विभस्तु] भूतना। विस्तरः (वासा

१५३)।

पपहर, १—पन १८ )।

विस्सरण न [विम्मरण] विस्मृति, याद न प्राना;

(पभा २४; कुन १४)।

विस्सरिय वि [ विस्मृत ] सुना हुमा; (उप पृ ११३)। निस्सस नक [ वि + ध्यस् ] निश्रात करना, भरीमा करना।

विस्मनदः(प्राकृ २६)। वह—विस्तसतः,( भ्रा १४)। , क्-चिम्ससणिउज, (आ १४; भच हह)।

विस्मिनित्र वि [ विश्वस्त ] विश्वास-युक्त, भरोगा-पात्रः (आ १४; मुग १८३)। विस्साणिय वि [ विश्वाणित ] दिया हुमा, भूपित; ( उप

(3도 원 ) [ विस्साम रंगो वीसाम. ( शह २६; नाट--शहु २७)।

विस्सामण न [विश्रामण ] वर्जी, झग-मदंन आदि भावत, वैयावृत्त्य; ( ती ८ )।

विस्मामणा को [विश्रामणा ] जपर देखी; (पत्र ३८; हित २०)।

त्रिस्साय रंगो विसाय≈वि∔स्वादश्। क्र-विस्सायणि≇ज्ञ, ( स्वाया १, १२---पव १७४)।

विस्सार नह [वि+स्मृ] सून जाना। मह-- क्रीऊ-दमपरा विस्सारि**ऊण** रायमामयां श्रमीयाऊषा नियनीम पविद्वा नवरिं" ( महा)।

विस्मार सक [चि + स्मार्य] विस्मरण करवानाः (नाद-सानती रश्य)।

विस्मारण न [ दिसारण ] विस्तारण, चेनानाः ( पव \$≒)ı विस्मात्रमु १ [विश्वायमु ] एक गन्धने, देव-विशेष:

( पडम ७२, २६ )।

विभ्याम पृ [ विभ्यास ] भरीमा, श्रतीन, अद्भा, ( मुन्स् | १, १०, नुग २५२; मात्र )।

विस्मासिय वि [ कियासित ] डिमको विश्वान करावा यस हो वह: ( मुश १०० )।

विस्माहल पु [विश्वाहल] अन-विया का जानकार विहुंडण कि [विश्ववहन] श्रीहर्त गानी, वर्ष नरूप ध्द-पुरा, (विवार ४३३)।

बिस्सुश्र हि [बिधुन ] बॉस्ड, बिस्बान; (बाम; भीव; TH ++3)!

विस्मुबरिय देशो विसुबरिअ, (३३ १२०)।

विम्सीण ) जी [विश्लेण, णी] तिशेरः विस्सर वि [विस्वर ] गराव भावाज वाना; (सम ५०; | विस्सेणो 🕽 (भावा)।

विस्तेसर वृं [विश्वेश्वर] कार्गा-विश्वर, ह हिथत महादेव की एक भूति; (सम्मन ३५)।

विस्मोअसिआ देगी विसोत्तिआ, ( है १,६५)। बिद्दमक (ब्यघ्) ताइन करना। सर्—िस

(उत्त २०,३; मुख २०,३)। विद्व देखी विस=विप; ( माचा; पि २६३)।

विह पुन [ दे ] १ मार्ग, रास्ता, (भाग १०१)। दिनों में उञ्जयनीय मार्ग; ( ब्रावा २, ३, १, १६ ३, १४)। ३ भटको-प्राप्त मार्गः; (भावा २,४)

विह पुन [ विहायस् ] झाकाश, गगनः ( भग २५ पव ७०% दसनि १, २३ )। देशो विहग=तिन विह पुन्ती [ विघ ] १ मेर, प्रकार; ( उना; कन)। भाकाश, गगन; (भग २०, २—पत्र <sup>३३</sup>८ स

८, ४, ५; दसनि १, २३)। विहर्द स्त्री [ दे] इन्ताका, देवन का गाउ, (दे ५

विहंग पृ [ विहङ्ग ] पन्नी, चिड़िया, पखेर ( यह कप्पः सुर ३, २४४; प्रास् १७२)। पाह रू गरह पन्नी; ( गउट ८२३; ८२४; १०२१)।

विहंग पू [ विभङ्ग ] विभाग, दुबड़ा, भगः ( न्य —पन १४; गउड ४०४)। हेर्गा विभयः भी ।।

विहंगम पु [ विहंगम ] पन्नी, चिहिरा, ( गडर, थुष्ठः, सया )।

विदंज मह [ वि+भवत्] भीवना, बोहन, विनर **स्इ.**—बिह्रजिबि (भग); (भगि)!

विदंजिअ वि [ विभक्त ] वाँडा हुमा, "मान्मड्रेरे विहात्रियो" (भवि )।

विहंडनइ [ वि+सण्डण् ] विच्छेर राना विकी रिस्टर, (मिनि)।

विहंडण न [ विखण्डन ] १ विन्हेर, <sup>हिनाय, (</sup> २०)। २ मि विच्छेद-क्तां, विनासम, (<sup>नख</sup>)

"भयसाति रे जह विहडसाँ यश्रमा" (गा हार बिद्दिश वि [ चिराण्डत ] विनाशिनः ( विन्

विहम पू [ विहम ] पत्नी, चिडिया, ( पउम १५ ६६७, उस २०, ६०)। 'विषय १ ['विष

;(नम्मन २१६)।

ं दून [बिहायम्] काहाण, राजा। गई खी ाति ] १ माधारा में रामनः । पता ३, ६ ) । २ वर्मे-१, बाह्यम में चीत हर नक्ष्म में बारण भूत रसी। सर्देश करूम १, २४, ४३ ।। ्देनो विश्वह । (उद्दर, ( नॉप ) । हेब वि [चिचहित] सविदत, दिवान्तः (सं २) क्षिक [बिक्यह] चितुरत होता. प्रात्मा होता. जाता । विहटर, विर्देश ( मरा: प्राप्त ३३ ) । वह---हडत; (मे ३, १४)) र तर [बिच्चरयु] तादमा. स्पेददत करना। :---विद्वडिक्रणः ( मग ) ! इ देखी विहल=विद्यमः (मे ४, ५८)। इप न [विघरन ] १ मनग होना, वियोगः । सुरा है; २८३)। २ भारत रहना: ३ कानना; व्यह भीचा महित्यनीयण्डद्यीस्टरी वि अनुसन्धाः (वजा उप १ [३] प्रतर्थः (पर )। डणा हो [बिबटना] विनेडन, भ्रमण करनाः ।यटम्बिह्दयायायडेम् विहिष्ण वर्षाः निर्देशाः धर्मीव ८०)। (इफाइ वि [ दे ] ) व्याकुत, व्यप्तः (हे २, १५८)। २ हरेत, मीम; ( भवि )। (डा बी [विच्या ] विनंद, ब्रनेस्य, ग्राट-पुट: "बह १ कुर्दुक्षविहटा म चंदर कट्यावि दनकारहेखीं ( तुपा हिवास नक [ बिक्स स्टब्स् ] विदुक्त करना, सत्तर करना। द्दाबाः; ( महा )। इडायण न [ विघरन ] विदेशनः ( भवि )। हडाविय दि [विचटित] विदेवित; (मार्थे ३१)। इंडिय वि [वियदित ] र विपुल, विच्छिन; (महा (६, ५) । २ लुना हुआः ( महा ३०, ३० )। हण देवो विहस्र। विहर्यति । वि ६००)। नह-वेहत्तुः (त्म १. ८. १. २१)। ह्णु वि [ दे ] महतं, नहन ( नर) हिण्या न [ है ] विहन, वीहना । है ३, ईडे ।। हित हेर्ने विभन्न है १.४८ वेटर २४६ मु ४.

८५: मग ३६२ 🗀 विहन्ति देनो विभन्ति: । पडम २५ ५: डर ४ १८० ।। विहस्त हरने विहण। विहत्य दि [ बिहस्त ] १ ध्यापुत, स्वयः ( मे ४२, ४६: कृत्र ४०२: निर्मि ३८६: ८३६: सम्मन १६१)। २ कुमन, दन्नः "रहमग्रविदन्धदन्धाः" (सूत्र १०३: २०६१। ३ पु. जिमान हाथ, दिनी बन्यु ने पुना हाय: "पदम उत्तरिक्रण ध्वनी वा बाट पाहुद्विद्र्यी" ( मिर्टि ६८१ ), "महबभाग्वविद्रत्यो" ( इत्र )। ४ क्रमेप: । सम्मन १६१ )। विहन्धि एको [विर्तासन] परेमाण-विदेष, बारह म्मान का परिमाधाः ( हे १, २१४: कुमा; ब्रस्तु १५७ )। बिहर्दिको [बिधृति] १ विकेष थेवे: २ वि. थेवे-गींदन. ( मीच है ) 1 बिहुन्न ) नद [बि + हन्] ! नाना, नाइन काना। विहास ) २ नाम करना। ३ अतिकमच करना। विहन्नई: (उन २, २४)। कर्ने-विहन्नित्रा; (उत्त २, १)। वक्-विहम्ममाण, विहम्माण: (वि ५३२; उत्त २०, ३)। इवक्र-विहम्ममाणः ( युत्र १, ७, ३०)। विहम्म वि [ विधर्मन् ] नित्र धर्म वाता. विनित्र, विनन्नणः "मीनुगायनहार्वे यनेज बत्धं विदम्मिन्म" (विमे २२४१)। विहास तक [विधर्मण्] धर्मे-रहित करना। वक्-विहम्मेबाणः ( विरा १,१---पत्र ११ )। चिह्नम न [चैचर्य] १ विदर्नता, विनद-धनेता; २ तहे-गान्त-प्रतिद्व उदाहरण-भेद, वैथम्ब-हप्टाम्नः (नम्स विहम्मणा की [विधर्मणा, विहनन ] कदर्थना, पीड़ा; ( पपह १, ३--पत्र ५३; विने २३५० )। बिह्य वि [ दें ] तिबित, धुना हुमा; ( दे ७, ६४ )। विहय वि [ विहन ] १ नारा हुमा, आहत ; ( पडम ६५, ६५ )। ६ विनाशितः ( महा )। विह्य देवी विह्मर्जवहुम; ( गडद; उप )। विह्य देनो विह्य=दिन्य; (दे ३. २८; नाट--मानावे 23)1 बिहर बढ़ [बि + ह] १ कीडा करना, खेनना। २ रहना, न्थित इन्ना । ३ तक, गमन छन्ना, जाना । विद्रुद्दः ( हे

८. २/२ द्वा: इत्य: द्वा: १ विहाति: ( मन ), विहोज:

(अप १३) श १।

विषयः (पर्)।

विहर रागे बिहार, ( उप ८३३ ही )'।

विहरण न [ विहरण ] विहार; ( रूप २२ ) ।

```
विहरिअन [दे] मुग्न, मंभागः (दे ३, ३०)।
 बिहरिश्र वि [बिहन ] दिसने दिहा किया हो वह, ( चीर
  २१०, उर, ग्रुम १६६)।
 विहल बारु [ वि+ह्नल] व्यापुन होना । वह—विहलनः
  (4 X t x ) 1
विहल देखो विहड=1+पर्। वह~विहलनः (म
  १४, २६ )।
विहल वि [ विहुषल ] न्यापुन, व्यत्र; ( हे २, ४८, भारू ,
  २४; पउम ८, २००; से ४, ४८; मा १८४: आप् ४;
 हास्य १४०, वजा २४, पर्; गउर )।
विहल रेमां विश्वल=विद्या, (मान्न 🖛)।
बिहल वि [ विफल ] १ नियान, निर्मक; (गउड; मुपा
  ३६६)। २ ग्रसत्य, मृता, "मिच्छा मोद रिहन भनिन्ने
 यमध व्यसस्भूत्रा" (पात्रा )।
विदल सक [ विकास्त्रव ] निष्यान बनाना, निर्धक करना ।
 विद्वति, (उर)।
विहलंखळ ) वि [विह्वलाङ्ग] ब्यारुच गरीर वाजा;
विहलतेल । ( राप्र १८६, म २४४; मुन १८, ३४;
 मुर ६, १७३; मुना ४४७ ), "विषयाधिर्भवना परिया"
 ( 省 代 204 ) |
विहलिअ वि [ विह्नलित ] ध्याकृत किया हुना; ( कुमा
 ३, ४३; भाष, सहा )।
विहलिस देनो विहडिय; ( मे ७, ४६ )।
निहलिश वि [ निकलित ] विकल किया हुआ; (नसा)।
                                                 विहा सक [वि+हा] परित्याग करना। संह-विही
विहल्ड भ्रम [वि+र,वि+स्तृ ?] १ भ्रासव करना।
 २ सक. निस्तार करना । निहल्जहः ( धान्या १५३ )।
                                                 विहा म [ घूधा ] निर्धक, स्वर्थ, नुधा, (पना १०, ८
विहम्ल पु [ यिहस्स्र ] सात्र श्रीणाङ का एक पुन, (पडि ) ।
                                                विहा स्वी [विधा] प्रसार, भेदः (कप्प, महाः, कर्तु)।
                                                निहा देखा विहग=विहायसः (धर्मन (१६))
```

(पर १५४)। न्हा दिसम्, सिस्था, ( उन २३,३;

वि ३४०, ४१७)। नींर -रिश्तेस्तर, (रि ५४०)।

भाग १०८, महा मंग)। सह विदेशिता, विदेशिता,

( भग नाट--रक १०२ )। हेर्र-विहरिक्तन, विहरित्र ;

(भग; डा ॰. > र+ ७ई॰ उर)। ह -ब्रह्मियुष्ट्य,

बिहर मर [ प्रति + रेश ] प्रशेषा सना, श्वर जोडना ।

४ह—विहर्रेन, विहरमाणः( उन २३, ३ मृत्य २३, ३, १

```
विद्वार व [चित्रपत ] (वाराः (या )।
       विद्वास्य [विकास] (स्वस १६) सामगा
           राह, ( भीग, उर्राहत ५३०, स्वय हुई ग्राह.
       विद्वति [६ [ विभवित ] सकत राह्मी, जासः
           नुम ४२२३ मउँ र )।
      विहरूव देशा विदय-दिस्ता, ( सार-पुरुष हें )
    विदम मह[विश्वम ] १ विसमा, विमा
         होना । २ हास्य हरना, संघ्यम प्रहार हा हान्य
         विरुगद, विद्याप, विरुगद, विद्यान, ( मारू वी.
         इमा: १ ४, ३६४.)। विस्मान, विसान, (स
        => )। भार-विद्वानांदर, विद्वनांदर, ( दूना १, व
        वह-विद्यांत, विद्यांत, ( म :, ११, ग्रूग).
        2, 54)। मह- विद्वसिक्रण, विद्वसिक्र, विद्यसिक्र, विद्
        (गडर न्दर: हर्थ : नाड-नाङ हन: रुमार, न
       द्य-विहमित्रं, विहमेत्रं, (उमा ४, ८२)।
  विहसाय सक [विश्वासम् ] १ ईमाना। २ ५
       काना । सह—विद्यमाविज्ञण, विद्याविज्ञणः (
      1(5)
 विद्दसाविश्र वि [ विद्वासित] १ ईनाम दुमा; रहि
    हिरा हुआ, (आह ६१)।
 विद्वतिभ वि [विद्वति] । विक्रीतं, विक्री
    मकुरम, '। बहानियदिङ्कंग विद्यास्यपुरीय ' ( महा, म
    ्री)। २ न मध्यम प्रदार हा हास्यः (गाउँ (
    1(150
विद्दसिर नि [विद्दसिन् ] न्तितने बाता, निर्मान
```

बिह्सिब्बिओ हि [दे] विक्रांतत, लिना हुआ, (र

विहा बर [वि+भा]शोभना, वमकता। विहाद (क

विहस्सा देखी विहस्सा, (पाम, भीव)।

वाना, ( दुमा ) ।

₹t)1

(fix50)1

(त्झ १,१४,१)।

विस्त्र १ [ विनव ] गामक, मंग्रन, मन्दर्गात

理, 京石 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

—विहाविश्र ] [वि[विधायिन्] बर्ता, करने वानाः (वेदव ४०३: अ्न्योः धर्मीव १३६)। उ वि [विधातः] १ कर्ता, निमीताः (विने १४६०: ा ६, ३६)। २ पृ. प्रधानिम-देवी का उत्तर दिला का इ; (टा २, ३ — पत्र =४ )। ाइ नह [यि + घटन ] १ विमुक्त करना, अनग ना । २ विनास करना। व स्वीतना, उपाइना। विहार्डेट. हाउँतिः ( राप १०४: महाः भग ), "कम्मलनुसां विद्या-ति" (भीतः गय)। गइ-धमनुसाद न विहार्डेडं धर्मीय १५)। इ.—विहादेवस्यः (महा)। हाड वि [ विघाट ] विकट; ( सज )। हाड वि [ बिहाट ] प्रकाग-कर्ताः (सम्म ० )। हाडण न [दे] भन्यं, (दे ७, ७१.)। ग्हाडिअ वि [चिचटिन ] ६ वियोजिन, भारता किया हुमा; ( धर्मन ७८२ )। व विनाशितः ( उप ५८७ ई) )। बेहाडिश्र वि [चिबटिन] उर्पाटिन, खोला हुआ. विहाडिर वि [विवटवित् ] भन्न करने वाना, विवेतन ( उप १ ४६ वस् )। विद्याण पृहिते । १ विर्त्ति, विधाता, देव, भाग्यः । १ % ८०), "मार्गुनमयत्त् पर विश्वसागरी करमायो" (स १००, नींक)। २ विहान, प्रमान, मुनद्द (है अ, हर, में ३, ३%) नांगुहे ४, ३३०( ३६६:(सीरे ४२४) १ ३ पृत्रत स्मर्का, भममा पर दूरदेशपविशयनिमन प्रमारक्या प्रत्या एवाए वाबाइमी इविस्मद्र" ( म वहर्ष् )। ं विद्याण न [वियान ] १ शास्त्रीनः गरीः, । उन अर्मः, पर १४) र निर्माण, रुपमा (वया ७, ८, रस्र) महा)। अध्यक्षान् नेदार्शने ३, ३६, वस्ट १, शाननः)। र ज्यानम्ब्योवन (श्रीवर्धीसे स् (नवह ६, ६ -- ५० ११४)। श्रूमक्ष्यार्थकोत् १४म २, ५, ६२३। ६ व्योद महरातमान्य १६४ (जन १, १ ई)। ३ सी, (म्हा)। = प्रस्ति वस्तर्वः, (१६ ६) । बिहान न [बिहान] दर्गता सह।। विश्वाचित्र ( बर ) वि [ विश्ववित्र ] केंग्र तके तक, विद्याप प्रस् [विस्ता] । विकास स्थापन

दश (भारतम्

ام

विहाय वुं [चिचात ] १ घ्रवमान, घरा; ( मे १, १६)। » विगोधी, दुम्मन, परिमन्धी: (नं म, प्रशः न ४१०)। विहाय देखी विमागः ( गडड; मे ह. ३२ )। विद्याय वि [ विभात ] १ प्रकारितः "निना विद्याय नि उद्दिरमो कगरो" (दुन २६८)। २ न.प्रभात, प्रातःकानः (ने १२, १६)। विहास देखी विहम=धिहातमुः ( आ २२ )। चिहाय देखी चिहा=वि + हा । चिहाय ( भर ) हेवी चिहिभः ( भवि )। चिहार सक [ वि + घारस् ] १ क्रोत्या करना । २ तिरोप रूप सं भारता करना। वह-चिद्दारंतः (वटम म.१५६)। विहार पृ [ विहार ] > विचरवा, बनन, मीत. (पर १०४, ह्या )। २ कोहा-स्थानः ( सम १०० )। ३ देश-घरः देश-र्मान्दरः ( उन ३०, ५, इसा ) । ४ मरस्यान, मर्गस्थानः --भूतामप दृश्यु दर्भ विद्यार<sup>ा</sup> ( जन ५४, ७)। ५ भीडा, ( हा म. कला ) । ६ वृति पर्तन, मृति-सर्वी, माध्यावारः ( २२), एदि: ३२)। भूमि स्मे [ भूमि]१ स्थाप्यास-स्थान, ( प्राचा २, १, १, ८, वन; ग्रंग ) । २ (स्थाप नूमि (स्व ८)। ३ वीदा नवान, ८वेटव की बगड़। (क्यः; गत्र )। विक्षरिति [विद्यालि] विद्या वर्गे राजा, ( प्राचा द्रशुक्षा १८) । विद्यालिय देखी बिहादिल, पदुरार (बरालिय पानदी एउर ६ (= हो )। विद्याप रेली विभाव=विक्तनावयु । विद्यास, विद्यास (न्दर, बंस १०)। कार-विद्यारिकामान, (-तः )। इ-विदाविषम्यः ( इन ४०० )। विहायण न [वियापन] तिलेखा, बंगरण, (जा विद्यारण में [विस्तापन] भागोत्तमः न एर १५% त्रा पुरदेशीयाध्यस्य १ स्वर्गः हो। विनामसं क्षित्रदेशी स्था प्रत्ये । १० हे, अंक्षण चल भेरेर हैं। सिम्बर् [स्थित्सु] मन्त्रमः १७४० ।

दिवडम्

क्षितिक विश्वितिक विक्

्रद्धा ५ तक का स्वतः faeifen e [femfat] : . . . me

प्त ५)। र सिवित हिला, ( मुझ ४, २, १, १४)।

विदिष्ण । हि [विनिध्न ] १ दुरा, अनग (सं ३, ४३,

विदिश्व । १३, न्द्र वॉर)। २ लविद्य, वीत हर

विदुर रि [ विदुर ] १ रिकन, व्याकुन, रिट्रान; (ह

६३; महा, दुमा; दे १, १५; मुत्रा ६२; गउर, नय)।

काय: ( गउद १०३६ ) । ३ विषदम, विस्त्रमा, विस्त्रमा, विस्त्रमा,

"मवितिद्दरिमारि जीगीमा बाहिरे होई रिहुरवा" (मे

११)। ४ विस्तिर, वियुक्त; (गडड ८३६)। ५ न. व्यक्ति-भाव, विहवानता; "विजोद्दछ विदुरम्मि" (न ७१६; <sup>बझा ३२</sup>; होद प्रान् ५८; मबि; मया )। वेदुराइत्र वि [ विधुरायित ] व्याकुन बना हुन्नाः ( गडड १११ वी )। वेदुस्टिजमाण वि [विधुरायमाण ] व्याकुन वनताः (तुन ४५६)। बेहुरिय वि [ विधुरित ] १ व्याकुन बना हुमाः (नुर २, ६६६: ६, ११५; महा )। २ विदुक्त दना हुन्ना, विद्धुड़ा हुआ, विसंहत; ( गउड )। बे**हुर्सकय** वि [ विश्व**रीहत** ] व्याकुन किया हुन्ना; (इना)। वेहुल देखो बिहुर; ( पाझ )। <sup>बेहुतु</sup> वि [चिफुल्ल ] १ विजा हुमा, २ उत्साही; "निय-<sup>कद्रविहुल्ली</sup>" (भवि )। वेहुव्यंत देखी विहुण । वेहुअ वि [बिधूत ] १ कम्पितः (मान १०८०)। २ वर्जन, रहित; "नयविहिविहुवयुद्धी" (पडम १५. ४)। रेला विभूष, बिहुझ। वेदुइ देखी विमृहः ( प्रज्यु १४; भावे )। <sup>बेहुण</sup> देखो बिहुण । संह—बिहुणिया; ( भ्राना १, ७, ८. २६ सूझ १, १, २, १२; वि ५८३)। वेद्ष देखी बिहाण; ( कुमा; उप )। बेहुणय न [ बिधूनक ] व्यजन, पंताः ( न्म्न १, ४, २, बेहुसण देलो बिभूसण; ( दे ६, १२७; नुग १६१; कुम ₹)1 बहुता की [किनूषा] १ गोना; (नुषा ६२१; दे ६, 🧮)। २ अनंबार आदि से शरीर की स्वाबट; (पैना १६, २१ **)।** बहुसिन्न वि [ विभृषित ] विभूग-युक्त, ब्रातंहराः ( मवि )। बेहें एक [बि+धा] करना, बनाता। विहेर, विहेति, विरेति, विरेति; (धर्मेषं १०११; ब ६२४; ७१२; गडड देदर; हुना ७, ६७)। सह—विदेकण; (वि ४५४)। हेंइ—विहेर्ड; (हित १)। इ—विहियन्न, विहेन, विहेअन्य; (मुन्न १५८); हि २२; धमने ४; महा, तुना रदेरे; था १२; हि २; प्उन ६६, १८; मुपा १५६ )। ब्हेंड क्ट [बि+हेट्यू ] १ सास्ता, हिंसा करना । २ पीड़ा

करना। बक्--बिहेडबंत; ( उत्त १२, ३६ )। क्वक--''बिहम्मणाहि बिहेड(१ट )र्वता'' ( पचण १, ३—पत्र 13)1 विहेडय वि [विहेठक] भनादर-कर्ता; (दस १०, १०)। विहेडि वि विहेटिन् ] १ हिंमा करने वाना; २ पीड़ा करने वाना; "अंगे मंते अहिज्ञांति पाण्यभ्यविहेडिग्णां" ( नुझ १, ८, ४)। बिहेडिय वि [ बिहेटित ] पीड़ित; ( भत्त १३३ )। विहेदणा स्त्री [ विहेदना ] कदर्थना, पोड़ा; ( उव )। विहोड क [ताड्य ] ताड़न करना । विहोड्ड; (हं ४. २०)। विहोडिअ वि [ ताडित ] जिनका ताड़न किया गया हो वह; ( कुमा )। विहोय (ऋर) देखी विहव; ( भनि )। बी देखो बि=ब्रापि, वि: "एक्के चिय जाव न वी, दुक्तं बोलेइ जिस्त्विपिविष्टं" ( पडम १७, १२ )। बीअ सक [ बीजयु ] हवा ड़ातना, पंखा करना। वीक्षश्रंति; ( म्राभि म्ह ), बायिति; ( तुर १, ६६ ) वक्ट-बाअंत; ( गा न्हैं; नुर ७, नन् )। क्वकु-विश्वतंत, वीश्वत-माण; ( से हैं, ३७; ग्याया १,१--पत्र ३३ )। वींत्र वि [ दे ] १ विदुर, व्याकुत; २ तत्काल, तात्कालिक, उसी समय का; ( दे ७, ८३)। वीञ्च देखो यीञ्च=द्वितीय; ( कुमा; गा ८६; २०६; ४०६; गडड )। वींत्र वि [वीत ] विगत, नष्ट; (भग; प्रान्म ६६)। °कम्ह न [ °करम ? ] १ गोव-विदेप; २ पुर्खी. उस गोव में उत्पन्न; (टा७—पत्र ३६०)। धिमुन वि ['धूम ] द्वेप-रहितः (भग ७, १--पत्र २६१ )। 'ब्सय, 'स्य न [ भय ] १ नगर-विकेष, विन्युवीवीर देश की शाचीन राजधानी; (धर्मवि १६; २१; दक; विचार ४८; महा )। २ वि. भय-रहित; (धर्मवि २१)। 'मोह वि [मोह] मोह-र्राहत; (भन्क ६६)। 'राग, 'राय वि ['राग] रान-रहित, त्रीया-रान; (भग: सं ४१)। 'सीम वुं [ 'शोक ] एक महाबह: ( मुज २०; टा २,३—५व ७८)। सोगा ली ['शोका] चीत्रधारवी-नामक विजय-प्रान्त को राजधानी, नगरी-विदेय; (चारा १, <del>५--४</del>व १२१; इक्; ५डन २०, १४२ ) । बीअजमण देखो बोअजमण; ( दे ई, ह३ टी )।

ब्रांधण न [ब्रांजन ] १ हवा बरना, पंते ने हवा करना, ( रूप )। श्रमोन पंता, व्यवन, ( मुर १, ६६; कुप्र ३३३, सहा) स्त्री — ेणी, (ब्रीग, स्ब्रा १, ह,⊏, साया ७.० पत्र ३० )। योआविय वि [ योजित ] जिनको पने ने ह्या कराई गई हो वह, ( म ५४८ )। बाइ पृत्ती [बोबि ] । तरग कल्लांजः (पाम; आप)। अधाद्यात्रा, गगन, (भग २०, २—पत्र ७३५)। ३ भववीग, मस्त्र, ( संग १०, २ -पत्र ४६४ )। ४ प्रयम्-भाव, तुदाई, (भग १४ ६ टी-पन ६४८)। द्वव्य न [द्रष्ट्या] प्रदेश संज्यून इथ्य, प्रायप-हीन बस्तुः ( नग ५४, ई टी- पन ६४४ )। बाइ स्त्री [बिक्टनि] श्विरुप कृति, दुष्ट किया; ० कि. इंग्ट किया बाजा, ( सम १०, २-- पत्र ४६५ )। ३ देखी विगर ( कम ८, ५र्टी )। वो(मान्द्र मि [ वीताह्नार ] गग-महित; ( भग ७, १— प्याप्टः, पि १०२)। योद्धकंत रि [ब्यतिकान्त] । व्यतीन, गुजरा हमा, 'वामीण गर्ददर्णाह बीहरूकतीह '( सम ८६ )। २ जिसने उन्तास हिया हो वह, ( भग १०, ३ टी-पंप ४८६ )। यं:इक्क.म नद्द [ व्यति+अ.म् ] उर्ल्यन कला । वह--योधनकप्रमाण, ( क्म )। कोदण्डमाण देखी यीअ=वीजव । वांइमिस्स वि [ व्यतिमिध ] मिथित, मिया हुमा; (धाचा)। यास्य वि [ योजिन ] जिनको ह्या की गरे ही वह: (चीप: महा)। योद्भय नक् [स्पनि+बर्जु] + प्रान्ध्रमण करना श्यम क्रमा जाना। ३ उत्मंतन क्रमा। वीद्ययः वंदवद्रजा, वीदवणजा, ( मुज २० टी; भंग १०, ३---पत्र

(३=)। वक्--वाद्ययभाण; (याता १, १--प्रवः) मह—वंश्वरता. वंश्वरता, (नगः, ८;

प्रार्थ की. देखी वे.इ≈वेर्डिन, (शब, सर्ग १०, २; २०, २) ।

बोई म [विक्थि ] १४म् हेस्र, दुरा हा दर; (नग

वारे थ [ विकित्य ] निन्तर दर्भ, ( स्व ३०, २—१व

१५,३- व्य ८६६)।

10,2-51 (62)1

162)1

७, १०--पत्र ३०४ )। बह--चोईवयमाण, ( पि ३०: १४१ )। बीचि देवी बाइ-बीचि: ( कप्प. भग १४, ई--प बीचि स्त्री [ दें ] अषु रथ्या, छोटा मुहत्त्वा, ( हे चीज देगो घीश≔बीजयु । बीजइ, बीजेमि; ( ई ४ मै ६६)। यीजण देखी योअण; ( दुमा )।

देखो वीडग; ( म ६०)।

र्वाडय पू [ बोडक ] लज्जा, गरम, ( गउड ३३ वं।डिअ वि [ बाडित ] मजिन, गर्गमन्दा, (ग

याडिआ स्त्री [बोटिका] सजाया हुमा पन

वीण मह [ वि+वारय् ] विचार करना । वीगा,

वीषण न [दे], १ मस्ट बरना; ( उम्र १ १६

र्थाणा म्ह्री [ घोणा ] वाल-विदेश, (भीग, दुमा, '

स्यप्र ६७)। "यरिणो स्त्री [ ब.रो ]र्थासा-निगृह 'ना लडू वीचायरिचि नइ दि, नहिया वंशा

(स ३०६)। 'वायग वि [ वादक] दीया

वीत देगो वीभ=बीत, ( हा २,१--पत ५२; प्रप

योतिकंत ) देखें बीइक्कंत; (भग १५) योनिक्कंत 🕽 ४६८; ग्राया १,१-पन १५

योतियय ) देखा बीस्यय । वीतिस्रति, (भग)।

वीतीवय 🕽 उत्तः (णाया १, १२—१४ १४८)।

योतित्रयमाण,(३२२)। मरु—यातित्रासा,(६

बोमंस नर [ वि+मृश्, मीमांम् ] रिना कानी, जीवन दरना । महस्योमसिय, ( सम्मन १६)

यमिमय रि [ विमर्शक, मोमांसक ] रिवार कर्त, ( योमंसा मा [विमर्ग, मोमांसा ] रिगर, पर

पन ४६४, मुझ्ज २०--पन २६४ )।

वीजिय देखी बोह्य ( म ३०८ )।

वीष्टम)

र्वाडय 🕽

5—पत्र १४३ ) ।

यानाः (महा)।

( गउड )। देखी बीडी। 'बीड देखो पीड, ( गउड; उप पृ ३०६; भी )।

(भात्वा १५३; प्राकृ ७१)।

°र्बाण देन्बी पीण; ( मुर १३, १८१ )।

बिदित करना, जापन, (अप अई५)।

बीईवय डेन्ना घोड्यय । बीईवयद, ( मग, गृज २

चोधण-

45 377 6-591 वर 👉 [विमनितः मामासितः] ५७५६ 🕫 वें : (सम्बंध ५८)। हु[बीर] असरसम् सहासर (परा ४,४) 🖼 . १,२, मुझ २५, जी १५,२ जस्य विदेश विदेश <sup>प्रिट्</sup>क्स्प्रेस्प्रदास्य सम्मा १ ई ८८६ वराष्ट्रम् तकानात्वस्य ५० मा ७०० णस्य ल्(मम १० इर)। ६ व देनाव पन की प्रथेमी(स्थितिक एक विद्यालय नगर २४२ ) । **कंत** [कान्त] वह देशनीयान (सम. १०००) कण्ड ्रकृष्य विशेषाः विस्तित्व स्थान प्रस्कृष्टिक है। ११ कण्डास्य कृष्णा ] सन्य स्थेतर के वक् ो। इस २५ । । कुछ पन [कुछ] एर देर रम् (सम.४२)। मन्दूर [गत] पर दर ननः ( सन १२ १) अस पु [ यशस ] नगास् ंग्रिके पन दीका लेने वाला एक गडाः ( दा ६ 'Yao)। इभाग्य पुन [ ध्याखा ] एवं *दव*िमान ग्न १२)। अञ्चल पृ[ अवस्त्र]गुजरात का एक प्रसिद्ध ज्ञाः (नी २, हम्मार २३ ) । निहाण न [ निधान ] स्तर्रक्षेत्रः । मतः । , । प्रभानः [विमा] स्मादयः मानः (तम १८)। मह १ [ भई ] नगवान् पार्च-थ का एक गराबर, (सम. १३ कर )। मई वर्ष मनी ] एक कार संगती, (सह) ) होसा पूर रिद्य ] एक देव-शिमान (सम ४२ )। खण्या प्त वर्ष ] एक दय-विमान । सम १२ ।। वरण न बरण ] बतिनुसर से युद्ध दा स्वीदार, 'दम बेजा से 'सहँगा ऐसी बुद्ध की साम । बुस्म है, रहै: ४२ ।। ैं तानहाः (तिरि २०२८)) वलय न [ वलय ] हेन्ट का एक ब्रान्पण, कंग्ना-न्वक बहार। बन्यः वेंद्र ६)। विराली क्रं [विराली] कर्ना-विशेषः लग १--स्व ३३ )। सिंग पुन [ शङ्क ] एक देव-सनः (तम १०)। सिंह पन [सृष्ट] एक देव-क्तानः (तम १२)। मेण पृ[ सेन ] एक प्रतिक रेत प्राध्य हा नाम; ( गापा १. ५-पय १०६) बत: र ६८ रो )। संविष पुन [ संनिक, श्रेणिक] ण्य देव-सिमानः ( सन १२ )। स्वतः दुन ( स्वर्ते ]

प्रशासन (सुच १,१,६ १९ कि.स्म. १३६)

दर्शसम्बद्धिः । रमध्यः । स्मान्यः न [सनः] मारन किंग, नेवे देर सर पर लिएन में पेडने है ोसा स्थापन (गारा १ २०-स्व ३६: सर्ग)। मिनिय रें [ मिनिक ] रोगलन से वैद्रने नामा. ्रा । १ व्या २८६ सम्बद्धाः बोर्भनय २ [बोराङ्कद ] र सरशत स्थानि है पन होता लेन बाजा एक सजा, (हा 🚍 😘 👣 🖘 🗁 🗁 राजकुमार । चर १०३१ हो है। बीरण सीन [बीरण] तुन विदेश, उर्जान: ( प्रसु २४२, वीरान्ड २ [ वीरान्ड ] मेन रही; ( पर ४, ४—४४ =: बोरिश्र १ [बोर्थ ] । नगरान् पार्यनाथ का एक नृति-संब : बगरान् पार्वनाथ हा एक गरावरः ( हा =--वन (वर )। ३ पूनः मन्ति, सामध्ये; ( उमाः हा ३. ४ टी अव १६६ )। ८ मतरग गरित, मातम दम; (प्रायु पर्द, भारत है। )10 साहम: ( उस्म ३, ४२ )1ई एक देव विमान; (देवेन्द्र १३१)। अगरीर-स्थित एक धातु. जुरु, म तेज, दीति; (१२, ४०३; प्राप्त )। बीरुणी की [बीरुणी] पर्व-कल्पति विशेषः "बीरुणा ( १र्मा ) तह दरस्कें य माने य" ( पपमा १--पव ६३ )। बाहतग्वडिंसग पुन [बाधेत्तरावतंसक] एक दर-विमान, ( तम १२ )। वीरहा की [ वीरुवा ] विन्तृत जता: ( तुत्र ६५: १३६ )। वीलण वि [ दे ] विक्रित. स्मिन्थ. मनुगः (दे ७, ७३)। चीलय देगो चीलय; ( दे ई. २६ )। वीली की [दे] १ तरंग. कल्नोन: (दे ३, ३६)। ६ वीधी, वीक्त, श्रेसी; ( पर् )। संपर्ध को [ बर्राणी ] प्रतितुमन ने प्रथम राख-प्रहार , बीबाह देखी विवाह=दिवाह; 'एसा एक्का पूरा बल्कहिया ता इमीग वीजार्थ" ( तुर ५ १२१; महा )। वीवाहण न [विवाहत] विवाह-करण, विवाह-क्रियाः ( इब हर्न्ड् डी: निर्मे १५१)। वीग्रहित वि [वैवाहिक] निपाद-नंत्रमधी; (धर्मीद वीवाहिय वि [ विवाहित ] विवदी गादी की गढ़े हैं। दहु (नहा)। वीवी को [दें] केंकि, तरण; (यह)। वीस देखें विस्स-विसः ( नृष्ट्र ६, ६, ६६; गाँव ६० )।

वीस दली विस्स=विक,(मूझ १,६,२२)। उसी म्बी [पुरो ] नगरी-विशेष; (उप १६२)। साभ वि [स्ड़] जगत्कनी,(पड्)। सीण पृ[सेन]१ चकवर्ती राजा, " जोहंसु खाए जह वीसमेरों " ( सूध १, ६. २२)। २ पू. ऋहोराव का ०८ वी मुहुर्न; (मुख्र १०, १३)। वांस ) स्त्री [विंशति ] १ मन्त्र्या-विशेष, वींम, २०; र्धीसद्दर्भ २ जिनकी संख्या बीस झें वे, (क्रप्प; दुमा, मारु ३१; सिच्च २१)। म वि [म] १ बोस तै। २० थें।, (नुपा ४५२, ४५७, पउम २०, २०८; पा ४६)। २ न लगा तार ना दिनों का उपवास; ( स्थापा १. १—पल ७२)। हि। छ [धा] बीन प्रसार से; (कस्म १, ५)। वीसंत वि [विश्रान्त]विश्राम-प्राप्त, जिनने विश्रान्ति जी हो वह; "परिस्मता वीमता नम्मोइनस्तले" (**उ**स्र ६२, पउम ३३, १३, दे ७, ८६, पाम; सवा, उप ६४८ दो )। र्थं.संदण न [बिस्यन्दन] दही की तर फ्रॉर आरंट ने वनता एक प्रकार का खाद्य, (प्रापः; पभा ३३)। वीसंभ देवो विस्संभ=वि+श्रम्। वीत्रभहः (त्रुप्ति ६१ टी )। वीसंभ देखा विस्सभ≕विश्रम्म , ( उब; प्राप्र; गा ४३७)। चीसज्जिभ देवो विसज्जिभ, (सं ६, ७७, १५, ६३; पउम १०, ५२; धर्मवि ४६ )। वीसत्थ वि [ विश्वस्त] विश्वास-युक्तः; (प्राप्त, गा ६०८ )। चीसद्ध वि [ विधन्ध ] विश्वास-युक्त, ( गा ३७६; धारि ११६; मबि, नाट—मृच्छ १६१ )। वासम देखा विस्सम = वि + अम् । वीसमइ, वीसमामी; (पड्, महा, वि ४८१)। वह—वीसममाण; (पडम ३२, ४२, वि ४८६ )। र्यासम देखा विस्सम=विधम, (पर्)। र्व सम देगी वीस-म। वं:समिर वि [ विधमित् ] विधाम क्रने वाजा; ( सम्म )। थोसर देली विस्सर=वि÷स्मृ। वीक्षरः, (हे ४,०५; ४२६, ब्राफ़ ६३; पर्; भनि ), बीनरेसि; (रका)। वांमर देखी विस्सर=विस्तर, 'वीमरमर' रमनी बीसी बोर्खानुहास्रो निभिन्दर्" (नदु १४)। यांसरणालु वि [विस्मर्तु] नन बाने वाना, (भोष

857 )1 वीसरिम देयाँ जिम्मरियः ( गा २६१ )। र्यासव (भा) गइ [वि+श्रमप्]सि वीसरहः ( भार )। र्वनम देखी विस्पत्त । दोनगर; (वि. ६) रह—बंध्यसंत;( रडम ११३, ५)। इ-ञ्ज, बीसमणीभः (उन २६, ८२, २ **५३)।** वीममा म [ विद्यमा ] स्वभार, प्रदृते,( र पन १५२; भग, यापा १, १२ )। वांसमिव रि [ वेस्रमिक ] स्मामारिक ( ६ वीसा देगो वे.संदः ( हे १, २८, ६२; हा ११६; पर्) । वीसा स्त्री [ किया ] पृथिती, धरती, ( नाट ) र्वासाण पूं [ विष्याण ] बाहार, भोजन; ( है बीसाम पु [ विश्वाम ] १ दिराम, उपन्तः २ व का व्यवसान, चानू किया का व्यंत, ( ह २, ४ रेश; महा ) । वीसामण दगो विस्सामण; ( ग्रुप २१० )। वीसामणा दयो जिन्सामणा; ( दुन ३१० )। योसाय देग्रो विसाय=वि+स्वादय्। इ—विम (परवा १०-पत्र ५३२)। वीसार देगी विस्सार=वि+स्य । वीमारेट, (क योसारिश्र वि [ विस्मारित ] शुनवाया हुना, वीसाल मह [ मिथ्रव् ] मिनाना, मिनावट करन षर; (हे ४, २८)। वांसालिभ वि [मिश्रित ] मिप्राया हुमा, ( बीसावँ ( ऋप ) देखो कीसाम; ( रुमा )। योसास देग्गे विस्सास; (प्राप्त, नुमा)। वीसिया स्त्रो [ विशिका ] वीस संस्या बाजा, ( बोसु न [ दे ] युतक, पृथम्, जुदा, ( द ७, ७३) वीसुं भ [ विष्वक् ] १ समन्तात् , सर धार में, र पनं, नामस्त्य, (हे १, २४, ४३; ४२, पई, ७, ७३ टी )। र्वासुंभ देखो घोसभ=वि+अम्म्। बीहुनेहज, र—पत्र ३०८; क्स )। वीसुंभ अक [दे] पृथ्य होना, बुदा होना। वर्ष (टा १८ २—पत्र ३०८; इस )।

```
बेस्बन म [दे] एम मार, प्रदर तरा, र हा ५, १
÷−743261
र्वसुनन व[ विश्वसम्य ] विस्तर । हा 📌 हा
79 330 31
र्ममुद्र मेंगी विस्सुत । मन 🗸 ८ २२ 🐫 🗍
विद्यि ।
रेमेलि हे ऐसे विमेडिस कार १० <sup>१</sup> लॉड १८८ ह
में हिन्त (बोर्टि) पान्य किए प्लानीय र गाएक
में केंद्रशीमा संस्थिति से ४ सूच - २,४४ रूप ४
तिहै | मी [यंतिय, का था] > सार सम्मा
विक्या (ज्ञाना मुख्य > ३ , ३ , द्वरी ४००
है। चड्ड ४४ मम ११ वर्गम, राज सार्थ
रेप्टेस्स्साः(हार प्रवाहतः । ४ स्वाहर्) हर
:=: =# ) !
भिति [दे] शहा हमा २ जनाव हमा । एक
लस्ट्या कीप सेर हुद जी सर्राष्ट्रप्रसम्बंगी । पर १२, ११
रेग्से सुखा

 श्रीविवृत्ती १ प्राप्ति, २ प्रापंता मादि ने निपुरत

रष ) "तुमो" ( सर्वि ८ १) ३ रिवेत " हुइन्सहरण"
(तुस हरू)।
धि नि[उपन] क्यित, ( उन १८, २६) (
ब(१) सट [ उट्ट∸नसय ] क्रैबा रस्ना । युबद । धान्या
126)1
ताको हो [ बृत्नाको ] देवन या वाट: ( हे ५ ई३ )।
इंडेको बंद्र ≔बुन्द, (गा ५/६: है १, ४३४ ) ।
रास्य हेनो बदास्य; ( हे ४, १३२; बुमा, पद् ) ।
शवण देखो विंदावण, ( हे १. १३१; माम; नीचि ४.
[ना )।
द देखी बॉद; (हे १, ४३; दुमा १, ३≒)।
के देनी युक्क – दे; ( नदा ) ।
म्कंत 🖟 [ खुत्काल ] म्ब्राविकालः व्यर्वतः, गुक्तः 🧎
[मा; ''बेर्नियां पुरुषते प्ररन्दियां बेर्निम मरत्यत' ।
(गम), "इक्का बहुबानी दह प्रतिनं हुर्यतस्त"
्री ५६४) । २ विध्यस्त, विनष्ट, (गत्र)। ३ निष्कास्त,
गरर निक्रमा हुआ। । निन् १६ ) । देखे योप्यन्ति ।
किति हो [ व्युक्तानि ] उत्पंत्र र 🕫 🕕
स्क्रमपृ[ब्युत्काम]⊬वृद्धिवदार तमार, ३,
) । के देल्योंने । सेद्धाक द्वार का का रहे ।
```

```
वुषक्रम नक ( स्युत्+कृष् ) रेष्टे गीवना, ब्रॉल्न नेवा-
    सा। पुरस्परिः । असा २, ३, १, ६)।
   पुषकार इत्ये पुरुकार, ( त्या )।
  युक्कार सर [के पृष्टुस्य] ग्रहेंग सम्म । पुरतारणिः
   1 717 152 11
  युक्कारिय न [ दे. बृद्धारित ] गर्जनाः ( स ५८न )।
  बुगाद २ [ ब्युड्रेपद ] र पनः, नारा, सिन्द, नदार्गः,
   । हा ४, १ । प्रतिहरू, स्व १० स्थाप्ट्या ११ । व पाउ,
   इस (इस्ट्रेंट्र), ३ व्हराम: (सर्वेष ४२)।
   र मिथ्यामिनिस्स, बढाखर, ( सज )।
 युगाहत्र च [ ब्युदुब्राहक ] बन्द-हान्ह, भाग पुगर्दहम
   रह रहिया " ( दन १६, १६ )।
 पुरमहित्र पि [ब्युह्महिक] अन्तर-पर्काः । दस २०,
 युगाह नव [ब्युह-प्राह्य] रहवाना, भ्रान्त-तिन राना ।
   उपगहेंसी: ( महा ) । वक्--बुग्गाहेंसाण: ( गावा १,
   १२-५४ १३८ मीर )।
 युनगाहणा न्यां [ह्युदुग्राहणा ]करकारः( श्रीयना २५) ।
 बुन्गाहित्र वि [ ब्युदुवाहित ] स्टब्रामा दुवा, ज्ञान्त-
   चिम हिसा हुमा: ( इस: चँदप ११५ निरि १०८१)।
 ब्रह्म देखी यय=वन् ।
 बुच्चमाण वि [ उच्यमान] को बहा जाता हो पह, ( तुम्र
   १. है. देश भगः उत्र ४३० दो )।
 बुद्धा म्न [ उचन्या ] ब्ह रा; (तृम्न २, २, ८४; ति
  %±3)1
वुच्छ देखी वुच्छ-तृत्तः ( नाट-सृच्छ १५४ )।
बुच्छ देनो बोच्छ ; ( इस्म १, १ )। "
बुच्छ देखी बोब्छिंद ।
बुच्छिष्ण देखी बुच्छिन्न; ( राज )।
बुव्छित्ति देनो बोब्छितिः ( दिने २४०५ )।
बुच्छित्र वि [ व्युच्छित्र, व्यवच्छित्र ] १ अतत्त्व, हरा
 हुआ: २ दिनट; ( इव )। ३ न निगा तार चीदह दिनों
 का उत्त्वातः ( नंदीध ५८ )।
बुच्छेत्र व्यो घोच्छेत्रः ( स्व १७३; बन्म २, २२; सुन
बुच्छेयण हेनो बोच्छेयणः ( डा ६---गव ३४८ )।
बुच्च भर [त्रम] राना । दुव्ह । प्राप्त) । देनी बीच्च ।
बुरवाप व [दे] स्थान, बाल्डादन, दक्षनाः (धरेन
```

2086 ,०२२ ही ११०२ )। बुक्क त रि [ उत्प्रमान ] पानी के वेग में स्थिता जाता, बह ताता. ( पदम १६२, १४ ), 'शिमिनिजनग्याीदगैहि पुरुभनो' ( वै ८२ )। देखी यह=गर्।

इमा । । मह—युत्रे दिन, युत्रे व्यिषु, ( हे ४, ३६२ ) । ¦ ( ( 233 ) ) बुद्दुर्ग [बुद्दु] १ प्रत्मा कुमा, ( हे १, १३७, विम २, १---

पत्र । द समा । द्रा ।। २ न वर्षिः (दसद.६)।

[काप] इस्मता राजसन्द, (अग १४, २—पत्र

वर्ष्ट्या (स्वृत्थित) साउट कर सडा हुमा हो। यो।

पुष्ट दन्ता पुष्ट पुर । तह इथे अनिवृद्धा" (परम हं ३.

बद्ध प्रस्त ( भृष्ठ ] स्ट्रसा, । सब्बि ३४ ) । बुटेदान, ( सग

बहुनदृथिन्त्री स्ताना । यह बहुनि, (३०३)।

पुर्व [बुद्ध] । या अपन्था वाजा. वृद्धा. (आँपः

न्द , ३ .४ स्था ००३, सम्भन ३५≅ मास् ११ई;

तस्य । रशासन्तर्भ (हुमा)। ३ इदि प्राप्त, ४

चन्त्रः कृतत् निष्या , शहर अनुसर, (हे क,

🔐 - 💰 🤐 । ई निन्तुः, मान्तुः निर्देशः:

हा ६ )। १६ ताल, मन्दर्भो (मादा १, १५ --

१६ ३८: परा १८ १६ १६ वेन मृति को नाम, (काम)।

स. समान [ हड ] दुरास हमारू स ( हुन ६६%) - दर्भ काई पृ[ प्रार्टन ] एक समर्थ रेनाचार्य जो

अर्थनंत्र होता प्रान्त विश्वहर के गुरू थे, । सहसन

ं का एवं [ सह ] द्राहन, द्रमार अर्ज,

न .... मारा ३ ( बावर ) स्थाप ( स्टारा

. 🐧 ६४ वट, घँगे।। "पूर्व वि[ानुस]

र्मीद्व वर्ष (क्षेत्र) र साम सामा । क्षापा वर्ष आह

५६ का प्रशास ( में को 1) 打工[者] (一) (四) (

विद्विशो विद्विद्धारित (हर, १३०, दुमा)। कायापु

\$\$ ( \$17 ) i

( of 1 1)

-- 11

8, 501

युक्तसण देखी युक्काण, (धर्मन १०२१)। युक्तमाण दगा युक्त'न, ( पउम ८३, ४ )। मुक्र (भा) देखा बच्चा बज् । पुत्रह, (हे ८.३६२, पुरु मह [ स्पृत + स्था ] उठना, यहा होता। पुरुषण,

पाइअसद्महण्णयो ।

वर्ष - इस ।

2, 22, SIF = )1

(भावा)। मिति [ मन्] बृद्धि वाना, (दिवार १६३) युणपान [ दे ] बुनना; ( मम्मन १०३ )। युणिय वि [दे] बना हुमा; "म-बुविन नहीं

(कृष २२६)।

युष्ण नि [ दें] १ भीत, बस्त, ( दे ७, ६४, निम ५,०-पत्र २४)। २ उद्विम, ( दे ७, ६४ )। बुत्त वि [ उक्त ] र्राथन, ( उरा, भन्न ३; <sup>महा</sup> )। युत्त नि [उप्त ] योगा हुमा; (उर )। युत्त न [ युत्त ] छन्द, प्रश्निता, पन; (पिन)। ह युक्त देग्या पुक्त; ( प्रमी २२ )। युक्ततं पू [ युक्तास्त ] रक्षरं, समानार इक्षाहरं, र

(स्वय १५३; प्राय, हे १, १३१, स ३५)।

१३, मे ११. ८६, द्वा (८३)।

युद्द देगो युश्र ∞ हन, (श्राह्न दे)।

बुद्दि दर्भा बद्द = इति; ( प्राह्न ८ )।

यद रंगा वहद - इदः (पर )।

र्ना, हुमा, इ. ८, ८२० )। कुर्णक है। [उष्टमान] सेवा जाता, "केवर व न्वर्टन

› › **‹**. ቋጠ ) ፣

युत्ति देगी यत्तिः श्रीतः 'वायामापार्जनणमा'( १६

युन्ध वि [ उपित ] वना हुमा, रहा हुमा; ( वाम, ह

युराम वृ [ व्युराम ] विराम; ( दिने ३४७४ ) !

युद्धि दसी युद्धि, ( हा १०--पत्र ५२५, मन १३, र

युग्न दरने युग्या, ( मृत ई, १६८; गुगा २४०, र<sup>म्पत्र</sup>ी

बॉलान बंगमेरी बुक्त " ( साह क्या में भारे

क्रमा । इह—युव्यावमाण, (लाग रः <sup>१६</sup>

युष्क न [हे] बेलर, जिस्स (स्वर, ( र ५ २८<sup>))</sup>

वृष्याय । र [ध्युक्+वादयः] ध्युक्तन राजाः ह

दुमा; समा )। २ अभ्युद्दा, उन्नति; ३ मर्स्नार, <sup>सन्</sup> ४ व्यारम्या-प्रांतद्र ऐकार स्मादि वर्णी की एक व्य ( सुपा २०३) है १, १३१ ) । ५ समूर, ६ क्वाल्प, रू ७ भ्रीपधि-विशेष; म पू. मन्धद्रभ्य-विशेष; (हे १०११) 'कर वि ['कर ] वृद्धि-कर्ता; ( सुर १, १२६; <sup>इ.स.)</sup> धम्मय वि [धर्मक] बहुने वाला, कंत्रकी

्रिक्तंत-र्व

```
पाइअमद्दमहष्पयो ।
```

भ-वेधग] भ<sup>ि</sup> देखी बह<sub>ि बहु ।</sub> नेमाण देनी बुल्कमाणः ( हुन २०३ ) ि केनो पुरः ( ऋचनु १६ ।। मि इंतो पुरिम-पुरुषः ( रहम ६४, ८८ ) । ग्रह यूं [ब्रें] अथ की उल्मा बातिः ( सम्मन २०६ ) ( हे देखी बस्तमः (चार ५: गा 👶 ६ 🖘 ५: नाह— की [बुवि] हुने का क्रान्त । गह. गहभ व उतिन् ] नरमी, जिलेन्द्रिय, त्यापी, नायुः । निन् ।। रेली बुसि, बुसी : हे [बुक्ति] *संदिश्च*ः नायुः नयमं, दुनिः पहुनै प्रश्ना भक्ति भे (तिन् १६)। [सिन वि [ बहुब] बरा ने आने वाना, अर्थन होने वानाः ्तिकारितं दुविन सहसारमा" ( निच् ४ई )। सीकी [बुर्या] होने का भड़ता साथ [सन] विमी, वीर्ष, इति: " एन धम्मे इतिमक्री " ( तेम 🔸 多樣有精物物物的調查人物質的 ८)। इसी बुसि। समा देखी विश्रोसमाः 'क्यिकारा दुस्तद्वासा वाच कुराइ हुल्लमा" (इन १ ८५ मंत्रीय ४१: ४२) । देनो बुडु=हरः ( नुता १४०: ४२० )। वि [ ब्यूड ] १ थान्य किया हुआ; "मीआसरिमहुदेवा हो नेकवि किन्छा नेमची ( ने १. G; थक विचार २२६; स्पंदि ४२ ) । २ द्वांचा हुमा; "कृति-मीनभरी विकासनमा नाति मी बीडु ( मिन १५ ह १६२)। ३ वहा हुआ, वेग में लिया गया: ( अन १२२)। ४ उन्नेवन, पुरः । में ई. २०।। ४ निःमृत. तिरता हु**मा**; <sup>भ्रममुद्दम्</sup>द्वरामा दुवनमी महाना हता। ने रचस्कुनरेजियों सब्दे रंग्जी नारेख" : इनक पृत्त [दे] बातह, बसाः ( सब ) : (वेस ८)। हैंव कि [दे] उना दुमाः " वं न तस्त्वा हवं नव विद्यार के महिमानीहें " (दून ६०)। हेमो युअन्(३)। हिंदुन [ स्पृह्त ] १ पूर्व के किए ही बार्च केन हो स्कार विकेश ( नरह १,३—वन ८८: क्रीनः न ६०३: इना )। ेल्ड (कर्धस्य १८)। वे हेबो बा=रै; (कह = ; गव)।

वे मह [बिन्ड] नट होना। वेटः (विने १७६) वे ) नव [व्ये] नामन करना । बेर, बेबर, बे वैध । (पड्ट)। बेझ नड़ [ बेद्यु ] १ अनुभव क्रमा. भोगमा । २ जा वेब्बर, वेण्ड, वेगीतः (नम्बक्त्वी देः मग्)। क वेअत. वेणमाज, वेयमाज: ( तस्यक्तो ४; कडम ८), नुस २८३; रामा १, १—स्व ६६: ऋँम: पन १३२: तुस १६६ )। स्वरु-वेरस्त्रमाणः ( सम् व १. ३—स्व १५) । नह—चैयडनाः ( स्म १, ६. २३ ह—वेय. वेजव्य. वेश्यव्यः ( टा २,१—१४ ८०, त्य २८ तुल २. १८ तुम ६६८ महा)। देखी वेझ : । वेच ४ वेभणिउज्ञ, वेभणिय । वेश्र बाट [ विनयज्ञ ] विशेष द्वीतना । वेपटः । रादि ४० हो )। वह-चित्रंतः ( हा ५--स्व इस्ह् )। वेश्र प्रषट [बेए ] डोन्सा । २० - बेश्रमाण, ( सा ३०० वेश्व ( वेद ) १ मान्य-विमेद, मृत्येद आदि अस्पू (जिस १. १ डी-पन ईव्ह समः उप)। २ इसे विरोध, मोहनीय कर्म का एक भेद, जिनके उदय में केंग्रन बी उच्छी होती हैं (बस्स १, ००; उन १९३४३ )। ३ क्रावास्त क्रादि जेन प्रत्यः (क्राचा १,३,१,२)। ८ विन, जानकार, (सम्)। च वि [चन्] वेदी का बलहरू (आवा ४,३,४,२)। वि, विद्र विह् वहीं बर्फ (वि ८०३, धा २३)। यस न [ व्यक्त] कैन-विदेशिः( बाबा २, १४, ३५)। यन न [ीयर्न] हेन्से बच्छः ( मादा २, १४, ४)। वेत्र न [वेष ] इमे विरोप, मृत्य तथा दुःव हा हासा-मुक्तं(क्नकः)। वेब रू [बेस] रॉज गाँद रीड़, नेबी ( सम्र में ४,८८, द्वतां, महार रहम हुव, वह ११ वह प्रसाह: व केल्प : ४ मुंब मादि निकास्य-सन्तः १ नेस्ट्रण सिर्मेष, (प्राट्ट वेजन [[वेदाना] कांत्रसंक्षेत्र, उपनेतर् का स्नित क्वं रेता दर्गनः (सन् १)। वेजन हैं [बेरक] । नेपने राजा, प्रदूषन राजे राजा, (जनसनी रचनित्र अध्यास रेन्स्)। ५ स क्तार साम भेदा (स्मा ३, ११) १३ वि.स्मारन किंग रत्रा केंग्र (बन्द ६ १६ ६६ )। छदिय कि

स्तित कास्त्र भी उद्धारका होता है—चेतन को तरह किया हारण है, (सुभ २, २, ६७)। ० नतारी नेक्षेप (कावा , १६—पत्र २६७)। हिसी [चेदि] पत्रिस्त्रत चीमनीक्षेप, चीतरा (कुमा: १८)। हिसी [चेदिन] → जानने बाजा (अद्य ११८

१८.९ (चादन) १ जानन दाना (चाद १११ १४४)। १ प्रापुत्तव वस्ते गामा, (पंत ५ १११) १४ वि [बेहिन] १ प्रापुत्ता, (चार ११ २ गाल जाता १४५) (वस ८, १, पडम ६६ १३ १)

क्षणा १ वर्ग के १३ पडम ६६ । ३ १७ इस्र रेग्ने वृद्धिस्त्रदेशाला (सा ३८२ स्म १)

ील विश्विक्त है भे विद्याधन, उद्यानिक वें (जा र रेप्प्येन १५६) भे बेटी का जानकार (दसल ४,६८४ रेन विश्वितित है जिस बाजन चस तुन (संगण ) रेप्प्येन रक्ते ) (

स्त्रीति [ध्येखिति] श्राव स्टार चीरण गुव्या (१०००) १७१८ वक्ष (६८०) - चीरण शुक्रम (१४४८ वर्ष) देवा का [ह्रा] प्रशासन प्रमाण व मानाजा का (१०० वर्ष)

हैं जो का [ व्यक्तिया ] के प्रशाद है। के प्रियंत्र को प्रोत्त रेडिंग के किया है के प्रयोग के प्रशास कर है के उन्हें के एक्षेत्र के प्रियंत्र के क्षेत्र के हैं के किया के प्रशास के किया के प्रशास के किया के प्रशास के किया के प्रशास रेडिंग के प्रशास के प्रश

Base (for the form) of the attached of the second of the s

The factor is also been been seen

The lead of the second

Residence of the second of the

The state of the s

क्रीचना ५७)।

वेडिव्यम हेर्ग विडव्यिय=चित्रतः (विद्वर्यन् भेज्यव्यक् स्वतृद्धवारं स्वतंत्रकत्त प्रतंत्रमः (त. १६०: दुत्त १०)। वेडिव्यम (र विविध्यः विविद्यकः वेड्डिक्सः) १ उत्तंत्र-रितेषः स्वतंत्र स्वत्त्रमें स्वतं दे स्वतं स्वतंत्र। (त. १८८) स्वतः इ.स. १० विद्यालं स्वतं

सरीतः (सम. १४१, मा, ४ म.) १ व वेहित सर्वत स्टब्स् इंग्रामित प्राप्तः, (सम. १४३, व्य. मा. य. १ १०३ वेह्न वेद्यात स्वयात हुआ, लेक्स वेहन वेह्न स्वयात हुआ, १०३ इन्. १ व्य. १०५ व्य. १०० वेहित स्टब्स्य व्याप्तः, १०३ १०, १०६ वेहन स्टब्स स्वयात व्याप्तः, १०० व्यापतः, १०० व्यापतः,

HE A COLOR OF THE STATE OF THE

ASPT TASTE A CONTRACTOR

Alexandra de la companya de la compa

main quality

West of the second

Merchanis Andrews

चवाना; (दे ७, ५२)। चेकंठ ५ [चेकुण्ठ] १ विष्णु, नारायमा; २ इन्द्र, देतार्थांग, ३ गरह पद्मी; ४ भर्जर वृत्त, राफेद वर्षरी का गाउ: ५ मोक-विशेष, विष्णु का धान: ( हे १, १८६ )। द्व पन मध्याका एक वैष्यात तीर्थः (ती ७)।

र्धम देनो येभ = नेग, (उवा, कप्प; कुमा)। विद्रह स्त्री [धनो ] एक नदी का नाम; (ती १५)। बिंत वि

ियतु विग बाजा, ( गुर २, १६७)। घेमच्छ देयो घेअच्छ; ( उदा )।

वेगन्दिया। यी [वैकिश्वका, क्षाः] उन्ना के पान वेगच्छी )पहना जाना वम्ब, उत्तरामंग; ( पत्र ६२), · अपनिक्षमो वेगच्छि माधाप्यवहारप्रवाहवं" ( संबोध है )। येगड सीन [दे] पोल-निरोप, एक तरह का बहाज:

"चउनदुर्वा बेगडार्गा " ( सिरि ३५२ )। वेगर पू [ दे ] द्रान्ना, जीन चादि ने मिश्रित चीनी चादि:

(37 8, 8)1 यंगुध देखा वश्गुषण, ( धर्मर्न ८८४; मुपा ०६० )। येमा देख जिलमा, ( शह ३० )।

येग्ग डेमी येग, ( नीर )। घमाल वि [द ] इंग्-वर्ता , गुजराती में 'बंगल ' ; (हे ४,

230)1

वंबिच रमा यहियत, ( भाम ३०, ग्रहम ४६ )।

वेस्य रुने विस्व- वि+ग्रा । वेदर; (हे ४, ४१६)। येच्छ दशं विश्र≉दिश

वेच्छा रश्ते वेगस्टिया । सुत्त व ['सूत्र ] उपरोत की तरह पहनी अभी सेंग्डमी, ( सम ह, ३३ टी-पत्र ४००; 477 ) 1

वेजयत पुन [येजयन्त] १ एक भतुनर देश-शिमानः (सम्बद्धः, सीपः, सनु) । २०० जनुदीपः, सारास्त सन्द्रः, गतको सपद, कानोह सन्द्र, पुन्तरपह द्वीप नवा पुन्तरोह म्बद्ध का दर्जनम् इप, ( ता ५, २—पत्र २२५; जोत ३, २—२४ २६०: ठा ४,२—४७ २०६: क्रीप्र ३,२— प्त ३०% १०८, ३३१; ३८०)। इन्हेर् कु अंद्रिता, प्रस्य कड़ मार्ट हे राज्य हाते हे मांग्लाता हैत. (डा ४, २०-३४ २२३) बाद १, २००५४ २६६५ डा ४, ६६०)। १६ वक अनुसर हेर प्रमान का निरासी हैत: (ब्ब रहे)। १४ वेह करर के उत्तर बदह गरेंग का है

एक जिलार, "निजए य वि(१ वे) जर्ने" (ज 🚭 ४३६)। १६ ति. प्रधान, श्रेप्टः (सन्न ६ 🙌 येजयंत्री की [ वैजयन्ती ] १ व्यज, फाराः(<sup>ह्य</sup>ः स्म १, ६, १०; नुर १, ७०; तुमा)। २ एउ म की मानाका नाम, (सन १५२)। ३ भग<sup>त ह</sup>ै महाधरों को एक २ अध्यक्षियों का नाम, (ग्राः) पन २०४)। ४ पूर्वे बचक पर रहने वासी एक रिप् देवी; ( डा ८--पत्र ४३६ ) । ५ विका-सिंग हं <sup>त</sup>ं धानी, ( ठा २, ३—पन ५० )। ई एक रिया<sup>न स</sup> (सुर १८ २०४)। ७ रामचन्द्रजी बी एक मन्। ८॰, ३)। ८ भगरान पद्मम को दीवा-विरिए, <sup>ह</sup> १५१ )। ६ उत्तर भजनगिरि को दक्षिण रिमा<sup>ने प</sup> एक पुष्करियो; ( टा ४, २—पत्र २३०)। १०<sup>,५६</sup> माठवी राभि का नाम, "विजया व रिजन्ता (? वेडरी (मुज १०, १४)। ११ भगवान उन्युनाय में <sup>(र</sup> शिविका; (विदार १२६) बेडज वि [बेख ] भोगन योग्य, प्रमुक्त इसे ह

(संबोध ३३)। वेडज पु [वैद्य ] १ विकित्सक, हर्काम, (स उर )। २ वृत्त-रिशेष; ३ वि. पविस्त, रिसन, (१ १४८५२,२४)। °सत्य न [साम्ब] <sup>१४६४</sup>

गामः (स १०)। वेडअग }न [वैधक] १ चिकित्सा-गाम्स (की रे)

बेउजय ) म ७११)। २ देन महत्वी किंग है है ( असु २३४; इ.स. १८५ )। बेडम वि [यध्य] कीशन केरण; (नार-<sup>करी</sup>

₹½5); यहुण देलो बेद्रण: ( नाट—माननी ११६ )।

बेहणग पूं [बेछनक] १ मिर पर वैत्या अली पर की पगड़ी, २ दान का एक भारूपण; (राष)। वेद्वया रेगो विद्वाः ( मुत १६, १३५)।

वेहि तेनी बिहि; "रापनीहरू व मन्नेता" (इत : रः भक्त ५)।

येदित ( गो ) देखा येदिय, ( नाट—मृन्य हर)? वेड [द] देशी वेड : (द द, ह्यः दुना)।

वेडरभ वं [वं] वाधिजह, ध्यातरी; (वं के में) ये इंदम देनी विश्वयम, " बह वहंदम देने " (" **१२)** [

५२; क्य )।

हेंभ पुं [ दे ] मियाकार, जीहरी; ( हे ७. ७७ )। देस्स्ट वि [दे] चंकट, सकड़ा, कमचौड़ा; (दे ७, <=)i डेस देवो घेडस; ( प्राप्र; हे १, ४६: २०७: कुमा; गा ( د <del>)</del> ا इन्ज ) देखी बेरुलिय; (हे २. १३३: पात्र; नाट— इंग्बिं) मृच्छ १३६)। डुल्ल वि [ दे ] गर्वित, ऋभिमानी; ( दे ७, ४१ )। इ देलो घेड≔ेम्ट् । वेड्डद; (भाष्र )। हुग प्ं विष्टक विस्पन्द-विरोपः (अबि ६)। इ तक विष्टु किरियना। बेटइ, बेटेइ; (हे ४, २२१: ट्या ) । कर्म--वेदिज्ञरः, ( हे ४, २२१ )। वक्त--वेद्रंत, थेडेमारः; ( पडम ४६, २६; ग्राया १, ६ )। क्वक्--वेढिज्जमाणः ( नुपा ह४ )। तंक्-चेढित्ता, वेढेता, वेडिजं, वेडेजं; (पि ३०४: महा)। प्रयो—वेडावेड; (वि३०४)। दि पृं[बेप्ट] १ छन्द-विदेयः, ( सम १०६: ऋरा २३३: | गाँद २०६)। २ वेप्टन, जोटन; ( गा ६६; २२१; से ६, १३)। ३ एक वस्तु-विषयक वास्य-तन्ह, वर्यान- ' भन्यः (खाया १, १६--पत्र २१नः १.१७--पत्र २६नः সনু)। चेंद्र देखी पींद्र; ( गडड )। पेंद्रण न [ बेच्ट्रन ] स्रपेटनाः ( ने १. ६०: ६, ४३: १२, हर: ना ५६३; धर्मने ४६७ )। वैदिश वि [ वेप्टित ] जिंदा हुआ; ( उव; पाझ; सुर २, २३५)। वैद्विम वि [वेप्टिम ] १ वेष्टन ते बना हुआ; (पपह २, ५—पव १५०; सामा १, १६—पव १७८; स्रीर )। २ पृंत्रोः लाव-विशेषः (पपट् २. ४—पत्र १४८; राज)। वेण पूं [दे] नदी का विगम बाट; (दे अ, अ४)। वेण (अन) देखी बचण = वचनः (ह ४, ३२६)। वेणइत्र न [बेनियक] १ विनयः नव्रताः (टा ४, २--पत्र ३३१; दस है, १, १२; सहिट १०६ डी)। २ निष्पात्य-

विशेष, सभी देवों और धर्मी को सत्य माननाः (संवीध

१२)। ३ वि. विनय-निवन्धीः (सम १०६: मग)। ४

विनय को ही प्रधान मानने वाता, विनय-वादी । मुझ १.

स पुं [ चेतस ] वृद्ध-विशेष, बेत का गारु; ( पाझ; छन

६, २७)। 'वाद पुं [ वाद ] विनय को ही मुख्य मानने वाता दरानः (धर्नसं ६६५)। वेणइगी ) स्त्री [ वैनियिकी ] विनय से प्राप्त होने वासी वेणइया ∫बुद्धिः ( उप पृ ३४०ः ग्याया १, १--पत्र ११ )। वेणाऱ्या जो [चैणकिया] जिपि-विशेष; (सम ३५; पयमा १---पन्न ६२)। चेणा स्त्री विणा ] महर्षि स्थूलभद्र की एक भगिनी; (कप्प; पडि)। बेणि ली विणि र एक प्रकार की केश-स्वना; (उवा)। २ वाद्य-विशेष: ( सवा )। ३ गंगा और बसुना का संगन-स्थान; (राज)। 'बच्छराय पृं ['बत्सराज] एक राजा: ( हुम ४४० )। बेणिश्र न दि वचनीय, नाकारबाद; (दे ७, ७५; पड्)। वैणी की विणी ] देखो वैणि; (से १, ३६; गा २७३; क्ष्य )। बेणु दं [बेणु ] १ वंश, वाँस; (पात्रः; कुना; पड्)।२ एक राजाः ( कुमा )। ३ वाय-विशेष, वंसी; ( हे १, २०३ )। 'दालि पुं [ 'दालि ] एक इन्द्र, नुपर्यानुमार देवों का उत्तरियाकादन्द्रः (ठा२, ३—पत्र ८४; इक)। दिव पुं [दिव ] १ सुपर्णेकुमार-नामक देव-जाति का दिवाप दिशा का इन्द्र; (ठा २, ३—पत्र ५४)। २ देव-विद्येप; ( टा २, ३—-पत्र ६७; ७६ )। ३ गवड पत्नी; ( तूत्र १, ६, २१ )। 'याणुजाय पुं [ 'कानुजात ] गणित्यात्व-प्रतिद दस योगी में दिवीय योग, जिसमें चन्द्र, सूर्व और मन्नत्र वंशाकार से अवस्थान करते हैं;(सूत्र १२---पव २३३**)**। वेणुणास } वेणुसाञ ) पुं[दे] भ्रमर, मीरा; (१७,०८; पड्)। वेषण वि [दे] आकान्तः (पर्)। वेषणा स्त्री [ वेद्या ] नदी-विशेष; यह न [ 'तर ] नगर-विरोप; ( पडन ४२, ६३; नहा )। चेण्हु देखो विण्हुः ( तंत्रि ३; मारु ५)। वैताली न्हीं [दें] तट, किनास; "बन्ने नावा पुंचवेता-तीं दाहिष्यवेताति जनाहेचं गन्छति" ( पवषा १६-दब ४८६)। वैत्त न [दे] लच्च क्यः (हे ५ ७५)।

वेस पु [ येष ] वृत्त-विशेष, देत का गाह; ( रवस १--

वेरमा न [ वैराग्य ] विरायना, उदावीनवा; (उद, रह

वेष्णुम न [ रे ] र मिशुष्त, रचननः, २ कि. भूत-यांत, वेर्यामा वि [ वेरायिक ] वेराय-तुत, तिस्ते ( उ

१०२४

पव ४७२)।

घेदक)

घेदग । 1(339

( ¥5

नाम, ( द्यंत १४) ।

चेदंत देखो चेअंत; ( धर्मसं ८१३ )।

चेदि देखी **बेर**≔वेदि; ( पउम ११, ७३ ) ≀

चेदिम पु [ चैदिक ] एक इम्य मनुष्य-जाति;

धेदिय देखो चेद्दअ = वेदित, ( भग )।

वेदुलिय देखो वेद्दलिय; ( चंड )।

चेदेंसिय देखा बस्देसिअ; ( राज )।

वेधमा देनो वद्दधमा; ( धर्मनं १५४ )।

वेधव्य देखां वेह्व्य; (मोह हर )।

येचा देखां येषणाः ( उप पृ ११५ )।

३४५)। देला बार्देह।

4 (42.) [ वेगाज न [ वेगाव्य ] ५ वेहिनाहन, सिट्ड गालः ( नुप २, २४; कम )। २ वही पर राजा विद्यमान न ही पह गन्दः ३ उद्देश पर प्राप्त पादि गता में जिला गदने ही वह राज्य; (क्म; बृह १)। वेर्रात्तव व [ वैराविक ] शॉल के वृतीय बहर का समय;

(उस २६, २०; भ्रीप ६६२ )। वेदमण त [ विक्सण ] तिराम, निर्मुल; ( सन १०: भगः उस)।

वैराड वृं [ वैराठ ] भारतीय देश-विहोत, मानवर तथा उनके चारी फ्रीर का प्रदेश; ( मॉब )।

वैराय (भार) १ [विराग] वैगन्य, उदानीनता, (भीर)।

गेरि ेटनो चर्रार; ( गडट; उुमा; पि ६१ )। वेरित्र ।

वेरिज्ज वि [ दे ] १ घमहाय, एकाठी; २ नः महारता, नददः (दे ७, ७६)।

पेरुलिय पुन [पेड्रूपं] १ रतन की एक जाति; " मुनिरं नि भन्द्रमायो वेदितयो काचमयोग्न उम्मीनी " ( प्राव् ३६: पाम ), "वेर्कानमं" (हे २, १३३; कुमा )। २ विमानावास-विशेष: ( विवेन्द्र १३२ ) । ३ शक भादि इन्द्री े का एक प्रामान्य विमान; ( देवेन्द्र २६३ )। ४ महाहिम-रंत परंत का एक शियर; (ठा २, ३--पत्र ७०; टा न्य ४३६)। ६ वि. वैद्ये रत्न बाहा; (जीव ३, ४६ । गय )। ामय वि [ 'मय ] वेट्ये स्त्रों का चना हुमा; । बेला न्ह्री [बेला] १ नमय, प्रवटर, कान; (पाम; कृप्)।

(fr 30)1 वैरोवण हेगो धररोअण =वैरोचनः ( यावा २, १---१व २४३)।

ें बेल न [दे] दन्त-मास, दाँत के मृत का माँस; (दे ७, 1 (30)

ं बेलंबर प् [ बेल्क्बर ] एक देव-जाति, नागराज-विदेप; ( मन ३३ ) । २ पर्वत-विशेष; ३ नः नगर-विशेष; ( पडम , 1 ( 35 8%

वेलंघर वि [बेल्स्घर] वेलस्घर-वंदस्यीः (पडम ५५)

🔑 चर्टब पुं [ बेरुम्ब ] १ वायुकुमार-नामक देवीं का दक्षिण दिना का इन्द्र; (डा२,३—पत्त न्यू; दक)। २ पतान-बनग का प्राथिन्दाता देव-विदेशः ( दा ४, १--पत्र १६८; ४, २—पत्र २२६ )।

बेलंब हं [दे: बिडम्ब ] १ विडम्बना; (डे. ७, ७४; गडड )। २ वि- विडम्बना-स्टारकः ( स्पद्द २, २,-- प्रत 228)1

वेलंबन रृं [बिडम्बक ] १ विद्युक, महत्त्वा: (ब्रॉस: मापा १, १ डी-पत २; कम )। २ वि. विदस्यना करने वानाः ( पुन्स २२६ )।

वेहरमत्र न [ बेहरूब ] मत्रा, रात्म; ( गउड )।

वेलणय न [दे-बोडनक] १ मजा, गरम; ( हे ७, ६५ टी ) । २ पु. साहित्य-पानिद्ध स्त-विदेश, प्रजा-जनक बल्तु के दर्शन भादि से उत्पन्न होने वाना एक स्मः (भग्

₹3% ) I येलय मक [उपा+लम् ] १ उपातम्म देना, उनहना देना । २ वँगाना । ३ व्याकुन करना । ४ व्यादृत्तः करना,

इटाना। बेन्नवरः (हे ४, १५६: पट्ट)। बक्-बेटवतः ( ने २, ८ )। क्वरू—येलिक्जितंत; ( ने १०, ६८ )। गृ—वेखवणिऽञ; ( नुमा )।

वेलव सरू [बञ्च्] १ टाना । २ वीड़ा करना । बेलवर;

( ई ४, ६३ )। क्रमे—वेजविज्जतिः (तुरा ४८२ः गउड)। वेलविञ्ज वि [ विश्वित ] १ प्रवारित, दगा हुमा; (पाम; वजा १५२; विवे ३५; ४ २६)। २ पोड़ित, हैरान किया

हुम्रा; (सा ११)। च--- पत्र ४३६)। १ रुवह परेत का एक शिलर; (टा म-- । वेला खो [ दे ] दन्त-माम, दाँत के मूल का माँत: ( हे अ 38)1

> २ ज्वार, सनुद्र के पानी की वृद्धि; (परह १, २—पव ५५ )। ३ सद्ध का किनारा; (ते १, ६२; भीन; गउड)। ४ मर्वोदा; ( सुम १, ६, २६ )। १ वार, दक्ता; ( वंचा १२, २६)। 'उल न [ 'कुल ] यन्दर, बहाजों के टहरने का स्थान; ( नुर १३, ३०; उप ५६७ डी )। 'वासि पं

> [ बासिन् ] सनुद्र-तट के समीप रहने वाला वानप्रत्य: (बीन)।

वेलाइश्र वि [दे] मृदु, कोनज; २ दोन, गरीय; ( दे ७, ( \$ ع

वेळाय ( भ्रन ) वरू [ वि + लम्बय् ] देरी करना, विजन्य करना। वैज्ञावनिः; (पिन )।

बेरिस्ट वि [ बेटायत् ] वेता-पुकः ( कुमा )।

येली भी [दे] १ अना-विशेष, निदासरी छता; (दे ७, ३४)। २ पर के चार की पाँ में रखा जाता छोटा स्तम्भ: ( पर १३३ )। वेन्द्र देगो वेणु, (हे १, ४, २०३)। थेंग्यु <u>पृ</u>[दे] १ नोर, तस्कर; २ मुसन; (दे ७, ६४)। येर्नुक वि [ वे ] किय, गराव, दुल्तित; (वे ७, ६३ )। येन्द्रुग । पुन [येणुका] १ केन का गाउ; २ वेन का येन्द्रुग पन्न. (माचा २, १, ८, १४) । ३ वेश, वेंस, · तेन्त्राचि तथामि य" (पर्या १—प्य ४३; पि २४३) । र रामर्शामा, सनस्पति-रियोग; (दस ५, २, २१)। यापृश्चिम । देली येक्टिश; (बाब, वि २४१; दे ७, बेर्युन्डिम ५ 33 ) [

वेन्द्रणास्त्रों [दे] सन्ना, सात्र, (दे ७, ६५)।

¢ प्रस्ता । बरनाइ, (।प १०७)। वेग्फति; ( गउड़ )। वह—येन्द्रेन, घेरलमाण, (सउर, हे १, इंड्रेस्ट १०७)। याल सक [ गम ] काहा करना। वेल्प्सर, (हे ४, १६८)। ६ येक्कणिका (दूसा ७,१४)। कल र्[दे] र देश, बाज, २ व्यवसः, ३ क्रियामः, ( दे ७, १८)। ८ मर्तन्यस्ताः, सामन्ताःसः, ५ वि. मविद्यापः, ल्फे ( लक्ष ४३ ) । ई.क दखी बेल्डम, (सुरा २०६)। बन्धन स्वा वेदलाक, (पर्)। बान्द्रम न [४] १ एक तरह की गाड़ी, जो ऋगने दक्षी हुई हाता है, मुख्यातों में भंजन' अवग्रही ऋप दा तका; (आ

थेप्त प्रकृष्यम् ] १ कॅगना। २ लेटना। ३ सफ कॅपाना।

केन्स्रय न [ केन्स्स ] (गया, ( वरह )। बेल्ख रेना बेल्या, ( मृत्त २८१, २८२ ) । वेन्टरिन ! [ रे ] हेग, राप्त; ( पर् ) ! केर्सार मा 🔄 रहा, पता, (पहा)। रेन्त्रम् स्व [रे] क्या क्यालाः (ते ३, थ्रः पर्)। बेन्द्रिय रूप बेहिस्स ( न १, २६ )। केल्सवित्र (र [हे] (र्शनन, तेल हुम्मा, (स २, २३)) केन्य्रतः । १ [३] १ ६ ज्यः, सह, (३ ३, ३६; । बेल्याच । मः, समः, मृतः प्रदेशः न ५४)। २।

<sup>पदाना</sup>, ( इ.स. १६, १६, मुत्त ४०)। *३ मृत्य*, (सा. । 457): बेका भ (के करा ] अन्। इन्द्राः, (इ.क. १८)। केळाइ ४ व [४] न्यूचन, महत्त्व गूमन (४ ५, १२ )।

वेल्डि देखो वल्लि; ( उद; कुमा )। चेल्लिअ वि [ चेल्लित ] १ कॅपाया हुमा; (से ५६ र मेरिता (से ६, ६५)।

चेस्टिर वि [ चेस्टिन् ] कॅंपरे वाजा; ( गउर )। वेल्ही देखा वेस्लि; ( गा ८०२; गउउ )। वैदाधक [बेपु] कॅपना। वेयद: (हे ४, १४३ पड् )। वक्-चेयंत, वैयमाण: (रभा, रूप: ई घेषञ्क न [ वैवाहा ] विवाह, शारी; (सब)। वेबण्य न [बैबर्ण्य ] क्रीक्रापनः ( दुमा )। वेवय पुत्र [वेपक] राग-विशेष, कम्य, (क्र

चेचाइअ वि [ दे ] उल्प्रसिन, उल्प्रास-मान, (हे ५ येयाहिअ वि विवाहिक रेसक्यी, रिगर-निम ( गुपा ४६६; द्वार १७७ )। येविअ ति [ येवित ] १ कम्पिन; ( मा २६२; <sup>पाब</sup> पुं. एक नरक-स्थान, ( देवेन्द्र २०)। वैजिर वि [ वैपित् ] काँपने वासा, (उमा, है क ३, १३५)। वैध्य च [दे] भागन्त्रग्र-मूचक भन्त्रः (रे<sup>३</sup>,

दुमा)। वेध्य च [दे] इन प्रश्नी का मृतक सम्मण,—! मी २ वारख, स्हापट; ३ विपाद, श्रेड, ४ भारत्वय २, १६३; १६४; दुमा )। वेस पु [ येप ] शरीर पर वस मादि की सवार, ( स्यम् ५२; सुगा ३८६; ३८७; गउर; रूमा )। वेम वि [ध्येष्य ] रिशंप रूप से बादनीयः ( से रे वेल पू [बेप ] १ स्रिपंत्र, नैर, १ पूचा, भनाने (' 4f7)1 वैस रि [येच्य ] वेपाचित, वेव के कार, ("

. येम वि [ द्वे च्य ] १ देव दरने मेल, मर्जाइए,। ==, १८; मा १०६; मुर २, २०८; रे १, <sup>३</sup> शिंगो, गर्, कुमल, (सुरा १८६: उर ४(= है) वेम रेखा वास्म--रेशः ( भीर )। यमस्य वि [ येपविषः ] रिता से मरूप रूपी रही £( ) } वैमंपायण देशा वालीपायण; (१ १, १४<sup>२) पा</sup> वर्गन वृ [ विभान ] विभाग, ( वर्डम २८, ४०) पर्मानस को [ है ] परवेतन, 'जानन'; ( रे ५ रे

५—पत्र १३७; सुत्र २०—पत्र २६१ )।

रेसियमध स [ है ] हे प्रत्य, विगय, प्रमानां, (है ५, ا ( څه ेषेसम न [दे] स्पर्नेप, नीकामगढ (हे २, ००)। वैसण न [वेषण ] जेंग झांड सगाताः ( पिर ५८)। वैसण न विसन देशन भादि दिशन का भारा-(विश =9**(**)) वैसमण र् [ वैध्रमण ] ) बद्धारत कृतेर, ( राम, ग्रावा ं रे-१-व्य रहः यस ४०८ ।। र इन्द्र सा उत्तर दिया या तीरपातः (सम 🚅, मग ३, ५) पत्र १२१ )। ३ एक (राध्या-नीमा, (पदम ५, ४४)) ४ एक सात्र े देनारः (बिगा २,६)। ५ वह सेट का नाम, (मुपा धन्मः ६२०)। ६ मोराप रा पीडायाँ पहले, (सुब १० ६३: सम् ५०)। ७ एक देव पिसान: (देवेन्द्र १९८)। न शह दिमरात पादि परेती के मिपने का नामः ( हा २, ३--पय ३०, ८०, ८ --पय ४३६० ह <sup>रव ()()</sup>। काइय पं [कायिक] वेधमण की भाग में रहने वानी एक देव-जाति, ( भग ३, ७---पव १६६)। दल पूं[दल] एक राजा का नाम, (जिया ३.६--पन मम्)। देवकार्य वं [ देवकायिक ] वधमय के सर्वातस्य एक देव जाति: ( सग ३, ७--पव १८६)। पान वं िवन वे धमण के उत्पात-पर्वत ं का नाम; (डा १० -पत्र ८००)। भद्द पं[ भद्र ] एक जैन मृनि; (विपा २, ३)। ेवसम्म न [ वैषस्य ] वियनताः ग्रन्तमानताः ( ग्रन्स ५; स्पर्ध्देशी)। वेसार प्रेंबी विसार ] > पश्चि-विदेष; (पवह १, १---ं रत है)। २ प्रश्वतर, लगर: स्त्री—री; (मुर है, १६)। वेसलम १ [ युपात ] शुद्र, भ्रथम-वातीय मनुष्य; ( नूम ر ۲, ۶, ۷۲) ا वेसवण प् [चैक्षवण] उन्ना वेसमणः ( हे १. १४२: • चंडः देवेन्द्र २७०)। वेसवाडिय प् विश्वचाटिक ] एक जैन मृति-गया; . (क्य)। वैनवार पृं[वेसवार] धनिया भारि नवानाः, ( दुःम (5)1 वेसा देखे वेस्सा, ( कुमा; सुर ३, ११६, नुपा २३५ )। वैसाणिय प् [वैपाणिक] १ एक मन्तर्रेप. २ बन्तरीप . विकेष में रहने वाजी मनुष्य-जाति: ( ठा४, २—पत्र २२५)।

वैसानर वेची वासानर: (साँड ह डी )। वेसायण हेगो वेसियायणः ( राज )। वैनानित्र वि [वैशासिक] १ नतुः में उत्तन्न; २ विमानास्त्र वार्ति में इत्यत्न: ३ विमान, वडा, विस्तिर्धाः "मच्छा वंगानिया चैव" (यम १,१,३,२)।४ वं. मगरान सृपभदेव: ( सुम्र १, २, ३, २२ )। ४ भगवान् महावीर, ( मूझ १, २, ३, २२; भग )। वैसाठो की [वैद्याली] एक नगरी का नाम: (क्रय: उप ३३०)। वैमास देशो बीमाम; " हो किर वेगामु वंगासी" ( धर्मीव (£2) वैमागित्र वि [ वैध्वासिक, विध्वास्य ] विधान-वाग्य, विन्तर्नाय, विनाम-पानः ( टा ५,३--रत ३४२; विवा १.१ - पत्र १४: कन्यः भागः तदु ३५)। वैसाह देनी वहसाह; ( ग्राम; ग्रा १ )। घेंसाही की [बैराम्बं ] १ वैशाल मान की पूर्विमा; २ वे शाल मान की प्रमारमः ( इक )। चेंसि वि वि पिन वि दे प करने वाताः ( पडम ८, १८७: सुर ई. १३५ )। वैसिन्न देगो बहसिन्न; (हे १, १५२)। वैसिश्न पूर्वा [ वैशिक ] १ वै म्य, वीपक; (मुझ १, ६, २)। २ नः बैनेतर गान्त-विशेष, काम-सान्त्र; (श्रस् ३६; राज)। वैसिञ वि [ वैपिक] वेप-प्राप्त, वेप-मयरूपी; ( मुख २, १, ५६; भावा २, १, ४, ३)। वैसिअ वि [ब्येपित] १ विदेष रूप से फ्रामिनपित; २ विविध प्रकार से आभि नांपत; ( भग ७, १—पव २६३ )। वेसिट देखो वहसिट्टः ( धर्मनं २०१ )। वेसिणी स्त्री [ दे ] वंद्रवा, गांधिका; ( ना ४७४ )। वैसिया देनो वेस्साः "कामानची न नुगाइ गम्मागम्मीप वेतियातुष्त्र" (भत्त ११३; टा ४, ४—पत्र २७१)। वेसियायण पृं [ वैद्रयायन ] एक यात्र तात्रसः ( भग १४--पत्र ६६४; ६६६)। वैसी को [ वैश्या ] वैभ्य जातिको छी; (नुल ३,४)। वेसुम पु [वेरमन्] यह, घर; ( बाकू २८ )। वेस्स देखी वहस्स=वेरव; (सुध १, ६, २)। वेस्स देखी वैस=द्वेष्य; ( उत्त १३, १८ )। वेस्स देखां वेस=वेख; (राज)। वेस्सा स्त्रं [ वेष्ट्या ] १ परमानना, गरिपका, (विसे १०३०;

(प्राकृ २६)। वेस्सासिभ इता वैसासिभ; ( भग्)। घेद सक [प्र+ इंश्न् ] देखना, भागनाञ्च करना। "जहा धगामकाव्यति पिड्डनी भीड बहुइ" (मुझ १, ३, ३,१)। वेह सक [स्यघ् ] बीधना । वेहद, ( वि ४८६ )। बेह पु[बैघ्य] १ वेधन, छेदः (सम १२५; वजा १४२)। २ अनुतंथ, अनुगम, मिश्रण, ३ बृत-विहोप, एक तरह का जूमा; (मूझ १, १, १७)। ४ भनुराय, भट्यन्त देंग: ( पयह १, ३—पत्र ४२ )। वेंद्र पु [ वेधस् ] विधि, विधाना, (मुर ११, ५)। वेहण न [ वेधन ] वेधन, छेद करना; (राव १४६, धर्मीर ৩१)। बैहम्म देखे। बद्दधम्म, ( उप १०३१ टी; धर्मन १८४ टा )। बेहल्ल पु [ बिहल्ल ] राजा श्रेषिक का एक पुन, ( भनु । १; २, निर १, १)। वेहव तक [ वञ्च् ] ठगना । वेहवर; ( हे ४, ६३, पह् )। वेहव न [ बैभव ] विमृति, एवर्ष, ( मिन )। वेहविभ पु [ दे ] १ श्रनादर, तिरस्कार, २ वि. त्रोधी; (दे७, ह६)। वेहविअ वि [ विश्वित ] प्रतारित, ( दे ७, ६६ टी )। वेहव्य न [ वंधव्य ] १ विधवापन, गॅडपन; ( गा ६३०; हे १, १४८, गउड; सुपा १३६)। वेहाणस देखां वेहायस; (भ्राचा २, १०, २, टा २,४--पत्र ६३; सम ३३; ग्याया १, १६ -- पत्र २०२; भग)। बेहाणसिय वि [ बेहायसिक ] फाँखी मादि से घटक कर मरने वाला, ( भीप)। वेहायस वि [ वैहायस ] १ भाराय-सवन्धी, भाराय मे होने बाजा, २ न. मराय-विशेष, फाँखा खगा कर मरना; ( पा १५७ )। ३ पु. राजा श्रीचिक का एक पुत्र; (মনু)। वहारिय वि [बैहारिक] निहार-सवन्धी, विहार-प्राचा, (सुल २,४५)। वेहाल न [विहायस्] १ ब्राहारा, गगन, ( गावा १, द—पत्र १३४)। २ घनतराज, बीच भाग, ( सूम १, २, 1,5)1 वेहाम दर्गा बेहायस, (४व १५७; श्रद्ध १)। वेहिम वि [ वैधिक, वेध्य ] तोडने योग्य, दो टक्ड करने याग्य, (दस ७, ३२)।

गा १५६, ८६०)। २ झोपधि-विशेष; पाइ का गाछ,

वेभव देखा वेहव; (वि १०३)। योजन देली योजन । हरह—योगनिस्त्रवाणः बोध्य नि [ ध्यपेत ] वर्जिन, रहिन; ( भनि )। बोंट देगो बिट≕क्ता (हं र, १३६)। वोकिन्त वि [ दे ] यह-भूर, भूता भूर; ( हे ०. वोकिल्लिश्र न [दे] रोमन्थ, वर्ग हुई वीव ह चराना; ( दे ७, ८२ ) । योक नक [वि+क्षप्यू ] क्रिक्त करना। शेष्टः ( ३८)। बह्—योक्कतः ( रुमा )। योज सक [स्या+ह, उदु+नदु] पुकारता, व ब्रता। बाहर, (पट्; माह अर)। योज सक [ उहु+नट ] श्राभिनय करना । कंडर, ( 1 ( 20 योक्कते वि [ब्युत्कास्त ] १ विसीत अमेग (देर, ११६)। २ अतिकाल, भ्यजानकोई बत्यु दब्बट्टिमस्त वयस्यिक्तं"(सम्म ८)। देगा 🕉 योकस नक [य्यप+रूप्] बान प्रात करना, बरना। बरह—बोहसिञ्जमाण; (भग ८) (-२२५)। बोदस देता बोदस, ( स्म १, ६, २)। बोदस देखा बुक्कस=व्युत्+ हृप्। बोक्क्साई, (\* ٦, ٤, ٤, ٤٧)،

वैउंठ देगो येक्ट, (नम् १५०)।

योजकार की [क्यारति ] उम्मर् ( उप ०६० वे )। योजकार देखा योजकार ( भूर १, २४६)। योजय देखा योजक- जर्द- नर्दा योजय, ( पर ११४)। योजयंदय वु [अवस्कल् ] आत्रमणः ( मरा)। योजयंदय वु [अवस्कल् ] आत्रमणः ( मरा)। योजयारिय नि [ है] त्रिशृत्ति, पर्यस्ट्रेनस्वयोत्ति ( स्थिता हिंदी योजाद ति ह्यारता है। एका हुमा, भीत्यारत ( स्थिता है। हिंदी है। स्थारता है। योजाद ति ह्यारता है। एका हुमा, भीत्यारत ( स्थिता है।

योगसिश वि [ व्युतकपित ] निकासित, बाहर निर्दे

हुभा; (तंदु २)।

बोक्का स्त्री [ दे ] वाय-विशेष; "उदाबोकाया स्त्री है

भिन्ना राज्यसम्मूण्" (सुपा २४२)। देखी वुन्का।

बोद्धि वि [दे] एक, जीन; (पड्)। बोज्बत्ध वि [ ब्यत्यस्त ] विपरीत. उल्टा; ''हिपनिस्सेत-

बोड वि दि ] १ हुए; २ छिन्न-कर्णा, जिसका कान कट

गया हो वह; ( गा ५४६ )। देखो घोड । घोडहा स्त्री [ दे ] १ तब्स्सी, युवति; २ क्रमारी; "सिक्संत् वोडहीक्री" ( गा ३६२ )। देखी योद्रह । बोइ वि [ दे ] मूर्ल, वेवक्फ; ( उव )।

योत्तंग)

(दे२,८०)।

बोड वि [ ऊड ] बहन किया हुआ; ( धात्वा १५४ )। बोड वि [ दे ] देखां बोड; ( गा ५५० च )। वोद्धव्य देखा वह = वह् ।

बोडु वि [बोडु ] वहन-कर्ती; (महा)। बोद देशो वह = बह ।

योसन्य देलो यय = बन् ।

वोदुण ग्र [ उड्ड्वा ] वहन कर; ( पि ५८६ )। वोत्तुआण स्त्र [ उपत्वा ] कह कर; ( पड्—पृ १५३)। वोत्तुं । देखी वय=वन् ।

बोदाण न [ व्यवदान ] १ कर्न-निर्वरा, कर्मी का विनाम; ( ठा ३, ३—पत्र १५६; उत्त २६, १ )। २ मुद्धि, विद्येप रूप ने कर्म-विशोधन; ( पंचा १५, ४; उत्त २६, १; भग)।

३ तम, तमधर्माः ( सूम्र १, १४, १७)। ४ वनस्पति-विशेष; ( पर्वा १—पय ३४ ) ।

बोद्रह वि [ दे ] तबबा, युवा; ( दे ७, ८०), "बाद्रह्रद्रहिम परिश्रा" (हे २, ८०); स्त्री-- ही; "विस्टलतु वीद्रहीस्री" बोमोसण वि [दे ] वराइ, दीन, गरीप; ( दे ७, ८२ )। योम न [ व्यामन् ] चाराग, गगनः ( पात्रः विने ६५६)।

'बिंदु पुं [ बिन्दु ] एक राजा का नाम; ( पडम ७, 1(3) बोमङक पुं [दे ] फर्नुचित बेप; ( दे ७, ८० )। योमिकिश न [ दे ] प्रतुपित देप का प्रहरण; ( दे ७, ८० दी )।

बें,मिल पुं [ इयोमिल ] एइ उन मुनि; ( क्रम )। वोमिला खो [ब्बोनिला] एड बैन हति-गाना; (उस्प)। योग वृं [ यो रू ] एड देन हा नान; ( पटन ६८, ६८)

योरमण न [ ब्युपरमण ] हिना, माधि-नथः ( परह १. वींक्सरि [दे] र अन्तेतः २ भीतः, सस्तः (दे ७, १ ६—पन् ४)।

(१पत)वृद्धियोग्रत्थे" ( उत्त ८, ४: मुल ८, ४; विसे 522)I

बोच्च∫ (धात्वा १५४)।

बोच्यत्ध न [ दे ] विपरीत रत: ( दे ७. ५८ )। योच्छ' देखाँ चय=चस्र ।

बोच्डिंद सक [ ब्युत्, ब्यव + छिदु ] १ भाँगना, वाड़ना.

विविद्य करना । २ विनास करना । ३ परित्यान करना । वेन्चिदंदहः ( उत्त २६, २ ) । भवि—वेन्चिदंदिहितः ( पि ४३२ ) । कर्न-बुन्छिन्त, योन्छित्रह, वांन्छित्रए; (कम्म

२, ७; पि १४६; कान ); भवि—बोच्छिजिहिनिः ( पि १४६)। वक्त-बोनिछंदंत, बोचिछंदमाणः ( मे १५, ६२; ठा ६--पत्र ३५६)। क्वक्-चोच्छिन्जंन,

बोव्छिज्जमाण; ( से ८, ५; टा ३. ४—पव ११६ )। बोच्छिण्य देखी बोच्छिन्न; (विषा १.०—पत्र ०८)। बोच्छित्ति छो [ इप्रपृष्टिङ्कति ] दिनासः "सनारवेज्छित्ती"

(विने १६३३)। जय पुं [ 'नय ] पर्योय-नय; ( स्वि )। बोच्छिन्न देखी बुच्छिन्न; ( भगः कप्मः सुर ४, ६६ )। बोच्छेत्र )पुं [ व्युच्छेद, व्यवच्छेद ] १ उच्हेद, विनाग; बोच्छेर ∫"र्वतास्वोन्द्वेयको" ( ग्राया १. १—पत्र ६०; धर्मनं २२८)। २ प्रभाव, व्यावृत्तिः (कम्म ६. २३)।

३ प्रतियन्ध, बद्धायट, निरोधः ( उबाः पचा १, १० )। ४ : विभाग; ( गडड ७४० ) । योच्छेयण न [ब्युच्छेडन] १ विनासः (चेदप ५२४; ' निंट ६६६ ) । २ परित्यामः (टा १ टी-पत्र ३६० ) ।

योज्ज देती बुज्ज । वीज्रह, (हे ४, १६≒ टी )। योज्ञ सक [बाजर्] इशा करना। योजदः (हे ४, ५) । पर्)। वक्र—चोदर्जतः ( कुना )।

योज्जिर वि [ बसिन् ] उसने वानाः ( हुना )। . बोडम देला बह = वह भिय-"तेचं कालेखं देखं नमएख गगातिवृद्धी महानदीसी एउन्हरित्यराखी बारमधीयप्प-नायनेच अयं वीहिनाँदेवि" (भग ७, ६—४१ ३००)।

कृ—'नाटानीसान सप सेडक'... अनुवं<sup>स</sup> (सामा १, १— 'त्त २५; राव १०२; प्राव )। ) वृं [ दे ] पाम, भार, "मतिरोहकं पत्रप- । पोरच्छ नि [ दे ] तब्य, पुनाः ( दे २ ८० )। योज्ञानल्ल रे वीज्ञानज्ञं च" (दे ०, ५०)।

130

बोस्त्रों स्त्री [दे] १ भारण मास की शुक्त चतुर्रहों विधि में होने वाजा एक उत्सव; २ श्रावण माम की शुक्त चर्दशी; ( दे ७, ८१ )। योरितभ वि [ व्यपरोपित ] जो मार डाखा गया हो वह; "सकारेचा चुरन दिन्नं निरूएस योगिनमा" (वव १)। वोरुद्धा मी [ दे ] स्हे से भरा हुमा वस्त; ( पव ८४ ) ! योल सङ [गम्] १ गति करना, चलना । २ गुजारना, पवार करना । ३ भनिकमण करना, उल्लान करना । ४ भरः गुत्ररना, पनार होना। वोतहः (प्रारू ७३; हे ४, १६२, महा, धर्मन ७५४), "काज वोलेह" (कुप्र २२४), बाजीं, (बजा १४≒; धर्मीं ४३)। बह—बोलंत, योलेंत, ( हुमा, गा २१०; २२०; पउम ई, ५४; से १४, १५, मुग २२४; सं ६, ६६)। सङ्घ-योलिऊण, योजेसा, ( महा, भाव)। कृ—योजेअव्य, (स २, १; म ¥₹ )। प्रयो -*मेइ*—चोलाविड, चोलावेड; (सुपा १४०, गा १४६ घर)। देला बोल=व्यति+क्रम। योस देना बोल=१; ( दे ई, ह॰ )। योर ह भइ [ च्यव+खुद ] छनकना । वक्र—बोलहमाण; बोजादिश्र ति [ गमित ] भतिकामितः, ( यत्रा १४; मुपा संदेश सर्)। बोलिक्ष) डि[गन ] १ गया हुआ।; (प्राकृष्ण)। २ बोजाण हे गुजरा हुमा, जो पनार हुमा हो वह, व्यक्तित, (नुर ई, १८, महा, पर १४; नुर ३, २५)। ३ भ्रति-सन्त, उल्प्रास्ति, ( पात्रा; मुर २, १; कुम ४४; मे १, ३; < ४८, सा ५३; २५२, ३४०; है ४, २५८; कुमा: महा)। बोल्ज नक[आ+बस्] बारमण बस्ता। रोल्परः (श्रात्वा १५८)। कोल्लाह वृ [ कोल्लाह ] उग-विदेश; ( म ८१ )। केस्साह (( वेंद्रसाह ] रग-(शंप मे उत्सन, (म ८१)) वोबात पृ[त] १४न, वैन, (३ ३, ३६)। कमम्ब र [ब्युन्मर्ग ] दीन्यन; (सन २६०४)। केसम्ब , घर [वि+ कम्] । व्यवता। २ वहना। बोसह । रंगस्य, रंगस, (यह, हे 4, १३% शह र्थ )। ११— योनहमाम, ( नगः या दःदः )। बोसर् वद [वि+कामय] । विदास करना । २ वहाना। दब्दा, ( चन्त ३३४)

योसट्ट वि [ विकसित ] विकास-प्रात; (हे ४ মারু ৩৩ ) ; बोसट्ट वि [दे] भर कर खाजी किया हुआ; (रे व योसद्वित्र वि [चिकसित] विकास-प्राप्त; (उुम) योसद्व वि [ब्युत्स्ट्रष्ट] १ परित्यक्त, छोड़ा हुम: कर, भोष ६०५; उत्त ३५, १६; ग्राबा २, ५, १८, ६)। २ परिष्कार-पहित, साध्यक्त-गाँवर १, १६, १)। ३ कायोत्सर्ग में स्थित; (दस १, १ बोसिमय रि [ब्यवशिमत] उपगमित, गान्त रि "सामिय बासमियाई ऋहिगरखाइ तु ने उदारींग। नायञ्चा" ( टा ई टी—पन ३७१ )। योसर ) सङ [ब्युन्+सृज्]पारत्याग करनाः। योसिर ) बोसरिमो, बोसिरइ, बोनिरामि; (प महा; भग; ध्रीप ), बोसिरेज्जा, बोसिरे; (विश् वह—रोसिरंत ; ( कुत्र ८१)। मंह—वोसिरक रित्ता; (मूथ १, ३, ३, ७; पि २३५)। इ—य यव्यः; (पत्र ४६)। योसिर नि [ ब्युत्सर्जन ] छंडने वाना; (उन १ र् योसिरण न [ ब्युत्सर्जन ] परित्याम; (हे ५ १ १२; भागक ३७६; मान ८४)। योसिरिअ देगो योसदः (पउम ४, ५२: वर्में १ महा)। योसेश्र वि [ दे ] उन्मुग-गतः; ( दे ७, ६१ )। योहित न [ यहित्र ] प्राह्मा, जहाब, नीम, (मा र देगां बोहित्ध। योहार न [ द ] जन-वहन; ( दे ७, ८१ )। ब्युड पृ [द] विट, भद्रभा, (पड्)! य द देखा बद=यन्दः (माय)। वन (भा) देशा यय=जा; (ह ४, १६४)। माकोम (मा) वुं [ध्याकोश ] र हार र व ३ विषद् चिन्तन, ( श्राष्ट्र ११२ ) । वागरण ( भर ) देना यागरण; ( शह १११)! वाडि ( भार ) वृ [ व्याडि] संस्कृत व्याहरण क्रें का कर्ता एक सुनि; (आकृ ११२)। यास देशो यास च्यान; (६ ६, १६६; रा 45 FM ) I ध्य रेमा दय; ( हे २, १८२; ४०५; (आ )।

ध्य देना बा=म, (साइ २६)।

श्र देगो यय - बन; (कुमा)। श्रीसभ देशो ययस्तिश=स्ययमित; (क्राम १६४)। श्रीस देगो याद्य=स्यात; (मा ६०)। श्रीस देगो याद्यद्व; (क्राम २४६)। श्रीस देगो याद्यद्व; (क्राम २४६)। श्रीस देगो द्वारं (मा ४४)। ख देगो द्वारं (मारू २६)। च [दे] गंगोधन-यूचक खब्यपः (मारू ≒०)। ज निरिवादसन्दमस्वणयसिम यमागरसदस्यनम्या

## - --- श्

पचर्ताग्रहमा नरेगा समत्तो ।

आल , मा ) पुं [ इपाल ] वह का नाई, ( प्राप्त १००, च्छ २०४ ) । जिस्सार देखें। जिल्ला स्थार स्विद्धिः। पान्या १५४;

ैट ( सा) देखा चिट्ठ स्था। धिटाँदः( थान्या १०४) क १०३)।

प्र निरिपाइअसदमहण्णविस्य श्रामाराद्वसदमेकनयो। छत्तीसद्भा तस्यो समना ।

## स

[स] व्यञ्जन वर्षा-विशेष, इसका उचार सा-व्यान देति के न वर दन्त्व कहा जाता है; (प्राप)। अण, 'तण पुं नण ] किंगत-प्रभिद्ध एक गया, जिसमें प्रथम के दी हरूव ोर तीगरा गुरु श्रवर होता है; (पिंग)। नार पू किंपते । अंश करा; (दसनि १०, २)। देशों सं-सम्, (पद्; किंग)। पूँ विश्वते | अत, कृता; (हे १, ५२; ३. ५६; (पद्)। पाग पू विश्वते | चयराव; (उव)। मुद्धि पृत्वी । मुद्धि पृत्वी | चयराव; (उव)। मुद्धि पृत्वी | स्वाचाल; केंपति हैं १, ५१; १, १४; १, १४; १, १४)। याग, वाय देशा वाग; (वे ५६; केंप्र)। वाग, वाय देशा वाग; (वे ५६; केंप्र)। वाग, वाय देशा वाग; (वे ५६; केंप्र)। वाग, वाय देशा वाग; कुम १४१)। र वेयनत; "ती व उत्प्रजण श्र-म" (मुग्न १, १, १,१६)। र वेयनत; "ती व उत्प्रजण श्र-म" (मुग्न १, १, १,१६)। र वेरस पूर्ण [सुद्धर] अंग्ड पुरुष, मजन। । गउड )। केंप्रय

वि [ फून ] संमानितः ( पगह १, ४--पत्र ६५ ); देखी विकाश । यक्त वि [ कथ ] मत्य-यक्ताः (मं ३०)। विकास न [ रत ] गतकार, समान: ( उत्त १५, ५ ); देखी परस्य । साइ की [ गति ] उत्तम गति-- १ म्बर्ग; २ मुक्ति, मीछ; (भिवि; सत्र )। उज्जण पृं [ रिजन ] भना ब्रादभी, मत्पुरुष; ( उव; हे १, ११; ब्राम् ३ )। नम वि [ नम ] प्रतिशय राषु, मञ्जनों में प्रतिश्रेष्ट; (सुपा ६५५; था १४; मार्च ३)। तथाम न [स्थामन् ] प्रगम्न यन; (गउँ)। धामिश्र वि [धार्मिक ] श्रेन्ट धार्मिकः (श्रा १२)। स्नाण न [ ज्ञान ] उत्तम जानः (भ्राञ्ञ)। व्यस वि [ प्रस ] मुन्दर प्रभा वाला; ( गय )। द्युरिस पुं [ पुरुष ] १ मजन, भना म्रादमी; ( म्रामि २०१; प्राम् १२ )। २ किंपुरुप-निकाय का दक्तिगा दिशाका इन्द्र; (टा२,३--पत्र ८५)।३ श्रीकृष्या; ( कुन ४८ )। प्रतःह वि [ फल ] श्रेन्ड फन वाला: (यञ्च ३१)। ब्साय पूं [ भाव ] १ संभव, उत्पत्ति; ( उप ७२६ )। २ गत्व, ग्रस्तित्व; ( सम्म ३७; ३८; ३६)। ३ मुन्दर भाव, चित्त का अच्छा अभिप्राय; "खब्भावो पुषा उज्जुजयास्त कोर्डि विमेसेद" ( प्रास् ६; १७२; उब; हे २, १६७ ) । ४ भावार्थ, तात्पर्य; (सुर ३,१०१) । ५ वियमान पदार्थ; (घ्रम्) । व्याचदायणा स्त्री [ भावदर्शन ] स्राजीवना, प्रायक्षित्त के लिए निज दीप का गुर्वादि के समन्न प्रकटीकरण; (ओप ७६१)। ब्माबिझ वि [ भावित ] सद्भाव-युवत; (स २०१; ६६८) । ब्रमुश्र वि [ भृत ] १ सत्य, वास्तविक, सच्चा; "सञ्जूण्हिं भावहिं" (उचा) । २ विद्यमानः (पंचा ४, २४)। 'याचार पुं [ 'आचार ] प्रशस्त भाचरण; ( स्यग १५)। म्ब्य वि [ म्हप ] प्रशस्त रूप वाला; (पउम ५, ६)। ंत्रहम वं [ंहम ] प्रशस्त संबरमा, इन्द्रिय-सबम; ( सूत्र २, २, ५७) 'वाय पुं [ 'वाद ] प्रशस्त वाद; (सूत्र २, ७, ५)। वायास्त्री [वाच्] प्रगस्त वार्गाः; (स्था२,७,५)। स पुं [स्व ] १ त्रात्मा, खुर; (उवा; कुमा; सुर २, २०६)। २ ज्ञाति, नातः, ( दे२, ११४; पड् )। ३ वि. भात्मीय, स्वीय, निजी; ( उवा; श्रोघभा ६; कुमा; मुर ४, ६६)।४ न धन,द्रव्यः,(पंचा⊏, हः, द्र्याचा २,१, १, ११)। ५ कर्म; (आरचा २, १६,६)। °काडिया,

गडिका वि [ रुतिनिद् ] निज के किए हुए, कर्मी का

''कुवियस्त द्याउरस्म व वसग्रामसस्म आवरसस्म । मसस्स मरतस्म य मञ्भावा पायटा हु ति"

भाषन्तु वि [भाषत्त्र] हमान का जानकार, (उता न्दि, ४१)। यण देशो जिया, (उदाह दे २, ११४: न्दि, ४१)। यण देशो जिया, (उदाह दे २, ११४: न्दर, ५९, ग्राम, ७६: ६४)। जिया, केत निक्वा हमान, (गउड, प्रमेन ११४: कुमा, मिह, सुर २, १४२)। 'सर्वेयण निक्का निकास्त्र काम, (भाम ४४४)। हाअ, हात्र देशो भाग, (भे ३, १४: ५, १५) गाउड, नुर ३, २२, मानू २, १०३)। 'हात्रामद दें [भाव-याद] हिसाद में से स्वर दुछ होता है पेमा मानने याता मता, हांचि प्रमाद १०६। जित्र का भता वर्षने काम, हमित्र १९००)। 'हिस्स निकास काम, व्यक्त काम, हमित्र १९००)।

स हि [स ] र बहित, द्वान, (जन १३०, मन; जय: मुन १६२; जया ) १ समान, तुल्य, 'समुसं'' (बल्य, तिर १, १)। 'बाप्य हि [सुम्या ] जल्यांक्वत, जल्युक, (सं १२, देन; मा १६०, नज्जक, मुस्त १००५) । 'बार हि ['कर ] बर-बहिन; (सं २, ६६)। 'बार हि ['मर ] विस्तुत, 'जुल माने हिंचे देना 'बायद, (जुल ४१२)। 'जुल हि [ चुल्य] मुस्त-जन्म (जुल १०५)। 'जुल्य, 'जुल हि [ चुल्य] पुरस-जुल, पुरस-मानो, (स्तु: सुर २, हन्: तुला ११४)

°थोस वि [ "तोष ] स्तुर; ( उप ७२८ टं वि [ दोष] दोष-गुस्त; ( उन अद हो) िकाम ] १ समुद्र मनोरथ वाता; (न्य मनोरथ-युक्त, इच्छा वाना; (राज )। कार्म [ कामनिर्जस ] कर्म-निर्जस का एक नेंद्र काममरण न ['काममरण] मग्य-विदे मरधाः (उत्त ४, २)। कैय रि ['कैत] प्रत्यारन्यान-विशेष; (पर ४)। <sup>°</sup>क्सर ते विद्वान्, जानकार; (, यजा १५८; समस्त १४१ वि [ोगार] गृहस्थ; (फ्रोरना २०) [ाकार] भाकार-युक्त; (धर्मवि ७२)। [ गुष्प ] गुष्पमन् , गुष्पी, (उन; नुम ३४% हुर ैंगा दि [ीप्र] क्षेत्र, उत्तन; (से ६,४३ मि [ ब्रह् ] उपरस्त, गुहचा-बुस्त, दुर प्रहे हे (पाम, बव १)। धिण वि [ गूण ] रसी '१॰ )। चक्यु, 'चक्युश्राति ('चक्षुष, क् वाता, देखता, (पउम १७, २३; वमु; म ४-१—पत्र ५)। 'चित्त मि ['चित्त] नेतना कर ( उवा; पडि )। चैयण वि [ 'चेतन ] वर्ग व र७५३ )। 'व्यित्त देखी 'चित्त; (श्राव २४: १ दैरई; पि १६६; ३५०)। जिय देसी <sup>क्रजी</sup> १२, २१०)। 'जोइ वि ['प्योतिष्] ह (वि ४११; सूझ १, १, १, ७)। 'जोणिय वि उत्पत्ति-स्थान वाजा, हंहारी; ( टा २, १----ैक्जीअ, °क्जीय वि [ °क्जीय ] । न्या-५क ' ड़ोरी बाजा, २ सचेतन, जीव बाजा: (११ १६ ¥१)। ३ न. कला-निशेष, मृत धारु वर्गरः श्रे करने का शान; (भ्रोप;राय; बंद टी—रग हि वि [ीर्घ] डेढ़। 'हुकाल पु ['।र्घर त विशेष, पुरिमङ्ढ तपः ( संबाध ४८ )। फप्प °णण्यत्य वि [ °नदावदे ] नल-युक्त देर बाडा, ही भारद जंतु; (स्था २, ३, २३; टा ४, ४-<sup>२६</sup> तुम १, ४, २, ७; पवरा १—वन ४६ वि ! 'णाह वि [ 'नाथ ] स्वामी वाला, जिस्हा दर्ग ( हो वह, ( तिया १, २--पत्र २७; रंभा, रूमा)। वि [ 'तृष्ण ] तृष्णा-युक्त, उत्कविस्त उत्हर्दः। ४६)। 'सर वि [ 'त्यर ] १ त्या-मुक, वि २ न शोष, जल्दो; (सुपा १५६)। अर्थि

अर्थ-सहित, डेट्; (पडन हम. १४)। धवा न्हों [धवा] नीमाग्यवर्ता स्त्री, जिसका पति जीवित हो वह स्त्री: (सुपा े ६५) । नियं वि िनयं ] न्याय-युक्त, ज्याजवी: (सुपा , ५०४)। पक्स वि [ पिझ ] १ पाँच वाला. पाँचों से बुन्तः; (से २, १४)। २ महावता करने वाना, नहावक. मित्र; (पत २३६; स ३६७)। ३ ममान पार्श्व वाला. दिन्निण ब्रादि तरफ से जोसमान हो वह: (निर १. १)। पुत्र वि [ पुण्य ] पुण्यशाली, पुण्यवान: (नुपा ३५४)। प्यम वि [ प्रम ] प्रमा-पुक्तः ( सम १३७: भा)। प्यरिआव, प्यरिनाव वि [ परिताप ] परितार—नंतार ने युक्त: ( धा ३७; पट)। प्रिमस्टरा वि [पिशानक] पिगान-गहीत, पागनः ( पर्वह २, ५--पत्र ११०)। पियवास वि [ पिपास ] तृपात्र. नतृप्याः (हे२,६७)। फ्यिह वि[ स्पृह] स्पृहा वाताः (दे ैं ७, २६)। 'फोट वि [ 'स्पन्द ] चलायमानः ( दे 🗀 ंह)। प्यतन, प्रतन्न वि [फल] सार्थकः (सं १५. १४ः िरे २, २०४; प्राप; उप ७२८ हो )। ब्वल वि [ विल ] ं यनवान, विनाट; (विंग )। भल देनों फिल; (हे १. िर३६; कुमा)। 'मण वि [ मनस्] १ मन वाता, । ैं विवेक-टुद्धि वाला; (धर्मा २२)। २ समान मन वाना. राग-देप ब्रादि सं रहित, मुनि, मापुः ( ब्रागु )। मण-ें क्स्न वि [ंमनस्कः ] पूर्वोक्तः श्रर्थः ( सुझ २. ४. २ )। ं र्व भियं वि [ भित्र ] सद-युक्तः ( ने १, १६: नुपा १८८)। र महिड्डिअ वि [ महिर्द्धि क ] महान वैभव वानाः ( प्राप् ं १००)। मिरिईअ, मिरीय वि [ मरीचिक ] किरण-ंपुक्त; (भग; ग्राँग; टा ४. १—पत्र ३०६)। मेर वि [ भयार ] मर्वादा-युक्तः ( हा ३. २--पत्र १२६)। ं यण्ह वि ितृष्णी ] तृष्णा-युक्तः ( गडडः, नुपा ३८४)। 🎖 वाण वि [ 'बान ] नियाना, जानकार; ( नुस ३५७ )। े पोनि वि [योगिन्] १ व्यातार-युक्त, योगवाला; २ न. ंतरहवा गुणा-स्थानकः (कम्म २, ३१)। स्य वि [रत] ' कामी; (से १, २०)। 'रहत वि [ 'रमस ] वेग-नुक. ं उवावज्ञा; (गा ३५४: सुन्न ६३२: वण्य)। राम वि ं [ राम ] राम-नरितः ( हा २. १--पन 🛵 )। राम-ु संजन, 'रागसज्जय वि [ रागसंयत ] वर नापु ्र जिनका राग कीया न हुआ हो: (प्यया १७--पत्र ४६४; । र् ज्ञा )। हिद्य वि [ सप ] तमान रूप वाला (पटन द. 🗸 ६)। ल्हूण वि [लवण] बावण्य-पुल (सुरा २८३)।

लोग वि [लोक ] समान, संदेश; (सिट्ट २१ दी )। लीण देखां 'लूण; ( गा ३१६; हे ४, ४४४; कुमा ), न्त्री— लोणी; ( हे ४, ४२० )। 'चक्स देखो 'पक्स; ( गउड; भवि )। ंचण वि [ 'ञ्चण ] घाव वाला, वर्षा-युक्तः; ( सुपा २८१ ) । 'वय वि [ 'वयस् ] समान उम्र बाला; (दे ८, २२)। 'बय वि ['ब्रत ] ब्रती; (सुपा ४५१)। 'बाय वि ['पाद] सवाया; (स४४१)। वाय वि चित्र वाद-सहितः (स्थ २, ७, ५)। चास वि िधास | समान वास वाला, एक देश का रहने वाना; ( प्रासू ७१ )। विज्ञ वि [ विद्य ] विद्या-वान् , विद्रानः ( उप पृ २१५ ) । 'च्चण देखो 'चणः ( गउड; आ १२ )। व्यवेक्ख वि [ व्यपेक्ष ] दसरे की परवा रखने वाला, सापेन्न; ( धर्मसं ११६७ ) । द्याध वि [ व्याप ] व्याति-युक्त, व्यापक; ( भग १, ६--पत्र ७७)। 'व्यिवर वि [ 'विवर ] विवरण-युक्त, सविस्तर; (नुस ३६४)। संक वि [शङ्क ] शङ्का-युक्तः (दे २, १०६; मुर १६, ५५; इम ४४५; गउड)। 'संकिअ वि [ शिट्टित ] वही; ( तुर म, ४० )। 'सत्ता स्त्री [ सत्त्वा ] सगर्भा, गर्भिणी खी; (उत्त.२१,३)। सिरिय, 'सिरीय वि [ श्रीफ] श्री-युक्त, शोभा-युक्त; (पि हम; गाया १, १; राय )। 'सिंह वि स्पिही ल्हा वाजा; (कुमा )। 'सिह वि [ दिस्त ] गिला-युक्तः; (राज)। सिंग वि [ शूक ] दपालुः (उप)। 'सेस वि [ 'रीप ] १ वावरीप, याकी रहा हुआ; ( दे द. ५६; गउड )। २ शेपनाग-महित; (गउड १५)। ंसोग, सोगिल्ड वि ['शोक ] दिलगीर, शाक-युक्त; ( पडन ६३, ४; नुर ६, १२४ )। स्सिरिज, 'स्सिरीज देखो 'सिरिय; ( पि हम; ग्रामि १५६; नग; उम १३७: यावा १, ६--वन १५०)। सन्न नक [स्वदु] १ प्रीति करना। २ चयना, स्वाद लेना। समद; ( माहः ४८; धात्या १४४)। सञ्ज न [ सदस् ] छना; ( यह ) । संजञ्ज न [ दे ] १ शिजा, पत्थर का वस्ता; २वि. पृथ्विन; (देद, ४६)। संबद्धगत्त पुं [दें] दिना, द्वारी; ( दे ८, २१ )।

संबन्धिय | पूर्वी [दि] प्रतिवेगिमर, पहाँगी; (गा संबन्धिय ) ३१४ ), खी— या; (गा ३६; ३६ ख ),

" सम्महिनाम संदर्भतीए" । सा ३६; विद ३४२ ) । देखी

```
महिक्का ।
  मभडिभा रेगो मगडिआ; (पि २०७ )।
  सभद्र १ [दे] लम्बा केग; (दे ८, ११)।
  सभड पू [ शकट ] १ देत्य-विशेष; (प्राप्त; मन्त्रि ५; हे १,
    १६६)। २ पून- यान-विशेष, माड़ी; (ह १, १७७;
    । वि. पू [ारि ] नर्तगर, भीरूप्यः; ( दुमा )।
   रेगो सगइ।
  मभर रेवा म-भर = म-इर, म-गर l
  मभर इग्से सगर, (मे २, २६)।
  सभा भ [ सङ्ग ] १ हमेशा, निरन्तर, ( प्राप्त; ई १, ७२; |
   रूमा प्राम् ६६)। चार १ [ चार ] निरन्तर गति,
   (श्यम १४)।
  सभा स्त्रो [स्त्रज्ञ् ] माज्ञा; (पङ् )।
  सद्देशा सभा≘नदा,(याम, हे≯, ३२; दुमा)।
  सद्द घ [सरुत ] एक गर, एक दफा; (हे १, १२८; सम ∫
   14, 45 5, 266)1
 मह या [ स्मृति ] समया, विन्तन, पाद; (आ १६)। । सहस्यसह पुं [ दे. स्वीरकृपम ] स्वकृती हैं।
   काळ पू [काळ ] निवासियने का समय; (दस ५,
   2, 4 ) 1
 मद्र रम्ध स=स्र, "सहस्रास्यतिष्यर्गडमाण" ( सुरा
  ५१०, भीरा ।
 सई रेखा सर्य = गतः ''मस्मारक मोबारि पुरुष वे न
  मदभड" (मुत्र १६२)। कोडियो [कोटि] एक ं
  नी बरोह, यह भारतः (पर्)।
 मा रणे मां=न्यान , (बान, १४, ३१% ४३०)।
 सद्दर्भ सद्दे असी, ( तुत्र ३०० )।
 मद्दर्भ (र [ शतिक ] नी का प्रमाय शत्रा; ( यापा १,
  १--१४३३)। इंग्स्ट- महारा ।
महत्र व [रायित] हुन, संवा हुमा; (हे ३, ६८,
  व र्यं स्टाइव २०२, १०)।
मदण्डिय दश्ती म ⇒ स्व; "ताव व । आगओ परिस्थावशी ।
  अन्तरप्रश्चमी मरणत्रण दावस्पृतिन
                                     पन्य"
 ( 30 ) (
मार् तमा मार=शहत् ; ( प्रामा )।
मर्थाला मयं=भाग , (रा २, ४—१४ ईर; १ ४,
  445, Ko E, 478 ) (
मदम है [ बनिष्क ] मी ( रूप बाँद ) दी होना दह । मदें भी [ सना ] गंताना भी; ( रूप १३, <sup>हिंदी ।</sup>
```

```
सारामः ) पुर्वा [दे] प्रातिनिध्यकः, परं
     सइक्सिअ) १०);स्त्री—ंआ,(सुरा२०
       टी; बजा ह४ )।
     सहिमान न [दे] प्रातिवेग्य, पटीसियन,
       दी )।
     सइण्ण न [सन्य ] सेवा, जग्दर; (पर्)।
     सइत्तप् देखो सय=र्गा ।
     सार्यसण वि [दे. स्मृतिदर्शन ] मनी-ए
      अन्त्रोहित, विचार में प्रतिभाषित; ( द =, 1
     सइदिह वि [ दे. स्मृतिवृष्ट ] जन्म देवां, ( रे
     सद्ध देनो सद्दण्ण; (हे १, १५१; रूमा)।
    सहस दि [ शततम ] सीदा, १०० वा; (णार
     पत्र २१४)।
    सार न [स्वेर ] १ स्वेच्छा, स्वच्छन्दना, (र
     माम; सामा १,१८-पत्र २३६)। २ हि.स
     (पात्र)। ३ स्वैरी, स्वच्छन्दी; (पात्र, मः
     षिण् छोडा जाता बैस; (दे२, २४; ८, २१,
   सारि वि [ स्वीरिन् ] स्वब्द्धरी, स्वब्द्धानारी, ।
     ₹5)1
   सर्रिणी स्त्री [स्वैरिणी] व्यांभनाग्गि स
     (पडम १८ १०५)।
   माल रेगो सेल; (दे ४, ३-६)।
   सहलंभ वि [ देः स्मृतिलस्म ] देवां मार्दमण
     १६; पाम ) ।
   महस्रासभ )
   सहलासिश्च र् दि ] मयूर, मार: ( द =, ?
  महत्र १ [सचित्र ] १ प्रधान, मन्बी, ब्रमहर, (
    २ महाप, महद-कर्ती; ३ कामा बन्स, ( कहर)
  मर्शमन्तिव पृं[दे] स्वन्द, ग्रांविध्यः (६५
  मामुद्र वि [ रे. स्मृतिसुख ] देवी माइमण,
   १६: राम )।
  सर्वे की [ शसी ] रहताची, गर्बन्द्र की एक पान
   च-पत्र ४२हः स्वादा २--- पत्र २५३: गाम, <sup>हर</sup>
   रैं अस्ति। मिर्न [म] छ। ह
   रभं मर्या ।
संदेशी [ क्या ] ती, १००; "वंबनां" क्या
```

र्जामा स्त्री हि ] प्रजनीकोष, त्यरी, स्टर- ( हा ४, ३---व्य ३४३ 🕦 रहे | ( प्रा ) देगो सहुः। स्पन्न, मंदि । । रहेत पूं [शुक्रत ] १ पद्मी, पन्नी । पाछ ) । ५ पद्मि विशेष, भाम-प्रची: ( स ४३६ । । ग्डेंनला की [अक्ताना ] विश्वामित्र मणि की पूर्व भीर गजा कल्यन की सन्धर विवादिना परनी, रहे ४, ÷\$ = ) 1 र्विहरूर ( जी ). इस देखी, (ब्रुचि २६-३०-वि २३५)। ाउप वि दि ] सद. प्रसिद्धः (दे =, ३)। रदण पुन [शकुन] > शुभागुभ-चचर बाहु-स्यन्दन. काक-दर्शन प्रादि निर्मिन, मगुन: "महजोगाई नडगो वृहिष्मनहार्द्ध इसने उ" (धर्म : मना १८५, महा)। २ फुं. पत्नो, पासी; (पाम: गा २२०, २८४; कर ३४; ्रविट्ट् ह डी )। ३ पन्नि-विदेश: ( पपट १, १—पत्र ८)। विड वि [चित्रु] सगुन का जानकार; (सुपा २८०)। ्रें देश न [ेरत ]्रपत्नी का ग्रावात: २ कना-विशेष, ्<sup>म</sup>पुन का परिज्ञान: (स्माया १. १—पत्र ३८: जै २ टी —ात १३०)। ्राइण देखी स-उण=म-गुष्प। डिणि पुं [ शकुनि ] १ पत्ती, पत्तेन: पाली; ( श्रीप; हेका १०५; स्वीय १७) । २ पाँच-विशेष, चीत पत्नी; (पात्र)। ्रे न्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थित करणा जो कृष्ण चतुर्यशी ें की रात में सदा अवस्थित रहता है; (विसे ३३५०)। < नपुत्रक-विदोप, चटक की तरह बारवार मैथुन-प्रकत्तः ्डीतः (पत्र १०६ः पुन्तः १२७)। ५ दुर्योधन का मामाः, (यापा १, १६---पव २०८: नुप्त २६०)। <sup>१</sup> (डणिअ देखा साउणिअ; ( राज ) । ाउणिया | स्त्री [शकुनिका, नी] १ पहिणो, पत्री | |उणिया | को मादा: (ना ८१०: आव १)। २ पहिन्ही <sup>ह</sup>ाउणी विभेष की मादा निकासी जाया उमें" (ती 5)1 ीडण्ण देखां स-उण्ण≈तपुप्य । <sup>र्र</sup> डिची खी [सपत्नी] एक पति की दूसरी खी, नमान ्रितिवाती स्त्री, सीत, सीतिन; ( नुपा ६८ )। इस्र देनो स-उन्न । ाउम पृं[सद्मन्] १ गृह, बर, २ जज, पानो; (प्राक्त | संकंति स्त्रो [संक्रान्ति ] १ नंत्रमण, फ्रोस; (पत्र १५५:

सडमार वि [ सुकुमार ] होनन: ( ने १०.३%: पड )। माउर पुं [ स्पीर ] १ प्रह-विशेष, शनैश्वर: २ यम, जमराज: ३ वृज्य-विदेश, उदुस्यर का पंड, ४ वि. सूर्य का उपासक: ५ नर्ते-संबन्धीः ( सडः हे १. १६२ )। सउरि पु [ शारि ] विभा, श्रीकृष्णाः ( पात्र )। मदरिम देनो स-उरिम्न=मत्पूरा । मंडल र् [ शकुल ] मल्ला, मछनी; "नंडना महरा मीचा तिमा भना ऋषिमिता मच्छा" (पाञ्च )। सउलिश वि दि विस्तिः (दे =, १०)। मउलिशा) की दि शकुनिका, नी र पाँच-विदेष मउलों ) की गाँदा, चील पत्नी की नादा; (ती ≂, मसु १४१: दे =, =)। २ एक महीपधि: (सी ५)। विहार पुं [ विहार ] गुजरात के मरीच शहर का एक प्राचीन जैन मन्दिर; ( ती = )। मउह पुं [ सौंघ ] १ राज-गहन, राज-प्रासद; ( दुमा )। २ न. रूपा. चाँदी; ३ पुं. पापाया-विशेष; ४ वि. नुधा-नंबन्धी. अमृत का; (चंद: हे १, १६२ )। सपन्भित्र देखी सइज्भित्र; ( दुप्र १६३ )। संबोस देवी स-श्रोस=न-तीप, च-दीप । सं च [ शम् ] तुन्त, रामें; (स ६११; तुर १६, ४२; तुरा 816 )1 सं भ्र [सम्] इन अथीं का त्वक अव्यय;—१ प्रकर्प, श्रनिगय; (धर्मतं द्वः)। २ तंगिन; ३ तुन्दरता. गोमनता; ४ मनुबय; ५ पीग्यता, त्र्यावयीपन; ( पड् ) । संक नक [शङ्क] १ छंगय करना, नंदेह करना। २ बक. भय करना, दरना । संकट, संकष, नंदति; संकति, नंदने, मंदर, संदर्भ; नंदानि, मंदानी, संदानु, संदान: (संजि ३०), "अवंकिआई संकति" ( च्झ १, १, २, १०; ११ ), ''र्ज सम्मनुज्जनंतास पासि((स्पी ) स्रो संकए हु विही" ( मिरि ६६६ )। कर्म-संक्रिज्ञह्, (गा ४०६)। वक्-मंबंत, संक्रमाण; (५५; रंभा ३३)। क्र-संकणिङ्जः ( उर ७६८ हो )। संकंत वि[संकान्त] १ प्रतिविस्तितः (गा १; से १, १७)। २ प्रविष्ट, तुसा हुआ; ( टा ३, ३; कप्प; महा )। ३ प्रातः ४ नंकमणा-कर्नाः ५ तकावि-युक्तः ६ दिवा स्त्रादि मै दाय रूप मै प्राप्त स्त्री का धन; (प्राप्त )।

सन्भः १५३)। २ सूर्व सादि का एक राशि ने दूसरी गशि में जाना, ''ब्रारब्स कर्जनकतिदिवसबी दिवसनाह ब्व" (धर्मीव ईई)। संबंदण ५ [संबन्दन ] इन्द्र. देवाधीश ; ( उप ४३० दी, उपर्व १)। संकट्टिअ वि [संकर्तित ] काटा हुआ, 'धप्रतंब्रहित-माणा" (ठा ८, ४—पय २७६)। संबद्धाः [संबद्ध] व्याप्तः (राज)। संकट्ट देगां सकिट्ट, ( राज )। सकद वि [संकर] १ महीर्थ, वस-चौडा; श्रन्य मरकारा बाता, ( न ३ह२; मुपा ४१ह, उप व्य३३ टी )। ः निषम, गहन, (पिड ६३४)। ३ न. दुःखः; ''पद्मास्तानि ने पद्मा पुरिना निर्स्तीममतिमंज्जा । ते निगमभक्रडेमुक्ति पहियानि चनति ग्रो। धम्म ॥ १ (सवा ७३)। सकडिय है [संकटिन] संहोर्च हिमा हुन्ना, (दुव 16035 संकडित्ल वि [ दे ] निश्छिद, ठिद्र-वित, ( दे ५, १५; 引 Y, >Y1 ) | संक्रड्रिय रि [ संकर्षित ] बाहर्षित, ( राज )। मंहण न [शहुन ] गहा, मदेह; (दन ६, ५६)। मकरप प [संकाय] + कव्यवमाय, मनः-परिखाम, विचारः (उस, कप्प, उप १०३५)। २ समत भाचारः मदाबार: ( उप १०३५ )। ३ फॉनजाप, बाह: (गउड)। जोणि पृ[योनि]कामरा, कदर्ग, (पास)। संबन सक [ सं+कम् ] १ प्रांश करना । २ गति करना, ताना। सहसद, संक्रमेति, (बिट १०८, स्क्रा २,४, वह—संकममाण, (सम ३६; सुत्र २, १; रना)। हेरू-सद्गिनम्,(अन)। सक्त पु[संकत ] १ तेतु, पून, बन्न पर स उत्तरने के निर ग्रान्ड बर्गदम दीवा हुया मार्गः (सं ६, ६५; दम ५, १, ४, ६५६ १, १)। २ मंत्रार, गमन, ग्राति: "राउटनाइ मंद्रमर्ठाण" ( यूच १, ४, २, १४, आउद २२१)। । जान जिस इसे पहुति की वीहता है। उसी रा से बस्तवहाँ कि दक्ष का प्राव-दारा परिवासनाः रेती जाती इस्मेनहति से सन्द इस्मेनहति के दन्न की

राज ६८ उन वें से जाती बर्क प्रश्ति के रूप से परिस्त

समा। दा ६, ० ४०००

संक्रमग वि [ संकाशक] स्त्रमण-क्री, ( धंते !'' संक्रमण न [संक्रमण ] १ प्रवेश, "नर उर्ज घरनकमण् कर्व तेहिं" (सरोध १४)। २ ह गमन; (प्रास् १०५)। ३ चारित्र, मयम;(बॉर ४ देखो सक्तम का तीमरा अर्थ, (पन ३,४<sup>८</sup>)। प्रतिविम्बन; ( गउड )।

संकर पु[दे]रथ्या, मुहल्ला, (देन, १)। संकर पु [शङ्कर] १ शिव, महाउव, (पटम ७ १ दुमा; सम्मत्त ७६)। २ वि. मुख करने दाग,(<sup>†</sup> ८, १२२; दे १, १७०)।

संकर पु [संकर ] १ मिज्ञावट, मिश्रण, (वर्ण ५) पत्र ६२)। २ न्यायसाम्ब-पश्चिद्र एइ रोग ( १७६)। ३ शुभाशुभ-रूप मिश्र भार, (बिरिधर्व ४ अशुचि-पुत्र, कचरे का ढेर, (उत्त १२,६)। संकरण न [ संकरण ] बच्छी इति; (सर्वे () संकरिसण गुं [संकर्षण ] भारतको हा ना वलदेव:(सम १५४)।

संकरो स्त्री [ शहुरो ] १ विया-विशेषः ( <sup>पउम ४</sup>। महा )। २ देवी-विशेष, ३ मुख करने वार्ता, (यहाँ संबद्ध सरू [ सं + बहुन् ] मंद्रवन दस्ता, हेन्ताः

लेर, (उन् )। संकल पुन [श्टडुल ] १ साब्ब्स, निगर, २ बेरे <sup>ह</sup> हुमा पाद-बन्धने, वेड़ी; ( विगा १, ६--पन 👯 १३६; सम्मत १६०; हे १, १८८)। ३सीवर्त, कर विशेष; (सिर ८११)।

संकलण न [ संकलन ] मिथता, मिनारह, (<sup>मात्र र</sup> संकला को [श्रद्भुषा ] देखो संकल='प्राप्त । है' सुरा २६१; प्राप ) ।

संकलित वि [संकलित] । एउन विशा व १४६ नंदु २)। २ वुस्त, " तत्थ व भावकी बायट्टिई बाजनंत्मकांत्रमां" (मनता १०)। 1 बाटा हुमा; (सिरि १३४०)। ४ सग्रीत, (त्रो)

नः संद्रजन, रुन जोड; (यर १)। मकलिका सो [ संकलिका ] १ परार, (<sup>वितः (</sup>) संदयनः ३ ग्यहताम म्य का ५नम्ह्या ब्रायकः संबदिधा }मी [श्टुतिका, ली] सहर, हैं संबद्धां ) निगदः (ग्रप्त १, ४, ३,१५ सक्टा को [संबंधा ] मंगापण, बानाजा, (रि

रहत्तर वह है। कुर ३, रहहे। उस ३ ३ अनः सिंह रहेशी क्का को [शङ्का ] १ तमय, संदेश (पंडि )। २ भय, गः (हुना) । सुत्र वि [ वत्] गंस वाता. गंका-पुभ्नः ( गडद )। काम देशो संकम = सं+ रस्। सहासदः ( सुत्र २० १: 79 ( ( ( ) ) 1 शिम नह [ में +कमयू ] नकम करना, देवी जाती कर्म-पहति में प्रान्य प्रहृति के हमें दानी को प्रोधन का उन स्प ने परिणत करना। नकामेति: ( भग )। भूका—नकामिनु:

(नग )। भार-नंदानंत्नंतः (भग)। क्यह- संदामिन्त-मापाः ( ठा ३, १—५७ १२० )। कामण न [संक्रमण ] १ नंत्रम-करणः ( मन )। २ प्रवेश कराना; (कुन्न १४०)। ३ एक स्थान से दूर्ता

ें न्यान में ले जाना; (पैचा ३,२६)।

कामणा स्त्री [ संबद्धणा ] मंत्रमण, पैठ; (रिंड २८ ) । बिरामणी न्त्री है संक्रमणी हिया-विशेष, एक ने दूर्तर में जिल्में प्रतेश दिया जा मेरे वह विद्या; (स्पाप। १, !ई---पल २१३)।

कि निय वि [ संक्रमित ] एक स्थान में दूसरे स्थान में ँनेतः ( राज )।

्रीकार देखी सक्कार=गंस्कार: ( धनेनं ३५४ )। वंकाम वि [ संकारा ] १ धनान, दुल्य, वरीलाः ( पात्र; ्र याता १, १८ उत्त ३४. ४, १, ६, इन्सः पंत्र ३, ४०, बनीवे १४६)। २ पु. एक आवड का नान; (उप Y=3)1

रंकासिया ची [संकाशिका] एक कैन गुनि-राखा; ू (इन)।

ू: तंकि वि [ ब्राड्डिन् ] संग्नं करने वाताः ( नम्न ६, ६, २, ई; ना ८०३; संबोध ३४; गडड )।

्र नंकित्र वि [ शहिल ] १ ग्रंदा वाता, ग्रंबा-मुक्तः ( मगः ু, জ্বা)। २ न, र्चयव, वदेह; (निट ४६३; महा ६५)। 🥕 ३ मन, डर, ( गा ३६३ ), "तींक्रमनीय नेव दविक्रस्त्रण 🖟

ু (आ १४)। रंकिट वि [ संक्रष्ट ] विक्रितिक, जाता हुआ, खेतो किया । संकुडिश वि [ संकुटित ] क्कुचा हुआ, वंद्यांचत; ( सग ु, 'हुआ; ( श्रीप; खावा १, १ डी—पत्र १)।

, विविद् देखी संस्थितिहः ( सन )। ृत्वेतिच्या वि [ संस्थापं ] १ चण्डा, तम, अत्रावकाम ् काना; (पात्रा; महा)। २ व्यात; (राज)। ३ मिश्रित,

मिना हुमा; ( डा४, २; मा २४, ७ डो--पत्र ६१६ )। ४ र्ष. हाथी को एक जाति; ( ठा ४, २---पत्र २०८ )। मॅक्नि देवो सकियः ( याग १,३—ग्य ६४ )। संकित्तण न [ संकीर्वन ] उदारचा; ( स्वप्न २० ) । संकिन्न देखो संकिष्णः ( डा ४, २, भग २५, ३ )। मंक्ति वि [ शद्विन् ] गद्धा करने को भारत वाना, गका-शीनः (ता २०६: ३३३; ५८२; चुर १२, १२५; चुरा (二) संक्रिटिट वि [ संक्लिप्ट ] वंत्रलेग-पुत्तव, वंत्रलेग वाता; ( उप; भीर; नि १३६ )। मंकितिस्त प्रव [ सं+ हिरा ] १ क्लेग पाना. दुःसी होना । २ मनिन होना । नविजित्त्वर, विविजित्वीतिः ( उत्त २६, ३४: भग; र्म्माप )। वह-संकित्सिसाण; ( भग १३, १-पत्र ५६६ )। संक्रिटेस पु [संक्लेश] १ अन्त्रनाथि, दुःल, कप्ट, देरानी; ( टा १०-पन ४८६; उत्र )। २ मनिनता, अनिगृद्धिः ( डा ३, ४-- पत्र १५६; पंचा १५, ४ )। संकीलिश्र वि [ संकीलित ] कीन जगा कर बोड़ा हुआ; (वं १४, स्त्र)। संकुप्[शङ्क] श्यस्य अस्त्र; २ कोतक, खुँटा, कीन; "र्मतानिविद्वर्षेतुष्य" ( हुन ४०२; राष ३०; आवन )। कण्ण न िकर्ण ] एक विद्यावर-नगरः (इक)। संकुर्य वि [ संकृष्टित ] १ वकुचा हुआ, वंद्रोच-प्रात;

( और; रंगा )। २ न. मंदीन; ( राज )। संकुक पुं [ श्रष्टुक ] देतावा पर्वत की उत्तर श्रेष्मी का एक विद्यादर-निकाय; ( राज )।

संकुका खी [ शङ्का ] विद्या-विदेप; ( राज )। संकुच ऋक [सं∔कुच् ] वकुचना, वंकोय करना। वंकुचर; (ब्राचा; संबोध ४०)। वह-संबुखमाण, संबुखेमाण; (भाषा)।

संकुबिय देलो संकुद्य; ( दस ४, १ )।

संकुड वि [ संकुट ] कहता, वंद्यीचे, वंद्यक्तिः, 'श्रीता व मंजुडा वार्दि वित्यडा चंदस्तार्यं" ( तुत्र १६ )।

५, ई—नव ३०५; वर्नेने ३८०; व ३५८; विहे ४८६)। संकुद्ध वि [ संकुद्ध ] क्वय-युक्त; ( बजा १० )।

संकुष देखें सकुच। मंकुषद; (बजा ३०)। क्कू---संकुर्वतः ( वजा ३० )।

गल को हाथ में धारण उसने बाजा; २ जन रजाने

वाजाः (कप्प, भ्रोप )। संख्यि देगों संग्र≈मध्यः,( म ४४१; पॅन २. ११; जीरम

१४६)। संविया स्त्री [शङ्किता] छोटा भगः;(र्जन ३—पन

१४६; र्ज २ टी—पन १०१; राय ४५)। संखुद् प्रक [रम्] श्रीडा करना. संभोग इरना ! संगुद्धः

( हे ¥, १६५ ) I संखुड्ण न [ रमण ] शीडा, गुरत-श्रीडा; ( उमा )।

मंग्बुत्त (ध्रम ) नीचे देखो; (भन्नि )। संखुद्ध वि [संक्षुत्रथ ] चीम-मातः (स ४६८; ६७४;

सम्मत १५६; सुपा ५१७; दुम १७४ )। संखुभिश्र ) वि [संश्चरुत्र. संश्चभित ] उपर देखी; (सम मांजुहिंभ े १२५; पत्र २७२: पंजम ३३, १०ई: पि

1(385 संबेक्त देवां सदा=सं+न्या ।

संबेड्ड ) देखो संख्यिकारः ( भ्रमु ६१, विसे ३२० )। संबेज्जहम् संबेत्त देलां मधित्त, (ठा४, २—पत्र १२६, चेइय

३२५)। सखेव ९ [संक्षेप ] १ अल्प, कम, थांडा; (जी २५; ५१ )। २ पिंड, सवात, सहति; (भोधमा १)। ३ स्थान; " तेरसमु जीवसखेवएमु" ( कम्म ६, ३५ )। ४ सामायिक,

सम-भाव से भवस्थान; ( विसे २७६६ )। सखेवण न [ संक्षेपण ] प्रत्य करना, न्यून करना; (तर र≂)।

संस्थेविय वि [संक्षेपिक] महोप-युक्त। दसा स्थीतः ['दशा] जैन प्रन्थ-विशेषः (ठा१०—-पत्र ४०५) । संस्त्रीम ) एक [सं+क्ष्रोमय्] चुन्ध करना। समोहरः, संयोह } (भिव)। कवक्-संस्रोभिज्ञमाण; (खाना

र, ६-पव १५६)। संखोह वु [सक्षोभ] १ भय प्रादि हे उत्पन्न दिश्व की ब्यमता, जोन, ( डवः सुर २, २२; उपर १३१, सु ३; सि

६४, गउड)। २ वंचनताः, ( गउड )। मंखोहित वि [ संझोमित ] धुष्य दिया हुमा, झोम-दुक्त क्ष्या हुचा, (से १, ४६; धाम ६०)।

संगन[श्रङ्क] १ लिंग, विपास, (धमेनं ६३; ६४)।

२ उत्करें; (वुमा )। ३ पर्वत के उत्पर का भाग. शिलर; | संगयय न [ सगतक ] उन्द-निशेष; (प्रविष्)।

४ वधानता, मुल्यता; ५ सप-दिवेप; ई हान हा ( हे १, १३० )। रंगो मिंग व्या सम न [ शाह्र ] शह्र-मंदन्यों, (विर स्मर्)।

संग पून [ सङ्क ] १ मदबै, मदन्य; (भागा, मह, ह २ मावनः "नह होष्णापारतहत्रवानंनं सहस्य रह ( संबोध ३६: भाषा; शाम २०)। ३ भारतीत, वि रागः ( गउडः, माचा, उर)। ४ वर्गे, वर्नेस्पः। ५ रन्धन, "भोगा इमे संग्रहरा इसते" (उन १३: सगर मी [सगति ] १ मीनित्य, उविका, छा । २ मेज; ( मरि )। ३ नियति; ( युष १, ६ ५ ५ संगद्ध हि [ सादुतिक ] र निपति-इत. निर्देश

( गुप १, १, २, ३ )। २ परिचित; "मुहो वि व तिया मंग(१ मइ.)४र दिवा' (ठा४, रे⊸<sup>स्त</sup> संबंध वुं [ सफ्रथ ] १ स्वक्त क्र सक्त, <sup>हो ब</sup>

( भाना )। २ संबन्धी, अशुर-कुन्न से विस्कार्तस बद्दः (पयद्द २, ४--पन १३२)।

संगच्छ सङ [सं÷गम्] १ स्वाझर करना। १ सगत होना, मैज रम्बना । मगरहाहः ( वेहन ००६ सगन्द्रहः ( स १६ ) । इ.—संगमपाअः (<sup>कट-</sup> 100)1

संगच्छण न [ सगमन ] स्वीकार, भनीकार, <sup>(37)</sup> सगम १ [संगम ] १ केन, विशाप; ( पान, वर प्राप्ति; "सन्गापवरगसगमदेऊ जियादेशियो धन्ये" ३ नदी-मीलक, नदियों का भाषत में मिलान; (क १— पत ३३)। ४ एक देन वानानः (<sup>मही</sup> स्त्री-पुरुष का सभोग; (हे १, १७०)। 🕻 🖰 मुनि का नाम; ( उन )।

सगमय ५[ संगमक ] भगवान् महावार को उन्हें बासा एक देव; (चेइय २)। संगमी स्रो [ संगमी ] एक दूती का नाम, ( मही)

सगय वि [दे] मत्या, चिक्ना; (दे न, ७)। संगय न [संगत ] १ मिनता, मेंती: (सर ६) २ सम, सोबत, (उब, दुम १३४)। १ पु. एव का नाम; (पुष्पे १८२)। ४ वि. युनः, उनिः, ( १, २--पत्न २२)। ५ मिजित, मिला हुझा, (<sup>द्रार्</sup>

.पथा १, १; महा)।

सर देशो संकर- सवरः (जिन क्याप्)।

तर न[संगर] गुढ़, रमा, जडाते (राक काड कर)

क्र अध्यति हशु है '८, अप)

गिरमा सी [दे] पर्यार किया हिन्दो नावाग होती

क्र सव [संभ्यट्यु ] सिनमा, नगदिन करमा। मान्

गह सव [संभ्यट्यु ] सिनमा, नगदिन करमा। मान्

गह सव [संभ्यट्यु ] सिनमा, नगदिन करमा। मान्

गह सव [संभ्यट्यु ] सिनमा, नगदिन करमा। पर स्थान

गिरमा हिन्दो । नहासी । स्थान करमा। स्थान अप।

विद्याद सी [दे] प्रती, प्रतिना, ग्रीमी, । सग अप।

विद्याद सी [दे] प्रती, प्रतिना, ग्रीमी, । सग अप।

विद्याद सी [दे] प्रती, प्रतिना, ग्रीमी, । सग अप।

विद्याद सी सम्बद्ध ] र स्थान करमा। व्यक्ति करमा।

ग्राथन देसा। सगदिः (सिन्)। सीक-मार्गिस्स

्र नहां)। ताहा जो [ साधा ] नवह-गाधाः (कन्न ११८)। देनो संगिष्ट्रणः पहिणा जो [संग्रहणि] नवह-प्रत्यः, नांत्रत सन् ने नहांचे-प्रतिनाहरू प्रत्यः वार-नवाहरू प्रत्यः (तम १; यनेत १)।

्र पेद्धिज वि [ संग्रहिक ] तबह बाता, वंबहन्तर को ्र नाल्ने बाता; ( विने २०११ ) ! शिहिज वि [ संग्रहीत ] १ व्विका वंबप किया गया हो वह; ( हे २. १६०० ) । २ व्विकृत, स्वीकार किया हुआ; . (तया) । ३ वकड़ा हुआ; "वगहिसो हत्यों" (हुन ०१)।

्रिक्ति संगिर्द्राय । गा उद्यक्तिकी गान कला । क्वक्र—संगित्रमापः (उद्यक्तिको । व

संगा नो [दे] बन्गा, घोडे को प्रगान; (डे स., २)।
संगाम नक [सङ्ग्रामय] नहाँ करना। नगानेहः
(भगः नदु ११)। वक्-संगामेमाणः (घाषा १, १६उत्र २२३, तिर १, १)।
संगाम यू [सङ्ग्राम] नहाँ, पुढः (भाषा; गमः,
महा)। सूर यू [द्वार ] एक राजा का नानः (धू २स)।
संगामिय वि [साङ्ग्रामिक] नग्राम-नवन्यो, जहाँ ने
स्वत्य स्पर्ने गाता; (डा ४, १-पन १०१; भीर)।

संगामियां से [साङ्ग्रामिकों ] श्रीकृत्य वाहुदेव की कर देने हैं को पड़ाई की सबर देने के निष्ण पड़ाई को होने थां. (दिने १९०६ ) ! संगानुद्रामरी की [सङ्ग्रामोद्रामरी ]विधानविधेष, जिने के काल से नहाई में भागानी में विवय मितनों दें; (सुन १९८) !

१८८)। संगार पु[रू] मेरेन; (ठा ४, २—पन २४३; खाग १, ३; ब्रांचना २२; तुन २, १७; दर्जान २६; धर्मेन १२८८; उर २०६।। संगाठि वि[संप्राहित्] नप्रदन्तनो; (तिनं १५३०)।

संगा ह [ सड्विन ] नंग-तुनः, ( भगः, वंदोध २, कप्पू ) । संगिरवसाण देनो संगा = न + गै । संगिरद देनो संगद = न + ग्रह् । नागरहरः,(विसं २२०३):

क्रं—मीतक्वंतः (विसं २२०३)। वक्र—संगिष्हिमाणः (भग ४, ६—नव २३१)। वक्र—संगिष्हिसाणः (वि ४=२)। संगिष्हण न [संग्रहण] जाभय-दानः (टा द्यान्तव

ंद्रदर् )। देखे संग्रहम् । संगिद्धः वि [ सङ्गयन् ] बद्धः नग-द्रनः ( गञ्ज ) । संगिद्धः देखे संगद्धः ( राज ) ।

संगिद्धी देवी संगिद्धी; ( गत्र )। संगिद्धीय वि [ संगुद्धीत ] १ आश्रित; (टा ≂—नत्र - ८८९ )। र—देवी संगद्धिश≕नंद्धीत ।

संगीत्र न [संगात ] १ गाना, गान-तान; ( दुना )। २ दि: जिवका गान किस गया हो वह; "तेष मगीकी उह

चेव गुपानाना " ( हुन २० ) । संगुप वह [सं+गुपय्] गुपानार करना। नगुपप्र, (मुज

्रः, ६ डो ) । संगुष दि [ संगुष] ग्रुपेट, विच्छा ग्रुपेकर दिना गरा हो वह; ( दुव २०, ६ डो ) ।

१८४२ पाइअसइमहण्णयो । संगुणिअ वि [संगुणित ] ऊप देगो, (ब्रोप २१; देवेन्द्र संघट्ट सक [ सं + घर्ट् ] १ स्पर्ग बन्ध, ११६, कम्म ५, ३७ )। भाषात जगना। संपद्भः (भाष), संपर्धः। संगुत्त वि [संगुत ] १ छिपाया हुझा, प्रच्छन्न स्वा हुझा; । पत्र ११२; भग ४, ६—पत्र २२६), नंब (उर ३३६ टो)। २ गुप्ति-पुत्त, प्रकुशक प्रवृत्ति से ७) । २इ.—संघट्टंत; (गिड ४०५)। सङ् गहित, ( पत १२३ )। ( ५व २ )। संनेत्रक पृ [ दे ] सन्दर, सनुदाय: ( वे ८, ४; यव १ ) । संघट पु [संघट ] १ ब्यायात, धका, नार्यं मगेक्टी स्त्रो [ दे ] १ परम्पर ब्राम्नस्यनः,"इत्थयगेल्लीए" १६; धर्मवि ५७; मुपा १४)। २ वर्ष क्षेत्र ( खापा १, ३--१व १३ )। २ समृह, समुदाय; (भग है, (भोपभा ३४)। ३ दूसरी नरक का छती ध्रान्यव ४७८; भीष )। स्थान-विकेप; ( देवेन्द्र ६)। ४ भीड, प्रमा सगोडण वि [ दे ] प्रीमत, प्रया-पूनः; (दे ८, १७)। ) स्पर्श; ( राय ) I संगोपक (१ [संगोपक] बन्ध-विजेष, मर्बट-बन्ध रूप सघट्ट वि [ संघट्टिन ] संघमः ( भवि )। लगोफ । गुम्बन; (उन २२, ३५)। संघट्टण न [संघट्टन] १ ममदेन, मंदर्ग, (य मगोज्ञ न [ ने ] गपान, मन्दः ( पङ् ) । पत्र ७१; पिंड ५८२) । २ स्तर्भ दानाः ( र्मगोळ्यो थी [ है ] यम्ह, मंत्रात, ( हे ८, ४ ) । संघट्टणा स्त्री [संघट्टना] स्वतन, संवार; 'र संगोच म≰ [सं ⊦गोवम् ] १ छिताना, गुत रखना । २ उ उर्दंतुरेममाखीए" ( पित्र ५८६ )। रश्रख करना। मगो रह, (श्राह ६६)। यह—संगीयमाण, संघट्टा स्त्रो [ संघट्टा] बन्ती-(रक्षेप १ मंगावेबाण, ( सावा १, ३ -पथ है१; थिया १, २-संघद्दिय वि [संघद्दित ] १ हुए, तुमा 😲 14 53 )1 रे, ५—पत्र ११२; पत्रि )। २ मर्पार्थन, सर्व मगोपन १ [ संगोपक ] स्वय-वर्ता,(याया १, १८— १६, ३—१व ७६६; ७६७ )। 74 765 )1 संघड भरु [सं+घट ] १ मन्त्र कन्ता । २ समीवाय देखी संगीव । संगीरहामु, ( स ८६ ) । युक्त हाना । क्र—पंत्रहियद्यः ( हा ५—११ मगोतिश्र वि [ सगोपित ] १ छिपावा हुमा, (म ८१)। मयो-संपद्यारेह; ( महा )। • मराधन, ( महा )। संघड रि [संघट ] निरन्तरः "कपदर्शिया समोत्रिन् ) वि [संगोपवित्] नंत्रवा-दर्ताः (टा ५---₹, ४, ४, ४ ) ; मगोत्रम् ( २४ ३८४)। मधद्रण देखें संघयण; ( चंद्र—१ ४८; भवे साच सर्व [कथ ] इस्ता । शतह, (हें ४, २), स्पम्, र्मघडणा यो [ संघटना ] रचना, निर्माण, 🕾 ( 1277 ) 1 मंघडिश्र वि [संघटित ] १ वरड, वुन, (१ व मच रृ[ मंच ] र नार्, नाव्या, धारक और भारकाओं २ गटिन, बरिन; ( प्राप २ )। द्या स्पृत्य । द्या ६, ६—१३ २८१; सादि; मरानि ४; संबंधि (शी) स्त्री [संदर्शित ] स्वर, (गि.न ज्यन १: ३, ५ )१२ हनाज वर्षे वाजों द्वा सन्द्रः (प्रसंत संध्यण न [ दे. संहतन ] १ गरीर, बार, (रे हरू )। ३ सन्ह, सन्दाय, ( सुरा १८० )। ८ प्राप्त-गम्)। व भारपन्यता, गरह है है सन्दर् (हें १, १८३)। शास वृ [ शास ] एक जेन गरीर का बेटर; ( मग; सम १४६; १८८) इते भीग स्था कर्न, (ता के गाता)। पानिय, उता, बस्त १, ३८; यर्)। ३ १४ लईव 'क्पिय र [ पास्ति ] एक अनेल के दल में बार्ट-रचना का कारण-मूत कर्म, ( मम ६५ वाम १-हर दने हैं जिल थं (हल, ग्रंड)। मंबर्याण वि [ दे. संदर्गतन ] गहन वानः व मया व [ महत ] क्रीह, सन्दः ( म १०, २१ )। बसुदर्श)। मदम १ [ संघर ] । हिनात, स्तर् , २ फारतन, ४४६४; मंपरिम देशो संबम; ( ३१ २६४ हो )। (क्य र, र-न्द्रश्रेष्ठ भाज्य)। मधरिमित्र (गाँ) ति [मधीवत] कर्षः " हुआ; (सा ३७)। नंदम तक [ सं + घृष ] तंद्री करना। नंदनिक: ( स्नाना ٥, ١, ७, ١) ١ र्नेघम्सिद देखी <mark>संघरिसिद्</mark>; ( नाट—मानवि २६ )। र्नेबाइअ वि [ संघानित ] १ नदान रूप ने नियनः ( ने १३, ६१)। २ जोड़ा हुआ : (आप)। ३ इक्ट्न दिना हमा: (पडि)। पंचारम वि [ संघानिम ] कार देखोः ( अपः प्राचा २, १२, १; वि ६०२; भ्रतु १२; दक्ति २. १३)। नंबाड देनो संघाय ≕ तंबात: ( क्रोधना १०२: गत )। नंबाड 🕒 ) पुं [ दे. संबाट ] १ तुन्म. तुनत; ( राय ६६; मंबाडग∫ बर्मनं १०१४: उप पृ३३७: मुग ६०२: र्दरशः श्रीष ४११: उप २०४)। २ प्रकार, भेद: "नवादी ति वा जब वि वा पगारी नि वा पगहरा" (निन्तू)। ३ शनाधर्म-कथा-नामक डेन क्या-प्रन्य का दुनग मध्यपनः ( सम ३६ )। नेवाडम देनो सिंघाइम: ( इन )। भेषाडणा को [संघटना] ६ नवन्य: २ रचना: प्रक्तर-रुपमनिस्त्राप(१ द)गारु" ( स्झनि २५ )। मयाटो न्द्रो [दे. संघाटी ] १ दुग्य, पुगतः (हे ८, ७: - मह इम्प्; ना ४१६)। २ इन्हरीय जन्म-विद्येप; ( हा ४, १--वव १८६; सारा १, १६--वव २०४: मीप ६३३ विने २३२६; वर ६२: इस )। मंबादय पुं[ है ] श्लेका, नारु में ने दहता दव पदार्थ; (त्रुश्ट्र)। संबातिम देलो संबादम; ( प्रापा १, ६—५५ १,६६; ; नवह २, ५--वब १५०)। नेंघाय नद्द [ सं+ प्रानय्] १ नंहत दरना. रष्ट्डा दरना, निराना। २ हिंसा करना, नाग्ना। नपापर, नपाण्डः (क्स ६, इद्देश प्राप्त ६ ६-सन २२६)। इ.-नंदायणिञ्जः ( उन २६, ५६)। नंबाय पु[संबात] १ नहते, हंहत रूप ने घरन्यान, निवेदताः ( मगः दन ४, १ )। २ तन्द, जत्याः ( गमः गठ्यः चीएः महा )। ३ सहन्त-विदेषः, रहम्पन-नागव-तम्ब गरीर-दम्भः "स्वार्च नदानेष" (बीर)। ४ भुतरान का एक मेर; (कम्म १, ७)। १ वर्कीन, सङ्ग-चनाः (भाषा)। ६ नः नामध्ये-विदेशः जिन धर्मे हे

इस में मरस्याय ग्रेज पूर्व-मान ग्रेजी न सर्वस्थ

रूप से स्थापित होते हैं: ( कम्म १, ३१; ३६)। 'समास ५ सिमास । धुनजान का एक मेदः (कम्म १, ७)। संघायण न [ संघातन ] १ विनाग, हिंगा; (१ १७६)। २ देलो 'संघाय' का छटवाँ क्र्ये; (कम्म १,२४)। संधायणा न्ही [संघातना] वहति। करण न [करण] पदेशों का परस्पर संहत रूप से रखना; ( विसे ३३०८ )। मंघार पु संहार र बहु-बतु-बन, प्रतय: ( तह ४४)। २ नागः ( गडन १६८, ८०: उर १३८ डी )। ३ संदीरः ४ विनर्जन: ४ नरब-विकेष: ६ मैरब-विकेष: (ह १. २६४: पड़ )। मंबार (ब्रा) देतां संहर≈गं+इ। नंकू-मंबारिः (दिंग)। संघारिय वि [ संहारित ] मारित, व्यानादित; ( मवि )। संघासय पुं [ दे ] स्वर्धा, बरावरी; ( दे ≈, १३ )। संविध देलो संविध = हहित; ( प्रार )। मंक्टि वि [ संयवत् ] नंप-पुक्त, नन्दितः ( राज )। मंत्रोडो स्त्री [ दे ] व्यतिका, नवन्य; ( दे ८.८ )। मंच ( पर ) देनां संचिप । नंबर: ( सवि )। संच ( भर ) पु [ संचय ] परिचय; ( भनि )। मंबर ोव [संबंधिन] वंबर वाना, नंबरी, संबर बरने मंचर्ग ) वानाः ( दमनि १०, १०; वव ३३ टा )। मंबर्ष वि [ संविषत ] मंबर-पुनः ( राव )। संख्यकार हैं [ दे ] भवकाण, जगह: "भविगायिय दुप्तकन्छं इप दुद्दिरकाकदागरी कीन । विपर्यंत सनक्षार तं भारपविरियद्क्वाख ॥" (জাজন্ম)। संयत वि [ संत्यक ] गीत्यकः ( ब्रह्मः १५८) । संबय पु[संबद] १ तंब्रहः (पदह १. ५--पव १०: गडड; महा )। २ मन्हः ( बन्नः गडड )। ३ वस्पनः बोहः (वन १)। भाना पूँ [ माना ] प्राप्तीयन-सम्बी मान-विदेष: ( राज ) । नंबर तक [ मं +बर् ] १वजना, गीत बनना १२ मन्या रात राजा, मध्ये तरह राज्या। ३ वी वीर राज्या। र्वकरः ( बट्ट १२६: मीते )। वह--मंबरंतः ( से ६, २६ हर ३, २६ सह—सेर १६०)। ह—संवर्गणञ्जः मंबरिप्रदाः ( नार-वेदाः १८; वे १८, २८ ) । संबद्ध २ [संबद्ध ] । बहुना, गरिः २ हस्यक् गरिः (भड़द:ति १६५) हम्यू ३३

संबक्तिच है [संबक्ति ] बना कुमा, जिनने संबरण <sup>कि</sup>सा हा हत्, ( प्रकार क्ष्यूच्च करिमा पूर्व भावि )। मंबनन व [ मंबनन ] मंत्रात, गति, ( गउड )। संबन्धित ([सबन्धित ] पना रुक्ता (सुर ३, १४०;

संकल १६ ( सं ५कड ) चन्ना वर्ष हरना । संचरमहः

सकतः मन। तत्तं संबन्धिः ( भीः)। संबंधित । भागमितित । भाग ) ।

सवाध्य ३ [सर्वाहल ] ता मन्तर्थ हुमा हो रह, (भग 3 47 (84821)

नवाच थड [संभ्यात्र] नवव राना। ननागरः (भनः : इस इत्राम स्वामा (मुख्य १, ३ १६ माचा १, १८--

24 .4. 51 संकवः [सन्तामः] सन्दर्भः (स्था २३,३४) ।

सकार पढ (संस्थाप्य) संग्रह इसना । संनारह लाकालाह सन्दर्भक्षा<sub>। ह</sub>ासका

भ कर : ( भवार ) न सम्म, नांत, (न इंड: महा, नांड) । भवार है [ संवादिन ] एट इस्त ग्रना, (४०५) । लनाप्तक है [सनाहित] है नका न पर क्याया गया हा

सन्तरिक र [ सन्तरिक ] वन्तर हरू, बा एक स्थान ह 41 . ...

इडा कर कुल काल में समझ सामझ रहें, (जीव उकत्र सन्तरम च [४] हुत ६२ भन । जी भारति अस, पह्र) ।

मनान कर्ष (मान्यास्त्र) काना । नवासः, (मार्य) । ६६६ अन्योदिह्यन, सनानिज्ञामण, (न दे, हरे, 5 4 1 + 47,5 11

सक्तिक । [सन्तित ] ५०.॥ हमा, १० ४, २३)। भारत व विभिन्ति । भारत व (स्था वाक, भारत मार्ट-\*\*\* \*\* 34 \*\*\* 1,

मान्त्रत व [ मान्त्रत्व ] 'क्रम्य, '१४११, ( 'द ०० )। मन्त्रिका के [ मन्त्रिका] इस उना उत्त हरे, इह भावनक १६ (य स्था) गान, गान, प्रान 下本 · 元元、元一本本 · 元子、十二十二次、 新田 李 元 . र का कामा (अस्तु अस्तु अस्ति **स्ति स्ति अस्ति** अस्ति भ के अस्ति व श्री करिया ।

मनिद्दात्व मनिकातः १९४६ (का. ४१), वरा ३३

सचिद्वण न [ संस्थान ] भास्थान, ( वि सचिण मङ [सं+चि] १ ममह इरना, र २ उराचन करना । मीचर्स्हर, मेनियाह, स १०७; वि ५०२)। सङ्ग-सर्विषिताः र्देथ; भग ) । स्वरु—सनिज्ञवाण, ( ब्राः

संचिणिय वि [ संचित ] नंग्रहोत; ( स ४०३ संविद्ध रि [ संबोर्ण ] मावरित, ( गण )। संयुक्त सर्व [सं+चूर्णम् ] वृह वृह हाना हरना, टूडवा टूडवा करना। काइ-मन् ( रडम ५६, ४४ )।

मंनुष्णिअ) वि[संनूष्णित]न् न् fr मंनुन्नित्र 🕽 (महा; भाव; स्वामा १, १-नव ₹₹, **₹¥**₹ ) ; ' सचेयणा श्री [सचेतना] प्रश्री तस् १:

"पदसचयमाउ" ( सिर १५०)। मचोर्य [र [ संयोदित ] वीन; ( इ. ४, १ २३५ )। महस्य

े वि [संख्या ] दका दुवा, (उन **मं**डण्ण मुर २, २४५ मुग ५६५ हा। मंद्रप्र मंछा६य वि [ मंछादित ] दवा दुवा; ( गुग ते

मंद्राय गह [मं+छाद्यु] दहना। वह-सः ( 7×128, 60)1 संदेश वह [सं+श्चित्] व्यस्म बर हरता ह

करना । भ सन्दर्ध कर्मग्रहीस्मण (शिक्ष १११): मछोन वृ [मर्भव ] बन्डी तरह वेदन, हेन्ह 7, 272, 150); मंद्राचम वि [ संशेषक ] प्रकेश, ( ८४)। मछोनण न [ मझिरण ] १०१४म, (११४)। HAR I [Hale ] 344 ATS, WA ....

ced, we stated wentenduled , ( ect v. स्टब्स्ट [संवता] महर्जः, (ब्रास्स, स्टार्टः) HARRIA [HARR] BOUR DA IV. 27, 252.)1 सक्रमण न [सक्रम ] र अलीन, राह अवन

ध्या, (मा १, १६५ मत १८२), भागमा

ί<del>ς</del> );

[ब्राय देनो संबद्धाराः ( पेदर ६२४: नृगः ६८: निक्स्या २६)। ब्रिडिय दि [संब्रमित ] उत्पर्धेदतः ( प्रापः १४६: . तथा)। . देवन स्ट [है] देवर करना (संब्रनेदः ( संपर्धा)।

्रांजना की [संयाया ] जगाज की स्नारिकी: ( स्मान - १, ८—पन १३२ ) (

ंडित मी [दे] वैशांत प्रमाणना निप्रत्ना महीत ्डुपर सम्पत्भा (सु. ३, १३६, म ६३५, ७३५, मसी) ुट्या मोडुति।

्त्रिक्ति वि [ दे ] तेसा विचा दुमार ( न ४८३ ) । जितिस्य ) वि [ सांधायिक ] उराज ने याजा करने जितिस्य ) याजा, नदुर-मार्ग का नुतारित्य ( तुरा ६४४, तो ६५ सिरि ४३५ रज २४६० है १, ३०० महाः यास्य १, याज्यव १३४ ) ।

किस्य दि दि ] १ कुरित, दुद, २ पूँ, केम्पः। दे के १०)। किस्तु केसे संजय ≈ मेदनः ( मानः मारु २०: मन्दि है )।

विम कर [सं-पम] १ तिहा होता १ प्रवत्न करता । १ वट-विमा करता । ४ वह वीपना । ४ कावृ मे करता । क्षे-वद्योगकात ; ( गडट १म१ ) । वह-संबर्गेत १ संबर्धन, संबर्धमाण: ( गडट म४०: दर्गति १, १४०:

ं उत्त १८, २६)। इन्ह्-संज्ञभाष्यमाणः ( नाट-निष्ट ११६)। नङ्ग-संज्ञमित्ताः (द्वष्ट १. १० २)। रङ्ग-र्गजमित्रः( गडट ४८२)। इ-संज्ञमित्रस्यः संज्ञमि

ं तथा; (मा; सामा १. १---रन ६०)। विम नह [दे] छिराना । नदमेतिः ( हे म्. १४ छ) र विम है[सँउम ]१ नारियः यतः विस्ति, हिनादि मार्स्

्रक्ष्मी ने निहानिः (भगः दा अ भारः हुनाः महा)। २ व्यो ने निहानिः (भगः दा अ भारः हुनाः महा)। २ व्यो मुक्तान्द्रवानः (हुना अ, २२)। ३ स्त्राः भहिनाः

(याता १, १—पत्र ६०)। ४ इन्द्रिय-निवहः ४ वन्त्रमः । १ ६ निवन्त्रया, कानुः (६ १, २४४)। स्तित्रत्र र्युः

्रितियम् ] आवश्चन्यः ( भीतः )। विक्रमण्य न [संयमन ] जन्ददेनीः (पर्मीव १५; मा ५६१;

्रा १८६)। ः वैद्यमित्र वि [ दे ] वर्गान्तर, क्रियावाडुमा, (दे म., १४०) र वेद्यमित्र वि [ संयमित ] गैवा डुमा, बद्रः ( गा ईग्द्रेः जर २, १८ इस १म०)।

संज्ञय प्रष्ठ [सं+यत ] भारतम् प्रस्त्र करता १ २ तक. प्रम्तुः तरह प्रतृत करता । संज्ञयः, संज्ञः, ( रव ३०:

इस २, ४)।
संजय वि [संयत ] सावु, स्ति, तदी; (भग; बोबमा
२०; बात ), "ममावि मार्गावनीय संवर्गीय" (महा)।
धंता सी [ प्राला ] सावु की उद्धव बस्ते बाती देशे
बादि: ( बोबमा २० डी )। महिगा सी [ महिका ]
सावु की बहुदून रहने वानी देशे बादि: ( बोबमा १० डी )। संजय वि [ संयत ] किसी बंग में तदी बीत

संजय पृ[ संजय ] भगवान नहावेर हे राज दीवा लेने वाल एक गवा: ( टा स—नव ४३० )।

मंजर्यत पृ[ संजयन्त ] एक वैन पृति;( स्टम ४, २१)) ुषर न [ पुर ] नगर-विदेश; ( रक्ष )। मंजर पृं[ मंजर ] न्वर, बुतार; ( फन्बु ६०)।

संबार बह [सं-स्थार] १ वनना । १ बाको गहरना । इ नुद्ध होना । वंबले; (राम १, ६, ३१; उत्त १, २४) । संबारण वि [संवारन] १ प्रविचय कोष करने वाला; (तन ३०) । २ ऐ. क्याप-विशेष: (कम्म १, १०) । संबारिय पु [संव्यारित] वीवरी नरक-मृति का एक नरक-स्थान; (वंबर्ड ६) ।

संज्ञान्तित्रः ( भन् ) वि [ संज्ञान्तित ] भाक्षेत्र-पुक्तः ( भवि )। संज्ञ्य देवी संज्ञम=संभवन्। स्ववदु ( भन् ): (भवि)। संज्ञ्य देवी संज्ञम=( दि)। संज्ञ्यदु ( भन् दृष्ट् )।

सबव रहा सबम=( १)। छन्दर: ( मङ् १६)। संबच्छि रेना संबमिय=( १); ( गम; भदि )। संबच्छि रेना संबमिय=छंगीन्तः ( भदि )।

संज्ञा देनी संगा; ( है २, न३ )। संग्रास्त्र कि (संग्रास्त्र ) कि कि

संज्ञाणय वि [ संज्ञायक ] वित्र, विद्वान, जानकार; (राज) संज्ञान | देनो संज्ञाय=संज्ञात: ( सुर २. ११४; ४, संज्ञाह | १६०; जाम; वि २०४ ) ।

संज्ञाय मह [ सं+जन् ] उत्तव होना । वंजावह, (वया)। संज्ञाय वि [ संज्ञात ] उत्तव, ( नग, उत्तर, नहा, नय; - ति ३३३ ) ।

संबोधियों को [संबोधितां ] १ मार्चे दुए को बीवेत करते बातों भौरोधिः (बाद्य स्व )। २ बीवेट-दावी सरक-पूर्विः (बास १, ४, २, २)।

संबोधि वि [संबोधिन] विवान काता, बेरिन क्ले

संबोजकन[सर्योक्तः] । बाइना, फिल्ला; (बा २, ; ०- १४ २८ ) १२ दि शहन शाला; ३ क्यार विजय, मंत्राक्ष मह [सं+६थे] स्वात करते, स्मि क्लान्यान्यनामक दोशादन्त्राक, (दिन १२६६) : बन्द ८ ११ हो। विक्राणिया था [ विक्राणिका ] । नद्र साद का उनका नृत्र सादि न जाइन का किया, (दा , सन्माश्र सक्ष [सञ्चाय] संज्ञा की नग सामि 

म आ ब नह [ मं +दृश ] निगवण करना, रुपना। महः---संबद्धम (भूउ०)। सञ्जात १ ( सर्याम ) मञ्चन, सत्र, स्थितान, विश्वम, (पर्<sub>र)</sub>ो 45 ) (

न्त का नाम (नम ४०८)। मबोज न्ह [सं+योऽय ]नयुद्ध दरना, संबद्ध दरना, र मध्य दरना । संबाध्य, संबाध्य, (विष्ट 🗱 भन, मन्। उद् -'र । १६- मंडोयन, (पिट ६१६)। महन्ता संबारप्रयः, । सर ६३२) । ह—संबादश्रद्यः, (मा) ।

सक्त राजा (देद, ह)। संद्रह स्त[संयुध] । उचित सन्हः, (डा १०—५व (P.) )। - नामान्य, नापारवाता; ३ मंद्रीर, समास; · १ष • २. १)। ४ बन्ध-रचना, युन्तक-निर्माखः भाग । ११ । । १ ११वाद के भारामी मुर्जी से एक

संपुत्ति भी [ दे ] तैवारो; ( मुर ४, १०२; १२, १०१; , न १०३, रूप २००)। तथा संबन्ति। भाजुङ वि [वे] स्पन्द-पुनः, योदाः विजने-एजने याजाः,

संजुल वि [संयुक्त ] सरोग वाला, पुडा हुआ, (महा; मण विरुद्ध (विष्)।

।=•)। ६२इ⊱⊸संतुःजंतः (सम्म ५३)। सञ्ज न [ संयुन ] छन्द-विजेप; (चिम)। देखी संजुध= 4311 मंत्रुता था [ मंयुता ] छन्द-विशेष, ( तिम )।

२ नगर-विक्रेप, (राज)। संज्ञंत मक [सं+युत् ] जोडना । वर्म-- अविनिट्ठे मध्यातं जलेखा संदुक्त(!ज)नी जहा बत्थं" (धर्मेस

तुर ३, ११०, महा )। देखी संज्ञत । संजुध न [संयुव ] १ लडाई, युद, नंबाम, (पाद्य)।

१०४६

बासाः (कृष्यु )। सञ्जभ वि [संयुत] नहित, समुक्तः (इ.२२; सिम्बा

> वह—संबायंत्र; ( मुत ३१६ ) f = 51" ल्बास्यः ( सप्तर (३२ )।

२--१४ १०६)। यन्त्री को [चन्त्री] 😘 🕽 बन्या का नाम, ( मरा ) । विगम 🎖 [ विगम] गनः (निन् १६)। विसम प् [विसम] नमा, ( आर ३, ४)। ञ्चन दस्ता । संभाषांद ( ग्री ); ( 🏻 🕬 🗳

संभा सी [सन्थ्या] १ सेभ, सम, सांस्प्र गडड; महा)। २ दिन और रातिका <sup>शर्</sup> युगों का मधि-काल; ४ नदी-निशेष, ४ <sup>हरू।</sup> पर्वा; (इ.१,३०)। ह् मध्याह कान, " (महा)। गयन ['गत] १ जिन नवन धनन्तर काल में रहने वाला हो वह नवन, रेडी दी उनसे चीदहरी या पनरहाँ नकन ३<sup>(इस)</sup> होने पर ,सूर्व उदित ,हो यह नक्षत्र, ४ गूरे र या आरोग के नचन के बाद का नदन, (<sup>st</sup> छेयात्ररण क्लो संक-च्डेयात्ररण, (वा न णुराम पुं [ "सुराम ] माम के बादछ दा रिवा

मंजोसिवि; ( भवि )। संभा° नाचे देखा, (स्वाया १, १—यन ८८)। मं थरण वि [ ब्हिदाधरण] १ सम्भ्या-विभाग हा २ जन्द्र, जोंद; ( ऋग् १२० टी) ! पाने ज़ि शक के नीम-जीकपाल का विमान; (भग । १३५)।

संजोगेल वि [ संयोजयित ] जारने वाना, ( ह पत्र ४२६)। संजीस (भा) देखी सजीअ=न+गेराः

संजोह्य वि [ संदृष्ट ] दृष्ट, निरोक्ति; ( भारे )। संजोग देन्या संजोभः⊞संयोग; ( हे १, २४१)। संजोगि वि [ संयोगिन् ] मंयाग-युक, अन्यः। ¥\$ ) |

संजोह्य वि [ संयोजित ] मिलाया हुआ, उड

पाइमसद्दमहण्ययो । प्राप्त चीजों को कापन में मिलाना, (पिंड १)।

(भग; महा)।

मंड (चूरै ) देखो संद; (हे ४, ३२४ )। नंडण देवी संद्रव । नेटव नद्द [ स्रो<sub>र्स</sub>स्थापयु ] १ रत्वना, स्थापन दरना । २ ब्राक्षतन देना, उद्देश-रहित इरना, मान्त्वन इरना। नंदवर, नद्वेद; (अति: नहा )। यह-संदर्धनः (गा ६६)। स्वकू-संद्रयिक्षनः (तुर १२, ४१)। नंकू-संदेवेजणः ( महा ), संदणः (इव) संदेविकः (विव)। बंडबण देवी संडाबण: ( *मुच्छ १*४४ ) । नंद्रवित्र वि [संस्थापित ] । स्वा हुद्याः (हे १. ६०: नान; हुमा )। २ माधानिन: ३ उदबंग-रहिन विया हमा; ( नहा )। रंडा प्रद [सं+त्या] रहना, प्रवस्थान करना, स्थित क्रमा ( सडाई: ( नि ३०८; ४८३ )। उंद्राच न [संस्थान] > भारति, भारतः ( भगः : भीतः पत्र प्रश्क्षः गडडः सहाः दं ३)। ० वर्स-विकेषः हिलंक उदय में गरीर के गून या बजुन बाबन होता है ८वर बने; ( तम ६०; बम्म १, २४: ४० )। ३ नॉनिवेग. ्नाः ( प्रायु प्रञ )। रंडाय देनी मंडय । नह—मंडावित्रः (नार—चैन s 22 ) 1 तंद्राचम न [संस्थापन] स्क्नाः 'नेरिन्यनंद्रावर्गः' ू ( स ३८ ) ! हेन्ते संघावण । र्रिशयमा को [संस्थापना] बानामन, नाल्यनः ृ(ने ११, १२१)। इन्ते संधावणा । रिटाविभ देखी संद्विभः (हे १,६५: इसा. आय)। तिदिव वि [संस्थित ] । नहा हुमा, नस्पर् स्थतः ्(मग; उत्रो; महा; मर्वि)। २ तः भारतः (राव)। रिद्धा स्वो [संस्थिति ] १ स्वरस्थाः (तुत्र १,४)। २ ्रभवस्था, देगा, स्थिति; ( इव १६६ वी )। ्रांड प् [ शण्ड, पण्ड ] १ हम, देल, नीद: "मननद्रम

ें नोरे विनसेर आ" (आ १२: तुर १४) १४०) । २ वृंत. यम मार्टर का समूर, इन्न मार्टर की निवेदताः ( यास

१. १--त्य १६; मनः इत्यः और राज्य सुर ३. ३०.

िस्हा, प्रान्त् १४४ ), अतिवसन्धनदो । राउट १ 🗦 कुः

शंद्राम पुन [संदेश] । स्थापित नेतन विकास

(दिम १, ४ २, १३ दिए १ ट. १४२८ स**्**ट्रेट)

रिश्वकर्णात् जैना द्वार का शहर कर का का नार र बोप

ं ल्युनक्, (हे) २६०)

२०६; ब्रोचमा १४४ )। तोंड वृ [ 'तुण्ड ] र्सन-निशेष. मैंडनी की तरह मूल काना पाली; ( क्यह १. १--क्ल मंडिक्स ) न [ दे ] बानची चा छोड़ा-स्थान: ( राज: संडिब्स 🕽 🚓 ४, १२)। संडिच्छ रें [शाण्डिल्य ] १ देग-विदेप; ( इन १०३१ हो; नन ६० हो )। २ एक जैन मृति का नाम: (कर्यः गाँद (है)। ३ एक ब्राह्मण का नान: ( नहा )। उन्ने मंद्रेक्ट । मंद्री हो [ हे ] बन्मा, लगाम; ( वे न, २ )। मदेव र् [पाण्डेय ] पद-२ून, धंड, नर्नेनकः "हुन्हुडनकंद-गामनदरा" ( फ्राँन: याया १. १ डी-पत्र १)। संडेक्ट न [शाण्डिप्य] १ गोव-विशेष, २ पूर्वा- उन र्गाव में इन्हरून: ( हा अन्तरत ३६० )। देनो मंडिल्स । मंडेव 🖫 है ] रानों ने रैर गमने है निए रमा बला रासाव भारि: (भोप ३१)। मंद्रेवय ( भ्रा ) व्हां मंद्रेय: "गान्टं कुक्कुटनडरवाड" (মরি)। मंडोलिय वि 📳 प्रमुपतः प्रमुपतः (३ ८. १०) : संद र [ यण्ड ] नर्वच्ह ( प्राप्तः हे १. ३०; नर्वाध १८ ।। संद्रो की [ दे ] नीदनी, बँडनी; ( मुत्त ५८० )। मंद्रोस्य व [ मंद्रोकित ] इस्पानिः ( हुरा ३२३ 🕡 संब दि [स.इ] बानहार, नावा: (भाना १. ५. ई.१०)। मदास्पर देनी मंत्रवार: ( राज )। स्याद्ध न [ सांनाद्य ] मन्त्र झाँड ने मन्द्रण जाता थी कीरः; (आह. १८)। मवान्त्र ब्रह [मंत्त्रह ] १ व्यव गाय क्रमा, स्वतः पत्ना। २ नेपर हेना। नयान्यः । वि ३३१ ।। संबद्धि है [ संबद्धि ] ब्यापुत्र विद्या दुवा, रिडोबर्स ( दझा ३०)। संबद्धाः (संबद्धः) करास्तुतः, प्रस्कतः (सरा ), ६ -प्रमुख्यः (सहयः ) । संघय रेगी संबद: ( गड़ ) । मंद्राया यो [ संग्रह्मा ] शंहीत. (रहास, १ इस ) ( संबा सं [ संबा ] + बारिर घाँड का बॉनलार-( सब ह सर परदान ३ पन है प्रभाव के कार देखें बाद्ध । बरा १ - ३ मोबल हमाबर रोम ४४, ४६४ हमा ५ । काल्य तम । त्य राज्या है सारक रह ५

1 ( =3 =7-3

संणिभ रेगो संनिम; ( रात्र )।

र्मणिय वि [ सजित ] जिमहो इमारा हिया राज ह

```
१०५८
  ४२)। ७ विष्टा, पुरीप, (उप १४२ टी)। = सम्बग्
  दर्शन; (भग)। हमन्यगशान; (सय १३३)। दिश्रः।
  वि ['इ.त ] टही फिस हुमा, फरागत गरा हुमा, (दस
  १, १ टी) । भूमि स्त्री [ भूमि ] पुरोपाल्मर्जन की जगहः
  ( उप १४२ डो, दम १, १ डी )।
संपामिय वि [संनामित ] अपनत किया हुमा; (पना
  १६, ३६ )।
 संणाय वि[संज्ञात] १ ज्ञाति, नात का मादमी, ( यंत्र ।
  १०, ३६)। २ स्वेजन, सगा, (उप ६५३)। देखी
  संनाय ।
संणास पु [संन्यास]महार-त्याग, चतुर्थ द्याश्रम;(नाट—
 चैत ६०)।
संणासि वि [ सन्यासिन ] नंगार-त्यागी, न्तुर्थ-प्राथमी, । सणिवाय पुं [ सनिवात ] मरन्थ; ( वर्वा २, १<sup>८)।</sup>
 यति, मतो; ( नाट--चैत ८८ )।
संपाह सक [स+नाहय्] जडाई के क्रिए तेवार करना.
 युद्ध-सज्ज करना । संगाहेहि; ( भ्राप ४० )।
संजाह पु [ संनाह ] १ युद्ध की तैवारी, (तं ११, १२४)।
 २ कथच, बन्तर, (नाट--वेस्ती ६२)। °पट्ट पु[ पट्ट]
 शरीर पर बॉधने का वस्त्र-विशेष, (बृह ३)।
मंणाहिय वि [सांनाहिक ] युद्ध को वैयारी में सबन्ध
 रत्वनं वात्नाः "समाहिवाण भेरीए सह नीचा" (सादा
 १, १ई---पत्र २१७)।
संणि वि [सक्षिन्] १ मज्ञाबाक्षा, संज्ञा-युक्तः, २ मन
 वाला प्राची (सम २, भग; भ्रीप)। ३ आ २४, जैन
 ग्रहस्थ (श्रोध ८)। ४ सम्बग् दर्शन वाचा, सम्बरत्वी,
 जैन, (भग)। १ न सोब-विजेष, जो वासिन्ड सोब की
 राल्या है, ई पुर्स्वा उस गांव में उत्पन्न; (ठा ७—एव
 1(035
```

संविक्तित देखां संनिक्तितः( राज )।

संणिचयं देखां सनिचय; ( राज )।

संणिक्य देखां संनिक्य; ( गउड )।

संणिणाय देखी संनिनाय; (राज)!

सणिगास देला सनिगास≃मनिक्रपे, ( राज )।

संणिधाइ देखी संणिहाइ; ( नाट-मानती २१ ))

संजिधाण देला संनिद्धाण; ( नाट—उत्तर ४४ )।

(सुरा ५५ )। संणियास 🖟 [ सनिकाश ] ममान, महम, ( छन १८५ )। उसी मनियास । सणिरुद्ध वि [ संनिष्ट्य ] रहा दुवा, निरन्ति,(१ ₹, ₹, ४, ४ ) ! संजिरोह 🐧 [सनिरोध ] बटहारत, रहार (व (Y) सींणवय सह [सनि+पत्] पहना, किना। व सणिवयमाण, ( भ्राना २, १, ३, १०)। संणिबिह देखी सनिबिह: ( यापा १, १ डी-न १ संणियेस देना संनियेस: ( माना १, ८,६) गउद: नार-माघती ५६ )। स[णसिज्जा | देन्त्रो संनिसिद्ध्या, ( सब )। समिसेक्ता है संणिह देखो संनिह; ( गा २५८; नाट-पून्च (१) संणिहार वि [ सनिधायिन् ] वर्मार स्थारी (मार्र स संणिहाण देखी सनिहाण; ( राज )। संणिद्धि देखें संनिद्धि, (भाषा २, १, २,४)। संणिहिश वि [संनिहित] महायता के लिए मनी निकट-वर्ती; ( महा )। देखी सनिद्धिंग। सणेज्ञ देखां संनेज्ञ; (गउड)। संत देखां स≔सन्, ( उत्रा; रूप्य; महा )! संत वि [शान्त] १ शम-वृक्त, क्रोध-ग्रेर, भाना १, ८, ५, ४)। २ पु. रम विशेष, 'विष गुष्पा सततरसा किया उ भावता" ( सिरे ५५२) संणिगास देखां सणियास, (याचा १, १—पत्र ३२)। संत वि [ आन्त ] थका हुआ; ( याया १,४;<sup>इत</sup> ११२; निपा १, १; कप्पः दं य, ३६ )। संतर् स्रो [संतति ] १ सतान, भारत्य, प्रार्थ संणिबिय देला संनिविय, ( प्राचा २, १, २, ४)। "दुस्टसीखा खु इत्थिया विद्यातेह सतह"( ह रूप १०४)। २ भविच्छित्र धारा, प्रवाह; (उत्त र्सः <sup>१</sup> इ १५१)। संतञ्छण न [संतक्षण] छिजना, (तृष १, ४, <sup>१, १</sup> संणिपडिश्न वि [ सनिपतित ] गिरा हुमा, ( विपा १, संतब्छिथ वि [ संतक्षित ] छिजा हुमा; (पर्ध रे पत्र १८)।

-संति 1

ुवि [ संबस्त ] इरा हुझा. भव-भीत; (सुर ६, २०५)।

ते इंतो संतर; ( स ६५४ )।

त वि [ संतत ] १ निरन्तर, ऋविज्ञ्ज्नि; २ विस्तीर्यः; र्राच्छानेमीलियमित्तं नतिथ सुहं दुक्तकेव संतत्तं।

त्त् नेरद्वार्यं श्रद्दोनिनि पचनायार्यं।"

( नुर १४, ४६ ) ।

त्त वि [संतप्त ] मंताप-युक्तः ( तुर १४. ५६ः गा ३६; नुग १६; महा )।

त्य देखे संतष्टः ( डवः श्रा १८ )।

ाप्य अक [ सं ÷ तप् ] १ तरना, गरम होना। २ पीड़ित ना। नंतन्नर्; (है ४, १४०; स २०)। मवि—संतप्निस्सर्:

न ६८१)। ह-संतिष्यिक्यः ( न ६८१)। वह--

तंनप्पनाण; ( नुत्र ६ ) ।

विष्यिञ्ज वि [ संतप्त ] १ वंतान-युक्तः;(कुमा ६. १४)। ६ न. नताय; ( स २०)।

नमस न [ संतमस ] १ अन्यकार, ब्रॅपरा; (पाझ; नुपा २०४)। २ झन्य-कून, ब्रॅयेस कुँआः (तुर १०, १४८)।

निय देखी संतच⇒उत्ततः ( पात्रः भग )।

निर नक्र [सं∔नृ] तैरना, तैर कर पार करना। हेक्र— संतरित्तपः ( इ.व. )।

'तरण न [ संतरण ] तेरना, तेर कर पार करना; (श्रीव

इन्; चेद्य ७४३; कुप्र २६० )।

तिस ब्रइ [सं + त्रस् ] १ भय-भीत होना । २ उदिप्र

होना। नंतने; ( उच २, ११ )।

रंता को [शान्ता] सातवें जिन-मंगवान की ग्रासन-देवता;

:(नति ह)।

नंताण पुं [संतान ] १ वगः; (क्य )। २ भविन्छिन ्रधारा, प्रवाह; (विचे २३६७: २३६८; गडड: मुना १६८)। हे ततु-बात, महदो बादि का बातः "मक्कडातंताखए"

ं ( द्याचा; पाँड; इस )।

्रांनाण न [ संत्राण ] पतिवास, नंरत्रसः ( दृह १ )। नंताणि वि [संतानित्] १ ऋविच्छिन धारा में उत्त्रज्ञ,

्र प्रवाद-वर्ती; "वंताचित्वा न निषया वद वटाया न नाम नंतायां" (विवे २३६म; धर्मनं २३४)। २ वेश में उत्तन्त. परस्त में उत्सन्न; "देव इह ऋतिथ रत्ता उत्राखे रास्नाह-

लायो । देखी नाम गयहरो" ( धर्नी ३ )। संतार वि [संतार ] १ वारने वाजा, पार उवारने वाजा:

( रडम २, ४४ )। २ वुं. स्वरम्, वैरमा; ( निंग )।

संतारिञ वि [ संतारित ] पार उतारा हुन्ना; ( पिंग ) । संतारिम वि संतारिम विरने योग्यः (भावा २, ३, १,

१३)। संताव सक [ सं +तापय् ] १ गरम करना, तपाना । २

हिरान करना । वंतावेंतिः; ( सुत्र ह )। वक्त-संताचितः; (तुरा २४८)। कवकृ—संताविङ्गमाणः (नाट—मूच्छ

१३७)। संताव पु [ संताप ] १ मन का लेद; ( पपह १, ३—पन

४५; कुमा; महा )। २ वाप, गरमी; ( पग्रह १, ३--पत्र

५५; महा )। संतावण न [संतापन ] संताप, संतत करना; (मुपा

२३२)।

संतावणी की [संतापना ] नत्क-कुम्भी; (स्त्र १, ८

संतावय वि [ संतापक ] संताप-जनकः; ( भवि )। संतावि वि [ संतापिन् ] वंवत होने वाजा, जनने वाना;

(क्प्यू)। सताविय थि | संतापित | संवन्त किया हुआ; ( कात )।

संतास रुक [ सं + त्रासय् ] भव-भीत करना, डराना । संवासदः ( दिन ) ।

ਚੰਗਜ਼ पूं [ संवास ] भव, डर; ( स १४४ )। संतासि वि [ संत्रासिन् ] वास-जनकः; (उर ७६८ ई)।

संति स्त्री [शान्ति ] १ कोष भादि का जप, उपराम, प्रश्नः ( प्राचा १, १, ७, १; चेदव ५६४ )। २ सुनिः,

मोत्रः ( स्नाचा १, २, ४, ४; स्त्र १, १३, १; टा ५---पत्र ४२१)। ३ बाँहसा; (बाचा १, ६, ८३)।

४ उपद्रव-निवारप्य; (विना १,६—पत्र ६१; तुना ३६४)।

थ् किप्पों ने मन को सेकना; ६ चैन, भारान; **३** स्थिरता; ( उप ७५८ टा; इति १ )। ८ दाहोनराम, टड़ाई;

( तुझ १, ३, ४, २० । ६ देवी-विक्रेप; ( पंचा १६, ६४)। १० पुं. सामहारे जिनदेव का नाम; (समे ४३;

कप्प; पाँड )। उदय न [ उदक ] ग्रान्ति के ब्रिए

मस्तक में दिया बाता मन्मिन पानी; (पि १६६)। 'कम्म न['कप्रेन्] उच्छत्र-निवास्य केतिए किया जाता

होन बादि बनें ( नवह १, २--नत्र ३०; तुना २६२)। क्स्मंत न ['क्सोन्त] वहाँ गान्ति-कर्न किया जाता हो

वह स्थान; ( द्याचा २, २, २, ६)। 'गिहन [ 'गृह ] गान्ति-क्रमें करने का स्थान; (क्रम्)। 'जल न [ 'जल ]

132A

त्या 'उदभ, ( सर्भ २ ) । 'क्रिण पु[जिन ] सोसहर्वे जिन-देव; ( मंति १ )। "मई स्वी [ "मती ] एक श्राविका का नाम,(मुरा ६२२)। "या वि विदेशितन-पदाना, ( उर ७०८ रो )। सूरि पु [ सूरि ] एक जैनाचार्य और इन्यहार, (बी ४०)। 'सेजिय पुं[ 'श्रेजिक] एक प्राचीन जैन मृति, ( इप्प )। हर न [ 'गृह ] भगवान शान्ति-नापत्री का मन्दिर, (पडम ६७, ५)। होम पुं ["होम] शास्त्रि के मिए किया जाता इवन, (विया १, ५--पत्र 61 )1

मतिञ्ज ) वि[दे सत्यः] मंबन्धी, मबन्ध रहादे याजाः स्रतिम ) "भ्रम्मा-पिउनतिष बद्धमासे" ( कृप्य ), "नी इटाइ निगाधामा वा निगांधीमा वा सामारियसतिय सेजा-मधारवं भावाण भहिगरमा करूदु मक्त्रबहुनए," (कम् उर, भदा, लं २०१, मुपा २७८, ३२२, पग्रह १, ३---14 63 31

भितासायर रणंत सीत-गिह, ( महा १८, ८ )। सनिष्ण वि[सनोर्ण] पार-प्राप्त, पार उतरा हुआ;

भ'तेयम म जनवा" ( प्रवि १२ )। मन्द्र वि [संनुष्ठ ] बेनेए प्राप्त, (स्वप्न २०, महा )। सनुषद् व [ सल्यम्यून ] जिनने पानै पुमाया हो यह, असने कराँट बदला ही बहु, लेटा हुमा; (सामा १,

1 ( 30 + 17 -- 2 + मनुरुषा भ्रा [मनुरुना] दुवना, दुण्यता, नरीलाई, ( नार्व २० )।

मनुम्स घर [ सं+तृष्] १ अन्न राना । २ तृत्र राना । संधरण न [संस्तरण] १ निर्गर (पृर !)। " 1148 ( HIT 602 )1

मनैष्त्रहायर रेली मितिकायर, ( यहा ६५, १४ ) ! मतो च [ भन्तर ] मध्य, बोच, ''ईती तेती च मध्यार्थ'' ( २३ क के )।

मनोम मह [मं + नोषय्] । अन्य दन्ता, भूगो दन्ता। संघव १ [मंस्तव] १ स्तृत, ग्याम, अर्थ २ तूप्त रस्ता । <del>रहे—मनार्भभादि ( गाँ );( नार-स्वा</del> 1 = ) 1

मतीम १ [मताप] हीन, बान हा हमार, भराइ हार्णुव मनुषा तस्यमनं विभाग व नेतेना" ( महर, हुमा, त्तर १ १—वन् १३, व्यर १३६ हुत १३४ )। मनोति सी [ मनोवि ] बताय, इंद्र, दुःन, ( उस )। ममेनि व [मगेरिन्] १ क्लेप्युक्त, जानगर्त, जबोन, हर, (नुष १, १२, १८ हुए ४३१)। > सर्याह्य हेवा सहवित्र, (१८म ६१, १०)।

भानन्दिन, शुर्शा; ( ऋप्पू )। संतोसिश्र पुं [ संतोपिक ] संतोप, तृति; (उप संतोसिञ्ज वि [संतोषित ] मनुष्ट किया हुनी

सम्प )। संध ति [ संस्थ ] मस्थित; ( तिमे ११०१ )। संथड ) रि [संस्तृत] १ माञ्जादेत, परन र संधडिय∫से ऋाञ्छादित, (भग; ठा ४,४)। निविद, (भावा २, १, ३, १०)। ३ श्रात, (३ २२; भ्रोप ७४७)। ४ समर्थ; ४ व्या<sup>, दिस्स</sup> भोजन किया हो यह, (कम, प्राचा २,४,३, ७,३३)। ६ एक वितः ( भावा २,१,६१)

संथण प्रक [सं+स्तन्] प्राक्त्य प्रना। (गुन १, २, ३, ७)। संधर सक [सं+स्तु] १ विजीना काना, 🕮 निस्नार पाना, पार जाना । ३ निर्माह क्रमा। ममर्थ होना । ५ तूप्त होना । ६ होना, विकास मथररः (भग २, १—यत्र १२०, उपा, ४४), व यों मंधरे तया"(मूच १, २, २, १३; मार्ची, नथरे, मधरेजा, ( कप्प, दस ५, २, २; प्रा<sup>दा)।</sup> संघर', संघरंत, संधरमाण, (उरर १८) <sup>इ.स</sup> १८२, याचा २, ३ १,८)। मह-- संग्रीता भाना)।

मधर पुं[ संस्तर ] निर्माह; (पिट २३% (१९) संघर देवा संघार: ( मुर २, २४७ )। बरता; ( राज )। मंथ्य मह[मं+स्तु] १ ल्वि धनाः <sup>धार्</sup>

२ परिचय करना । संथवजा, (सम १, १५, <sup>११)</sup> संधविषध्यः ( सुरा २ ) । (निन्द्रः का भः, किंद्र ४८४)। २ पर्ने ( 311; 128 \$2+; 654, 654; M14\$ 55 " स्तुति-दर्ताः ( खाया १, १६ टा--१४ २२६ <sup>हा</sup> मंध्यण न [ मंस्त्रपत ] क्रेंग रंभी, ( <sup>बहत</sup> र

अद रा )। मपदय वि [ मंन्ताय**ः**] स्ट्रॉन्स्मं; (<sup>ब्राह्म</sup> ' \$4 **5**83 ) |

थिए ) हुं[संस्तार] १ दर्भ द्वादि हो गत्रा, ांधारम् विर्ह्मनाः (स्वारा १. १—स्व ३०. उवाः थास्य उत्र; २०)। २ आतन्त्र, कमग; (आचा २, २, ३,१) । ३ उपाध्रय, नाधु का वान-स्थान; (वव ४)।४ वेस्तार-कर्ताः ( पत्र ३५ )। थाव देनो संद्राव । वह- संधावंतः ( वदम १०३. (X) धावप न [ संस्थापन ] नान्यना, ननाशाननः (पडम ११, २०; ४ह, ८; ह४. ४० )। देवी संडावण। धावणा को [संस्थापना ] नंत्यान. न्यनाः ( ना १४)। देन्ये संदायपाः। थिद ( र्गो ) इसी संदित्र: ( नाट--मृच्छ ३०१ )। पुत्र वि [ संस्तृत ] १ नवड, संग्वः । स्झ १. १२. .)। २ पनिचनः; ( ब्राचा ४, २, ४, १।। ३ जिनकी र्कि की गई हो वह, म्यापित; ( उस्त १, ४६: मबि ) : ३६ को [संस्तृति ] न्तृति, म्हापा, प्रमंगः ( केइप र्दिः द्वा १४०)। [म नक [ मं+स्तु ] न्तृतं करना. रनावा करना। पुष्रः, ( उदः, बाते ह ।। दङ्ग-संधुष्पमापः । पडन <sup>३</sup>, १०)। इतक्—मंधुणिञ्जंत, संधुव्यंतः ( नुग ६५ आइ ३)। नक्न-संधुपित्ता; (ते ४६४)। [रुति [ संस्थुल ] गम्याप, गम्य, नुन्दरः । चार : )1 व्यंत देवो संधुण । मक [स्पन्दु ] करना. टाइमा । नडवि: (न्यू ??, 2)1 र्दे [स्थन्द ] १ भग्न, प्रत्यः ( ने ७, ५६ )। २ स्थः विनांदु(रुद्व )स्व समंती" ( धर्मवि १४४ )। ति [सान्द्र] पन, निर्वेदः (भरन् ३०; विद्र Ðī 📆 [ मंदंश ] रविष हल; "ठिराविषो तिर्वेर्ध राना वहाँव वस्त महंना" ( हुन २३२ )। वन न [संदर्शन] दर्शन, देनना, नावान्द्रानः if 致3氢): ेति [संदर्भ ] डो काटा गरा हा वह, डिसकी होग ाद्ये बद्द (हं २,३४ हुमा३, संपद्≀ः 🗀 वि [दे] । शहरन, स्पुनः संबद्धः हे 🚓 लें। भ्यारक ३६ : संस्थितिक

(35. 25)1 संदड्ड वि [संदग्ध] अति जना दुआ; (सुर ८, १०४; दुग ५६६ )। संदण पुं [स्यन्दन ] १ रथ: ( पात्र; महा )। २ भारतवरे में अवीत उत्मर्तिया-कात में उत्पत्न तेहतवाँ जिन-देव: (९४ ७)। ३ न. चरमा, प्रत्यतः ४ वहन, वहनाः ४ जन. गर्नाः "इत्य चा नाँ निष्ट्योपमा निष्ट्यनंदच्या" ( कृत्र) । मंद्रक्ष्म पु [ संदर्भ ] रचना. ब्रन्थनः ( डवर २०३: वच्छ)। संद्रमाणिया । स्त्री [स्थन्द्रमानिका, नो ] एक प्रकार का संदमाणी । बाहन, एक तरह की पाननी; । ब्रॉन: यामा १. ५--- १०१; १. १ डी--- सब ४३; और )। संदाण नक [क] अवनन्त्रन करना, नहारा लेना। नदाबाहः । हे ६, ६०)। वह-संदाणंतः ( हुमा )। क्षक् संदाधिक्वतः ( नाट-नानतां ११६ )। मंद्राणिञ्ज वि [ संदानित ] रह, निवल्वितः ( पात्रः ने १. दिवः १३. ११: तुस ६; कुत्र ६६; नाट-मानतो संद्राप्तिय वि [ संद्राप्तित ] कार देखी; (न ३१६; नम्मन संदाब डेन्से संताब ≠ नंतान: ( सा म१७; हह४: वि २७४; त्वम २५ घाने ६१; नात १७६)। मंद्राच हुँ [ मंद्राच ] हमूह, तम्द्राव: ( विने २८ ।। मंदिद्व वि [संदिष्ट ] १ जिनदा प्रथमा जिनही नंदिया दिया गया हा वह, उनदिष्ट, क्रॉपन: (नाम; उन अर्झ हैं; क्रीयमा ३१; मार्थे )। २ जिनको आहा दी गई ही दहः "हरिसेनमेडिया चक्कवनयनदिर्देश्य" (क्रम्)। ३ हुँहा हुआ। छिनका निकास हुआ। ( नाउन आदि ), ( राव (63 संदिद ते [ संदिग्ध ] नंगन-पुनन, नंदर राजा; (राजा : मंदिन व [ मंदत्त] उनतीन दिनों हा उठातार उद्यास: (नंदोष ६= )। मंदिय वि [स्योटिन] द्वीन, सहादुम्हा (सु २ 2£); मंदिर वि [स्यन्ति] भाने वाताः (त्यः )। मंदिन नहें [मंनिरिम्] ! निमा देन, ननानन महोत्रामा । १ काला देना । ३ क्टूमा दना, इस्मान देना । (दान के दिए तकना स्टब्स् । तर्दन्यः (पद्गः नगः)। नंदन्य । गंद्र । व्यक्त-महिम्मंतः ( पंद्र २६६ )

संघणया हो [ संधना ] शेषना, जेवना, (स

संघय हि [ संघक ] नंपान कर्ता, ( इस है, 4

संधया देखो संध = मे+भा। सध्याती; ( गुप्र २

संघान्त्रं [संघा] प्रतिका, निपन;(भारः

प्रयो—मङ्ग—सदिसायिऊण; ( वंना ५, ३८ )। संदिसण न [संदेशन] उपदेश, कथन, "कुलनीई(ट्रेड्सन)-व्यनुहाखेगण्यक्रोसमदिसया" (संबोध १४)। संडीण पु [ संदीन ] १ द्वीप-विशेष, पन्न या मान भादि में पानी में सरावोर होता द्वीप; २ घटपकाञ्च तक रहने वाजा दीपक; ३ भुतज्ञान, ४ न्होभ्य, क्रोभव्यीय, ( भ्राचा १, \$. 3, 3)1 संदीयग वि [संदीपक ] उत्तेजक, उद्दीपक: "हाम्मीम-मंदीवग" (रभा)। संदीयण न [संदीपन ] १ उत्तेवना, उद्दोपन; (मनीध ४८; नाट—उत्तर ५६)। २ वि. उत्तेतन का कार**ण**, उद्दोपन करने बाजा; ( उत्तम ८८ )। मदोविय वि [ संदीपित ] उत्तेतिन, उद्दीपित; ( भवि )। सदुक्ख प्रक [ प्र+ दीप ] जलना, सुलगना । संदुक्त्यः; (पड़)। संदुद्व वि [ संदुष्ट ] श्रविशय दुष्ट; ( संबोध ११ )।' संदुध करु [प्र+दीप्] जलना, मुझगना । सदुमा; (हे ¥, १५२; कुमा )। संदुमिश्र वि [प्रदीप्त ] जला हुआ, सुनगा हुआ; (प्राथा)। संदेख पु[दे] १ छीमा, मर्यादा, २ नदी-मेल इ. नदी-मगम, (दे ८,७)। संदेस पुं [ संदेश ] बेंदेशा, बमाचार; ( ग्रा ३४२, ८३३; हे ४, ४३४; तुपा ३०१; ५१६)। संदेह पुं [ संदेह ] स्थाय, शका; (स्वप्न ६६; गउड; महा)। संदोह पू [ संदोह ] समूह, जत्था; ( पाछ; सुर २, १४६; मिरि ५६४)। संघ सक [सं+धा ] १ सैंथिना, जोडना। २ अनुसंधान करना, सोज करना । ३ वैंछना, नाहना । ४ इदि करना, बदाना। १ करना। "भर्मा व मंध्द रहें से।" (बुझ १०२), मध्द, संधए; ( भावा; सूझ १, १४, २१; १, ११, ३४; ३५)। भवि—सधिस्यामि, सधिद्दिमि; (पि ४३०)। वह-संधंत, (सं ४, २४)। कवह-सधिरजमाण: (भग)। हेक-संधिउं; (कुम २८१)। मध देशों संभी (देवेन्द्र २००)। संघण सीन [संधान ] १ सीघा, सधि, जाड; (धर्मस १०१७)।२ अनुसधानः (पंचा १२, ४३)। स्वी—

'चा; ( म्राचानि १७४; नमनि १६०; म्रोप ७२७ )।

३३३; सम्मत १७१ )। मंधाण न [संधान] १ दी हाही का करे ( तुर १२, ६ )। २ मधि, नुप्तहः (हम्मीर १ मन, मुरा, दाम; ( धर्मन ५१)। ४ बार, संग, (भावा; कुमा; भार )। ५ भवार, नीवृषाद श दिया हुमा लाय-विशेष; ( प्रव ४ )। संधारण न [सधारण] शन्त्वन, प्राचन ¥8\$ ) | संधारित्र वि [दे] योग्य, लावङ, (दे ८,१)। संधारित्र वि [ संधारित ] स्वा दुवा, स्वानित १. १--पत्र ६६ )। संघाय नक [ सं + धाय् ] दोइना । तशन्द्र, (३ ¥\$ ); सिधि पुर्खी [सिधि ] १ छित्र, विवर; २ मधन, उ पदार्थ-परिशान; (सूझ १, १, १, १०, २१;२१ २४)। ३ व्याकरच्य-प्रसिद्ध दो श्रवती कर्नान वाना वर्धा-विकार; ( पग्रह २, २-- पत्र ११४)। चोरी के लिए भीत में किया जाता होई, (बार महा; हास्य ११०)। ४ दी हाजी दा मंपीर-"थनकाओं सञ्जसधीओं" (सुर ४, १६४; १६ जी १२)। ६ मत, म्राभिप्रायः, "ग्रह्मा विवित्तन हि पुरिक्षा हाति" (व २६)। अ इने इन्हें (भाषाः सम्म १, १, १, २०)। म सम्म् प्राप्ति; ६ चारिव-मोहनीय कर्म का द्वरो<sup>न्छर्</sup> भवसर, समय, प्रसंग; ११ मीजन, मराग,(४० १२ दो पदार्थों का संयोग-स्थान, ( विगा १, रे<sup>-प्र</sup> महा)। १३ मेल के लिए कतिपय नियमों ल <sup>हर</sup> स्थापन, नुप्तह, (कृष्णू; कुमा ई, 🕫 )। १<sup>४ ईन</sup> प्रकरण, अध्याय, परिच्छेद; ( भवि)। गिह व दो भीतों के बीच का प्रश्वन स्थान; (कप)। ंद्वेयम वि [ 'च्छेदक ] संघ क्षमा कर चोरी इस ( खाया १, १८—पन २३६; विवा १, ३—वि k पाल, बाल वि [ पाल ] दो राज्यों की <sup>तुनी</sup> रस्नक; (कप्प; भीप; साया १, १—यन १६)।

```
वित्र वि [ दे ] दुर्गतिव. दुर्गतिव वाताः ( हे स. स )।
बेश्र वि [ संहित ] नाथा हुआ. जोड़ा हुआ: ( ने १,
(४; गा ४३; स २६७; तंदु ३८; बजा ७० )।
घेश्र वि [संघित ] प्रनारितः ( गडड )।
षित्रा देनी संहिया; ( फ्रांच ६२ )।
विदं देखी संच=सं+धा।
धेन देखो संधित्र=संहित; ( भग ) <sup>,</sup>
विविगाहित्र पुं [सान्विविप्रहिक] नजा का संधि
र्रेर नहाई के कार्य में नियुक्त मन्त्री; ( हुमा )।
र्योत वङ [ स्तं ÷धोरयु ] म्राधानन देना, धोरज देना ।
ह—संघोरंतः ( तुरा ४७६ ) ।
र्वरिवय वि [ संप्रीरित ] जिनको स्राधानन दिया गया
ं रह, प्रान्तानेतः ( तुर ४. १४१ ) !
पुत्र अब [ प्र+दोष, सं+धूस ] १ जनना, दुनगना ।
. मह. बनाना । ३ उत्तेबिन करना । नेपुरुबद: (है ४.
१४२: बुमा )। कर्म-नेपुक्तिबद: ( बजा १३० )।
धुक्कण व [संबुक्षण] १ सुद्रगता, बनता: २ प्रन्या-
न्न, नुनगानाः (भवि )। ३ वि. नुनगाने वाताः (न
(23)
थुद्धित्र वि [संयुक्तित ] १ जनावा हुनाः नुनगाया
[मा; (सुरा ५०१)। = जना हुमा, मरीना, सुनगा
ुक्षाः (पान्नः महाः स २७)। ३ उनोजितः 'क्षविवेप-
लपर्नेपुरिक्क्ष्मी प्रज्ञतिक्षी है सर्वास्म कीवापानी" ( स
-W) 1
धुन्धिह ( र्या ) जार हेन्से: ( ताट-मुख्य २६३ )।
भुम देवी संदुत्त । नपुनदः ( पद् )।
ये देनो संध=नं+धा। नधर, वर्षेति, नधेत्राः ( भावा
संबेत, संबेमाण; ( उडम हं=. ३१; पत्रा  १४.  २३;
.साचा; ति ५००)।
नि देवी संग: ( प्राचा २. ५. ६. ४ )।
नक्तर न [ संबाहर] बहार बाहि भवते के भारति:
(আহিং⊏৬)।
निक्क देना संपादक । नवद्यद । मीव ।। सङ्ख्य
मंनडिककणः ( महा ।। हेर्र संनदिकउं ।न ३५१।।
विषा व [संज्ञान ] उनाग करना सङ करना ( इर
( ءجَّة )
ोनत देखी संसय ( उपर )  ४--४३ ४८
```

```
संनद्ध देवी संगद्ध: (ग्रीप: विषा १, २ ही-पत २३ ) ।
संनय वि [ संनत ] नमा हुआ, अपनुत: ( और: बुआ
 120)1
संनव तक [सं+शापयू] नभाषया ते तंतुर करना।
 मनबंद: ( राप १४० )।
संबह देखो संपालका। बंबहर;(मबि), सबहर;(धर्मीव २०)।
संबह्य न [ संबह्त ] बनाइ: ( पडम १०, दे४ )।
संबहिय देनी संगद्धः ( तुरा २२ )।
संना देने संगाः ( टा १--- १८: पग्ह १, ३--- एव
  ५५: पात्र; सुर ३. ई०: विंड २४५; उत्र ७५१: दें ३ ) ।
मंनाय वि [ संज्ञात ] दिलाना हुआ: "संनाया परिवर्रेष्
 ( महा )। देखें। संपाय: ( पव १४३ )।
संनाह देखी सणाह = टं+नाहरू । टंनाहर: ( मीर: तेर्
 ११)। नेक-संनाहिताः ( नंदु ११)।
संनाह देखी संपाह=इनाह: ( महा )।
संनाहिय वि [ संनाहित ] तथ्यार किया हुआ, सजादा
 हुआ: ( ऑन )।
संनाहिय देखे संगाहिय; (याया १, १६-पत्र २१७)।
संनि देखें संप्तिः ( नम २: टा २, २--पन ५६: जी ४३;
 इम्म १, ई )।
संनिकास देवी संनिगास: ( डा ह--पत्र ४४६; क्या)।
संनिष्टि वि [ संनिष्टप्ट ] प्राप्तव, बनोप-स्थिवः ( सूत्र
संनिष्यित वि [ संनिष्धिप्त ] उपना हुमा, रना हुमा:
 ( <del>इन</del> )।
संविधान वि [ संविकाश ] १ मनान, दुन्य; (सर्ग २, १;
  यावा १. १—रव २४; घाँप; व ३८१)। २ वृं. प्राचाद;
  ( पेन् )। ३ पुनः नर्माप, पानः ( पडम ३६, २८५ )।
संनिगास पु [संनिहर्ष ] नेवीय: "नजाग शनिगानी
  पहुंच नंदेव एकडडा" ( गाँद १२म टी )।
 संनिचय ९ं [ संनिचय ] १ निचन, वन्हः ( फावा )। २
  नंबर: (बाना २, २, ४, १)।
संनिचित्र वि [संनिचित्र] विवेद विवाहुमाः (वर १५८;
  क्षीतमा, ११५ 🕽 🛙
 संति के वह [संति युक्त] प्रच्छी तरह बाइना।
  च्यर्-संविज्ञहर्भनः ( विदे ४८४ ) ।
मंत्रिक न (साविध्या) महादता करने हैं किए सुद्धीत
  = चारसम् निरहा (म :८० ।।
```

संनिमहिश्र वि [ संनिमहित] १ व्याप्त, पूर्ण, भरा हुमा; । सनियेसिक्त िर [ सनियेशित् ] स्वना ह २ पृजित, "चेपा नाम नयरी पदुरवरभरगामीनमहिया" (च्रीप; शाया १, १ टी—पल ३), "म्रस्थि मगहाः जयावच्चो गामसतसनिमहिद्यो" ( वमु )।

संनिय देखो संणिय; (विरि ८६०; भवि )≀

सॅनियट्ट वि [संनिवृत्त ] स्का हुआ, गिरत । वारि वि | [ °चारिन् ] प्रतिपिद्ध का वर्जन करने वाजा, ( कप्प )। मनियास देखी संनियास, ( पउम ३३, ११६ )।

संनिलयण न [सनिलयन] आध्रय, आधार, "नाम-घत्या ससार भ्रातिवयति सञ्चदुक्सर्माननयर्गः" (प्रवह

१, ५-पत्र ६४ )।

सनिवर्ष देखां संणिपडिअ, (याना १, १—पन ६५)। संनिदाइ वि [संनिपातिन्] नयोगी, नंबन्धी; ' तब्बक्तर-संनिवाइयो" (कप्प, श्रीप, सम्मच १४४)।

सनिधाइ वि [ सनिदादिन ] मंगत बोयने वापा, ब्याउदी

वरने वाला, ( भग १, १—वन ११)। संनिवाहय वि [ सानिपातिक ] मनियात रोग से संबन्ध . रम्बने बाला, (स्थाया १. १---पत्र ४०; वंदु १६; स्रोप

८७)। २ भाव-विशेष, अनेक भावों के संयोग ने बना हुआ भाव; ( श्रंसु ११३; इम्म ४, ६४; ६८ )। ३ पुं. संनिपात, मेज,संयोग; ( ब्रागु ११३ )।

मनिवाइय वि [ संनिपातिक ] देखें। संनिवाइ; "सत्र-

क्यस्मनिवाइयाण" ( श्रीप ५६ )। मंनिवाडिय वि [ मंनिदातित ] विध्यस्त दिया हुआ;

(याया १, १६ — पत्र २२३)। सनिवाय पु [ स्वनिपात ] सर्वाम, संबन्ध; ( क्रम्य, भीप) । संनिविद्व न [संनिविद्य ] १ मोइल्ब्रा, रथ्या; ( ग्रीप )। २ वि. जिसने पड़ाव डाला हा वह, नगर के बाहर पड़ाव

डाज कर पडा हुआ।; (कस )। ३ संइत और स्थिर भारत से व्यवस्थित—वैद्धा हुआ; ( ग्याया १, ३—पत्र हर: राय २७)।

सनिवेस १ [सनिवेश ] १ नगर के बाहर का प्रदेश, जहाँ भाभीर वगैरः खोग रहते हों; २ गाँव, नगर भादि

स्थान; (भगर, १—पत्र ३६) । ३ याजी आदि हा

हरा, मार्ग का वाम-स्थान, पडाव; ( उत्त ३०, १७)। ४ ४, १-पन १८७, सूच २, ७, २, उदा, में

प्राम, गाँव, (सिर ३८)। ५ स्वना; (३ सनिवेसणया सो [ सनिवेशना ] स्थान

१४२ )।

सनिसम्र वि [ संनियण्ण ] रेटा हुमा, स ( साम १, १—५व १८; हुन १६६: भुः सनिसिक्ता) स्त्री [सनिपया] प्रापन

स्तिसेद्धा 🕽 भादि भागनः (तम २१,३

सनिद्ध वि [सनिभ ] समान, महगः, ( प्राप्तः ह सनिद्याण न [सनिधान] १ जनानर्णप (भाषा)। २ कारक-रिक्षेप, व्यक्तिस्य कर (बिमे २०६६; ठा ८—एव ४२०)। १ निस्टता; (न ७१८; ७६१)। 'सत्ध न मंयम, त्याग, ( भाना )। °सत्थ न [ आह म्बरूप बताने बाना शास्त्र; ( क्राचा )।

सनिहि पुंची [सनिधि ] १ उपनाम के जि वस्तु, (भाना १, २, १, ४)। २ मस्यान निधि; (भावा १, २, ४, १)। ४ समीला, ( उप प्र १८६; स ६८०; दुम १३० )। ४ मन ( उस ६, १४, दम ३, ३; ८, २४)।

सनिद्धि पुं[सनिद्धित] ग्रयागीन देशें में दिशाकाइन्द्र; (ठार, ३—पत्र न्रः)ः मंणिहिञ; ( याया १, १ टो—पन ४)। सनेडम देखां संनिज्ञ. "उपगारि वि की

सन्तेत्रतं( !रुभःं )" ( उद्म २४; चेद्द अन्तर )। संपन्न) (भग) देखां संपन्नाः (विनः विभार संपर् } ३३% दुमा )।

संपद्द च [संप्रति ] १ इस समय, क्युना, घर.। महा; जो ५०; द ४६; दुमा )। २ पु. एक र<sup>जी</sup> राजा, सम्राट् व्ययोक का पीव; (कुम २; धर्म व १<sup>९</sup>

२६०)। ° जाल पु[°काल ] वर्तमान 👫 ४४६)। कालीण वि [कालीन] वर्गन मबन्धी; ( विसं २२२६ )।

संपर्णण वि [ संप्रकीर्ण ] व्यातः ( राज )। संपउत्त वि [ संप्रयुक्त ] स्युक्त, नवद, बीहा हर्ष

天主, 377 多碳 多子 रतीय १ [संप्रयोग ] स्तेत, सम्बर ( रा.४० १० ल १६६७ हो ६६ छ। ४६ हो, हुन ३४६ झीर )। प्रकार हेर्नेत स्वप्नातः। स्वयन्ति। (इस. २२, १६) । पन्त हु [ सपर्क ] ग्रह्मा (तुरा 🔎 गम्मन १०)। र्वस्कार [सर्वाहत ] रार्व वाला स्वत्ये । करा । C.2 12 11 प्रमात पू [ सप्रधान ] नाम सा एक भेद हो। मिहे भैनः विस्व वेर मार्थन का प्रश्नामन बरते हैं । सीव ११ परवालिय (र [ सप्रकालित ] जजरूमा; ( अर्न ३० पविषय (१ विप्रक्रिज ) प्रथम, वे स सूमा, हाना हमा: (१५%, १४३) र विवर सह [ संप्र+ठ ] दस्ता । स्वताद, । उन 😅 经分 विगाद वि [ सम्रावद ] । फल्यल भ्रामकः (उन २०, द्धाः तुम्र २, ६, २२ )। २ ज्याज्यः, (तुम्र १, ४, १, १३) १३ (च्यत, व्यास्पित: ( सूझ १, १२, १२ ) । रप्रतिद्ध रि [ संप्रगृद्ध ] फ्रिन चातन, ( पर्ये १, ६ ० 74 =7 ) 1 रंपमहित्र व [संप्रगृहोत ] यद प्रश्ने ने परीत, विशेष भारतमात-पुत्रः ( दन है, ४, २ )। वंपाद प्रस् [ मं -पर्] १ तस्य हंता, 'तद हेता। २ मितना । नगबरः ( पटः ; महा )। अवि---मपबिस्नरः (नहा)। नंपःबतिव र् [ मंत्रस्वतित ] र्ततर्ग सद का नार्ग नरंग्न्द्रक, सम्बादान-विदेश, (देवेन्द्र है )। मंप्रद्वित्र देखें। संपत्थित्र=संप्रह्मितः ( उन १४२ दो; भीतः क्षांत्र ४४: इस २४; उस १५५)। मंदर भर [ मं + ५३] १ मान होता, निनता; सुबराती ( में 'वारव्यू'। २ विद्र होता, निप्तन्त होता। मंददर, नगरतिः ( बजा ११६: नम् १५८: बजा ५० )। बद्ध-संपद्दन; (ने १४, १; सुर १५, ६०)। संपंडित्र वि [देः संपंछ] मध्य, निवा हुमा, पाल; ( दे . न, १४(न संद्र्ध) । मंरहिवृह नद [ संद्रति ÷ वृंह ] दर्गना हम्मा, नार्रक

द्यमा । कादिवृशीतः ( दम २, २, ४४ ) ।

लेक्फ़ (उन २६, ८३)। इ.—संपहिलेहिअच्यः ।उनच 2. 2): संपरिकात एक [संप्रतिस्पर ] स्वंतार करता नार्यः-वज्ञाः ( सम् )। संपर्श्वित को [संप्रतिपति] सीरात. प्रतिपत ( जिसे ब्हेश्वर ) । संपरियात्र्य वि [ संप्रतिपादित ] किन्तः । उत्त २२. ८, मृत २२, ८६ )। २ स्पापितः ( दत्त २, ५५ )। संपद्मियाय तक [ संप्रति ÷ पाद्य ] तगरन काना, प्राप्त कृता । नगंदगान्यः ( दम १, २, २० )। संपर्णाटय । इसी संपर्णाह्य; ( राज: इस ) : संवर्णाद्य । संवचा हेनो संवचनाः ( हे न, न ) । मंगुणार्य )वि [संप्रणादित ] समीचीन गर्थ पामाः मं प्रवादिय । "तृदियमहमस्यादया" (जीव ३. ४-४३ २०४: इब २२३ हो )। संव्याम नक् [संब + नामगु] प्रारंध करना । नायान्छ-( इस २३, ५७ ) । संपणिपाभ । प् [संप्रणिपान] प्रचान, नमोचंन संपत्तिवाय में नमस्कार; ( पंचा ३, ४८: चेदव २३७ ) । संप्राप्त वि [ संप्रतृत्त] प्रेरित, उनेवितः 'प्रास्तदयहा-निसन्तरायस्थिते। तजातानयनकुन्तीन्यः ( इसरे १४)। । नह [ संप्र + मुद्द ] देख्या काना । नक्-संप्रणोत्स्र ) संपर्णोत्स्या, संप्रणोत्स्याः (दन ५, १, संवरण देखो संवत्नः (याता १. १—नव ई: रेडा ३६१: नार-मृच्य ६)। संवरणा खाँ [दे] वेबर (निन्डान्न-विकेष ) बनाने हा ब्राटा, गेहुँ का यह ब्राटा जिसका पृतपुर बन ता है; (35,5): संपत्त वि [ संप्राप्त ] १ नम्बक् प्रान्त; (पारा १, १; डवा; विरा १, १; महा; बी ५०)। २ तमागत, आया हुमा; ( नुग ४१६ ) । े संपत्त पुन [संपात्र ] तुन्दर पात्र, नुपात्र; (तुपा ४१६) । संपत्ति न्द्री [ संपत्ति ] १ वर्जुढ, वैभय, वरदाः ( राह्य; प्रात् हर्दी; १२८ ) । २ व्यविदि; ३ पृचि; "वद्र दोहनस्त मंपिटलेट स्ट [ मंत्रति + लेखप् ] प्रतिज्ञागरम् इस्ता, मक्ती भविस्तद्र (विना १, २--- वव २०)। अत्युरेद्वच करना, बच्को तरह निर्देष्टच करना। नर्नेड- ं संपत्ति श्री [ संप्राप्ति ] बान, प्रानि; ( वेदप 🖛 ४)

१०५८ सपाडेउ; ( म ६६ )। इ.—संपाडेयव्य, (स २१४ )। संपाउग वि [संपादक] कर्ती, निर्माता, "ना की सनी तस्मुद्धरिए सपाइगी होजा" ( उप १४२ टी )। संपाडण न [संपादन] १ निप्पादन, ( म अ४८ )। २ करचा, निर्माचा, (र्पचा है, ३८८), "प्रस्थमपाद्याचन-रसियत्तं" (सा ११)। सपाडिश्र वि [संपादित] १ विद किया हुमा, निपादितः ( स २१४, मुर २, १७० )। २ प्राप्त क्रिया हुआ; ( उप पृ १२४)। ३ दत्त, द्मविंत; ( म २३५)। संवातो देखी संवाओ, ( ठा ३, १--पन ११७ )। संवाद (शी) देखो सवाड=म+यादय्। मपादेदि, (ताट---शकु ६५)। इ--संपादणीथ, ( नाट--विक ६० )।

संवाद्यस्त्रभ (शां ) वि [सवाद्यान् ] नवादन-कर्तां,

संपादक, (पि ६००)।

संपादिभवद ( शी ) देखी सपाइभव: ( पि ५८६ )। संपाय पु [संपात ] १ सम्बर्फतनः "सजिजसपायद्व-कइमुर्पाक्षयं" (मुर ३, ११६)। २ सवन्य, मयोग; "सारीरमाधासासेवदुक्तासपावकान्नवं ति" ( सर ४, ७४, गउड)। ३ व्यर्थ का भूठ, निर्श्वेक प्रसत्य-भाषया; (पग्रह १, ५-- पत्र ६२)। ४ संग, सगति, (आ ६, पचा १, ४१)। ५ झागमन, ( पचा ७, ७२)। ई बन्नन, हिस्नन; ( उत्त १८, २३; मुल १८, २३ )। मंपाय देखा संवाओ, ( राज )। मंपायग वि [संपादक ] सपादन-कर्ता; (उप ९ २६; महा, चेइय ह०५)। संवायम नि [संप्रापक ] १ प्राप्त करने वाजा; "रिवि-गुप्पक्षपायमो होइ" (चेइय ६०५)। २ मान्त कराने बाह्मा; (उप पृ २१)। संवायण देखी संवाडण, (मुर ४, ७३; मुना २८; ३४३;

चेद्य ७६७ )। संपायणा स्त्री [ संपादना] ऊपर इस्त्री, (पंचा १३, १७)। संपाल सक [स+पालय] पातन करना। नंपालह, (भवि)। सपाय सक [सम+आय] प्राप्त करता। सपावेद: (भाव)। सङ्ग-संवय्पः (तवेग १२)। हेङ्ग-संवाविजः ( सम १; भग; भीप )।

संपाय सक [संप्र+भाषय्] प्राप्त करवाना । संपावहः (उवा)।

संपायण न [संप्रापण ] ग्रान्ति, मानं, (एर १८-- पत २४१; सुर १४, ४३)।

. [ .

संपापिक वि [ संप्राप्त] प्राप्त, प्रत्य, (हा ६० नुम १६५; नम्म )। संपायिश वि [ संप्रापित ] नात, वी ले उन

वह; ( राज ) । संपासंग हि [ है ] दीर्थ, त्रवा, ( दे ५, ११) संविष्ठण न [सविष्डन] १ द्रश्यों स पारर (पिंड २)। २ सन्दः (भीव ४०३)। संपिडिन वि [संविध्यत ] विवसमा वि एकव किया हुझा; ( भीग, जी ४३; गर्प)।

संपिक्स देखा संपेह=मद+रेष्ट् । महिस्सं, 2, 22)1 संचिह्न वि [ सचिष्ट ] विमा हुमा; ( यूमे १, १ सर्विषद् । [सर्विनद् ]निगन्त्रिनः <sup>गर्ड</sup> रदकेत् विमुद्रस्मगुर्धानपियादः ( पपर १, ₹**₹०)** [

संपिहा सङ [ सर्माप+धा ] बान्छ।दव <sup>इत्त्र</sup> बङ्ग-- संपिहित्ताणं; (वि ५८३)। संपीड पुं[संपीड] मगीडनं, दबाना, (गडा संपील । संवीडिभ वि [ संवीडित ] दवाया हुमा; (मरा संवीणिज वि [ संग्रीणित ] बुरा क्या रूपी

संपील पु [ संपीड ] संपात, सन्द्र, ( उत्त २०,

संवीला स्त्री [ संवीडा ] वोडा, दु.बानुभग, ( ३**६; ५२; ६५; ७**५ ) । संपुन्छ सङ [ सं+प्रन्छ ] पूछना, प्रभ कना। (शौ); (नाट-विक २१) संपुरुखण स्त्रीन [ संप्रदक्का, संप्रध ] प्र<sup>अ, हर</sup> १, ६, २१, मुग २१)। स्त्री— वा, (४<sup>त</sup> ! संयुरुखणो म्ही [सयुरुखनो ] भार, <sup>ममार्ड</sup>

₹१)।

संयुज्ज वि [ संयूज्य ] समाननीय, भादरयोव,( 1008 संयुद्ध वृं [सयुद्ध] १ जुड़े हुए दाममान मात दो ममान भगों का एक दूसरे से जुड़ना, '<sup>ह</sup> चकम्म" ( धवा ३ ), "दलतपुड" ( कप्पू, ' से ७, ५६)। २ सचय, समूह; (सूझ १, ५)

फिरम पुं [फिलक] दोनों तर्फ जिन्द-वैधी पुल्तक, हिसाब की बही के ममान किताब; ( पब ८० )। ंपुड सक [ संपुरम् ] बाइना, दोनों हिस्सों की मिनाना। वंपुड्दः (भवि )। र्डेडिश वि [ संपुटित ] बुडा हुम्राः ( ग्राया १. १— ुण्ण वि [ संवूर्ण ] १ पूर्ण, पूरा; ( उवा: महा) । २ न. दम दिनों का लगातार उपवास; (मंत्रीष ५年)। पूत्र एक [सं+पूज्ञय्] सम्मान करना. अभ्यन्तेना हरना। संकृ संपृद्धजणः ( एचा ८, ७)। पूजिय वि [ संपृजित ] श्रम्यार्चितः ( महा )। ्रायण न [संयुजन] यूजन, अभ्यजन; (त्व १, १०, ः धन्त ६३४)। ्रनंपृरिय वि [संपृरित ] पूर्ण किया हुआ: "मंग्रीय-इंदिना" ( महा; स्या )। ्रॅपेल्स्य पुं [ संपीड ] दवायः ( पडम ८. २७२ )।

रिस तक [संप्र+रम्] मेजना। संदनदः (महाः - भेरिके )। नेपेस पुं [संत्रय] प्रेष्या, मेजना; ( याचा १. ८—पत्र

पिसण न [ संदेपण ] कर देखी; ( याचा १. =—पन १४६ै; न ३७६ै; गडड; भवि )। रिसिय वि [ संदेषित] भंजा हुआ; ( तुर १६, ११४)। पिंह गढ़ [ संप+रंख़् ] देखना, निरीन्नया बरना। मपेहर,

होंदेर; (देसच्चू २, १२; वि ३२३; भग; उता; इन्न )। हि—संपेहाव, संपेहिता; ( ब्राचा १, २, ४, ४; १, ः २, २, सूत्र २, २, १, मग)। हा को [संप्रेक्षा ] पर्याजीवनः(आचा १, २, २, ६)। र्न [ दे ] कुनुद, चन्द्र-कनतः ( हे ८, १ )। तल नक [सं+पाटयु ] साइना, चीरना । वंसानह,

ाची बी [दे] पॉक, श्रीचाः (दे ८,४)। ल तक [सं+स्पृश् ] स्पर्ध करना, मूना। "माइ-

र्षं बेहाते" (भाषा २, १, ३, ३, ३, १, १, ४, ४, ४, २, र्डा ४;४)। त पुं [संस्पर्श ]स्तर्गः (भावाः उर १४= शः

रेडों; हे १, ४३; पड़ि )। ष्ण न [संस्वर्शन] जन्त देखी; "माणावीरिय-

मंद्रासयाभावतो" ( पंचा १०, २८ )। संफिट्ट पुं[दे] संयोग, मेलन; (आ १६)। संफुल्ल वि [ संफुल्ल ] विकसित; ( माक्त १४ )। संकुतिय वि [ संमृष्ट ] प्रमाजितः "दसप्पकरनियरसंकृतिय-

दिषिनुहमना" ( नुपा २६३ )। संब पुं[ साम्ब ] १ श्रीकृष्णा वातुक्व का एक पुव;(गावा १, ४--पत्र १००; अंत १४)। २ राजा कुमारपात्र के तमय का एक शेट; ( कुम १४३ )। संव पुन [ शम्व ] यत्र, इन्द्र का ब्रायुथ; (तुर १६, ५०)। संबंध मक [सं+यन्य] १ जोड़ना। २ नाना करना। कर्म-सवज्ञमहः (चेद्दय ७२७)। संबंध पुं [संबन्ध] १ मंतर्ग, सग; (भवि )। २ नवाग;

(कम्म १, ३५)। ३ नाता, समाई, रिजनेदारी; (स्वप्न ४३)। ४ वोजना, मेल; (वय ४)। मंबंधि वि [संबन्धिम्] नंबन्ध गतनं वानाः ( उवाः बम्म ११७; व ४३६ ) । संबर-पु [न्याम्बर ] मृग-विशेष, हरिया की एक जाति. (परह १, १-पत्र ७; हे ८, ६; इस ४२६)। संबल ६न [ सम्बल] १ पाधेव, सस्ते में खाने का भाजनः

"धन्नायां चित्र परजीयमंदनी मितह नन्नायां" (सम्मन ११ अ. पास्म; सुर १६, १०; हे ६, १०८; महा; स्पीः नुग ६४)। २ एक नागकुमार देव; (आवम)। संबंदित देखा सिबंदित = शिम्बंदित (आचा २,१,१०, संबंदि पुंत्री [शाइमिटि] इन-विदेष, नेमन का देह ( तुर २, २३४, ८, ५० )। देखी सियद्धि । मंबाघा देखी संवाहा; ( १३म २, ८६ )।

संवाह नद्र [सं+वाय्] १ पोड़ा बरना। २ दशना, चर्ना करना । संयाहजाः ( निचू ३ )। संवाह पुं[संवाय] १ नगर-विदेष, वहाँ प्रावस्य आदि चारों वर्षों की प्रभूत बस्ती हो वह शहर; (उन ३०, १६)। २ पोटा; "मवाहा यहचे भुजी दुरस्कमा प्रजा-्यमा भगवसी" (भावा)। ३ वि. मंदीर्थ, सटड्रा, "मबाई मंकियया" ( राज्य )।

संबाहण न [संबाधन] देनी संबाहण; ( माना २, संवाहणा की [ संवाधना ] देनी संवाहणाः ( कीर )। संवाहणां हो [संवादनां] विद्यानिस्टेप, (पडन ३,

-संभवंत; ( नुज ५२ )। इ.—संभव्वः ( श्रा १२: न ६५)। वुं [संमव ] १ उत्पत्तिः (महाः उपः हे ४. ३६५) । नावनाः ( नाव )। ३ वर्तमान अवस्तियो कान में iन्न तीसरे जिनदेव का नाम: ( सम ४३: पाँड )। ४ जैन सुनि जो दूसरे वासुदेव के पूर्व-जन्म के सुन<sup>े थे</sup>; इस २०, १०६)। ५ कता-विरोध ( आप )। च पूं [दे] प्रतब-जरा. प्रचृति में हाने वाना बृदासः; द्र≒,४)**।** व (अन) देखी सीमम=लेबनः ( मीत्र )। र्गिव वि [संमयिन्] विस्का ममय हो बहः। पंत्र ५. ্র; **भा**त ३५) : मंबिय देखी सीमृजः ( वेदय १८६ )। मध्य देखो संभव = मं ÷ है । निाणय न [ संभाषक ] गुजरान का एक प्राचीन नगरः रंमार तक [सं÷भारत ] मनाना न नंत्कृत करना. वन्ति करता । संभोग्द्र, संभारतिः, सभोग्द्रः, (ग्राया १, १२—व्य १०५: १७६)। नंह-मंनारियः (दिट ्रहरू)। <del>इ. संनारणिजः</del> ( यापा १, १२ )। ार पृ[संभार] १ वस्ह, जन्याः "उत्तृगर्यमनेनार-लनार्यं करावण राया" ( उर ६४= ईा; आवक १३०)। मनाजा, गाक आदि में जरु दाना जाता मनाना; राजा १, १६--पत्र १८६)। ३ परिवर, इब्य-उच्यः नगर १. ५- नव २२ )। ४ अवस्तावा वर्म का बेदनः भारित्र वि [संस्मृत] याद किया हुझाः (ने १४. नेमारिश्र वि [ संस्मारित ] याद क्यावा हुम्राः ( गावा १, १—्त्व ७६; कु १८, ६६८ ) । वंगाल वह [संस्मालय्] मनाहना। छनानदः (स्व)। संनात र् [संनात ] सांव. ब्रत्येखः प्टार्ट्स गर्मन ा न जरायीए पायरयामनिमन समारको वाव नेनानी जाओ वत्स, न करपति जाव पटनी कर्तिय उदमदा" : (ज २२० टी)। संनाहिय वि [संभाहित ] तनाना हुमाः ( तय )। नेनाय तह [संस्मायय्] १ ननावना करना। २ वनन्न

नंभावेमि, ( नंबेग ४ ); नंभावेदि, ( मोह २६ )। कमे--मभावोत्रप्रदि (र्या); (नाट—मुन्छ २६०)। वक्र— संभावअंतः (नाट—गकु १३४)। एंछ—संभाविअ; ( नाट—गकु ६० ) । कृ—संभावणिङ्ज, संभावणीय; ( उप अर्ज ठी; सहर; आ २३)। संसाव अरु [लुभ्] जोम दरना, ब्राह्मीन करना। मंभावदः (हे ४, १५३; पट्) । संभावणा न्द्री [ संभावना ] नभवः ( तं ८, १६ः नडड) संमावि वि [संमाविन्] जिनका संमय हो वह; (आ संभावित्र वि [ संभावित ] जिसको मभावना को गई हा 1(83 वह; ( नाट—विक ३४ )। संभास नक [ सं+भाष् ] वातचात करना, आनाप करना । इ.—संभासणीय; ( तुन ११४ ) । संभास वृं [ संभाप ] संभाषता. वार्ताज्ञानः ( उन वृ ११२; नंबोध ६१; नयाः कातः नुस ११४: ५४२ ) । संभासण न [ संभाषण ] ऊपर देखी; ( भवि )। संभासा स्त्री [ संभाषा ] सभाष्या, वातर्वातः ( स्त्रीप ) संगति वि [ संगाप ] स्थापणः "संभातिस्ताणारिङ्" (कान)। संमासियं वि [संभाषित ] जिसके साथ मंभाषणः— वार्तात्रान किया गया हो वह: ( महा )। संभिडण न [ संभेर्न ] प्रायान; ( गडह ) . संनिष्ण ) वि [संनिष्ठ ] १ परिपूर्ण; (पत्र १६८)। संनिम्न र्रेट् किनिट् न्यून, कुछ बन; ( देवेन्द्र ३४६ )। ३ व्यान्तः, ४ विहरुत निन्त-भेद वानाः (नगह २. १—प्य हरो। ५ व्यक्तिः ( दसव् १, १३ ) सोप्र वि [ धातम्, धोत् ] जन्धि-विरोपं वाना, गरीर रे कोर्ड भी बाग से शब्द की स्वयंत्र रूप से मुनने की गाँक बाजा ( बप्ह २, १—२२ हेहे; स्रीत )। संस्थित न [ दे ] ब्रायानः (गण्ड ६३४ छी ) । संनिय वि [संसृत ] १ पुटः, 'भारं नर्तनिया'' ( दुझ १, ६, ३ )। २ नेस्बार-युक्तः चल्हतः, "बहुर्वभारमभिए" ्यास १, १६ँ—पत्र १६६ँ; न हम; क्ति ५६३)। संसु दृ[यन्सु] १ तिर. रहर; (तुत २४०; सार्थ १२८; च्य १८०)। २ रास्य का एक तुनदः (पटम (ह. २)।३ इन्दर्नियाः (तिन)। यरिणी स्रो [ 'गृहिषो ] र्नरी, पांगी; ( ट्रा '४८२ ) । नदर से देखना। "न संभावति अस्रोह" (भीर ६);

सर्नुज सक [सं+भुज] माथ भाजन इरना, एड | मपदक्षी में बैठ कर भाजन हरना। सभूजहः (कृत)। हेंक—संबुंजित्तए, (युम २, ३, १६, टा २, ३—पव y€) ι

संभुजणा बी [संभोजना] एउन भाजन-व्यवहार, (र्यन्)। संभुत्ल रि [ दे ] हुईन, लन्न; ( दे ८, ७)।

संभूध वि [संभूत] । उत्पन्न, सञ्चान, (नृत ८०; voo, महा )। २ पू. एक जैन मुनि जो प्रथम वासुदेव के पूर्वजन्म में गुरू थे, (सम १५३ पउम २०.१७६)। ३

. एक प्रसिद्ध जैन महर्षि जो स्थूनभट सुनि के सुरू थे<sub>।</sub> । ( धर्मीव ३८; सार्व १३)। ४ व्यक्ति-राजक नाम; (महा)। विजय पु ['विजय ] एक जैन महर्षि; (हुन ४५३, विपार, ४)।

संभूद्द को [संभृति] । उत्पत्ति; ( पटम १७, ६८, मा ईप्४, सुर ११, १३५, पत्र २४४)। २ अस्त्र विसृतिः (सार्थश्३)।

संभूस सरु [मं + भूष] अनहत करना । संभूसद, (सम्र) । समोत्र प् [ संमोग ] गुन्दर भाग ( मुग ४६८; रूप् )। देखां सभोग ।

संभोइश्र वि [ सांभोगिक ] ममान मामाचारी-क्रियानुष्टान / होने के कारण जिसके साथ स्थान-पान ब्राप्टिका ज्याहार त्रों सके ऐसा सारु, (श्रोपभा २०, पचा ४, ४१, द्र ५०) । संभोग प् [ मंभोग ] नमान नामाचारी वाले नायुमों का

एकत्र भाजनादि-स्थवहार, ( सम २१, झीप, कम )। संभोगि वि [ संभोगिन् ] देया संभोद्भ, (रूप १७२) । मंभोगिय देवा मंभोहत्र. ( टा ३, ३—१व १३६)। मंब६ को [संमिति] १ ऋतुमिति, (स्झा १, ८, १४, ∫

तिमे २२० हे)। २ पु. बायुकाव, पतन; ३ बायुकाय का बिधिन्द्राना देव, ( डा ½, १—पव २१२)। संमज्ज पु [ संमाजे ] समार्जन, साफ करना; (विसे ६२५)।

समज्ञात वृ [संमज्जक] बानप्रस्थ तापनी को एक जाति, (भौर)। संबद्धज्ञ न [संबार्जन ] नाफ इस्ता, प्रमार्जन, (भ्राभ

१५६)।

समस्त्रामी स्त्री [संनार्जना ] भाई; (दे ६, ६०)। संबद्धितय ति [संबाजित ] नाः, दिया हुआः; (नुस ५८, भौग; भन्ने )।

मंगद्व वि [संसृष्ट] १ प्रमात्रिन, महा हिया हुआ; ( राय

१००; मीप; पर १३३)। २ पूर्व सर ₹₹**₹**; 77 ₹½5 ) ] मंगरः ? [मंगरं] १ पुर, प्रताः; (४

पस्पर मंचरे; ( हे २, ३६; हुमा )। मंमड्रिश वि [ संमर्दित ] मर्दः ( हे २, १ संग्रह मह [सं+मृतु ] मरन करना। मृ (इम ६८ २, १६)।

संबद्द देशो संबद्ध, ( उर १३२ हो; गम, हे २२२; माइः ५६ )।

संमद्दा खो [ संमद्दां ] बल्दुरेन्नणानीकेर, म का मध्य भाग में रापस्य अध्या उर्गेषः अत्युरेश्वया—निर्मन्नयः—को जाव नरः ( मारभा १६२)।

संभय रि [ समत ] १ प्रतुमत् २ प्रनीह,( संमविष वि [ संमापित ] नारा हुमा, ( न समा सङ [सं+मा] समाना, प्राना । स ,200)

संमाण नक्ष [ सं÷मानर ] बादर हरना, र्ग मंमायाद, मंमारोद, ममारंपान, नमामेमा; ( नहा, ऋनः वि ४००)। मही---मनास्हित, ( वह-मंग्राष्ट्रंत, संमार्ष्यंत, ( तुरा २२८, र ्री) । मह-समाणिकण, समाणेकण, म ( महा, इन्त )। काह—संवाणिक्वमानः( ङ--संमाणणिज्ञ; (सापा ४, १ रा-स्व४, संमाण २ [ संमान ] ग्राहर, र्गाकः ( उब, है।

नाट-मानवि ६३)। संमाणण न [संमानन ] ऊपर देखाः; (नुता २० संमाणिय रि [ समानित ] जिनका भारर किंग बर्; (कण, महा)।

समिद्(शा) वि [संमित ] १ पुर्य, समान, १ <sup>परिमाधा</sup> वाना, (श्रमि १८६)।

संमिल सह [स+मिल् ] मिनना । समिनह, (॰ समितित्र वि [संमितित ] भिना हुमाः (\* संकित्त्व मह [सं+गाल् ] तहुवाना, वहाव ह समिन्जदः (हे ४, २३२, पट्ट धात्वा १५१)।

संमिन्स वि [संमिश्र ] र मिना दुवा, युक्त, (स २ उलडो दुई छान वाना, ( माचा २, १, ८, ६)

संमाल देखा मामिन्छ । समीनहः ( हे ४, २३२; <sup>वह्</sup>

```
मेलिय - मेलिस ]
```

## पाइअमद्भहणायो ।

विमेरिका है [संमोरिका] महुनिक ( मे १०, १)। वर्मास देखे सीमस्तः (सुर २, ११४ सम् ) ( े सुद्ध है [समुद्धि] नास्त्र से से सरित्य से होने यात्रा के हेन्स कुष्(ताहरू -पर ११८)। नुन्छ प्रद [म+मुन्छं ] उत्सन रोना । "पनानि स वेतार्वं स्रांग्ने सरम्मानीसी विद्यालेगासी मनुष्ठ्रित सुच्छण क्षेत्र [संमृच्छन] संस्था के मर्वात के ल्ला हो हुमाँद की नग्द क्षेत्री जीनी की उन्होंना (बर्सम १०१०), स्वी- जाः (अर्रेन १०३१), मुस्तित्रमः वि [संमृद्धिमः] स्मेन्युरसः वे नमातमः वे ेना उराज्य होने बाहा प्राप्ती । सामा, हा ४, ३, ५५ हेर्द्र नम १८६: जो २३ <sub>।</sub> . चिष्ठिय है [संमृष्टिकेत ] उत्तरना ( मुन २ ) । पुरुष प्रद [स+मुह] मार करना, सस्य होना : चुन्नरः (स्वाप ५०) मुत्त देखी समुत्तः ( राज ) मुन कह [संनम्य] कुन कर ने कार्य करता । यह — ं रेमुसमाणः (भग क्. ३०-रम ३६५ )। मुद्र वि [ संमुख ] नामने जाना हुजा; (हे १, २६, ८, देश्व ४१.६; महा)। स्त्रः हो, ( स्त्रप्र ३६३ ). स्र वि [संमुद्ध ] वह, विनुद्ध । गान्न नुस १४० )। नेत्र वृं[लमिते] १ परेत-१४८५ के ब्राहरूत परस-ाय पहाड़ा के नीम में प्रसिद्ध है. ( याचा १. में स्वयं १६ कम्पानहाः मुक्त २०० १८६ विते १८ । ३ म का एक मुनदः । बडम ४० ०० । बल पू [ समित ] प्रायत्त प्रायत्त मित्री का जिसनवार. ्ति-भोडन । आचः . . . ीं हिंदू [संमोह] , नदेन ब्राट ब्रम् संग्रह स्थि भागा ... ोहम [सामाह] / ५ ११-१ १ १ ५१ ५५ े देव, मेरा प्राप्त है है है है के अगा है वस , िनेना , सङ्क्ष्य , . · / ~== ~== · = 6 30 - 25 - FF हैं। हो हो । इंडेंग tion gr, हिंग ने [संबोहन] ने 'हुमः ू. · - 557

संभोहा को [संभोहा ] एक विभेषः (विभ ) मंद्रभ है [मंद्रम] है हिमा करने हा महत्त्वः में भो े ( गरीव ४१: या ७ )। ० आदीतः ( २१. ई. २२)।३ उस्म (हुमा ४, ३०)। पुस्ताः ( गम् )। मंख्या वि [मंख्या ] प्रकी तरह रहा करने ( गाम १. १८ च्या २८० ।। मंखनम न [मंख्यम ] मर्मनंन स्वयः। सा संखन्य हेना संख्वानः ( इन २६, ३४ )। मंद्र मह [मं∸राष्ट्र] स्त्रतः। ह—मंरद्रिकः संकंच सक [संकंक्य] रोक्ता, भटकाता। क्रेंन्यांक ह बद, मरुष्टमदः (हे ५, २८८)। मदि—मरुपितः नक्रीत्मोहरः (हे ४, २४८)। नंसेह १ [संरोध ] बटकावः ( हुन ११: २४ २३८ ) . नंतिहमा को [मंगेहणी] याव हो कराने वाज भोपधि-विदेषः ( तुस २१७)। मंत्रक्व गह [ मं + लक्ष्य ] विज्ञानमा । क्रांची मक्ता-मोद ( मी ): ( नाट-वंची ५८ )। संद्रमा वि [ संद्रप्त ] जना हुमा, नयुक्तः ( दुना २०२ ।। चंळित्वर वि [ संलेतिन् ] मनुष्ठ होने बाना, तुइने बानाः मंत्रन हि [ संत्रीपन ] मंगापित, उत्त, अथित: ( तुर ३, ६४: चुना ३२६ ३८% महा । मंत्रण मंचे हेन्ये। मिल्य नक [मिनल्य] नवण्या रचनाः सनवर, सनवर्षः (महत्त्व) (८) । यह संख्यमाणः । पारः / ८- २४ /३ क्या , जे समस्य उप मलवः (सन्तावः) ह्यामाः वात्रामः सम्रातः , व प्रताय नदे [ स<u>्त</u>ात्य ] इत्त्वात्र कालः जनावन पिलाव हरू । संस्यवस्त्रक्त । इ.स. १९८७ । १९९ नलावित्र ः [ नलापिन ] , उन् । १८० - ११५ मलिख ः [मरिल्ह्ह ] महक्र महत्र ह सिलह कर [स-लिस ] , करा हरता : उरा

षादि का शंहरण करना, दृश करना। ३ विमना। ४ रेग्सा करना। मंनिहिजा; (ग्राचा २, ३, २, ३)। मांनहः; ( उत्त ३६, २४६; दम ८, ४; ७ )। मह—मलिद्रिय; (कप्प)।

संलिहिय वि [ सलिखित ] जिमने वाश्रामी में शरीर भादि : का शापण किया हो वह; (स १३०)।

संलीड वि [ संलीड ] बलेपना-युक्त, ( खदि २०६ )।

संख्येण वि [ संख्येन ] जिसने इन्द्रिय तथा वपान प्रादि को काथू में किया हो यह, शहत; (पर ६)।

संलोणया स्त्रो [ संलीनना ] वप-विशेष, शरीर मादि स मगोपन, ( सम ११; नव २८; पव ६ )। संदुंच सरु [सं+लुज्य् ] काटना । क्वह—"संदुंच-

माणा मुबाएरिं" (ग्राचा १, ६. ३. ६)। सह---संत्रं-चिआः; (दस ४, २, १४)।

संदेहणा स्त्री [सलेखना] गरीर, कृपार आदि का शोपगा, धनशन-वत सं शरीर-त्याग का अनुष्टान; ( सन ११६, सुपा६४८)। सुझन['धूत] प्रस्थ-विदेगः (ग्रदि २०२)।

संलेहा स्त्री [संलेखा] ऊनर देखा, (उत्त ३६, २५०; मुग ६४८ )।

संस्रोध पु[संस्रोक] १ दर्शन, बालोबन; (ब्राचा २, १, ६, २, उत्त २४, १६; पर ६१ )। २ दृष्टि-पात, दृष्टि-प्रचार, ३ जगत् , मपूर्ण ओक, ४ प्रकास; (राज)। ४ वि. हरि-प्रचार वाक्षा, जिम पर हरि पद महनी हो वह, ( उस

२४, १६ ो। संहोक सक [सं+स्रोक] वयना । इ.—संहोकणि इत:

( सभ १, ४, १, ३० )। संबद्ध्यर पू [संब्यतिकर ] ब्यतिमंदन्य, विपरीत प्रसन:

( उव ) 1 संघमा पु [ सवर्थ ] १ गुषान,गुषाकार; ( वन १; जीवत

१५४)। २ मुख्यित, जिनका मुख्याकार किया गया हो वह: ( सब )।

मवच्छर वृ [ संवत्सर] वर्ष, मान; ( उब, ह २, २१) । पडिलेहणग न ['प्रतिलेखनक] वर्ष-गाँठ, वर्ष दी पूर्णवा के दिन किया जाता उत्सव; ( ग्राया १, ८-५३ १३१, भग, चंत )।

संबन्छरिय नु [सावत्सरिक] १ जातियी, ज्योतिय

गाम्ब का विद्वान: ( स ३४; कुम ३२ )। २ वि. संवत्सर

मनवी, रार्थिक; (भनेति १०१; पढि )। संबन्धन देमी संबन्धर; ( रं २, २१ )। संबद्द नह [सं+वर्तय ] १ एक व्यक्त मेरुचिन करना । संबद्धरः ( योग ) । सन् १, ५, ६, ३)। मंग्र-संबद्धता. (इ =ह ), संबद्धिमा; ( माना १. ८, ६, १ सबह पु [ संबतं ] १ पोडा: ( उन २६६) जोगों का समवाय-नमृहः ( उन ३०, १३ रिकेप, वया को उड़ाने ग्रमा गर, (१ २६)। ४ अपर्यंनः (ठा ०, ३—२०६३ इँ बहाँ पर बहुत गाँगों के छोग एस्की से स्थान, दुर्ग द्यादि, ( राज )। देखां संबत्त

सबदृश्य वि [ संबर्तकित ] दहात ने रंगा ₹¥₹)1 संबद्दग पु [ संवर्तक ] रायु-रिकेप, ( उप ।

सवृद्य । संबद्दण न [ संवर्तन ] १ जहाँ पर मनक मा वहस्थान; (धापा १, २—७व ०६)।

(विसं २०४४)। संबद्ध्य वुं [ संवर्तक ] भगातंत्र, (रा २, १-देखां संबद्धग ।

संबद्धित्र वि [ दे. सर्वातन ] मृत्त, <sup>नंबोर्डि</sup> १२)।

संबद्दिअ वि [ सवर्तित ] १ मिडोल्ड, <sup>हर्स</sup> १)। २ सवते-युक्तः (हेर, २०)।

संबद्ध घर [ सं+वृध् ] बदना। सम्हदः (' संबड्डण देखो संबद्धण; ( प्राम ४१ )। सवङ्गिभ वि [ संवृद्ध ] रहा हुमा, ( महा )। संबद्धिभ नि [संबधित] बढावा हुमा, (

२२ )। संयत्त पु[संवर्त ] १ प्रनय कानः (संध् २२)। २ बायु-निशेष; "जुर्गतसरिसं सब्तवारं ऊषा" ( कुप हई)। ३ मेप; ४ मेप का प्रारेट ४ इस विशेष, बहेड़ा का वेड़; ६ एक स्मृति ( सिन्न १० )। देखो सन्दर्=सर्वते ।

संवत्तण देगो संबद्दण; (हे २, ३०)। संवत्तय वि [ संवतंक] १.भपवर्तन-वर्ता, १

३ वडनानल; (हे २, ३०; प्राप्त )।

करना। ३ मभीत करना। मयमदः (कम)। वकु-

म्हार विकास वृं [संबतीं द्वर्षः] उनद-पुनदः (स १०% द्रमान [ संबर्धन ] १ बृद्धि, बढाव: २ वि. बृद्धि करने <sup>ग</sup>ः (भविः; न ७२७)। िनंद [ सं + युडु ] १ बोनना, चहना । २ प्रमाधित ै, मत्त्रं सादितं करना । नंदयदः, नंदएजाः (दुन् १८५) १, १४. २० )। वक्त-संवयंतः ( धनन ननः) वि [ संवृत्त ] भावत, भाष्ठादितः ( कुम ३६ ) ! हि [ मं + चू ] १ निरोध करना, राकना । : कर्म ला। ३ वॅथ करना। ४ दकना। ४ गोरन करना। नवरति, सवरिमः; ( सगः मनिः; नयाः हास्य 🕫 १३०० ई डो ); संबंगेहः ( हुम ३४४ ) । यह- संबरे-राषः (भग)। मृङ्किसंबरिवः । महा)। स.वृ[संबर] १ वर्गनिक्य नृतन वर्ग-वन्य का हकावः (समः पदह १. १. नव १)। २ सारतवर स ने बाल भटारहवे जिनहेव: ( पत्र रहे: मन १५८ )। ३ वे जिनदेव के स्ति। का नाम: ( तम १५० )। ४ एक चैनिः ( पडम २०. २० )। १ पशुनियमः ( हुम ६)। ६ देल्ब-विभेषः अ मतस्य क्षं एक जातिः ( ह ر ( دد؛ ۱۰۰۰ ت सपान [संवरण] १ निरोधः सटकावः ( ५वा १. ु १९), "ब्रावर्शसंख नजन्य" ( थु २ )। = गोजन् मा १६६६: ह्या ३०१)। ३ मॅक्टीचन, ननंदनः (सा ्र (३६)। ४ प्रत्यास्त्रान, परिस्थान, ( साथ ३७, दिसे ्हैं (२; भारक ३३३ )। १ थावक के बारह नवीं का ृष्णीकारः ( कम्मच १४६ )। ६ मनगन, भाहार-पति-प्रामः ( उप पृ १७६ )। अस्मिरः लग्नः नादाः ( पडम ्छ २३)। = वि. रोक्ने वाना. ( २४ १२३)। बेरिज वि [संबृत ] १ जालेब्व, जाराधितः "एउनियो त्रसम्बद्धाः स्थापं कार्तिव होरं" (नदह २, १—ण्य ९१)। २ व्हीनिवः (३ ८, १२)। । भान्यादिनः

लेख न [संबद्धन ] मिननः । गडहः नाट-नानाः

तेब मि [संबंदित ] १ ज्यानः (२१ थः वर है,

ा बहे रहिम हर्र)। र पुन्त मिलत, मिलत,

संबसमाणः ( हा ४. २—३१२: ३१४: गव्छ १, ३ )। मङ् - संयत्तित्ताः ( गन्छ १. २ )। हेङ्ग-संयत्तित्तवः, । डा २, १-५व ५६)। इ-संबसेयब्बः ( उन १ संबद्द मक [सं+बह] १ वहन करना। २ अक. नत्र होना, तव्यार हाना । बक् - संबह्माणः ( मुस ४६४) चावा १. १३ — स्व १८०)। मञ्चलविह्यस्यः (स्य )। संबहण न [ संबहन ] १ दोना, वहन करनाः ( राज )। २ वि. वहन करने वानाः ( श्राना २, ६, २, ३, दस ३, संबहणिय वि [ सांबहतिक] देखां संबाहणिय; (उना)। संबह्धि व [ समूद ] जे वज हुमा हा वह, तन्त्रार दना हुमा, "नामिम पुरिश्रगोत्रा अन्ते मध्येषि स्वाहिन्ना" ( निर्मि १६ई: मन्मन ११०)। संबाह वि [ संबादित् ] मनाचित करने वाता. बद्दतः देने बाताः (नुर १२, १५६)। संबाध्य वि [संबादित ] १ वस्ट दिया हुमा, जनावा हुनाः ( त २६६ )। २ मनास्पतः ( त ३१४ )। संबाद । पू [संबाद] > प्रंतान को सत्य गाविन संबाय ) बेरने वाना ज्ञान, तन्त्र, प्रनापः (अनेनं १४८: व ३२६: उन ७२८ हो )। २ विवाद, बाह-हन्हर ्द्रव असा एकाची तेति पुनत्न कारमे ग्रहसी। ता. इतिसं भवित सन्तर्भवि सन्तर्भक्त ॥" संबाय वह [सं÷वाइयु] तस देता, वनावार बहुता। वंगणीं, वंगणीं (व न्हेश रहेई)। संघायय पु [ है ] १ नहुन, न्याना, २ अस्त पद्मी, ( द संबास वह [संभ्यासय्] धाव में ग्रेसे देखा। हेह-मयासेई;(यंचा १०, ८० छ)। लंबात पृ[ संयात ] १ महरात, साथ में निरात; ( इर द्दश हो ४, १--चन १६अ)बीन हुआ हित १४ वेंचा है १६)। २ मेजून के नित्र की के नाम नित्रनः ( अ 4.2一日(注); संवानिय ( मा ) वि [ समाध्यानित ] वित्रक्षे प्राचादन

.. )1 मवाहय वि[ संबाहरू ] चणी हरने वाप्रा; (चाह १६ )। मवाहित्र वि [ मवाहित ] विनहा चाग-मर्दन-वाणी-किया गया हो वह, (कप्प, मुर ४, २४३) । २ वहन किया हुआ (सीरे)। मंदिकिका वि [ सिक्किके ] भच्छीतरह व्यात, (प्रस्ता

संविभन मह [सर्वि+ईज्ञ ] मन भाव में देखना, समादि-

गतन हा का देवना । यह—स्वित्रयमाण, ( उत्त १४,

संक्रिय हि [संक्रिप्त ] श्वेत-युक्त, भव-भोड, सुक्ति क्र

धानजाता, उत्तम सार्, (उर, पंचा ४, ४१; सुर ८,

सर्विकित्र । वि [स्त्रिकोणै] स्विकाल, बास्किः

भविक्ति ।। यावा १, ५ टो-पत्र १००, यावा १,

मिद्रिक प्रव. [म+विद् ] (राज्ञान राता। महिक्द

मधिद्व मद [ मं +वेष्ट्य ] + वेष्टन करना, जाटना। ३ रणाव धन्ता । नष्ट-सविद्वेसामः ( तापा 🤧 :---

सन्दिमः । [सर्वादत ] रेश (इस हुमा, उतार्वत,

2 74 200 )1

१६६, मास्मा ४६ )।

· 454 \*, 4, 4 \*= }1

1 ( 35 47 -- 1

54 6> 31

(42)1

13 11

जब, बिगाइ, ( मुपा २५५ )। संचाहण न [संचाहन ] १ अग-भर्दन, चणी; ( प्यह २, ४-- पत्र १३१, मुर ४, २४७; सा ४६४ )। २ सवाधन, रिनाश (सा ४६४)। ३ पुं. एक राजा का नाम: (उन)। ४ कि प्रत्न करने बाजाः (प्राचार, ४, २, सवाहणा यो [ संवाहता ] अप देगों; ( इप्य: भीप )। संबाहणिय रि साबाहनिक । भार-वहन करने के काम म माना बाइन, ( उपा )।

दिया गया हो नह, "नि गर्यांख धवारह संशक्तिउ" (भवि)। मंबाह मक [ सं + बाहबू ] १ वहन करना । २ तव्यारी करना। भग-मदेन-चणी करना। सवाहर; (भन्नि)। क्यक्-संवाहिङ्क्षंत, ( सुपा २००; ३४८ )। संबाह प [संबाह] १ दुर्ग-विशेष, जहाँ कृषद्र-जीक भान्य भादि को रखा के निए ले जाहर रखते हैं; ( टा २, ८—पत्र ८६, पवह १, ४—पत्र ६८; स्त्रीप, कस )। २

संविषीय वि [ संविनीत ] दिनव-पुरः ( प्रीतनी क्रि स्वित्त देखो संबोधः ( यम १, ३, १, १३)। संवित्त वि [संवृत्त ] १ मजात, क्या दुम, (ह < ह )। २ वि. अच्छा आचम्या वाता, ३ तिस्<sup>तर</sup>

(मिरि १०१३)। संवित्ति स्त्री [ संवित्ति ] मवेदन, ज्ञान; (<sup>तित्र १</sup> धर्मेलं २८६ )।

सर्विद सक [सं+ियरु] जाना । ग्रंबस्य मिर्दि" ( उत्त ७, २२ )। संबिद्ध वि [सविद्ध ] १ संयुक्तः (उस १३)"

मभ्यस्तः, ३ हप्टः, "मविद्धपहे" ( माचा १.४ ) संविधा वी [ संविधा ] भविधान, स्वतः, स्वतः, स 1(3 सविधुण सक [सवि÷ध्] १ त् ग्रनाः ह करना । ३ प्रावणस्थाना, तिरस्कार करना । मंह-मीर णिय, सर्विधुणित्ताणं; ( भावा १, ८, ६, ८<sup>०६</sup>

१६, ४, सीप)। मंत्रिभत्त वि [ मंद्रिभक्त ] वाटा दुवा, <sup>भोतुन</sup> भत्त" ( दुन्न १५३ )। मविभाध (रृ[संविभाग] १ विभाग सन्दर्भ मित्रिमाम } (याचा १, २—पत्र दर्; उना, हरे मादर, मत्कार; ( म ३३४ )। मंबिमागि वि [संविभागिर] दूगा के देग '

करने वाजा; ( उत्त ११, ६; दम ६, २, २१)। सरिभाद सङ [संवि+भावस्] पांचान <sup>५</sup> बिन्तन हरना । महन्त्र-मविभाविकण, (गा)। मविराय श्रह [संवि+शङ् ] ग्रीनगा श<sup>्रम</sup> रायन, ( पड़म ३, १४६ )। मविव्य रंगा सर्वव्य । यह-मविव्यन, (३६ <sup>गह—सं</sup>विञ्जिष, ( रुव ३१५ )।

मविन्छित्र हि [ मचेन्छित ] बाबितः ( <sup>इर्ग ।</sup>। मविद्यान देशी सर्वेद्यित=मंत्रीरण, ( रि<sup>त्री ) ।</sup> मरिक्टिन रेपो मयेन्सिथ=( रे ); ( उर्र, <sup>1</sup>' मंबिद १ [ संबिध ] गामले का एक अन्य । "

1-77 388 )1 मविद्याल न [मविद्यात] १ एका, <sup>सहर्ग</sup> र्षोप्र वि [ संबीत ] १ ज्यान्त; ( तुम्र १, ३, १, १६) । २ गरिहित, पहना हुआ; "मंत्रीयदिव्यवनग्रां" (धर्मवि ह)। igअ देलो संबुड; ( हे १, १३१: निज ४; श्रीप ) । ख्टि देनो संबुत्त; ( रंभा **४४** )। बिड वि [संयूत्र ] १ मंकट, मकड़ा, अ-विवृत: (ठा रे. १- पव १२१)। २ नवा-युक्त, नावच प्रकृति ने रहित; (सुत्र १, १, २, २६; पंचा १४. ६; भग )। ३ निरुद्ध, निरोध-प्रान्तः ( नृष्ट्य १. २, ३, १)। ४ आपृत; ५ संगोदित; (हे १, १७७)। ई न. कपाय और इन्टियों का नित्त्रणाः ( पगह २, ३—पत्र १२३ )। सिङ्क वि [ संबृद्ध] ददा हुजा; (राम २. १. २६: ब्रॉन)। . बुन वि [ संबृत्त ] नंजात, यना हुन्नाः "पत्र्यट्या ने भ्नारंतकरा नदुत्ता" ( वनु: कुप्र ४३५; किरात १७: न्यप्र .१०; ब्रानि ८२; उत्तर १४१; महा; नरा ) । बिंद देखों संबुद्ध; ( प्राकृ प्यः १२: प्राप्त ) । बिदि को [ संबृति ] नवरणः ( शक् ८: १८ )। बिंदु वि [ संद्युद्ध ] १ नव्यार यना दुधा, शक्तितः "वह इह मगरनरिंदी गञ्जबलेगींप एइ. मंत्रदी" ( नुरा ५८५: तुर ६, ११२)। २ वह कर किनारे जना हुआ, वह कर स्पितः ''तए यां ते मागदिपदारमा तेमां शतपन्येडमां उत्-( ? च्यु ) ज्यसमाया २ न्ययादीवनेया चंद्य ( ? ३ )दा पावि होत्या" ( खादा १, ६—५व १५७ )। विश्र वि [ संवैद्य ] भ्रतुभव-याग्यः ( विने ३००३ )।

विभ ) हु [संवेत ] १ भव बादि के कान्य ने हाती विंग ) लग--गांपताः ( गडह )। २ भव-वेगाय, ल्लार ने उदासीनताः ३ मुक्ति का घानिजायः सुमुदाः, (३६३; मन १२६; भग; उदः सुर 🖃, १६४; सम्मन ेर्द्हेः र्द्यः सुन ४४१) । वियण न [ संदेइन ] १ शनः (धर्मन ४४: उम्र १४६)। २ वि. वाध-सन्हः स्त्री- पाः ( हा ४, २- ६२ २१० )। विषण हि [ संवैद्धत ] नंत्रग जनमः स्वी- र्णाः ( दा '४, ६-- ४व ६६६)। वियय वि [संवेगन] कार वेगी; ( द्रा. ८, २--५३

चिल्स नक ( मं÷चेल्स ) चामित करता. वंतानाः (ने अ. 1 ( 32 नवेन्द्र सह [सं+वेष्ट् ] रहरतः । नगरः । हे ४. २२२: सम्ब : \$ 1 I

₹१०)∤

संवेत्न मक [ दे ] मकेनना, नमेंटना, नकुचित करना। मंबेन्लेड; (मग १६, ६—यन ७१२) । वक्-संवेदलेंत; मंबेल्हेमाणः (उत्रः नगः १६, ६)। नक्--मंबिल्हेऊणः (महा)।

संवेल्सिश्र वि [ दे ] संवृत, संकृत्तित; "मंबेल्नियं मडोनियं" (पात्रा; ते म, १२; भग १६, ६--पत्र ७१२; राय ४५)। संवेक्लिश्र वि [ संवेक्लिन ] चित्रतः ( ने ७, २६ )। संवेक्लिअ वि [ संवेष्टित ] जपेटा हुन्ना; ( गा ६४६ )। संबेह पुं [ संबेध ] नवान; "अन्नन्नवस्यानवहरमसिङ्ज गधक्यं" ( महा ), "अन्नन्नयन्नमवेद्मणाहरं मोहणां पमूर्णापि नरगीयं मोऊर्णं" ( धमेवि ६४ )। संस प्रक [स्रंस्] विभक्ता, गिन्ना । समदः (१४, १८७: पट् )।

संस सक [शंस्] १ कहना । २ प्रमता करना । मंसद: ( चेंड्य ७३७: भवि ), नमति: ( निर्दि ७८७ । । कू-संसंपिड्जः ( पडम ११८, ११४ )। मंस वि [ सांश ] भ्रग-युक्त, नावयव; ( धर्मेमं ७०६ )। संसद्द वि [ संशयित् ] नगय-कर्ता, शका-गील; ( विसे १४६०: कर १३, भ तुम १४०)।

मंसरभ वि [ मंशयित ] समय वाता, भदिन्यः ( पामः विने १५५०; सम १०६; सुर १२, १०८ )।

संसद्भ न [ सांग्रविक ] मिण्यात्व-विकेषः ( इंच ४, ०, था ६; नर्रोष ५२; बस्म ४, ५१ )।

नंसमा वृंद्यी [संसर्ग ] मंदन्य, मंग, मोदत; (सुरा ३५५; प्रायु. ३६; गउट ) स्त्री— म्मी: ( ग्रापा ६, १ डी--पन १७१; प्राम् ३३; मुत्रा १७१),

"ण्ड्या चित्र नेच्छ्ति सहवी सङ्बोहाँई संसरित । जनहा निर्द्यामनिर्दिष्यस्य न प्रांतर प्रन्ते"

( 평 가 가방) : संसङ्ख प्रद्य [ सं∸सद्रज् ] सदस्य करता, सनगं करता । सेनकातिः ( सम्मन ६२६ )। संसद्भिम व [संसक्तिमत ] रोचमें निरं कुर असी व

दुन्, ( विद्युश्य ) । संसह वे [संस्ट्रंट] । वर्गस्टन, विकास व ना नम्बिस्त हाय ने दी जाती भिद्रा सादिः । सीपः)। देशी समिद्र ।

संस्थान [ शंसन ] + इथन २ अर्गना ३ जानगरन 'मुनोरश'**य एक नुस्मरम्बरफ्रनन्द्रनीस्त्रु**" (द्वर **१** ८८

28 11

शे, उबकु १६)। सणिउन रेखा सम≈गंत्। सत्त वि [ससक] १ मॅमर्ग-युक्त, मंबद्ध; (याता १. y--पत्र १११. भीप:पाम. गै. ह. उत्त २, १६)। २ बापद-जंतु विशेष, ( कप्प )। मिसि भो [संसक्ति ] मंतर्ग, (सम्मत्त १५६)। ।सद पु [ संशब्द ] शब्द, आगात; ( सुर २, ११० )। स्वयम वि (संसर्पकी १ चनने-पितने वाना: २ पै. र्चार्टा भादि प्राची, (भाना १, ८, ८, ६)। ांसप्पिश्र न {दे संसर्पित }कृद कर जनता; (हं ८, iसमण न [ संशमन ] उपमन, ग्रान्ति, ( पिंड ४५६ )। रसय पुं [संशय ] मदेह, शका, (हे १, ३०; भगः, कुमा, अभि ११०, महा भवि )। समया स्वा [ संसन्] परिपत. सभा, ( उच १, ८०)। रमर गर [ सं+सु ] परिभ्रमण करना । वक्र—संसरंत. मंत्रसाण, (प्रवि १, वे ८८, गरीध ११, ग्रञ्ज €0)[ रमरण न [ संस्मरण ] स्मृति, याद, ( श्रु ७ )। नंमबण न [संश्रदण ] धरण, मुनना, (मुर १, २४२; रसद सक [ सं + सदु ] सहन करना । संसदद, ( धमेन | संसिद्ध देशो संसद्ध; ( भग ) । किंग्रिअ वि [ व **(**57 ) 1 नसास्त्रा [शंसा ] प्रतंता, स्नाग, ( यत ७३ टो, भग)। मंसात्र वि दि । प्रास्ट, व् चृत्वित, ३ पोतः ४ उदिम, (पड्)। मसार पृ[संतार ] १ नरह भादि गति मं परिभ्रमण, एक जन्म से बन्मान्तर में गमन, (भाषा; ठा ४, १--पव १हम, ४, २--पत २१ह, दसनि ४, ४ह; उच २ई, १: उन, गउड, जो ४४)। २ जगत्, विश्व: (उर: कुमा: गउह पडम १०३, १८०)। वेन वि [°वन्] मसार वाला, मनार-स्थित जीव, माग्यो, ( पउम २, ६२ )। ममारि )ि[ संसादिन् ] नरह बादि योति में परि-मनारिष रे अमण करने वाना जार, (जो २), 'संसा-ारम्पला अपुता जीवतन नुई तु परिनमादीमां" ( यउस >+2, +0¥ ) | ममास्यिति [ससारिक] प्राप देनी, (म ४०२; ।

(पत्रम ३०६, ४३; उर १४२ डो, म १३६, सद्य: राज )। संसारिय वि निसारित | एक स्पान है है स्थापितः "मसारियान सनगरास्य" (या पव १३३)। संसाहण सीन [दे] शतुगमन; (दे ५ ३८८), खी-'णाः (बर १)। मंताहण न [ मंकधन ] क्यनः ( नुन ४१) संसाहिय वि (संसाधित ) विद्र किंग 🖔 1 ( 035 संसि वि [ शस्तिन् ] बहने वाता; ( गउड )। स्त्रींस्थ वि [श्रंसित ] १ म्बारित, (सुर १ २ क्रथितः ( उत्र प्र १६१ )। संसिध वि [ संधित ] प्राधित, ( विया १, १-पयह १, ४--पत्र ७२; स्रीत ४=; सगु १४१ संसिय मह [ स + सिंच् ] १ पूर्वा, <sup>सरवा !</sup> ३ सिनन करना । काक्-संसिज्वनाण, ( ५४२ ) । संइ—संतिचित्राणं; (बावा १, <sup>२,</sup> संतित्रक बङ [ सं+तिय् ] भन्तो तरह हिर धनिन्भंतिः ( स ७६७ )। सर्वायदत हाथ श्रथमा भाजन से दी जाती <sup>विद्</sup> ब्रह्म्य करने के नियम वाजा नुनि; (पग्रह २, १<sup>००नी</sup> मंसित वि [ संसिक ] विचा हुमा, ( गुर ४, १ i ( 138 , 4 3 संसिद्धित्र वि [सासिद्धिक ]स्वमाव-विद्वः,(१) संसित्वेस देखे। ससेस, ( राज ) । संसिडेसिय देला—ससेलिय, ( राज )। ससोप वर [सं+सिय् ] वोना, विजार करना। हर (ब्रानार, ४, १, १)। मंसुद्ध वि [सगुद्ध] १ विशुद्ध, निर्मतः (मृत्र १ २ न. खगातार उदीन दिन का उपनातः (वनीप) संस्पन वि [सस्वक] ग्वना-कर्ताः (१मा)। संसेशम वि [संसंक्रिम]। संतेक से बना हुनाः १५)। २ उसनी हुई भाजी जिस ठडे जन से हिंदी बह पानो; ( ठा ३, ३—ाव १४७; कल )। ३ हैं। थोन; (भाग २, ८४)। १, ७, फिटाई<sup>इ</sup>, <sup>हुन्</sup>

मंसारिय वि [ सामारिक ] मंगार म मान्य

```
्मंस<del>्म सक्क</del> ]
                                                       पाइञ्सद्दमहण्णयो ।
            बेलः (इत्र १८ १, ७४)।
            मंत्रीस वि [संस्वेदिम ] १ खाने ने उत्पन्न होने वाता;
                                                             संहारण न [ संधारण ] वारण, बनाव रतना,
             (पपह १, ४—पन ८४)।
                                                                 "कापवंहारपाङ्डाए" ( पाचा )।
           संसेय मङ [सं+स्विट्ट] बरणना । "जावं न पं बहते
                                                             ं संहाय देखो संभाव=छं+भावय । वक्-स
           ं उराता बनाइया मनेवति" (भग )।
                                                               (सी); (ति २०४)।
           संसेय पुं[संस्थेद] फ़ोना। य वि [ ज ] फोने से
                                                             संहिदि देलां संहिदः (मकृ १२)।
           उत्तन्नः (यम १, ७, १; माचा )।
                                                             संहिच्च म [ संहत्य ] साथ में नित्रकर, एकांतव
           ंसेय पुं[ संसेक ] विचन; ( टा ३, ३ )।
                                                              ( जाना १, ३ डॉ-न्न ह३)।
           सेविय वि [ संसेवित ] मानेवित; ( नुग २२७ )।
                                                            संद्विय देली संघित्र=संद्वितः (क्यः; नाट--
           वेस पु [संरतिय] सदन्य, वंपीमः (झावा २, १३, १)।
           रेलिय वि [संस्टेपिक] संस्लेप वाता; (भावा
                                                           संहिया क्रों [संहिता] १ चिकित्सा क्रादि
                                                            "विगिन्द्रावहियाञ्जो" (व १७)। २ अस्सन्नित ह
       वंसोधण न [ संशोधन ] शुद्धि-करचः; ( विंड ४५६ )।
                                                            द्व का उञ्चारणः, "अस्तितिवनुत्तुञ्चारपस्चा
                                                           चंहिया दुखेयन्त्रा" (चेह्य २७२)।
       तंसोधित वि [ संशोधित] भन्छी तरह गुद्ध किया हुआ;
                                                          संदुदि को [ संमृति ] अच्छी तरह पोपए;( हिन्ने ४
                                                         चक देतो संग=यकः (पग्रह १, १—पत १४)।
       स्तिय छङ्ग [सं÷रोाचय् ] गाङ करना। क्र—संसीय-
                                                         सकण्ण देखो सकन्न; ( राज )।
        षेत्रः (दुर १४, १८१)।
                                                        सक्य न [ सक्य ] वान्में का एक उपकरपः; ( निरः
        बोहण न [ संग्रोधन ] दिरंचन, इताव; (श्राचा १, ६,
        २)। देखां संबोधण ।
                                                        सक्या देलं(सक्हा; 'चेर्यलंनेनु विद्यनक्या गंद्याक्सिन
        ोहा ल्रो [ संस्रोमा ] ग्रामा, भी; ( तुरा ३० )।
        ्हि व [ संशोतिन् ] ग्रामनं वाडाः; ( दुन ४८ )।
ंबाहिय देवां संसोधित; ( ग्रज )।
हि देखां संघ; (नाट-निक २४)।
                                                       सक्तयं च [सहत् ] एक बार, "किं सक्(! क)तं बोबीयां"
                                                      संकल्न वि [ संकर्ण ] विद्वान, बानकार, ( तुर ८, १४६;
्ष देखां संघ; (नाट—विक २१
हिंडण देखां संघयण; (चड)।
   ंहिंदि जो [सहिति] वहार; ( वीने ह )।
                                                     सक्त देखी सपल=वक्तः ( प्यह १, ४—वत ७८)।
ंहर दि [संहत ] मिता हुआ; (पवह १, ४—पत
                                                     चकहा जो [सवियत्] भात्य, हाड़; ( वम<sup>्</sup> हैरे: वुना
  हर इंद्र [सं+ह] १ अन्दरच करना। २ विनास
                                                    सकाम देला सन्काम=बकाम।
्रिस्ता। ३ वंबस्य करता, वकेंद्रना, वनेटना। ४ ले
बाना। वहरहा (पत्र पहेश हे १, ३०; ४, २४ह)।
                                                   सक्त पु [ शहुन्त ] पनी; ( जुन ६८; बार्र १४१ )।
                                                   सकुण देशा सक्र=शङ्। गङ्ग्येनी; (व ५१४)।
 <sup>इन्ह</sup>—संहरिजनाण; ( पाना १, १—पत्र ३७)।
्रहर पुं [संमार] वनुराव, वंबान; "वंबामा वहरी
                                                  सकेय देलां स-केय = सकेत।
                                                  सम् मंड [ राक् ] बस्ना, स्मर्थ होना । बस्द, वस्कर,
                                                   (हे ४, २३०; माम; नहा)। मानि—चन्त्वं, वन्तामो,
हरण न[संहरण] वंहार; (धु ५०)।
हार देखा संमार = वं + नारम्। इ-संहारणिज्ञ;
                                                  चोनेकत्वानाः, (भाषाः, नि ५३१ )। क्र—चम्कः,
                                                  वकणिञ्ज, विक्किन, (बिन्न हैं; दुर १, १३०; ४, २२७;
(यापा १, १२—पत १७३)।
                                                  व ११४; वंदीय ४०; द्वर १०, ८१)।
हार देखों संघाद ( हे १. २६४: ४३)।
                                                सङ्ग वङ् [स्र] वाना, गाँव बरना । क्रा
       135
```

सद्विको वि[पप्तिक] १ साउवर्षको स्त

सहिय } (तंद्र १७ राज)। २ एक मनत इस्

होना । ३ सक्. मति करना, जाना । सम्ह (है ५.०

सद भट [शर्] १ वड़ना। २ वेद ब्रना।

होता। ४ सक. जाना। सदद: (विग १, १—<sup>न्त्र)</sup>

सडंग न [पडडू ] शिका, करप, व्याहरव, <sup>हिर्द</sup>

सर्हात्र 🕽 (शब; आ १८)। सद मह [:सद् ] १ स्टना। २ विगर क्ला <sup>व</sup>

मात्र; पड़; धात्वा १५५ )।

शहन-योग्यः (हे २, २६: १२४)। सामानिय पुं[दे] ब्रह्मचारी: (राज)। सक्संतिया स्त्री [ दे ] भगिनी, बहिन; ( राज )। सामतेत्राधि ए [स्वाध्यायान्तेवासित् ] निवा-शिष्यः (मन २, १४)। सरक्रमाण वि [साध्यमान ] जिसही साधना को जाती हो वह, ( स्वया ४० )। माउभाग सक [ दे ] ठीक करना, तहुरमा करना। सन्मानेहि, सन्भवेभिः ( मन्द २, १५ )। मज्यम न [ साध्यम ] भव, हर; ( हे २, २६: उमा )। साभार्य वि [स्याध्यायिक] १ जिसमें पटन शादि स्वाध्याव हो सके ऐसा गाम्बोक देश, कान भादि: ( ठा १०—पन ४७५ )। २ न. स्वाच्याय, शास-पटन प्रादि: (पा २६८, यदि २०७ ही)। माभाव एं [स्वाध्याय ] शोभन प्राध्ययन, शास्त्र हा पटन, भावतेन सादि, (भीप; हे २, २६; कुमा; नर ₹) } माभाराय वि [ माह्यराज ] महाचन के राजा से संबन्ध रमने राजा, महादि के राजा का; (पउम ५५, २७)। महिम्हरमा वृ [ दे ] ब्राता, भाई: (उर २०५: ३००: विड 121)1 महिभारमा श्रो [ दे ] भागनी, गहिन; ( विंड ३१६; उप २००)। सहिन्द्रन्या देशो सहिन्द्रयः ( सब )। सह पद्मी [ दे ] १ सहा, विक्रिया, बदला; ( सुरा २३३ ), मी- ही; (बुंग २४८) बजा १६२) । २ वि. तटा हुमा: " रीष्वचानदर्...यचनदर " ( भार )। सह ) न [ सहक ] । एक तग्ह का नाटक; (क्यू: मह्य ) रं ना १० ); "रं न व परिमंदि चरुठनति व प्यक्ति महो संग (र्रामा १०)। २ माय-विशेष, (रामा ३३:)। महत्र [ ग्राट्य ] गदता, पृतेता; ( ३४ ०६८ हो: गुना 76)1 मह ( गी ) रेली एट ( बार क, क्वी कर, ति ४४६ )। महिको [वर्षि] १ वस्था-विदेश, बाट, ई०; २ बाट क्ष्मा बाह्या; ( क्षम ४४, बाम) नरा; वि ४४८) । 'तांत, यंत्र व [ तन्त्र ] गाय-विदेश, बाल्य-शाय: ( नग: मारा १, १-वर १०३; मीर, मानु १६)। मि हि

[ সম ]ৰহাদ ( মন (০, ২০ ) ৷

भीर ज्योतिय। 'वि वि | 'विद्व | ज्ये भी स (भग: भीप: वि ३४१)। संदर्भ न [ शरन ] विरारण, सहना; ( भर १. <sup>१</sup> २३: खाया १, १--पन ४८)। सडा देशों सदा; (सं १, ५०; वि २००)। संडिथ वि [ सन्त, शरित ] स्वा रूपा, विर्वेष १. ७—पत्र ७३: शा १४: ब्रमा )। संडिशमिश्र हि [ दे ] १ वर्षित, बहाना हुन्हें (पड़)। सङ्घ सद [शरु] १ विनास बरना । २ इस बरना। (धाल्या १५५)। सङ्ग पुन्नी [धाद ] १ भावक, जेन वस्पः (म महा );स्त्री—"ड्वा; ( मुपा (५४ )। २ वि. भ<sup>र्व ।</sup> वाजा, जिल्हा बचन अद्भेष हो यह (ठा १) रे १३६)। देखी सञ्च=धाउँ। सङ्घ देखी स-इ=सार्थ। सर्हर वृ [धाद्रकित् ] वात्रप्तथ वात्र हो र<sup>ह</sup> (मीप)। सङ्गा की [धदा ] १ रहरा, भनिमार, उस्ते १, १—पत्र २)। २ धर्म भादि में निवाल, र् बादर, संमान; ४ गुडि; १ निच को प्रकृतर, ४१; यह )। उसी सदा। सिट्ट वि [ धडिन् ] १ भडानु, भडावनः (हा ३५२; उच ४, ३१; विस्मा ३१)। २१: धर्म गहस्यः (कव्य )। महिशारि [धादिक] देखे सह=भादे (<sup>ते</sup> सक् राज सर्द्वा देखी सङ्घ=भाद । सद्दृ र [ रुड ] र धूर्न, भाषाना, इसी; ( र्ड

```
स्ट्रिकी; ब्रीयमा ५००; मगः कस्म १.५५ )। २
इटिन, यत्र: ( निड ६३३ ) । ३ वृं. घन्म: ४ मध्यस्य
पुरुष: (है १, १हह; सम्मि 🖛 )।
द र्[ दि ] १ पान, जहाज का बादवान, गुजराती में
'गड़' (गिरि ३८०)। ० हेग, बान, (दे ८, ४६)।
३ लाम्ब, गुच्हा; ( हे स, ४६: शम )। ४ कि. विगम:
(देन, ४६)।
ाड्य न [दे] हुसुन, पृतः ( ते =. ३ )।
दा की [सटा ] १ छिंद कार्दि की देलगा; २ जटा;
३ प्रती का केश-समृद्द; ४ शिला: (ई. १, १८६)।
हाल पूं [ सटाल ] मटा वाला, सिंह; ( पूना )।
ंद्रि पुं[दे सहित् ] मिरः (दे ५.१)।
दिन वि[ शिथिल ] दंजाः ( हे १, परः दुना )।
प र्न [शप ] १ पान्य-विशेषः ( भा १मः पन ११४ः
 न्पद २, ५----व्य १४८ )। २ वृष्य-विदेश, पाट, जिसके
 13 रस्त्री फादि यनाने के काम में आपे जाते हैं;
( याता १, १--पन २४; परमा १--पन ३२; कप्पू)।
 वंधण न [ वनधन ] सन का पुत्र-शृन्तः (भागः चापा
 १,१ टी-पन ६)। 'वाडिआ स्त्री ['वाटिका]
ंच्य का बर्गाचाः (गारः)।
्राण पुं[स्वत ] राष्ट्र, भावात्र; (स ३७२)।
 पंदुमार पुं [सनत्कुमार ] १ एक चकवर्ते राजा;
 (तम १८२)। २ तीवरा देवलोक; (भतः भीप)।
 २ तीओ देवतीक का इन्द्र; (डा २, २—यत ५५)।
 विडिसय पुन [ 'त्यतंसक ] एक देव-विमानः ( सम
 ₹₹);
ाणण्य
 ाणकात् 🗦 देशी स-वाद्यय=र्-नताद ।
ं ।पाएकयः 🕽
 ाणा च्र [सना] वदा, हमेगा। नूतण, 'यण वि [ तन ]
ॅमदा रहने वाजा, नित्य, शाबर्य; ( गुम २, ६, ४० ),
  ''विदाया वयापयाओं परियामिको दव्यक्रीवि गुर्या''
ं (स्वाय-२)।
ाणाण न [स्तान ] नहाना, नहान, अवनाहन; (उपा)।
  ागाह देलो स∙वाह= स-नाथ ।
्रीपाहि पुं[सनामि] १ स्वजन, जाति; "वंधू समयो
  वचाही य" (पान्न )। २ वमान, वहरा; (रना )।
  ाणि पुं [शनि] १ प्रह-विदेष, शनैश्चर. (पटम १०
```

८१)। २ र्जानवारः ( सुग ५३२)। सणिश्र र् [ दे ] १ नावी, गगह; २ प्राप्य, प्रामीया: ( दे =, Y3 ) | २२६, ना १०३; ई.२, १६८; गउड; कुमा )। सिंपियर पुं [ शर्नेश्वर ] बह-विशेष, शनि-बह; (वि 🖘)। 'मंबच्छर पुं ['संबन्सर ] वर्ष्ट विजेपः ( टा ५, ३— पत्र ३८८)। मणिवरि ) पुं [शर्नेधारिन्] पुगतिक मनुप्रों की सणिचारि )एक जाति; (रह; मग ६, ७---पत्र २७६)। संजिद्यर ) देखां सर्जियर; ( टा २, ३--पव ७०: हे सिविच्छर ∫ १, १४३; भीर; कुमा; सुत्र १०, २०; २०)। सणिद्ध हेनो सिणिद्ध; ( है २, १०६; कुमा )। सिंपिप्ययाय पुं[शर्नः प्रपात ] जीती ने मरी हुई जीह-तिक वस्तु-विदेश; ( हा २, ४-पन पह )। सपेंद्र पुं [स्नेंद्र ] १ प्रेम, प्रीति; (भ्राम २७; दुमा )। २ पुत, तैन मादि जिल्ध रतः ३ चित्रनारे, चित्रनाहटः ( प्राप्त; हे २, १०२ )। सण्य देखो सद्य: ( ते १३, ७२ )। सण्णञ्ज न [ मान्याय्य ] मन्य प्रादि से संस्कारा जाता वृत श्रादि; ( प्राकृ १६ )। सण्णत्तित्र वि [ दे ] परिवापित; ( दे ८, २८ )। सण्णवित्र वि [ दें ] १ चिन्तितः, २ नः ग्रानिष्य, नदद के तिए समीप-गमनः ( हे म, ५० )। संपिपाध वि [ दे ] पार्ड, गिता; ( दे ५, ५)। संपिपार देखी सन्तिर; ( राज )। सण्युमिश्र वि [ दे ] १ वीनहित; २ मापित, नापा हुन्या; ३ अनुनीत, अनुनय-युक्तः ( हे ८, ४८ )। सण्युमित्र देखी सन्तुमित्र; ( दे ८, ४८ दी )। सण्येद्रम्म पुं 🕏 🕽 यन्न-देवता; ( हे 🖛 💲 ) । सण्ह वि [ इलक्ष्ण ] १ मल्या, विकना; (कप्प: ग्रीप)। २ छाटा, वार्राव्हः (विता १, ५-५व ५३)। ३ नः खोहा; (हे २, ७४; पड्)। ४ पुं. बृत्त-विदेप; ( पपपा १-पन ३१)। 'करणी न्त्री ['करणी ] पोसने की शिताः (भग १६, ३-- स्त ५६ई)। मच्छ पुं [ भतस्य] मछतीं की एक जाति; (विना १, ८-पन ८३; पराण् १—पत्र ४०)। 'सण्दिभा जो [ 'स्टिस्णिका ] माठ उच्छन्नच्याश्जिदियाका का एक नान; ( इक )।

सण्ह वि [स्ट्रम ] १ छोटा, वारीक; (तुमा)। २ त. कैतव, कपट, ३ प्रध्वातम; ४ प्रामंकार-विशेष; ( है २, ७५ )। देखां सुहम, सुहुम।

सण्हाई स्रो [ दे ] दूतो; ( दे ८, १ )।

सत देखां सय = शत, (गा ३)। 'वकतु ईं[ 'कतु ] इन्द्र; (कव्य )। 'ग्छी स्त्री ['द्वी ] भन्त-विशेष; (पदह

१, १—पत्र ८, वसु)। दुदुस्त्री [दु] एक महा-नदी, (ठा ५, ३—यन ३५१)। 'भिसया स्त्री [भिषज्] नवल-विशेष: (तम २६)। 'रिसभ पुं [ 'सूपम ] प्रही-राज का इकीसवाँ मुहुर्त; (सम २१)। 'वन्छ पु ['वत्स]

पश्चि-विशेष, (पगम् १--पत्र ४४)। वाह्या स्त्री [ 'पादिका ] शीन्द्रिय अतु की एक जाति, (पराया १---

वव ४५)। सत देखां सत्तः ≕सतन्, (पिग)। "र ति ["द्रान्] सनरह, १७, ''र्ज चायातशुयापि हु वशियात्रह सतरमैद्रादस-भेग" (सिरं १२८८; कम्भ २,११;१६°)। "ससय

न [ 'दशशत ] एक सी स्वरह; ( कम्म २, १३ ) :

स्रतंन देखो स-नंत=स्व-वन्त्र। सतन देवो सयय = ध्वत, ( राज )।

सतय देखां सयय = शतक, ( सम १५४ )।

सतर न [सतर ] दिथ, दही; (भोष ४५)।

सति इसं सर्≕स्पृति; (ठा ४, १—पत्र १८०; ग्रीप)। सतो देखां सई = सती; ( दुव ६० )।

सतीणा देखो सईणा; ( डा ५, ३—५३ ३४३ )।

सनेरा स्त्री [ शतेरा ] विदिग् इचक पर रहने वासी एक विय त्तुमारी देवी, ( टा ४, १--पत १६८; इक )।

सत्त वि [शक] समर्थः; (हे२,२, पह्)।

सत्त वि [ शप्त ] राप-प्रस्त, जिस पर भाजोश दिया गया हो वह; (पउम ३५, ६०; पत्र १०६ टो; प्रति ८६)। सत्त देखो सच्च ≈ सत्य, ( भ्रभि १८६; पिंग )। मत्त वि [ सक ] बावक, यद, ब्रीजुप; ( यूप्र १, १, १,

६, मुर ८, १३६; महा )। सत्त पुन [ सत्र ] र धरानत, वहाँ हमेशा बन्न ब्रादि का

दान दिया जाना हो वह स्थान; ( कुप्र १७२ ) । २ वज्ञ; (भाज ८)। "साठा स्त्री ["शाठा ]सदानत-स्त्रान, दान-होन, (सवा)। 'गगर न ['गगर] बही अर्थ; (धमेवि २६)।

सत्त वि [ दे ] गत, गया हुझा, ( पह् ) i

सत्त पून [ सत्त्व ] १ माम्बी, जीन, वेठन ( इ.स. ? २, १३ई; मुरा १०३; धर्मन ११८ई) । १ म्हान दूसरा सहुर्ते; ( सम ५१ )। ३ नः रथ, साध्यः ३ व्या उत्साह; ( पिंड ६३३; मगु, प्रायु ३१)। १<sup>(सन्स</sup> (धर्ममं १०५)। इ अगातार मात दिनों में उर

(सर्वाध ५८)। सत्त वि [ मप्त्रन् ] सत मन्या बाता, सद, (तें: १—पन २; कप्प; कुमा; जो ३३; ४१)। सिता, है स्त्री ['क्षेत्री] जिन-नैत्य, जिन-निम्म, केन प्राप्त ह साध्यो, आउड भीर थाविका ये सात क्षा-जन<sup>्द</sup> (ती ८; भृ १२६; राज)। 'गन [कं]<sup>हर</sup> समुदाय; (द ३४; काम २, २६; २० ६ <sup>१)</sup> °चत्ताल वि [ °चत्वारिश ] वैवाबीवर्ग, ४३ वी, ि ४७, १८)। चत्तालोस संन ( क्लाधित) <sup>हा</sup> ४०; (सम ६०)। च्छम पु ['च्छर] हर्न सतवन का पेड, सतीना; ( पाच; से १, २३, ६८ १६्—पत्र २११; समा)। द्विली ['पप्रि] १ ल विशेष, सहसठ, ६७; २ सहसठ सम्या पाना, । १०६; इस्म १, २३; ३२; २, ६)। क्रि ['पिष्याः] सदसङ प्रकार काः (सुत्र १२-वर्षः °णउद्द देशा 'रणउद्द; (राज)। 'तीसदम वि कि सहतीसर्गा, ३७ वाँ; (पउम ३०, ७१)। तर्ने १ कि यग, (पाम)। °द्स वि [ 'दरान् ] सतरह, १३ (' ११७, ४७)। 'पणण देखा 'चण्ण; (राज)। वि [ैभूम ] बात तस्ता नामा पासादः (भाष भूमिय वि [ भूरिक ] वही पूर्वीक प्रयं, (म) वि [ भ ] बातवा, अवाः ( कप्प ), स्वी-माः २६)। 'दासिअ देव ['मासिक] <sup>हाउ ही</sup> (भग)। 'मासिअ स्त्री ['मासिकी ] <sup>हात</sup>े पूर्ण होने वास्तो एक साथु-प्रतिका, वत-विकेष २१)। 'मिया, 'मो छें! ['मिका, 'मी) १ <sup>हारती</sup>. ( महा; सम २६; चार २०; कम्म १, ६; प्रान् ११ र सातवी विभक्तिः (वेदम (८२; राष्ट्र)। र भाः (काम ६, ६६ टो)। 'रवि ['ते] ह ७०वीः (पडम ७०, ७२)। 'र लि [ 'दान्रे ] ह १७; (कमा २, ३)। 'रत्त १ ["रात्र] <sup>हात्र</sup> दिन का समय; (महा)। रस वि [ दरान्] ह १७; (भग)। "रस, "रसम वि ["दरा] <sup>हर्ड</sup>

₹**()**1 सत्तिवण्ण ) देलां सत्त-वण्णः (सम १५२, पि १०३; सत्तित्रम् } विचार १४८)। सत्त् वृं [ शत्रु ] रिप्, दुरमन, वैरी; ( खाया १, १—पत्र ४२, कण्यू; मुनाण)। दिवि ['जिल्यू] १ शतुको जीतने बाजा, २ पु. एक राजा का नाम; (प्राकृ हथू)। ग्य वि [ म ] १ रिपु की मारने वाला; ( मारू १५ )। २ पु. रामचन्द्र का एक छोटा भाई, (पडम २४, १४)। निहण [ 'निम्न ] वही पूर्वोक्त धर्यः ( पडम १०, ६६ )। मद्गा वि [ 'मर्दन ] रायु का मर्दन करने वाला; (सम १५२)। सेण पृं[ 'सेन] एक अन्तकृद् मुनि; ( अंत १)। इण देलो भिन्नः (पउम ८०,३८८)।

सन् १९ [सक्तु ] तन्, स्तुमा, तुत्रे हुए यद भादि मनुन)का नूखे; (ति १६७; निच् १; स २५३; मुर ५, २०६, पुरा ४०६; महा )।

सर्नुत न [शतुष्टत ] १ एक विद्याधर-नगर; (इक)। ॰ पु. रामयन्द्रजी को एक छोटा भाई, शबुध; (पडम 12, 83 )1

मन्त्रय [ शपुष्टवय ] १ काठियायाङ् में पासीताना के वाम का एक मुत्रांसद वर्षन जो जैनों का मर्ब-श्रेष्ठ तीर्थ है, (मुर ५,२०३)। २ एक राजा का नाम, (राज)।

मन्द्रम १ [ श्रापुन्दम ] एक राजा का नाम, ( पडम ३८, 411 मनुग रथो मनुत्र, ( 🕫 १२ )।

म नुनारि मा [ मप्तमप्तति ] मतहचर, ३३; ( क्रमा ६,

मन्य ति [ ग्रम्त ] प्रगत्न, रप्ताप्तीय; ( चेस्व ५७२ ) । मत्य न [ शन्त्र ] हविवार, भाषु १, प्रश्नेष, (मावा, उ१; भग, मान् १०५)। कोम वृ [ कोश] गन्न-- भीशर स्को का थीता, ( यासा १, १३—२४ १८१) । विकट ति [ उच्य ] एवशर ने मान्ते वाम्ब, (माना १, १६--पर १२६ )। विषयित्र न [ 'विषयित ] राज से चीरनाह ( पारा १, १६–५व २०२; सर )।

मन्य स [ रे ] का, वस हुमा, ( रे द, १ )। मन्य तथा मन्त्राभ्य । सम्बद्ध है [स्वास्थ्य ] स्त्रम्यतः ( पासः १, १~पत्र |

1411

सत्य पुं [सार्थ ] १ व्यापारी मुहापिरों हा हा १, १४-पत १६३; उस ३०, १५ स १; १ १, २१४) ! २ माथ्यि-छन्ह, (कुमा; हे १,६१ भन्वर्थ, यथार्थ-नामा; (चेद्दय ५७२)। वह, ियाह ] सार्थ का मुखिया, सघ-नापकः ( हैं। विषा १, २--पत्र ३१); स्त्री-- हो; (उगः वि पत्र ३१)। वाहिक पु['वाहिन्] वरं र ( भवि )। 'हि देखी 'बाह; ( धर्मी ४१; हव पुं [ 'धिव ] सार्थ-नायक; ( मुर २, ३२, ५७ शहिवह पु [ शिधवित ] वही सर्थ; ( सुन ५६ सत्य पुन [शास्त्र] हितोपदेशक क्रम्य, हि पुस्तक, तत्त्व-मन्य, ( विसे १३५४; रूमा) " मुर्यातीवि" (शाप)। 'ण्णुनि [अ]सन कार; "मुमियासत्थवराष्" ( उप ६८६ ही; उनि 'गार वि [ 'कार] गांच महोता; (मंत्रे रूप ३१)। त्य पुंिर्घो । शान-सस्यः (🗗 भित्र )। 'बार देखो 'गार; (त ४; धर्मन ६८२

सत्थर र पून [ स्त्रस्तर ] गामा, विजेगा,। सत्थरय 🖯 टी; मुत्त ५८३, गम; गर्हा 🦰 तुर ४, २४४ )। मत्थव देना संथय=नस्तर, (बाह ३३<sup>६</sup> मत्थाम देखो स-त्थाम=४-स्थामन।

वि ['चिद्व ] शास्त्र-शाताः (स ११२)।

सस्थात्र वि [ दे ] उत्तेतितः ( दे ८, ११)।

सत्थर वृ [ दे ] निकर, सपूर; ( दे न, १)।

मत्थाय देनो संधय=१स्ता, ( प्राष्ट्र ११ )। मतिय प्र. जो [स्वस्ति ] । प्रामीवाँद, " क्रीतो" (पत्रम १४, ६२)। २ शेन, व्यस्त ३ पुष्य भादिका स्तीद्रागः (१२,४% <sup>सत्त</sup> भैर्म यो [मतो] १ एक स्मिन्द्री, <sup>प्र</sup>ि उपाध्याय की छा; ( गउम ११, ६ )। १<sup>५६</sup> ( दा ६०२)। ३ मीनस्स-विदेशः (म १०१) मोरिय ।

मतियत्र वं [स्थमितः] र माउ<sup>त्वर (स्थन</sup> मेन्स्य के स्थिए को आती एक प्रकार की देने क्री रचना-विकेष; ( भा २०; गुन ५२)। १<sup>स</sup> माहार हा मालनका; (स. १)। १ रही ( \$4=2 160 ) 1 gt a [ 'gt ] es ant

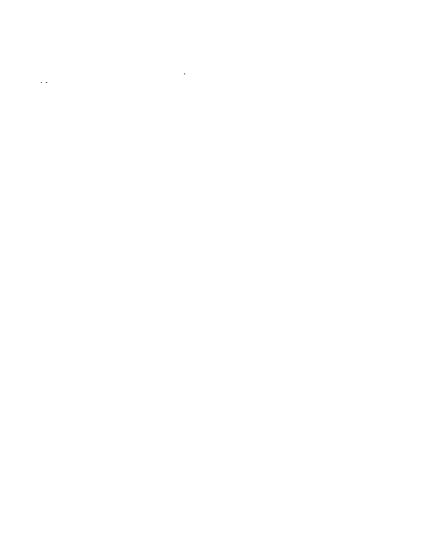

पन्न; ( दे ई, १२७) ।

सद्भ पुं [ थ्राद ] व्यक्ति-वाचक नाम, ( महा )। मदरा स्रो [स्त्राधरा ] एक्कीर ब्रह्मरों के व्रत्य काता ण्क इन्द; (पिंग)। सदल पु [सदल ] एक प्रकार का इधियार, कुन्त, वर्छो, ( पगह १, १--पत्र १८ )। देखी सब्दल । सदम देखां सज्भम; ( मारू २१; मार )। मद्रा देखे सङ्गा, ( हे २, ४१; खावा १, १—५२ ७४; प्रात् ४६, पाथ )। 'ल नि [ 'चन् ] अद्भा नामा, (चंड; आवक १७५)। लु वि [लु] वही द्यर्थ; (सबोध ८), को— लुर्णा; (गा ४१५)। मद्भिभ वि [ श्रद्धिक ] श्रद्धा बाना; ( पवह १, ३—पव ४४, बसु, योचना १ह टो )। मर्दि ग्र [सार्थम्] सहित, साथ, (ग्राचा; उता; उत्त सर्देय नि [ध्रद्धेय ] ध्रदास्परः (तिते ४८२)। सधम्म वि[सधमेन्] समान धर्म वाजाः (स ७१२)। संघमित्र देगा स-घमित्र=सद्-धार्मिङ । सर्वासमणो स्त्री [संधर्मिणी] पत्नी; (द२, १०६, सया)। सधवा देखा स-धवा=भ-धवा । समय देखां स-मय = स-नव । सश्चिमिश्च ] १ क्लान्त, (पद्म )। २ घ्रास्स, मन्न, ( गुझ १, २, १, १० )। ३ खिब्र, ( पष्ट् १, ३ — पव 22)1 मग्नाण देखा स-प्राण=शज्जान । सन्नाम नक [ भा÷दूर ] भादर इस्ता, संमान करना । मन्नाभइ, सन्नामेई, ( पड्, हे ४, ८३ )। सद्मामित्र वि [ आदृत ] धमानित, ( कुमा )। मन्नित्रस्थ नि [ दे ] पर्रिहत, पहना हुमा; ( सुवा २६ )। मक्षित्र ( ग्रंप ) देखा मणिश्रं ( भर्ति )। मन्तिर न [ दे ] पव-शाइ, भाजो; ( दस १, १, ७० )। मन्तुम नक्ष [छाद्य] प्राच्छादन बरना, देखना। सन्नुमर्; (इ.४, २१)। सम्बुमिश्र वि [ छादित ] दका हुन्ना, ( दुमा )। मन्ह देखें। सण्ह=अवया, ( इध्य )।

१६६)। पिक्न पुं[पिक्ष] बाधिन मान का रूप्य

मद रेगो मउम्र≍गध्य: ( बाट—बैत ३५ ) ।

मव देनो मय=गर्। गरह (रिम २२२)। सपस्य रेगो स-पत्रस्व=म-पत्र। मक्क्ष्य के मन्द्रस्थ अस्ति । संपक्ति भ [ मपभूम् ] चभिगुल, राम्ने, (धाः सपस्ती यो [सपश्ची ] एक महिनी, (बीप्रा सपञ्चा स्त्रो [ सपयां ] पूजा, ( मन्तु ३०)) मपरिदिसि म [ सप्रतिदिक् ] मत्मन 📆 नामने; ( अंत १४ )। संपत्तिओं हि [ संपंत्रित ] राय म प्रतिन्यीत (! सपद रंगो सथह: ( धर्मी १६६)। सपाग रेग्ने स-पाग=ब-पाह। मपिमान्स्रम देखा मणिसन्स्रम, ( वि २३१)। मण नह [स्प्] १ जाना, गमन हत्या। २६१ ब्रस्ता । मञ्चरः ( घाटवा १४५ ), 'वेसरिता <sup>१</sup> हैं मन्त्रति न बद्धवयम्बन्धः" (मुर २, २४३)। व सप्पंत, मध्यमाण; (गउइ; इप )। ह—<sup>मूप्पं</sup> (नार--सङ्क १४०)। सद्य वृद्धी [सर्थ ] र मीत, भूजनमः (उद्या, है १४३; जो २१; प्राय १६; ३८; ११२), कें-(राज)। २ पु. क्रम्जेया नक्षत्र का क्रिक्ट ( नुम्ब १०, १२, ठा २, ३—४२ ३७)।३ छ स्थानः (देवेन्द्र २०)। ४ इन्दर्नीकेषः (जै 'निर पु ['शिष्स् ] इस्त-विशेष, वह हा<sup>व वि</sup> उगनियाँ भीर भगुउ। निभा दुमा है। <sup>भीर</sup> नोबा हो; (दे द, ७२)। 'सुगंधा मो [ पुण वनस्पति-विशेष, ( पर्म्य १-पत्र १६)। संद्यम देनो स-द्यम=स्य-ग्रम, सत्-ग्रम, <sup>सन्दर्भ</sup> सप्पनाण देखां सप्प=गुप्: सब =शर्। सप्परिआध } देखां स-प्यरिआव=म-परेताप। सप्परिताय ) सच्चित्र न [समिस् ] पृत, यी; (याथ, वन ४, डॉ सिरि ११८४; तथा)। 'आसर, 'यासव वि लिन्द-विशेष वाला, जिसका बचन यो की <sup>सर्ह</sup> होता है; ( पयह २, १—पत्र १०० )। सप्पि वि [सर्पिन्] १ जाने बाह्य, गाँवे <sup>इस्ते र</sup> (कृष्प)। २ रोगि-विशेष, हाथ में सकड़ी के <sup>सर्</sup> चल सकते बाजा रोगि-विशेष, ( परह २, ५-१० ।"

```
पिनसम् देवी मनीपमासम् मनीसायसः।
भी देशे सुण. सं ।
पुग्सि देशे सन्पृष्टिक्ष=मन् पृष्पः।
फान [अध्य ] यात्र तथा, नया पान ( ते २, ४३;
परन [दे] पुनुद, रेरर "न्तृप्रात पुनुष्र गरान
स्मान्य गण्य (पान्न )।
क्षांद्र देशा सन्दर्भद्रः सन्दर्भः
पार हेमा सन्पार=मन्त्र ।
पाल देवी मन्याल=मन्यात्र ।
पत देशा सभर≈भगर, ( वे २० ) ।
फर पुत्र 📳 मुनाहिसी "नदसरप्रदेशसामा" । निर्देश
:=:);
क्ल देखे मन्दल=मन्दन।
जरह नह [स्वराहव्] साधह करना । यह-स्वराहतः
(सुत ३०४)।
फल्जि 🖟 [सफल्जि ] सस्त्र किया हुमा: (सुरा
₹८६; 37 } 1
ष ( भर ) देग्या स्वध्यः सर्वः । विस ) ।
विरंपृ[क्षवर] । एक अनावे देशः । उन देश में
गरेने बाजो एक भ्रमापं मनुष्य जाति, किंगत, भीन;
(न्दर् १. १-- पन १४; पाम, ग्रीप, गडट)। णियनण
ने [ नियसन ] नमान-पवः (उन्ति ३)। देखा संघर ।
विसी हो [ शवसी ] । निल्न जाति की हो। (गावा ).
१-- पत्र ६७; प्रतः, गउटः, चेद्व ४-०)। २ कार्योत्सर्गे
रा एक दोष, हाथ में गुध-प्रदेश का टक कर कारोल्मां
स्मनाः (चंदव ४८३)।
विन्द पुं [ श्रवाद | १ परमाधार्मिक देवी की एक जाति;
(तम २८)। २ वर्षर, चितकदरा; ( श्राना; उप २८२;
गडद )। ३ न. द्वित चान्यः ४ वि. दृषित चारित्र वाना
देनिः (तम ३६)।
यस्यि वि [ शबलित ] क्यंरित, ( गडर )।
वलोकरण न [ शहरतीकरण ] नदेण करना. चारित्र
डो कृपेन बनाना, ( ग्रंग्य ५८८ )
🔁 (अप) देखी सदय । सर । <sup>वि</sup>रः
व्यक्त पुन [दे] शहा-प्रदाप प्रमानम्य सम्बद्धान
स्रानसीतम् । परम = २, अर्गव 🔑
व्यक्त देखा साद्यस्य स्टब्स वस
```

```
मदन वि[मन्य] ! मनागर, गरस्य; (पात्र; गन्मस
  ११६ )। २ समानित, मिन्दः 'भ्रानक्सभागः" ( दन हु,
  २, म: कु १, २१४; गई४०)।
मञ्जाव वेकी मन्त्र्याव=क्-्याः।
 मध्याच देशी सन्ध्याच=स्वन्धाव ।
मब्बाविय वि [ माहबाविक ] पारमाधिक, वास्तविक:
  ( दसनि ४, १३५ ) ।
सन क देवी सना; "सनामि" ( प्राचा २, १०, २ )।
समर पृत्वी [शक्तर ] मन्स्य, महत्ती: ( गुना ), न्वी---
  र्वीः ( हे १. २३६; प्राकृ १४ ) ।
समर १ [दे] राज पत्री; (हे द. ३)।
सनराध्य न [शकरायित] जिननं मतन्य हो तरह
  प्रावरण किया है। वह: ( कुमा )।
समस् देयां मन्मस=मन्द्रम् ।
समा स्त्री [समा ] १ परिषद् ( उवा, रवण 🖙) धर्मवि
  ह )। व गाड़ी के कार की छत—दक्का; (आ १२)।
सभाज वर [ सभाजय् ] प्तन करना। हेह-समाजहटु
 (शी); (भीन १६०)।
मनाव देवी मन्नावः स्वन्भाव ।
सम बार [सम्] १ मान्त होना, उपमान्त होना । २
 नड होना । ३ मानक होना । नमद, नमति; (है ४, १६०;
 कुमा ), "जह ममद मक्कराण दिन ना कि पटीनाए"
 (निरि ६६६)। यह-समेमाण; (याचा १, ४, १,३)।
सम नव [ रामय् ] १ उपगान्त करना, दवाना । २ नारा
 करना । वकु---''दुब्टदुरिए सर्मती'' ( धर्मा ३ ) ।
सम पं [धम] १ परिधन, ग्रायान; २ तेद, यकावट;
 ( काम पर; नम्मल ७७; हे १, १३१; उप पु ३५; नुसा
 ४२४; गडट; मगा; कुमा )। जल म [ जिल ] पनीना;
सम पुं [शास] गान्ति, पगम, क्रोध सादि का निमहः
 (कुमा)।
सम वि [सम ] १ नमान, तुन्य, मरिन्ता; (सम ५४;
 डव कुमाः जी १२; कस्म ४, ४२; ६२)। २ तटस्य,
 मञ्जनम्य, उदानीन, सरा-इंच से सहित, ( सुख्र १, १३,
 ई ठा 😑 ।। ३ सर्वे. सब् ( धु १२४ )। ४ वृत्त. एक
 दव-विमान ( तम ४३ देवेन्द्र ४४६ () ४ सामायिकः
 । सर्वेच 🕡 विसे १८२१ )। ई आकाश, गगन । भग
 २० २ वर्ष १४, । चर्रास स (चतुरस) सम्धात-
```

समेत" देखी समेता; "र्रायमे प्रेयेत मन्त्रीयार

ममंत ( भार ) देलो समस्य = गमल, ( नि )।

समंत देगो यामन,( ३३ ७ २२०)।

नेमो" (गउर)।

विशेष, चारों कोचों ने समान शरीर की बार्ड़िन-निशेष; ( डा ६--पन १५७; नम १४६; भग; कम्म १, ४० )। 'चक्कवाल न ['बक्चाल] वृत्त, गोनाकार; (मुत्र ४) । "ताल न ["ताल ] १ कमा-विशेष; (भीप)। २ कि समान नाज बाजा, (ठा ७)। धरिमञ्ज रि [धरिमक ] समान धमें बाजा; (उप ५३० टी)। 'पाइपुत पुन ['पादपुत ] छालन-विशेष, जिसमें दोनों पैर मिन्ना हर जमीन में झगाये जाते हैं यह फ्राइन-यन्थ, (ठा ४, १--पत्र ३००)। 'पासि वि ['दर्शित्] तुल्य द्वीरे वाजा, सम-दर्शी; (गच्छ १, २२ )। ध्यम पन (प्रिम ) एक देव-विमान, (सम १३)। भाष पु भाषा समता; (सुपा ३२०)। 'या स्त्री [ 'ता ] राग-द्रेप का भ्रभाव, मध्यस्थता, (उत्त ४, १०; पउम १४, ४०; भा २७)। 'वति पु [ वर्तिन् ] यमराज, जमः ( मुग ४३३)। 'सरिल वि [ सहशा ] श्रत्यन्त तुन्य, सहस, (पउम ४६, ४७)। 'सहिय वि [ 'सहित ] युन्त, शहित: (पडम १७, १०५)। सुद्ध पु शिद्ध ] एक राजा जो झडबें केशन का पिता था; (पउम २०, १८२)। समञ्ज वि [ सामयिक] समय-सबन्धी, समय का; (भग) । समस्थ वि [समयित ] विहेतित, (धर्मने ५०५)। समद्भान [समयिक] सामायिक-नामक स्थम-विशेषः (कम्म ३, १५; ४, २१, २५)। समर्शिय देलो समर्राच्छम; ( सं १२, ७२ )। समध्यकंत वि [समतिकान्त ] व्यतीत, गुजरा हुद्या; (सुपा२३)। समइच्छ सक [समिति+कम् ] १ उल्लंघन करना। २ श्वकः गुजरना, वसार होना । वकु-समहच्छमाणः (भीव. कप्प)। समर्शन्छत्र वि [समितिकान्ति] १ गुजरा हुआ: २ उल्क्षपितः ( उप ७२८ टी, दे ८, २०; म ४४ )। समई अदि [समतोत ] १ गुबरा हुआ।; (पउम ५, १५२)। २ पु. भृत काल, (जावन १८१)। समईश्र देशां समइश=धमयिक, (कम्म ४, ४२)। समा ( भाव ) नीचे देखी, ( भनि )। समं घ सिमम् ] साथ, सह, (गा १०२, १६४; २६५, उत्त १६, ३, महा, जुमा )। समञ्जल वि [ समञ्जल ] उचित, यीख, ( आची, गउड, र्मा ।।

समंतओ म [समन्तरम्] गाँतः, चर्वे या **₹31; 37 3, 215)**} समंता ) च [सप्तनातु] उत्तर दगे, (<sup>इस</sup> मर्मतेष क्रिया १, २—५व २६; में ई, ५१; हैं ₹₹, ₹**€**¥ ) # समयकेत रि [समाकान्त ] १ जिन पर भाषन गया हो वह: (मे ४, ५०)। र भास्त, हो। (मंद, ३३)। सम्बन्धः न [समञ्ज ] नजर के सामने, <sup>कर्त</sup> ३७०; नुरा १५०; महा )। देन्हो समस्छ। सप्तक्याय ) हि [सप्ताल्यात] उक्त, कीर्ट समक्कित्र रहे हो, इहर; जो २५ ५ १३ समगं देखें समयं≃समस्तः (पर २३२, उ रुख )। सममा वि [समन्न] १ सकन्न, समस्तः, (मृत्री हैं। युक्त, सहित; ( पयह १, २—पत्र ४४; उम ०) समग्यल वि [ समर्गल ] ऋत्यधिकः ( विति म्ह ३६७; ४२० )। समग्गल ( भ्रप ) देखी समग्ग; ( गिंग ) है समन्य वि [समर्च] हस्ता, भत्य गून्य <sup>वृज्य</sup> ४४५; ४४७, हम्मच १४१ )। सम्बन्ध न [ समर्चन् ] पूजन, पूजा, (हुत ( समञ्चित्र वि [ समर्चित ] पृक्षित, ( <sup>१३३१ ११</sup> समब्ज भङ [सम्∔आस्] १ वेउना । २ ह जन्यन करना। ३ मधीन रमना। क<del>ृत्स</del> (उप ह\$ = हो)। समञ्ज वि [समञ्ज ] प्रत्यन्न का विपयः (क देखी समन्द्रा । समब्द्धायम वि [सप्ताब्द्धाइक] हाने <sup>इ</sup> 1633 }सक [सम्+अर्व] पेदा <sup>कृत्ता</sup>। समञ्ज समज्ञिण }करना । समत्रह, *सम*त्रियाह, (<sup>मर्च</sup>, महा) । यक् —सन्निष्यमाणः; (रिया १, १<sup>८५</sup> संक्र-समज्जिय (भग); (मण)।

मिक्किण्या, प्र[समिति ] कांत्र, राग्या द्रा क्रिया १६३ अस्तर स्थान, हरा छ। मान्यांक्षित्र (४ | समान्यांक्षित्र | च<sup>्</sup>ंटर ४ रहे समृत्य (समार्थ) १८७ छ । २०४, -१८४ हा माप्त स् [प्राप्त ] १ (त्राप्ता दस्ता), २ ला. वरला रिपुत्त 151 () र २ ००० छन्। । वर्ष १४० ९ ३ ें के दिन पर ३०० से १७४२ न ३००० । ४ वे १००० मन बर्गन प्रदेश । एकान प्रदेश ४ १४ १५ र १५ १५ १६ ६ 44 6, +23 73 स्रव ६५% स्माप्त । स्टब्स सम्बद्धाः सम्बद्धाः । १८५१ हे १९५१ । समय 🗓 [समया] रहेन असन ५/७ होना, ५ न 79. 1 Sec. 11 अया ५ [ धन्नण ] ४ ०००७ नहार रहा भाग रहार ह २ हें इ. चूच्छण (चानवार्त्त, महादूर, घाता सम्प्री, मनवामी त्रप्रमा<sub>र</sub> प्रमुख्य प्रमान व प्रप्रमाने न वस्त्रप्रपाद व प्रवद्या । सम्बद्धाः । 大铁色社会设 游戏人名英格兰姓氏 射 問 का कुर कुर्य कर १, व्हा : पा, १ महे, कार्य के ६)। सहयु[सिंड] मार्क लिएन वा अने weite is generallisch is bisse von beville. २ वेष्ट्रचून्य, ३ व्यव २,३ - १४ १,८ १४ । समान विश्वय पूर्व [विश्वस्त ] भारत्र, जेन दास्य, (इस), क्टे-विका, (५व कात्र १, १८ व्य १८५) । अमर्थनक ( भर ) त [ समनावरम् ] बाह्नप, राह है. ंके. (स्वा) । अमन्त्रक देखे स्व मृद्यबस्य=न लॉट €ी उमगुगर्छ । ५६ [समगु स्मम् ] १ महनाय इस्मा । वमगुरम् । - भागाः तार् तान्य द्वारा । ३ भाग वस्य देवा, इ.स.च्या १३६ । सम्बुवस्यसाम् (कारा १,१-२४५५) हाङ्गः समगुगन्तेतः समगुगन्त-सम्बद्धाः स्टब्स् २००० स्टब्स् १०० वर्षे ३२, F-7 11 पमगुनव 🕃 [ समनुनत ] 🕡 🗝 🥶 🦠

भव्यमुद्रिक हमारुक्त । १५ ई. १६

समगुविष्य 🕌 सबन्व ए 🔑 🥶

राज्या (जराया) । पहुंच ६ १६४ है। सम्बद्धात्र सर्व [सम्बन्धा] । प्रदर्भन्त सन्तः, करणे देश । इ.को १४ बदाव करता । एससू राख्यः, रस्त्राणाः, सम्पूर्णते । प्रान्तः । वर्षः -सम्बु-प्राप्तमात्र, । काना ) । समयुत्रायः । [ समयुत्रात ] १९४८, मङ १ । १३४ १५५, ०४, युग ५ भ्या ४ समग्राव है । समन्वात | बहरा, महरूदा रहा । सम्बद्धाः व [ सममृत ] चत्वारन ४ वी ६ चाना १, १, समापुत्र 'र [समनीत ] १ कृत्या, संगीत ५ गृत्या मध्या र तला । याना १, य, १, १, ११ १ ७ स्य, सम्बद्धाः होते, ६ क्यान्ता १, व्य. २, है ११ ४ सम्बद्धाः समाचारी कामा-नापानाक । यूने, (देश ६, ६ न 44.22, 44.8 )1 सम्बद्धाना का [समनुद्धाः] । इत्योद्धानीयोद् । इत्योद श्रम प्रदान, ( टा ३, ६ -३४ १६६ )) सम्बद्धानाय देखे समयुनाय, (आना २, ५-५६, ८) । सम्बद्धान 🔾 [ सम्बद्धाप्त ] 🕬 १, १८३, ३६, १६६: १९ र ४३५, महा ५ । सम्बद्धाः (सम्बद्धाः) विकासम्बद्धाः विकास ( याप १, ० - २३ ह१, में.१, उर) ( समयुन्त । [ समयुन्त ] घन्टा तर विनदा घरुना क्ष्मा गरा है। यह, हारे देश हत समयुक्त नि [ समयुक्त ] गर्भ, बनार, ( रहम १०, 16.5 ् समयुवास ७३ [ समयु + वासयु ] १ - राजना-युन्ह इस्ता । १ विद् इस्ता । १ परिवास इस्ता । "बारहरू तम्म समगुरानेक्टलि" (भागा १, २,१,४,१,६, 有特别各的对对部门的变换 समयुसर् रि [ समनुष्टिष्ट ] प्रदेशन, प्रदेशन; ( प्राचा E. R. Fr. W ) 7. मनगुमान वह [ मननु + शासव ] वस्त्य सेवा हता. क्र-ज्ञातर संभाता । सम्मृतसरीत । सूस्र १, १४, समयुनिष्ट 👉 [ समयुशिष्ट ] अच्छा कर पाँचन ान सम्माना चना ।

₹**2**१)|

१२१)।

€0€)1

समग्रागय रेगी समण्यागय, ( भीर क्

१—पत्र ई.४; भीग; महा, डा ३, १—पत्र

समन्ति सङ्घ[समनु+इ] १ मनुगग्य रः

एक्ष्मित हाना, मिलना। नमन्त्रेह, नर्मा

समन्त्रित [ [समन्त्रित ] युष्क, सदित (

२८१३; भीत्र )।

```
(बय१)।
  समण्णागय वि [समन्यागत] १ नमन्त्रित, गहिन,
    "छत्तीसगुष्पममययागण्या" (गच्छ १. १२)। २ मद्रात,
    ( राय )।
  समण्णाहार पु [ समन्त्राहार ] वनावमन, ( राज ) ।
  समण्णिय देखां समन्निय, ( राज )।
  समितियकात देखां समदनकातः (गापा १, १—४४
    €3)!
  समनुरंग सक [समनुरंगाय्] समान अन्य को तरह
    आपन मं आरोहरा करना, आस्लेप करना। बहु---
   समतुरंगेमाण, ( गाया १, ८—५व १३४, ५४ १०४
   टी)।
  समसं वि [समस्त ] १ सपूर्ण, (पग्र १, ४—पन ६५)।
   २ सरुळ, सब, (विसे ४७२) । ३ समान-युनः, ४ मिनित,
   मिला हुन्ना, (हे२, ४५, पड्)।
 समत्त थि [समाप्ता] पूर्वा, पूरा, भिद्ध, जो हो चुका हो
  वह: ( उदा, ग्रीप ) ।
 समित्ति स्त्री [समाप्ति ] पूर्णता, ( उप १४२, ७२८ टी;
  विसे ४१४, पव—गाया ६४; स ४३; सुपा २४३, ४३४)।
 समत्थ मक [सम्म+अर्थय] १ मादित करना, मिद्र
  करना। २ पुष्ट करना। ३ पूर्ण करना। कर्म-समत्थीमहः
  (귀 원일 ),
  "उपहो नि सम्रतियजह दाहस्य सरोदहास्य हमतो ।
  चरिणहि याजद जयों समानतीति श्रम्पाया" (मा ७३०)।
समन्थ देग्यं समत्त=नमन्त, (सं४, र⊏, सुर १, १५१; । समन्भिडिय वि [ दे ] भिड़ा हुमा, ब्रह्म हुम
समत्य वि [सप्तर्थ ] राव, राक्तिमान, (पाद्म; टा ४, समिनिभावण्ण वि [समस्यापन्न ] भनुन वार्ष
 ४—पत्र २८३; प्रात् २३, १८२; श्रीप )।
समरिधाने [समधिन्] प्रार्थक, चाइने वाजाः; (कुम
```

समित्थित्र वि [समिथित ] १ पूर्ण, पूर्वास्या हुन्ना,

(बुन ११४, मुग २६६)। २ पुष्ट किया हुक्या; (मुर

१६,६४)। ३ प्रमास्त्रित, हा देव दिया हुआ; ( अ.स.

समदासिय वि [ समाध्यासित ] ऋषिष्ठित, ( स ३५,

समेदि देखां समिदि, (गा ४२६)।

नुर ३, १३०; ४, २२०; गउड )। समन्ते' रेगा समन्ति । समप्त सह [ सम्+अपम् ] क्षांच हरना, देना । समप्नेदः ( सहा )। २५—मनपान, समप्पेन, ( नाट--मृच्छ १०५; रत्ना ५४, १४)। नइ—समप्पित्र, समप्रिकण;(र २१५, मरा ) । इ—समणितं, (नरा समप्पियन्त्रः ( मुपा २५६ )। समप्पे देगो समाय=नम्+मार्। समप्पण न [समर्पण ] वर्षण, प्रशन, (ह द्भ १३; बजा ६६) । समप्पणया स्त्री [ समर्थणा ] उत्तर देखे, ( उ संप्राप्य वि [ समर्पित ] दिया हुमा; (नरा समञ्जस सङ [सम्मिन्थस् ] बन्यत सम्भातहः ( द्रव्य ४७ )। समञ्ज्ञहित्र वि [समन्यधिक] मत्यन्त म १५, ५४ )। , समध्यास वु [समभ्यास ] निहर, पर, (वः 1(0) **५**६, ४५ )। ( खुम १, ४, २, १४ )। समभिजाण सक [समभि + हा ] र निर्णं र मविज्ञा-निर्वाह करना । समीमजायापा, समीभूम (भावा)। वह-समित्राणमाण, (भा समभिद्द्य सङ् [ समभि=तु ] हैरान करना। हर्नी (उत्त ३२, १०)। समभिषंस नक [समभि+ध्वंसयू] <sup>तह है</sup>

समियसेज, समियसेति; (भग)।

समभिपड सरु [समभि+पन् ] भारमण दरना है। समभिवडित्तपः ( श्रंत २१ )।

नेमृत्र वि [ सममिभृत ] भत्यन्त पराभृतः ( उदाः 1 ( 85 F नेस्ड पुं [सममिन्ड ] नव-विरोप: (हा ७--पन :)1 नलोश तक [समभि÷स्रोक्] इंग्ना, निरीक्रण ा । सनमित्रोएदः ( भग १५—पत्न ६०० )। वक्---भिन्होएमाण; ( पर्वयः १७--- ५१८ )। वरोध वि [सर्मामेरोकित] विद्योदित, ६४, ग १५-- पन ६ ३० )। भः [सम्+ अय् ] नर्दित होना, पक्षवित होना। वे नमपंति नम्मे वेगवनाभ्रो नया विस्कृति" (विने (0) र्ने[समय] १ इत्था, राज्य, प्रावा, (प्रावा; ने २६; कुमा )। २ कान्न-विशेष, सर्वे-सूदम कान्न, हा दूनरा हिस्सा न हो नके ऐसा यूडम काम: ( धारा-क्रम २, २३; २४: ३० ) । ३ मत. दर्शन: (बार) । ह्यान्त, गान्त्र, ब्रागम: (ब्राचा: विड ई: मुब्रनि हुमा; इं २२ )। ५ पदार्थ, चीज, बन्तुः ( मन्म १ -एन्ड ११४) । ६ महित, इसागः ( सुझति २६: विड गर, में १, १६)। अ स्मीर्चान परिदर्शन, बुन्दर शम: म भाषार, निवात: १ एकवावयता: (समिति )। १० मामापिक, मयम-विहेप; (विने १४२१)। ाल, 'बिल न [ क्षित्र ] कात्रीगर्राध्वत मान, मनुष्य-ं, मनुष्य-देवः ( भगः सम ६८ )। 'इजः, 'पणः, 'स्त त्र ] समय का जानकार (ध्या ३०, गा *४०*४; (≰)1 ेरेको स-मय=क्त-मर । ्रेष [समक्त्र ] १ युरान्,, एक साथ, (उन रेन्ध्रे की ति शहरी शहर गरा १८५१ सरा १ ११व्हें ) । २ मह, साप: ( ना ६१ ) । िरमें समन्या । भि[समया] तन, नदर्रहः (तुरा ४८८)। वर [म्मृ] याद कता। इ—समरणीयः ( २३ नड-महु ६), समस्यत्वः (१२च ६८)। रेगी: सबद (हेश, शृह्य: गड़), ब्ही—सी; ≈); ज़ि [समर] १ वृद्ध, जहार्त; (ते १३, ४५) जन ेरो; इसा)। २ इन्दर्नारोगः (तिग)। प्रस्क

वं [ विदित्य ] अवन्तीदेश का एक राजा; ( स ५ )। समर न [समार] कामदेव-वंबन्धी, कामेश्व का (मन्दिर भादि ); ( उर ४५४ ) । समरदत्तु वि [समर्वः] स्मरप-क्वाँ; (सम १५)। समरण न [स्मरण ]स्मृति, वाद; (धर्मवि २०; भान (5)1 समरसद्दय वं [दे] छमान उन्न वान्ना; (दे ५, २२)। समराइश्र वि [ दे ] पिट, दिवा हुआ; (पड् )। समरी देनो समर=गदर। समरेनु देवो समरहत्तुः ( डा ६— पव ४४४ )। समलंबर नव [ समलम्+छ ] विभूप्ति बरना। ममपंत्रोदः (भाषा २, १५, ४) । गंह-समलंकरेताः ( प्राचा २, १४,४)। समलंकार १७६ [समलम् + कार्यु ] रिभूपित करना, विभूपा-पूनः करना। समजकारेदः (भीप)। संह--ममलंकारेता; ( घीर )। समलद ( भा ) वि [ समालब्य ] विहितः ( भवि )। नमन्त्रित्र पङ [समा+लो ] १ वंदद रोना । २ वीन होना । ३ नहः भाभय दरना । ममल्लियदः (भाष्ट ४०)। वक्-समन्दिर्धनः ( ने १२, १८ )। समर्क्याण वि [ समालीन ] मन्द्री तग्द पीन; (भीव) : समयद्यम वि [समयताची ] भवतीची; (तुरा २२ )। समयद्वाण व [ समयस्थान ] तन्यम् प्रयस्थितः (महस 163)1 समयद्वित को [समयस्थिति ] उत्तर देनों; ''द्वेर विकि हयोगं नरातमाहिदाँ हो नरय" ( भन्न १४६ )। समयति देशी सम-यति=तम-यतित। समयय देगा समये। समयनर देनो समीनर=तम्बन्दः ( प्रामा )। नमयसम्प देनो समीमरण; ( ग्रहति ११६ )। समयनरिज रेखी समोसरिज=नमप्ताः( फॉरि ६० )। ममप्रमेश (४ [ समयमेष ] उनने औरव, राजनाः ( ना 871 ममराष्ट्र है [समयादिन्] स्तराव संस्थः इर, स्वराव-नेबरकी (विसे रहेरही बर्मने १८०)। मनवाय १ [समवाय] १ संस्थानिक, सूच-सूची पारिकार्यस्यः (सिने २५०८)। २०स्थः (पास भी भारतीय समानि छन्। सम्बन्धाः स्टबन्

( सूच २, १, २ू३, भ्रोप ४००; भ्रखु २०० टी; विड २; भारा २, दिवे र्प्ट्र टी )। ४ एकन करना; "काउ ता मदायन रातं" (रिमं २५४६)। ५ जैन भग-मन्ध रिहोप, नीया प्रत-प्रत्था ( सम १ )।

समने प्रकृ[समन+इ] १ गामित्र हाना। २ सबद होता समर्थीद (शी); (मोइ हरू), तमस्पति, (विसे

₹१०\$ }1 समयेह ( गाँ ) हि [ समयेत ] समुदित, एक्जित; ( मोह 35)1

समसम्बद्धाः [समसमाय ] 'सम' भूम' भागत हरना । वह समसमंत् (भी )।

समस्रिम देखे सम-मरिम।

समसाण देगो मसायाः "समसारो मुन्तपरे देवउले वापि

१ वसन् (स्ता ४०८)। समसंस्र (दे ) । सहस्र, युव्य, । निर्मेशः (दे द्र,

👝 ) : ३ न. स्पेरी, ( स ३, ८ ) । समगामित्र )सा [दें] सर्वा, वस्त्रमे; (मुप्त अ, सम्मामा । अमा २४, ४०% : दे ५, १३: मर १, ५:

रता ३६, १५४, विर ८५, महमत्त १८५; कुत्र ३३४ ) १ समस्तत्र मह [समा+त्रि ] मानव द्वाना । समस्त्रमाः (रिका)। महस्मस्य, (रिका)। सदस्यव ५६ (समास्थ्यत ) श्राचारत प्राप्त ग्राप्ता,

शान्त क किस्ता । समस्तव र ( गी ), (वि ४३१ )। (इ. मनम्मिन् (मी), (नाट-मह ११६)। समस्मित् (सी) रमा समस्या (नष्ट-मृश्व 52≒)ı

समस्या औ [ समस्या ] बाहा का नाग जारते के जिए देश अता श्वाह-अध्य या पर पार्टर, (विहे पहेप:

[7 22] 野 (24)1 सबस्माम ४६ [ सबा+धामप् ] मान्त्वन द्वाना, 'दक्षाता स्वाः समस्यानदेद (औ); (बाट)। बद्ध— मद्रम्यम् ४५, ( फॉन २२२ )। १६--मद्रमानिद्र

( १९ - ( २९८ - मृद्ध ५१ ) । सनमान १ [ मनानान ] पाचलन, (शिक्ष ३५)। सम्मानम् । [सनाधानः] इतः । हो, (वे भू ) स्वश्चित र [सर्वाधर] भावर ने स्वर, माध्यतः

( महान्या हरने द्वर १६ १०६ हरा )। सर्वाद के 'ह [ सर्वाद है ] 'रोप त्याद, (प्रास् १ व्या )

महा; कुमा; सुर ४, १६६; मप्प )। समहिगय वि [ समित्रगत ] १ मात, निमा 👎

जात; (सधा)।

समहिद्व वह [समिधि + स्था ] हार् में अन्त, 1 रमना । काइ-—समहिहिज्ञमाण; (सर १३१). समहिद्वाउ वि [ समिविष्ठान् ] बन्दव, ह्वः, हे

(भाषा २, २, ३, ३; २, ७, १,२)। समाहिद्वित्र वि [ समिधिष्टित ] भाषिक (वि वि

मुगा २०१)। समहिद्विय देखां सन्महिद्विय=धन्महिद्व

समहिणदिय वि [सम्मिनन्दित ] भानीताः हिया हुमा; ( उन ५३० ही )। समहित्र वि [ समिव्यतः ] स्हम, गम्म, ( गडाः

समदुत्त वि [ दे ] सम्बद, ब्रामिमुख; ( प्रापु २३१ समानी [समा] १ वरे, बारह मान का करे. <१) । २ झाम, समा; (सम ६०; ठा०, १००० 107)[

समाप्रम देशा समागम; ( मनि २५२, <sup>तर-</sup>

समाइच्छ सङ [समा+गम ] १ <sup>सापते हुने</sup> समादर करना, मल्डार करना । मेह-समा<sup>हरू</sup> ( FEI ) I

ममाइच्छिय वि [ ममागत ] चार<sup>त</sup>, <sup>मरहत</sup>, (<sup>5</sup> समारह (र [समादिष्ट ] परमावा हुवा, ( 🕬 ) मगारङ्गीर [समाविद ] १५ हिंग र्ह्मी

समारण्य रि [समाकोर्ण] व्यत, (४<sup>५</sup>, 468)I

सनाइण्ण }्रि[सराचार्थं] प्रव्हो तर्व ६ समारक }(जन, उर दर्श, विचार दर्श)। समाग्रह कह [ समा+ पृत् ] नव राना, वन्त्री होता । नका—समाउदिनुः ( सम २, १, १<sup>८) (</sup> मनाउद्दर्श [ ममावृत्त ] (सम्)। समाउन हर [समायुक्त ] युक्त, बहरा, (इंट

1+5): सम्राह्य (र [ समावृत्य ] १ गमिष, <sup>(सीक्र</sup>, <sup>(</sup> २ थ्यान, (नुस १०४)। ३ माइझ, ध्याइ 1 ( 305, 35 37 ,337

नमायादः (हे ४, १४२), नमासिन (न ३७१)।

ामाउटिञ वि [ समाकृतिक ] क्याकृष का दुधाः ( म ' समाण वि [ समान ] १ वटा, दुल्व, नरिलाः (क्रम)। 1 ( 33 २ मान-सहित, ब्राहंकारी; ( में ३, ४६ )। ३ वृंत. एक ानाएस पूं [ समादेश ] १ प्राजा, हुनुन ( उर १००१ देव-विमान: (सम ३५)। शें)। २ निशह बादि के उपनव में किए तुर बीमन ममाण वि [ सन् ] वियमान, होता हुमा; ( उत्रा: विरा १, २—पत ३४), स्त्री—"प्पी; (भग; कप्प)। में बचा तुक्का यह स्थाय जिल्हों निर्वास्त्री में बैटने का समाण देखी संमाण≕र्वनात; ( से ३, ४६ ) । में रत्य किया गया हो। ( विद्व २२६, २३० ) ानापसण न [ समादेशन ] बाजा, १हुम ( भी ३ ) ममाणश्र वि [ समापक ] मगान करने वाप्राः ( ने 🔾 म्बाबीय वं [समायीय ] न्यिना ( नंदु १८)। ٧<u>﴿ ) ا</u> समाणपा न [भोजन] भद्राय, नानाः "तंत्रीवनमायाया-रमाओसिय वि [समानोपित] स्ट्रा हिया हमा (45)1 पञ्चाडप्रायस्यस्यः ( स ७२ )। समापत्त वि [ समाज्ञव्य ] जिसको हुकुम दिया गया है। रमारुरिस एक [ समा+दृष् ] याचना : देक ~ मनाकरिमित्रं; (वि ४७४) । वदः ( मदा )। रमाकरिमण न[ समाकर्षण ] कानाव, ( बुरा ४ ) : समाणिश्र देन्ते संमाणियः; ( ते ३, २४ रमाकार सक [ समा+कारय ] प्राह्यान करना, बुलाना । समाणिश्र वि [समानीत् ] वी पाया गया हो बहु, र्षेष्ठ-समाकारियः (समात्त २२६) । भानीतः ( महा; नुग ५०५ )। समाणिश्र वि [ समाप्त ] पूग किया हुआ; (ते ६, ६२: नमागच्छ" देखी समागम=बमा+गम् । नमागन हेगी समागयः ( गुर २, ८०)। याया १. ८—पत्र १३३; त ३०१; जुना ६, ६५ )। समाणित्र वि [ दे ] स्थान हिया हुमा, स्थान में इाका रमानम् तद [समानगम्] १ तमने प्रानाः । २ प्रानमन करना। ३ जानमा। हमायच्छर; (महा)। मर्वि---हुआ; ''विनिएस तस्त्रस्यं चेत्र नमास्मित्रं महन्तर्गं'' ( म नगर्गामस्त्रद्वः (ति ५२३) नङ्ग-समागञ्ज्यः (वि eve)1 . ५५१), 'तिनादेष समागमः ( उत्त २३, ३४ )। समापित्र वि [भुत्रत] भवित, वापा हुन्नाः ( न उमागम वृ [समानगर] १ वदोगः, नवस्यः ( गउदः ₹१४) 1 समाणिआ छो [समानिका] इन्द-विदेषः (विव)। महा )। २ प्राप्ति; ( नम्म ६, ७. ३० ) समाणी तक [ समा+नी ] ले बाना । मनारेदः ( विने वनागमण न [ समागमन ] कार देखी; ( महा ) : १३२५)। नमागय वि [ समागत ] भाषा हुमाः ( वि ३६० ए )। समाणी देवा समाण=छन्। नमागृद्ध वि [समागृद्ध ] समागित्वः, प्रामिनितः, (पडम समाणु ( ब्रार ) देखी समी; ( हे ४, ४१८; कुमा ) । ३१, १२२ )। समाद्द सह [ समा + द्र् ] जनाना, नुनवाना । सह— जमाज पूं [समाज ] समूह, संघात; (धर्मीव १२३)। समाद्हमाण; ( ब्राचा १, ६, २, १४ )। देखा समाय = ममात्र । समादा हरू [ समा+दा ] प्रदेश दरना। सङ्ग---चमाञ्चस म [समायुक्तः] स्वीतम, बीड्ना; (राम ४०)। समावयः ( भावा १, २, ६,३)। नगदत्त वि [सभारत्य ] १ प्रारव्य, विनवा प्रारंभ समादाण न [ समादान ] प्रदय; ( राज ) । किया गरा हो यह: ( कान: वि २२३: २८६ )। २ जिसने बारंभ दिया ही यह; "एवं भिष्टाई समादनी" ( तुर १, समाहिद्व वि [ समाहिष्ठ ] धरमाया हुमा; ( माह पर् )। समादिस नद [समा+दिश्] बाबा दरना। वंह--1 ( 55 समादिसिञ; ( नाइ )। ममाण नक्र [ भुज् ] मोजन वरना, याना । नमापदः (है समादेख देली समापसः ( नाट-मान्नती ४६ )। ४, ११०; कुमा )। समाधारणया स्त्री [ समाधारणा ] छमान सत्र ने सभाग वह [ मूम्+आर् ] वमान्त बरना, पूरा बरना । न्यारन; ( उच २६, १ )।

करना । समारंभेजाः ( द्याना )। यह-सम

समारंभमाणः (बाना)। प्रयो-समारभावेतः, प्र

बुषस्ममनपहिषास्म" ( वडम ११, ३)। २ <sup>६८ है</sup>

∫ करना; "कारेद जियहण्यं ?

```
समाधि देखो समाहि, ( टा १०—पत ४०३ )।
समापणा की [समापना ] समाप्त, (तिसे ३५६४)।
समाभरिक्ष वि [ समाभरित ] द्याभरचा-नुकः; ( प्रयु
 5 ( E V G
समाय प् [समाज ] १ सभा, परिपन्; ( उत्त ३०, १७;
 थन्सु ४)।२ पशु-भिन्न धन्यों का समृह, संवात: ३
                                                समारचण )न [समारचन ] १ होक कर्ता,
 हाबी; ( पड़ ) ।
समाय पु [समाय ] मामायिक, स्वम-विदेश, (विमे
 1825) |
                                                 क्तों; (कुमा)।
समाय देखां समयाय, "एते चेव य दोसा पुरिसतमाएवि
                                                समारद देखी समाइस, ( मुर १, १; व ५१४)।
 इत्थियासापि ' ( सूझिन ६३; राज )।
                                                समारम् ) देखो समारंभ=हमा + रभ्। हमारमे, <sup>हन</sup>
समाय देखा समयं, (भग २६, १—पन्न ६४० )।
                                                समारह}समारभेजारि, समारहर;( स्म ६ %
समायण्ण सक [समा+कर्णय ] मुनना । सङ्च--
 समायण्यिकण, ( महा )।
समायण्यण न [ समाकर्णन ] श्रवण; ( गउड )।
समायण्णिय वि [समाकणित ] मुना हुमा, ( काल )।
समायय नक [समा+दृदु] प्रदृषा करना, स्वीकार
 बरना। सभाययति, ( उत्त ४, २)।
समायय देवो समागय, ( भवि )।
समायर नक्र [ समा + चर् ] शावरण करना । समायरहः,
 ( उत्रा; उप ). समायरेनि, ( निमा ५ )। क्र-
 समायरियध्य, ( उपा ) ।
समायरिय रि [ समाचरित ] भावरित; ( गउड ) ।
समाया देखी समादा । संकृ-समायाय; ( प्राचा १, ३,
 t, Y)+
समायाय वि [ समायात ] गमागत; ( उप ७२८ हो )।
समायार पु [ समाचार ] १ बावरण, (विदा १, १---
 पत्र १२)। २ मदाचारः (प्रस्तु १०२)। ३ कि प्राचरम्
 रुने गारा, ( सर्वि ५२ )।
समार नह [समा + स्थय् ] १ टीह दरना, दुस्न वस्ता।
 २ रस्ना, बनाना । मभारद; (है ४, है५; मदा) । भूडा---
 ममागीय, (बुमा)। वक्-समारंत, (पउम ६८,
 ¥0 ) |
समार मह [समा+रभ्] प्रारंभ द्वा । समारा,
 ( यह )।
समार रि [ सनारचित ] बनाया हुआ; ' ब्रद्धसारस्मि
  त्रश्च हीरम्भि" ( मुर २, हह )।
```

समारं न मह [समा+रज़्] १ प्रारम्भ इरना । २ हिंमा

४६०; पड्)। मंक्-समारम्म; (वि ५६०)। समारिय वि [समार्खन ] दुश्न किया हुनी 33¥)I समारह नह [समा+स्ह] बारोस्य कानी, समाबहर, ( भवि, वि ४८२ )। वह—समाब्ह<sup>7</sup> ११)। मंह-समारुहिय, ( महा )। समारहण न [समारोहण ] भारोहण, चाना 323)1 समारुद वि [समारुद ] बहा हुमा, (मरा)। समारोय मक [समा+रोपण्] चडाना समारोविय, (वि ५६०)। समालंकार | देखां समलंकार=समन+कार्य। समासके )कारेड, नमाभकेड; (श्रीप, ग्रावा ? १८)। सङ्ग—समालकारेका, समालकेता, भावा २, १४, १५ )। समालव पु [ समालम्ब ] भाजम्बन, महारा, (<sup>मबी</sup> समालंभण न [ समालभन ] शन<sup>हर्स</sup>, <sup>हिन्दी</sup> "मंगलनमाजभवाचि विरएमि" ( भ्रमि १९०)। समारमण । समालस् वि [समालपितः] उक्त, स्थितं, <sup>५दा</sup> ममान्नतां" ( पडम १५, ८८ ) ! समालभण न [ समालभन ] विलेपन, "हरानी १६, १४ ) । उसी समालंभण I समालव सक [समा+लप्] विशास स ममावरेजा; (न्य १, १४, २४)। समाठवणां स्त्री [ समाठपनी] बाय-सिवेष, <sup>"रेड्</sup> गरर्गायास्यम्दंर भनम्हिपासमेगेमनममृहितर" ( नुग = } ! ।म्हविव देन्ये समाहत्तः ( २६४ ) राल्ड पर [ममा+लम्] > विलेख करना । २ न्त्र रानाः, प्रतरार परनन्त्। नह—समानहित्रि भन ); (भनि )। गलहण देखी समालनण, (सुरा १६म: दस ३, १ डी-हिन्दह ३३)। गलाव वुं [समालाव ] वादवीत, सभाषवाः । पडम 2, 2 ) 1 गर्लिपिय वि [ समालिद्वित ] बार्जिपत, बारिन्छ: লৰ ): गर्लाइ वि [ समाहित्यप्र ] जन देवी, । नवि ) । गर्याच प् [ समालीच ] विदार, विनर्गः ( उप 1(3) सनीयण न [समाहोचन] कनान्य प्रथ हा दर्गनः विने २,३६)। संब नर [ सम् 🛨 धाप् ] पूरा इरना । ननापेद; (हे ४. 🥝 )। बमे—समन्दरः ( हे ४, ४०२ )। गर्वाञ्चय वि [समावजित] प्रयत्न किया हुमा; नहः )। संबद्ध अह [समा÷पन्] १ नतुल आहर पड़ना, त्ना। २ नगना। ३ नवन्य करना। नमावद्यः मंबि )। गयडण न [समायतन ] पड़ना, किन्ना; ( गडड )। गर्वाहर वि[समापनित] १ मेनुल बाहर निरा माः (तुः ६, ६: तुः २०३)। २ वदः, (स्रीय) । ३ जो ले बना है। यह: "नमार्वाडय बुढ़" (व ३५३; नहा)। सबण्य वि [ समापन्न ] नत्रातः ( तम १३४: ०७ )। गवनि की [समावाध्नि] नमति, पूर्वताः "ने प नवनीए विहरता" ( तुल २, ७ )। गवद मद [समा + बहु ] वीनना, बहना। उनाय-मः( प्राचा १, १५, ५४)। ।।वन्न डेगो समावण्णः (म ४३६: उपाः डा २, १---व ६००: दन ४, २, २ ) । ॥वय देखा समावद्। ननावद्ञाः ( ब्रावा २, १% ) ; गवय देवी समावड । वह--समावयंतः ( देव ६, ६, )

=)1 नमाविश्र वि [ समापित ] पूर्व व्या हुन्ना; ( ना ६१; કે ગ, ૪૪, ) ા समास भर [सम् न आस् ] १ वैउना। २ रहना। नमानदः ( भवि )। समास नह [समा+अस् ] प्रच्छी नरह प्रदेश। करे-ममानिज्ञंतिः ( गांदि २२६ )। ममाम पु [ ममास ] १ वंद्वीर, वंद्वीच; ( जीवत १; जी २१)। २ नामाविक, छंपम-विद्येषः (विमे २०६५)। ३ व्याहरण-प्रतिद एक प्रक्रिया, अनेक पदों के मेन करने को शिति; ( पण्ड २, २---वत्र ११४; प्राण्]; विने 1 ( 5:05 ममामंग पु [ ममासङ्ग ] वंदीन; ( ना ६६१ १ )। समासंगय वि [ समासंगत ] नंगत, वंबद; ( रमा ) । ममामञ्ज देखी ममासाद् । नमानस्य वि [समाध्यस्त ] १ श्राधानन-प्रान्तः; ( पउम १म. २म; ने १२, ३७; तुल २, ६)। २ स्वस्य बना हुमा; (न १२०; तर ८, ८६)। समास्य पु [समाध्य ] प्राथय, स्थान; ( पडम ७, 精写(43, 24)1 समासव हरू [समा+स्रु ] स्राना, स्रागमन करना। नमानर्वाद; ( इच्च ३१ )। समानम देखे समम्मस । इ—समाप्तसिश्रयः ( स 38, EX ) 1 समासाद् ( गी ) वङ [ समा÷साद्यु ] प्रान्त इरना । रमार्थादेहिः (स्वन्न ३०)। इ—समासाद्रदस्यः (म ३६)। मह-समासञ्ज, समासिज्ञ;(श्राचा ٤, ٣, ٣, ٤; ١٦ २६ ) ا समासादिञ वि [ समासादित ] प्रान्त; (रव १, १ डो)। समामासिय वि [ समाध्वासित] हिन्ही ब्रायातन दिया नवा हो वह: ( नहा )। समासि नक [समा+धि] वन्तर् बाधव दस्ता : दर्म--ममानिबर, नमानिब्बीत; ( स्दि २२६ )। सनासिक्त देखी समासाद्। समासिय वि [ समाधित ] द्याधव-प्रान्तः, ( रहम ८०, (x) . समासिय वि [समासित ] उत्वीशत, देहापा हुआ; (নৰি)।

7.

१०५)।

लेम्साए" ( भाना २, १, ३. ६ )। २ स्थीकृत, (राज)। समाद्वप हि [ समादत ] प्राधात-प्राप्त, प्रादत, ( भ्रीप; गुर ४. १२३, सम्म ) ह समावर नह [समा + ह्] १ बहुण करना । २ एक्पित

हाता । मह--समाहतर्दुः, ( ग्रम १, ८, २६, १, १०, १५ ) समादरिदि ( धर ), ( भरि ) । समादिशन ति [समादुत ] बाहुत, अनाया हुआ; ( Vinit \$+ ) |

समावाण न [समाधान ] १ समाधि, ( उप ३२० डी )। वीरपुश्य निवृत्ति कप स्वाम्भ्य, मानसिक्क शास्ति, वित स्थलाता, ( त्रम् १३६; तुम ५४८ )। समाहत्रः । [समाहारः] र समृहः "छद्व्यसमाहारे। नांत्रका एन हिस्ताची" (भू ११५)। दंह पूं ि उन्त ] व्यावस्था-प्रांगद ममान-निवेषः (नेदय ६६०)। समाहारा था [समाहारा ] १ दक्षिण ६वम पर रहने र भी एक दिस्कामी देती, (टा ५- १व ४३६; इ.स.)। < पञ्च को सम्हत्त गाँव, ( मुत्र ३०, १४ ) ।

समादि पुत्रा [ समादि ] र जिल का स्वस्थला, मनादुव्य का सन्तात, ( मन ३०, ३०, १६, १, मुख १६, १, चेहप >>>)। २ <sup>६</sup> स्थताः । साहादि हरता समते समाहि ्रमाह गहा हे तमस्थाय " (उन १८, २६)। ३ ४ मूच व्यान, दिल की एडावता-४व व्याना स्था. ( १५ १, २३, १, १० ५३) । ५ समता, राग प्रादि ध भन्ते । ( ता १० टा—२० ४०४ ) । १ धून, जान, १ वर्ष ४, मध्यानुष्यान, (दा ४, १—१४ १८५ )। र १ चरहेक के सम्बद्ध माहा तीर्थका, (तम १५४) १व व्हे )। परिमा कः [ प्रतिनः ] ममावि-(१२४६ रा-'दव ( टा ८, १ )। भाषान [ पान] शहर

44" + 34 4 4, ( NS 11 नकारियाम[ सकारित] र सकारित तुन, । सम्र १, २, . र देवने भई उन हो १५ उछन ३० ३८ मा नहीं । मन्द्रीतरह भ्याम्यास्त् । हाहान्त्रन مرصود ،

Frank marks 1 th Care

कार का पन्त, (नव ८०)। मरण न[ मरण]

₹7, H 1 }; मामन (र [सामिता] हेर्ड के क्या है। क्त्राज-विदेश, मध्यह: (fie १८८)। ममबंच[मलत्] बन्दाना. (हः 1 ( \$54 \$7-1 समित्रा द्वा स. इस्त रेली, ( नेन रे रे

₹60)1 र्मामन (र [ ममिक] यम, राय-इ.प.-(र. ( पगह २, ५-- पथ १४६ )। समित न ( साम्य) मनत, गनाद दा क्.ी. ( यम २, १३, ४; माना १, ८,८, १८) ममित्र दि [ ममित ] प्रमाणात, ( गाउ '

समित्र रि [ सम्पन्त ] र मन्तर प्राति होत्र ५—पत्र १४०)। २ व्यन्ता, मृहर, <sup>गीनन</sup> (यम २, ५, ३१)। समिन हि [ शमित ] गान्त दिया रूमा, ( काप, पगर २, ५--पत्र १४५; मध )। समित्र । [धनित] भम-तुः, (मार

होहर गति प्रादि हरने वाजा, ( भग, 3<sup>3</sup> ( मीप, उत्रः सम्म १, १६, २; पर ३२)। ३ म रहित, ( ग्रूम १, ६, ४ )। ३ उपा<sup>न्त्र</sup>,। ४ सम्यम् गतः ( गन्न १, ६, ४ ) । ४ मेरी, २—पत्र ४५)। ६ सम्यत् स्पतित, (५ ₹१)।

सप्राहे सरू [ सप्रा+धा ] स्वस्य काना। ध समाहेद" ( संबोध ५१ )। समि ली [शमि] देखी समा; (भगुः ग समि ) वि[शमिन, को र सम-पुनः र समिश्र }ेमृति; ( मुग्रा ४३६; ६४२; <sup>उर १४</sup> समित्र देखां संत=शान्तः ( मिरि ११०८)। समित्र वि [ समित ] सम्बर् पाति धने व

समाद्व वि [ सनाहत] द्वावा हुमा, पार

समाहित्र वि [समाहत] ग्रहीतः (माना १० समाहिश वि [समास्यात ] गम्यग् कथित, ई, २८; शाना २, १ई, ४)। समाहुत्त ( भ्रव ) नीचे देखो; ( भवि )।

₹, ₹, ₹०) |

भावा १, ५, ५, ४), 'नानवाए' (माचा १, ५, ५,४)) - समिद्धि स्त्री [ समृद्धि ] १ भ्रातराय मंत्रीन: २ तृद्धि: ( ्रसमित्रा त्रो [समिता] गेहुँका बाटाः (साया १. ः च-पत्र १३२; सुत्र ४. ४ )। समिक्षा छो [ समिका, शमिका, शमिना ] वमर आदि . वत्र इन्ह्रों की एक प्रम्यानार परिपदः (भग ३, ४० हो---्र २४ २०२)। नमिइ श्री [ नमिति ] । नम्यक् प्रतृति, उपकीन-प्रकेष ्र गमन-भाषम् प्रादि क्रियाः(नम १०; श्रीपमा ३: उव: उर ई॰२; रमण ४)। २ समा, परिपद्: "मतिय हिस देवनोगेवि देवसमिर्देसु खोगासी" (विवे १३६ हो, तह . २५ डो )। ३ युद्ध, लडाई: ( स्वर्ण ४ )। ४ निस्तर . निमनः ( बर्गु ४२ )। निमार् जो [समृति] १ न्मरणः २ गाय-विदेशः न् नवुल्मृति भादिः ( विदि ५५ )। .सिमिश्म वि [सिमितिम ] गेहुँ के भाटे को बनी हुई मटक प्रादि, वस्तु; ( विड २०२ )। ,समित्रम पूं [ समित्रतक ] बील्डिय बन्तु की एक बाति: : ( उस ३६, १३६ )। समिस्त एक [सम्+रंध्र ] ! बाजीवना करना, गुण-दीप-विचार करना । २ पर्योगीचन करना, चिन्टन करना । े भन्दी तरह देखना, निरीक्षया करना। समिस्तरप् . ( उच २३, २५)। नंक-समिक्सः ( गुम १. ई. ४: ंडेच ६, २; महा; उपरं २५ )। समिक्ता की [समीक्षा ] पर्यानीचनाः ( न्म १, ३, ३, १४)। मिनिविख्य वि [ समीक्षित ] बाजोवितः ( धर्मनं 2222 )1 समिच्य देखी समे। नमिञ्छण न [ नमीक्षण ] तर्नान्नाः ( नवि ) नमिच्छिय देवा ममिषिनभः ( भवि )। समित्रका सह [सर्+४१३] वार्ते तस्य वे चनस्ता। निवस्ताहः (है २, २८)। वह - समित्रतानः ( हुना ₹, ¥ ) į समितादेवो समित्रा समित्रा हाः प्रस्ट मेर्च है, १६ -- इस हे १० मिनिद्ध वि [ समृद्ध ] । प्रतिगति नाम । रहा पासा 🕽 🖅 🖘 🤊 23.1

१, ४४; पड़: कुमा; स्वान ईप्: मानू १२८ )। स्त ह [ ल ] ममृदि वानाः ( नुर १, ४६ )। ममिर पृ [ समिर ] पत्रन, वायुः ( मम्मत १५६ )। समिरिईश ) समिर्देश । देखो स-मिरिईश≈नमरोचिक । समिला को [ शमिला, शाया ] युग-कोनक, गाड़ी की धौनम में दानी आर हाता जाता जरही का नीता: । उप पृ १३८: मुपा २५८ )। नमिन्ह अया संमित्ह । गमिन्त्रहः, ( पह् ) । समिहा स्वी [समिध् ] कान्छ, जक्की; ( अतः ११: पटम ११, र्झः मिंट ४४० )। समी जो [शमी] १ इज-विशेष, होंकर का पेड़: (त्म १.२. २, १६ डो. डम १०३१ डो; यज्जा १५०)। २ मिया. हिमा, कर्ता: (पाञ्च)। स्वास्त्रय न [दे] होंदर का पनी, गर्मा इन का पत-पुदः (सूत्र १, २, २, १६ टो: दृह १)। समीध देखो समीव; (नाट--माजवि ५)। समाक्य वि [ समाकृत ] छमान किया हुमा; "ब किनि भ्रायम तात तीव समीकृत" ( स्था १, ३, ५, ५; गडद)। ममोर्चाण वि [मभीर्वात] सार्थु, मुन्दर, गोमन; (बार चैव ८०) समीर वह [समु+र्रम् ]क्स्या रम्मा नमीरणः। माना ٤, ٥, ٥, ١٥) ١ समोर वु [ समोर ] पवन, वायु; ( पाम; गउद ) : समीरण पू [ समीरण ] अतर देखे: ( गउड ) । समील देवा संमील । ननीजर; ( पर् ) समीव वि [समीप] विश्वतः पानः ( पडम ८८, 🖘 समाह तक [सम्+दंह ] बाहता. वाटा करता दह-समीहमाण; ( इप ३२० डी ) समोहा की [ समोहा ] इच्छा, वाडा; (उप १०११ ही) समाहिय वि [ समाहित ] १७७, वाहितः ( महा ) ममोदिय होती ममिवियास, ( २३ ३ ) समुजाबार ३ [समुदाबार] समर्थात धानस्यः (दे समुद्रक । [समृत्रिक] २०४ अध्यक्ष । से ४० हर् #1 ं समुद्धित 🎠 🐯 😅 😅 सम्बन्धः 🛱

वाइअसहमहण्यो । १०६२ स ३८६) । २ एकवित, (विसे २६२४) । समुद्रा वि [ समुदीर्ष ] उदय-प्राप्त, ( मुना ६१४ ) समुद्देर देखी समुद्दीर। कर्म- जह बुद्धवाण माही नमृद्दि किनु तक्यामा ' ( गच्छ ३, १५ ) । सम्बद्धम देखा समुक्करिम; ( उन २३, २८ )। समुक्कांलय वि [समुत्कार्तिन ] शर डाजा हुआ; ( सुर १४, ४५ )। सम्बद्धाःसः पु [समुन्कर्ष ] द्यातशय उत्वर्ष, ( उत्त ३३, ८८, मुल २३, ८८ )। समुक्कस सरु [समुत्+हृष् ] १ उत्कृष्ट बनाना । २ सके गर्रे करना। समुक्त्रसेन्त्रा, (टा ३, १-- पत्र ११७), ममुक्कमित ( बालु १६५ )। समिकिह वि [समृत्कृष्ट] उत्कृष्ट, ( हा ३, १--पन 11011 सम्वि∓त्तपा न [ समुन्धीतेन] उधारण, (मुग १४६)। समुक्याश्र वि [ समुख्यात ] उत्पादा हुआ, (गा २०६)। समुक्रवण गढ [समुन+सन् ] उथाउना । समुक्रवणह, (गा ६८४)। यह- सम्बन्धर्णन, (नुपा ४४१)। समुक्त्यणण न [ सभ्दलनन ] उन्मूपन, उत्पादन, (कृत > 36 ) 1 भमुक्तित वि [समुन्धित ] उटा वर परा हुमा; समुच्छ नह [समुन्+छितु ] । उन्तर्म । ( # 88. 33 )1 सम्बिश्चय मह [ममृत्+क्षिप्] उटा रर पंदना। सम्बिम्बदर, (पि ३१६, मध्य )। सम्बद्धाः पु [समुद्र ] १ दित्या, सपुरः (तम ६३; प्रस्तु, : स्तारा र १० टी, बनी १६५, व्योष, पबस्स ३६—यव ८३७, महा) । २ श्रीव्र-विदेश; (बी २२, टा ४, ४०० । 74 - 39 11 सम्भादः ( यो ) रि [ समुद्रत ] वमृद्दत, वमृत्यन्न, ( नप्ट सानशे ११२)। समुनाम १ [ समुहराम ] अनुरूपर, (सार-रजा १३)।। सम्बित्त हार [ है ] प्रतिदेवन, ( है 5, १३ ) : समुध्याण्या वि [संपुरुवाणे ] उवामा रुवा, उनोहित, व इस उदाया हुमा; ( पत्रम १५, ०४)। समुनियर नह[मनुद्र+मृ] इस उठाना, उगानना । दर्गसम्बित्तरंतः (पडने ६४, ४≒)। सम्बद्धि है। [मनुस्य देन ] हुना दुषा, (पनीर १४)।

सम्पद्ध (। [ सर्दुपतित ] । गणितः (वान् १६४)।

[... समुन्वाय दु [समुर् "त ] कर्म-निर्वस विहेर, जि भारमा बेदना, कपाय भादि से परिषात हेता<sup>है</sup> नमत वह भारने प्रदेशों को बाहर कर जनभी वेदनीय, ऋषाय आदि कमी के प्रदेशों की वो निर्हे विनास करता है वह: ये समृह्यात मातर्ह;—देखा, ह मरचा, वैकिय, तैजन, ब्राहारक चीर क्वीनक, (१ ३६-- पत्र ७१३: भग, खीप: विमे ३०५०)। समुखायण न [ समुद्रुघातन ] विनाश; (विन ३०) समुन्धुह वि [ समुदुधोपित ] उद्बोपितः(श १५) समुघाय देखां समुग्धाय; ( र १ )। समुच्चय रु [ समुच्चय] विशिष्ट साँग, दग, म्नुर, न, ह—पंत्र ३ह५; मवि )। समुद्धर नक्र [ समुन्+चर् ] उदारण काना, री ममुद्धरहः ( चेह्य १४१ )। समुब्बलिश वि [समुब्बलित] वना 🕬 🤃 ४८; भवि )। समुच्चिण सङ [ समुन्+ वि ] इङ्हा इसी करना । समुब्जियाहः (गा १०४)। ममुच्चिय वि [ समुच्चित ] एउ किया माहि वे ही (बिसे ५७६)। उसाइना। २ दूर करना। समुन्छः (स्प्र<sup>६,३</sup> १३)। भवि—समुद्धिहित; (मूझ २, ४,४)। <sup>ह</sup> समुच्छिता, ( सम्र २, ४, १० )। समुख्यस्य वि [समान्यादित] सन्त प्रार्क ( पडम ६३, ७ )। समुच्छणो स्त्री [दे ] समार्जनो, भार, (दे द, १ ममुच्छल ग्रह [ समुन्+राल् ] १ उउनना, <sup>उत्त</sup> २ विस्तीर्या होता । समुच्छले; ( यब्छ १, १४)। वि समुम्ब्रदत; ( सुर २, २३६ )।

सभुच्छलिय वि [सभुच्छलित] । उज्जा 👫 २ तिस्तोर्य, (गच्छ १, ६, महा)। समुख्यारण व [ समुत्सारण ] दूर करना, (व व र समुच्छित्र रि [ दे ] र तापित, सत्य दिन र् ममार्शनतः ३ न. धानांत-करया, नमन, (१ द., गरे समुच्छित् (सी) हि [सनुब्धित ] स्वि-उन्हें ।

₹50}; समुच्छित्र वि [समुच्छित्र ] क्षेण, <sup>(ज्ञाद</sup> (<sup>हा</sup> (--- বল *হ*লত ) : मुच्छ्मिय वि [ समुच्छृद्विन ] दोन पर चड्डा हुमाः ्डम्मीर १**५** ) : मुख्युग वि [समृत्मुक ] कवि-उन्कपिटनः ( गुर २, 25%; X, 5,22 ) · मुच्छेद्)वृं [समुच्छेद ] सर्वथा विनागः. (टा ८— मुस्हेय) त्व ४२५; राज)। 'बाइ वि ['बादिन] दार्थ को प्रतिक्रम्म सर्वेषा विनश्चन मानने बानाः ( दा प्य-पन ४२५; गङ ) · मुख्यम प्रक [समुद्र + यम् ] प्रवत्र काना । वह---समुज्जमंतः ( पडम १०२, १७६: चेडम १५० ) मुख्यम पूँ [समुद्राम] > समीचीन उदमः > वि-मनीचीन उद्यम बाजाः ( मिरि २४८ ) मुख्यल वि [ समुख्यल ] घत्यन उत्स्यपः ( गरहः ामुख्याय वि [समुद्यात ] १ निरोत: ( विसे २६०६ )। २ जेंचा गया हुआ: (कप्प) ामुङ्बोञ प्रक [समुद्र+चृत्] चनवता. प्रदागता । वह-ममुख्योयंतः ( पटम ११६, १७ ) रमुङ्जोच वृं [समुद्धयोत ] यहाग. दीन्तः ( तुरा ४०; महा 🕽 । उमुज्जोवय वह [समुद्द+योतय ] प्रशानित करना। वह—ममुख्योययंतः ( न ३४० ।। तमुद्रक्त सब [सस् + उद्रक् ] त्यान करना । नक्---समुज्ञिककण; ( वै ८०) उमुर्टा बक [ समुत्+म्या ] १ उटना। २ प्रवय करना। ६ बहुष करना । ४ उत्पन्न हाना। <del>गङ्ग-स</del>सुद्दिठऊपः; (नग् ), समुद्रदाए, समुद्रिदक्षण; ( भावा १, २, २, १; १, २, ६, १; वय )। उमुद्वाद वि [समुत्थायित्] तन्यम् यत्र करने वाताः (भाषा)। जनुरदार्थ देनो समुद्दिस्न; ( व १२५ ) । वमुद्रशाम न [ समुबस्थान ] किर ने वान बरना। सुय न् [ धुन ] देन गाल-विशेषः ( चंदि २०२ )। समुद्दाण न [समुरधान] १ वन्यग् उत्पानः २ निनिच, शास्यः ( राज ) । देखो समुत्थाण । समुद्धित वि [समुद्धित ] १ वन्तर पतल-गाँवः ( एप १, १४, २२ )। २ उत्तत्थतः ३ मानः ( सूच समुशाबार ) २२ घीनः व १६४ )।

१, ३, २, ६)। ४ उठा हुआ, जो खड़ा हुआ हो ३६; (तुर १, ६६)। ५ अनुध्वित, विहित; (सूख १, २, २, ३१)। ई उत्पन्नः (स्वाया १, ६-पन १५६)। ७ माधितः ( राज )। समुद्दीण वि [समुद्दीत] उड़ा हुम्रा; (वजा हर; मोह ६३)। समुण्यदय देखी समुत्तदय; ( राज )। समुच न [संमुक्त ] १ गाँत्र-विदेग; २ पूंची. उस गाँव में उत्पन्न; ''ननुता( !ता)'' ( ठा ७—्पन ३८० )। देका संमुख। समुत्तस्य वि [ दै ] गर्वितः ( विष्ठ ४६५ )। समुचर चक्र [समुत्+तृ] १ पर जाना। २ प्रक. नीचे उत्तरना। ३ प्रवर्तीर्ध होना। सनुचरहः, ( गउड द४१; १०६६ )। वंह-समुत्तरेवि (ऋप); ( मवि )। समुचाराविय वि [ समुचारित ] १ पर पहुँ वावा हुन्ना; २ कुन भादि से बाहर निकाता हुआ; ( स १०२ )। समुत्तास नव [ समुत्+त्रासय् ] द्यातगय मय उपजाना । चनुचार्विद ( गाँ ); ( नाड—मानती ११६ ) । समुत्तिषण वि [ समयतीणे ] श्रवतीर्यः; (पडम २०६, समुत्तंग वि [ समुत्तृङ्ग ] प्रति क्रेंबा; ( भवि )। समुज्य वि [दे] गरिंव; (गडड)। समुरुष वि [समुरुष ] उत्पन्न; (म ४८; टा ४, ४ डॉ---पत्र २५३; हर २, २२४; हरा ४०० )। समुत्थरङं देन्यं समुत्थय=४मृत्+स्थाव्। समुत्थण न [ समुत्थान ] उत्यक्तिः ( यापा १, ६— पत्र १५३ )। समुत्थय नव [ समुत्+स्थगय ] म्राच्ठादन दरना, दक्ता। हेक्न-समुत्य(उं; ( गा ३६४ घ; वि ३०८ )। सभुत्यय वि [ समयस्तृत ] भान्छादिवः( हुन १६२ )। समुख्यह वि [ समुन्छलिन ] उछका हुमा; (४ ५५८) । समुत्याण न [समुत्यान] निम्नेन, कारप; (दिने रनरन)। देनी ममुद्राप। समृत्यिय देखी समृद्धिका; ( भवि )। समुद्रय हुं [ समुद्रय ] १ तमुदान, नंहति, नमूद्रः ( ब्रॉन; मगः उत्तर १८६)। २ व्हन्तवि, प्रम्युद्दमः (हुन २२)। समुदाबार }देखो समुधाचार; (स्वत्र ४८; नाट--गङ्ख

ا عه [

समुदाण न [समुदान] । भिन्नाः (भीर) । भिन्नाः तम्हः (भग)। ३ किया रिजेप, प्रशंत-पदीत कर्नी की पहति-स्थित्यादि-स्थाने व्यवस्थित करने अर्था किया: (सृष्टित १६६)। ४ समुदार, (सार ४) ेचर दि [ चर ] भिन्ना की साज करने राजाः ( पगद २, १ — पल १००)। समुशण वक [ समुदानय् ] भिन्ना के निए भ्रमण बरना। संक्र-समुदाणेडलः ( पग्रह २, १- ४३ १०१ )। समुदाणिय देखां सामुदाणियः ( भीगः भग २, १-पय २६३)। समुदाणिया स्त्रो [सामुदानिकाँ] क्षिया-विशेष, गमुदान-किया; (स्वानि १६८)। समुदाय पुं [समुदाय] नम्हः (भाषु २०० टीः, हिमे समुदाहिय वि [ समुदाहृत ] प्रतिपादित, कथित; ( उत्त ३६, २१)। समुदिअ देखो समुद्रअ=समुदितः ( नृपनि १२१ टीः मुर U, 48 )1 समुदिण्ण देखो समुद्धः; ( राज )। समुदीर मङ [समुदु + ईरव ] १ प्रेरणा करना । २ कर्मी को सीच कर उदय में माना, उदीरगा करना। वरू-समुद्दो [ ?वी ] रेमाण; ( ग्याया १, १७—पत्र २२६ )। म<del>ङ्ग -समुदीरिक्</del>रण; (सम्यक्त्वो ४ )। समुद्द पु [समुद्र ] १ सागर, जजभि; (पाम; खाया १, ८--पत्र १३१, भग; से १, २१; हे २, ८०; कप्पू ; प्रामू ६० ।। २ भन्धकवृत्याकाज्येष्ठ पुनः (भत ३)। ३ भाठवें बजदेव भीर वासुदेव के पूर्व जन्म के धर्मेन्तुहः ( तम १५३)। ४ वेस्तन्धर नगर का एक राजा, ( पडम १४, ३६)। १ शायिडल्य मुनि के शिष्य एक जैन मुनि: ( सादि ४६)। ६ वि. मुझा-सहित; (से १,२१)। दत्त पु [ दत्त ] १ चीथे वासुदेव का पूर्वजन्मीय नाम; (सम १५३)। २ एक मच्छीमार का नाम, (विपा १, ५— पन ८२)। 'दत्ता स्त्री [ 'दत्ता ] १ इरिवेगा वासुदेव की एक पत्नी, (महा ४४)। २ समुद्रदत्त मच्छोमार की भार्यों, (विपार, ८)। 'लिक्सास्तो ['लिक्सा]द्वीन्दिव जेतुकी एक जाति, (पयसा १—पत ४४)। 'विजय पृ['विजयं] १ चौथं चक्रवर्ती राजा का पिता; (सम १५२)। २ भगवान भरिष्टनेमि का विना; (सम १५१;

गुग, र नन्द्रमा; ( रेन्द्र, ५० ) : समुदाम वि [समुदाम] की प्रदान, शर गनुहामगर् या" ( नहम १५० ।। समुद्रिस वह [समृद्र+दिस् ] १ गाउँ हा हेवा करने के लिए उपरेंग देना। २ स्वाल्या सना। रे हरना। ४ माधव लेना। ५ मधिहार हरताः नमुह्स्सिर; ( उरा ), भर्मुह्स्मिरतीः; ( प्रम् <sup>सं</sup>क्र—समुद्दिस्म; ( प्राचा १, ८, २, १; ३, १. १)। हेह—समुद्धिसत्तव, ( ठा २, १—स १ समुरेम १ [ ममुरेश ] १ पाउ का विधर-गाँगपा का उपदेशः (भारु ३)। २ व्याल्याः, सन्देशक मध्यापन, (यत्र १)। ३ ग्रन्थ का एक वि मध्ययन, प्रकरण, परिच्छेद: (पउम २, ११०) भोजन, "बत्थ सनुर्समाले" (गन्छ २,५६)। समुदेन वि [ मामुदेश ] देनो समुद्दनिय, (वि स समुद्रेसण न [समुद्रशन] सनी के प्रशंका मना ( यदि २०६)। समुदेसिय वि [समुदेशिक] १ तमुदेश-नक्ये विवाह भादि के उपनदय में हिए गये जीमन में की वे स्वात पदार्थ जिनको सन सापु-सन्यासियों से ही। का सहत्य किया गया हो; ( पिंड २२१ )। समुद्धर सक [समुद्र+ह ] १ मुक करना। २ जोर्च मन्द भादि को ठीक करना। समुदरदः (प्रायु १)। वह समुद्ररंत; (मुपा ४००)। सङ्ग—समुद्ररंत्रण; (विनि **६०)**। हेक्-समुद्रम् ; ( उत्त २८, ८)। समुद्धरण न [ समुद्धरण ] १ उदारः २ वि. उदार वि वासा, (सपा)। समुद्रस्त्रि वि [ सभुद्रधृत ] उदार-प्रान्तः (या रहेर सम्म )। समुद्धारभ नि [ समुद्धायित ] ममुरिथत, उठा हुवा, है ५६६: ५६०)। समुद्धाय सह [ समुद्र+धाय ] उठना । शह-समुद्रा-

[ ममुगम--मल, क्ला)। नुवास्त [नुता] क्लं १४२)। स्मासमूद्र। ममुद्दणप्रवाभ न [ दे-समुद्रवपनात] । समुद्रत नह [ समुद्र : द्वारात् ] १ अवहर प्रधा २ मार ब्राचना । ममुद्दे, (गल्ड २, ४)। समुद्रहर न [ रे ] भनीक पर, पानी-पर, ( रे म,

```
तः (पपह १,३--पत्र ४४)।
र्विष देखी समुद्धनिष्ठ; (२००३: २६)।
हिथुर वि [समुदुधुर] इड, मजवृतः ( उर १४२ ही )।
द्विधुनिध वि [ ममुद्रधुपित ] पृतस्ति, रोमाजितः
च्यागमे क्यवकुनुमं व मम्रादु((द्यु)नियं नरीरं " ( कुम
१०; न १८०; धर्मवि ४८)।
द्व पूं [समुद्र ] १ एक देव-विमाम (देवेन्द्र १८३)।
-हेमा समुद्दः (है २, ८०)।
ुद्धाः जो [ समुद्धति ] अन्युदयः ( नार्थ =० )।
रुनद् वि [ समुन्तद् ] नंनद्, मङ्गः
"वं नमिया स्थानिया विष्युन्तः अञ्चतदन्तनमुख्या।
े तेष विज्ञएष रत्ना निर्मान नामं विष्यिम्मविष
                                  ( चेइव ई१३ )।
ुखय वि [ समुद्रत ] द्रति जैंचा; ( महा )।
रुपेह यह [समुन्य + दंश ] १ अच्छी नरह देवना,
भग्नेद्रय करना। २ पर्योगोचन करना, विचार करना।
क्-समुपेहमाणः (मूच १, १३, २३ )। वंह---
अपूर्वेहिया, समुपेहियाणं; ( दस ७, ५५; नहा )।
ुपान्त सह । [सर्त् +पर्] उत्तन्न होना । सनुष्य-
रहः (मगः महा) समुप्रजिज्ञाः (कृष्य)। भृका-
. मुर्स्याद्रत्याः ( भग )।
'मुप्पण्ण)वि [ समुत्पन्त ] उत्पन्तः (वि १००: भगः
(सुप्पन्त ∫वतु)।
मुप्पयण न [ समुत्पनन ] जेंचा जाना. जर्थ-नमन,
ः ३६५न; ( गउड )।
न् मुण्याअञ वि [ समुत्वादक ] उत्पत्ति-कवां; ( गा
155 ) 1
मुप्पाड क्व [ ममुन् -पार्य् ] उत्पन्न करना ।
जनुष्पादेद; ( उत्त २६, ७१ <sup>।</sup>।
मुप्पाय पुं [समुत्याद ] उत्यंति, प्रादुर्भावः (मूझ
८ १, १, ३, १०; बाबा )।
मिरियंजल न [ दे ] सम्या, अपद्योत्तिः, २ रज, धूनीः, ( दे
१५, १०)।
मुणित्य वि[दे] उत्पत्न, भय-भंतः (तुर १३,
(W)
ामुप्पेक्स (देली ममुपेट) वह-समुप्पेक्समाण,
्रजनुष्पेह ) समुष्पेहमाणः ( राजः भाषा १, ४, ४, ०—५२ ००; नहाः यापा १, १६—५७ १६६ )
४)। वंहः—समुष्पेहः ( रव ७, ३)। वेना समुवेबच । समुख्यास पु [ समुख्याम ] विद्यानः ( राउट)।
```

```
समुष्कालय वि [ समुत्वादक ] उडा कर जाने वाना;
 'पहण जयनिरिमनुन्हानण मंगनवृरे" ( स २२ )।
समुष्कालिय वि [ समुन्फालित ] ग्रास्कानित; (भवि)।
सम्पर्तद नक [सप्रान्क्रम् ] ग्राक्रमण करना। वक्-
 समुद्रहेंदेत: (ने ४, ४३)।
समुप्रतेडेप न [समुत्स्रतंदन] आस्तातनः (पउन
 €. १=०) 1
सम्बद्ध वि [ समुद्ध ] प्रचंह; ( प्रान्, १०२ )।
सम्बाब बाद [ समुद् + भू ] उत्पन्न हाना । ननुस्पर्वतिः
 (उत्तर २५)।
समृद्मय पुं [ समुद्भव ] उत्पत्तिः ( उवः मवि )।
समुद्भिय वि [सनुध्यित ] जँचा किया हुआ; (नुस
 ८८; मवि )।
समुद्भुय ( ग्रा ) नीचे देखी; ( नवा )।
समुद्धान वि । समुद्रभूत | उत्पन्तः ( त ४०६ः पुर ६,
  २३४: सुग २८४ )।
समुयाण देलो समुदाण≃ननुदान; (विरा १, २—पव
  ६५: श्रीष १८४ )।
समुयाण देखां समुदाण=वनुदानव् । वह-समुयाणितः
  (न्ख ३,१)।
 सम्याणिञ्ज देखा समुदाणियः ( भाव ५१२ )।
 समुयाय देखी समुदाय; ( राज )।
 समुल्टब एक [ समुन्+ लप् ] योखना, बहना । एनुन्न-
  वद्: ( हप )। वक्-समुन्छवंत; ( तुर २, २६ )।
  क्वक्-समुख्टविङ्कंतः ( नुर २, २१७ )।
समुख्यण न [समुख्यन ] कथन, उक्तिः (न १२,
 सनुष्टवित्र वि [ समुन्टपित ] उक्त, क्रीयतः ( नुर २,
  १५१; ५, २३५; प्राद्म ७ 🕽 ।
 समुत्रस्य ऋष [समुन्+सम्] उत्हानितः होना, विक-
  नना । समुन्तर्वदः (नाट-विक ३१)। वक्-ममु-
  त्लसंत; ( इन्य; तुर २, नर् )।
 समुद्धिस्य वि [ समुद्धिस्य ] उन्त्रान-प्रान्तः (वर्ग) ।
 समुक्टाडिय वि [ समुक्टाडित ] उदाना हुमा; (पाना
  १, १५—१व २३०)।
 समुख्टाव पुं [ समुन्हाप ] प्राजान, वनापदाः (विना १.
  ७—पत ७७; महा; स्वादा १, १६—पत्र १६६ )।
```

|                                                            | accommon the common of the pro-                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| समुचाह वि [ समुपविष्ट ] वैठा हुआ; ( उप २५८ )।              | समुसरण देखां समोसरण; ( विंद २)।                                              |
| समुचउत्त वि [समुप्युक्त] उपयोग-युक्त, सावधान;              | समुस्सय प् [समुच्छ्य ] १ ऊँचा, अनी,                                          |
| ( जीवम ३६३ )।                                              | ४,७)। २ उन्नति, उत्तमताः, (स्म १०१                                           |
| समुवगय वि [ समुपगत ] तमीव बावा हुमा; (वव ४)।               | ३ कर्मीका उपचय; (भावा)। ४ स्मान                                              |
| समुयग्निय वि [ समुपाजित ] उपानित, पैदा किया                | दग, (दम ६, १७; भगु २०)।                                                      |
| हुआ, ( सुपा १००; सद्या ) ।                                 | समुस्तविय वि [समुद्ध्यित] अँवा वि                                            |
| समुत्रतिथय वि [ समुपस्थित ] हाजिर, उपस्थित, ( उप           | (पउम ४०, ६)।                                                                 |
| 16 648                                                     | समुस्ससिय वि [समुन्द्रवसित] १ वि                                             |
| मपुचर्यंत देखा समुचे ।                                     | " समुस्प्रतियरोमकृश" (कन्न)। २ उन्हें                                        |
| समुवविह रि [ समुपविष्ट ] बैठा हुमा; ( राय ७५)।             | ( पउम ६४, ३८ )। देखी समूससिन।                                                |
| समुत्रसंपन्त वि [ सम्पर्सपन्त ] समीप में समागत: (धर्मे     | समुस्सिश्र [समुच्छित ] कर्थ-स्थित, के ब                                      |
| 1)1                                                        | ( सुझ १, ४, १, १४; पि ६४ )।                                                  |
| ममुवद्दतिभ वि [ समुवद्दनित ] जितका खूब उपहास               | समुस्सिणा वह [समृत्+ध्र] र निर्वीष                                           |
| किया गया हो वह, (सवा)।                                     | बनाना । २ सस्कार करना, मैंबारना, <sup>आया है</sup>                           |
| समुवागय वि [समुपागत ] नमीप में आगतः ( ग्राया               | को ठीक करना । नमुस्मिखामि, समुस्मिखाँ                                        |
| १. १ई -पन १६६, मगा)।                                       | १, ५, ६, १, २) ।                                                             |
| समुचे नक[समुपा+इ] १ पान में अपना । २ प्राप्त               | समुस्सुग } देला समृतुमः ( द्र ४५: गरः)।                                      |
| करना । मनुरेद, मनुरेति, (यति ४०; पि ४६३)। बङ्ग             | (सम्स्त्य)                                                                   |
| समुत्रयंत, (स ३७०)।                                        | ममुद्द देशी संमुद्ध, (हे १, २६; गा (१६)                                      |
| समुचेत्रक) वक [समुन्य+देशु] १ निरीव्रण करना । २            | ) '४१: सहा: पात्र <b>)</b> ।                                                 |
| समुधेह भव्याहार करना, काम में बाना। वह-समुधे-              | समुह्य वि [ समुद्धत ] समुद्र्यात-प्रान्त, (भ                                 |
| क्षमाण, ममुवेदमाण, (खाया १, १-पव ११; मावा                  | समोह देखा स-महि≈श-मीरा ।                                                     |
| 1, 4, 3, 3)1                                               | समूसण न[सम्रण]विषद्ध-न्ठ, पेरव                                               |
| समुख्यत रि [ समुद्रयूत्त ] द्वींचा किया हुमा; ( से ११,     | (उत्तनि ३)।                                                                  |
| 28.)1                                                      | समृमविय देवो समुस्सवियः ( १वर र. १                                           |
| समुत्र्यतिय । [सनुद्रतित ] पुमाया हुमा, विराया             | िसमेसन घर   समन+श्वस   १०००                                                  |
| हुमा. ( सुर १३, ४३ )।                                      | . उल्प्रसित होना। ३ ऊप्यो चाम लेना। "'                                       |
| समुद्धह नक (समुद्र + यह् ) १ थारमा करना । ० दोना ।         | १४३ ) । रह—समूसमंत, समूस <sup>मदाण,</sup>                                    |
| नमुख्याः, (चीत्, नग्रा)। वह-समुदाहतः, (ने                  | । गउह: से ११, १३२ )।                                                         |
| ६. २. नार—स्त्रा ८३ )।                                     | मम्मसिध र [ समुद्ध्यसिन ] र निश्री                                           |
| समुद्राहण न [ समुद्रहन ] सम्बन् रहन—होना,( उन )।           | ४६)। २—देनो समुझ्यमिय, ( <sup>यापा</sup>                                     |
| ममुख्यिम प [ समृद्धिय ] बन्यन उद्देश राजा, ( गा            | १३, इध्य, गउर ) ।                                                            |
| (2-1)                                                      | समृत्यित्र देखी समृत्यित्रः ( नग, भी <sup>त्र</sup> , <sup>मृत्</sup>        |
| मम्बद्ध व [ ममुद्रध्यद ] र विशक्ति, । स्व ४ २२५ र          | * + 2î . 902 +. 3~~94 YV } }                                                 |
| रनामः र्गतास्यातद्याः स्टब्स् ।                            | समृत्य व [ समृत्युकः ] मति उत्पति। (                                         |
| सम्पेट मं पन्दर्शन्ति ] प्रत्यति । स्मा                    | नार(१६ ६२ )।                                                                 |
| रेन जर्भ १४ ११मनायाण्ययायमनम्बद्धाः अस्तानस्यापः<br>स्टब्स | मस्ट ्न [ सम्द ] मनुराव, साँग, ध्वल,<br>उत्तरीयण नुसरमाचा समृद वण ( पदम १००० |
|                                                            |                                                                              |

पाइअसइमहण्णयो ।

[समृत्रः-

१०६६

(सिंह हेर्यू ) ।

१--ममेमर }

ा गहर, सं र ) ।

ह । बार । स्था समुद्र, ( न ३

नर[सदा-र] १ प्रातहन प्रतः प्रातः सहार

प्रा । व जानता । ३ प्राप्त रस्ताः । ४ प्राप्त संच्या होनाः १६दा होला १ समेद्र, समेल १ और जिस ६५६६

र-सर्वेवापः (भाषा १८६१ ६८ *६६* 

मिच्य, सर्मेस्य; (एम १, १०-११ <sup>१</sup>४ ८११ भाषा

, F. S. S. S. 347 2, VA 11

रंत्र विकित्ती । समावत् समापत् असाप्रत

वेत रेपरिकेट मिर समेप्रो मालाईगा (धा १६)। २ हुन, महित्र १ ते हे समिति धारण वयाचि ता किलियनि

(सम्बर्ग ) सुर १, ११६, ३ व्यक्त सुरा २,० महर १०

मेर देखी स-मेर=ग-मर्थाद ।

मोधर घड [समय+तृ] । गमाना, समारेग हाता. बन्तनीर हेला । २ नेली उत्तरना ६ इन्स प्रदेख वरना। नमीत्रास्तः ( प्रान्तु २४६) उत्र दिन १४४ ), नमीप्रार्गनः

। त्या २, २, ३६; मण् ४८ )।

ामोधार रु [समयतार] पालभारः (प्राणु १४६)। रमंद्रक वि [समयतीर्ग ] बीच उत्तरा हुमाः (सुर ५

11(320

वम्गाद वि [समयगाद ] सम्या भवगाद ( भीव )। नमोच्छर्थ वि [ समयबद्धारित ] भान्द्यदित, भानगर

दश हुमा; (सुर १०, १४०)।

समोपम नक [समय+नम्] नम्या नमना—नीना

रंता। वरू-समोणमंत. ( भीर, हर ६, २३७)। ममोणय वि [ समयनत ] भीत नमा दुमा; (वा २६२)।

समान्धाः व [ समयस्थानित ] भाज्यादितः ( न ६,

=()1 नमात्राय वि [नमयन्तृत ] जरा वेली; (उप १०३

समान्यर नद [नमव÷न्न] ! भान्दादन दरना,

दस्ता : २ प्रातमय कला । वह-समोत्धरंतः (यापा ,

१, १—वब २४; पडम ३, ७८)। ममोयार युं [ मनवनार ] यन्तर्नाव, ननावेग; (विने

र्प्रः भ्रम् 🕕 मनायारणा या [समयनारणा] मन्त्रमार, (विसं

.समोक रिय वि [ सम्बनारित ] बन्तर्मावित, समाबेगत; |

समोन्द्रमा व [समयक्रण] सर्वा, राग-प्रसः (से ३.

सम्रोत्स्य १र [ है ] तर्मृत्यमः ( गउड )।

समोवध्र सर (समय+पत्] ) सामने भ्राता । २ मेवि इलना। यह-समीवयंत, समीवयमाणः (त १२६:

220 )1 समोपात्र मि [ समयपतित ] नीचे उत्तरा हुमा; ( धारा

५, १६ --पत्र ५१३ } ।

समोल्यु ्मि [समयस्त] समावत, प्रथास हुमा; समोसद । (भम्मन १२०: विई७: भगः यापा १, » – दल ३६; फीन; सुरा ११ ) ।

समीसर मह [समय + सृ] १ प्रशास्त्रा, प्रागमन बस्ता । २ नीचे विस्ता , समीमरेजा; ( भीग; वि २३५ ) । हैह-समोमिरि ( प्रीप )। यह-नमोमरंतः ( मे २,

समोसर प्रवृ[समप+स] १ पोळे इटना १२ पनापन

करना । समीमरदः (काप्र १६६), समीनरः (हे २, १६७) । वह—समोमरंत; ( गा १६२ ) । समीसरण पुन [ समबसरण ] १ एकव मिनन, मेतानक,

नेताः ( नुमनि ११०; राय १३३ ) - २ समुदाय, तमवाय, मन्द्रः "मनोमरण निवन उपचय चए व जुनने व समी व" ( भीव ४०३) । ३ माधु-समुदाय, माधु-सम्ह; (तिंड २८४; २८८ टी )। ४ जहाँ पर उत्नव ब्रादि के ५संग ने झनेड नाधु-लोग इच्छ्ठं होते हो वह स्थान; ( तन २१ )। ४ परतीर्थिको का नमुदाय, जैनेनर दारीनिको का नमगयः ( मूत्र १, १२, १ )। १ धर्मे-विचार, भ्रागम-विचारः (मूझ २, २, ५१; ५२)। ७ मूबहताङ्ग सूब क प्रथम धृतस्कन्य का बारहवाँ ब्राट्यपन; (नुक्रानि १२०)। ८ प्यारना, भ्रागमन; ( उवा; श्रीव; विसा १, ७--पन ५२)। ह तीर्थकर-देव की परिदः १० वहाँ पर जिन-भगवान उपरेग देने हैं वह सान; ( भावन; पंचा २, १०; वी ४३ ) । 'तय पुं [ 'तपस् ] वा-विद्रेंग; (पर २०१)। समोसरिज वि [समपस्त ] । पीछे हम हुआ; (गा ई४६; पडम १२, ६३)। २ प्राचित; (मे १०, ४)।

४१; उवा )। समोसय नक [दे] दुकड़ा दुकड़ा बरना। वनोवर्वेति;

समोसरित्र वि [ समयसृत ] हमायात, हमागत; ( से ७,

1016 (सुझार, १,२,२,८)। समोसिअ बक [समप्र+सतु ] वीच हाना, नाग पाना, | नध्य होना। वक्-समोसिश्रंन; ( मे ८, ७ )।

समोसिम पु [दे ] र प्रातिनेश्मिक, पडीमी, (दे ८, ४६; पाचा)। र प्रदीप, ३ ति वध्य, वध-योग्यः (देस, ममोहण मह [ समुद् + हन् ] समुद्गत हरना, श्राहम-प्रदेशों को बाहर निकाल कर उनसे कर्म-निर्वस करना। ममोइयाइ, समोइयानि; (कप्प; भीन; पि ४हह)। भक्त-समोहणिसाः ( भगः कन्नः श्रीप ) । ममोहय वि [ समुद्रत ] जिसने समुद्र्यात किया हो वह; ( ठा २, २—पन ६१)। समोहय हि [ समयहत ] भाषात-पाप्त; (सुर ७, २८) । सम्ब भ ह [ धास् ] १ सेंद पाना । २ यहना । सम्महः ( उन १, ३० ) ।

मध्य धड [सम्] शान्त होना, उषट्रा होना। सम्बाहः (भारता १४४)। माम न [सर्मन्] गुलः (हे १, ३२; कुमा )। सम्म वि [सम्बद्धः ] । मत्य, स्या; (मूम १, ८, २३; इत्य, मन्न ८०, वम् )। २ श्र-निवरीत, श्र-विरुद्ध; (ठा १---पत्र २०; ३, ४---पत्र १५६ )। ३ मगतनीय, श्ला-प्लीय ( कम्म ४, १४, पर **६**)। ४ शोभन, मुन्दर, ४ मनत, उचित्र, व्याजवी, (मूम २, ४, ३)। ६ नम्बत् दर्गत, (काम ४, १,४४)। चन [स्व] र नमहित, मध्या-दर्शन, मन्य तस्य पर श्रद्धाः ( उत्रा, उरः, पर ६३: मी १०, बस्स ६, १६)। २ मत्य, परमाय, धनसम्बन दनेषा" (माना, नुम १, ५, २३)। दिद्वि, दिद्वाय ि [ द्विष्टक ] स्टब तस्त्र पर श्रद्धा रचने वाजा, (टा १---१४ २३; २, २-- १४ ४६)। दसवान [ दर्शन ] मत्य तत्त्व पर अज्ञा, (त्रा १०- यम ५०३)। "द्विद्धि व [ 'द्वारिक ] देखी दिद्विया (मूक्ति १०१) ( ज्वाण

न [ 'जान ] महत्र शान, स्थार्थ शान, (मन्म ८३; वम्)।

सुय न [ न्तु ] > मटा गाम, २ सहय गाम्ब-मानः

( याँद ) । जिन्दकेरिदेश हैं। [ निस्तादृष्टि ] निज होते

राजा तथा भीन भारत करते पर अहा रहाने वाला,

( मन २६, टा १—३४ २६ )। विश्व १ [ वाद]

१ फांबद राइ. २ हाँशताइ, बारहीं। के मत-साथ:(श

१० पत्र १६१)। इतामण्यह, त्रामनीयाम् "तामाहर्

[# समङ्गं सम्मावाद्यो समान संस्वा" (द्या सम्मा६ देखो सम्मु६=गन्मति, स्वर्मति;( भावा )।

सम्मास्य देखां सामास्यः ( संशेष ४४)। सम्मं त्र [ सम्यम् ] श्रन्छी तरह; (श्रान; ११; महा )। सम्मृह स्त्री [सन्मति ] १ मगत मते, १ विगद बुद्धिः ( उत्त २८, १७, मुन २८, माना )। ३ पु. एक कुसकर पुरुष; (पतम सम्मुह स्त्री [स्यमति ] लकीय नुदि, ( प्रान सम्हरिक वि [ सम्मृत ] श्रन्ती तरह यार (अञ्जु३४)।

सय बाइ [ शो, स्वप् ] संना, शयन इस्ता। सण्डा, (कृष्य; झाचा १, ७, ८, ११; २, २६), मयंति; ( भग १३, ६--पन १७) मयमाण, (माचा २, २, ३, २६)। हिन् (वि १७८)। इ—वेसा संयोजन, संयो सय भड़ [ स्यतु ] पनना, जीर्या होना, मानिह <sup>सवदः</sup> ( माचा २, १, ११, १)।

सय प्रक [स्त्रु] भरना टरहना। सराः (नः 48)1 सय सब [ भि ] मेबा करना । मपति, ( नग १३, पत्र ६१७)। सय देखो स≔सत्; " वदायञ्चो नवाष"(गः सय देखां स=म्यः (युम १, १, २, २३; व १४—१व १६०; याचा; उग; स्वन १()।

सय देखो सग=नप्तन् । 'इसरि श्रो ['सप्तति]'' <sup>99</sup>; (धा २८)। स्य च [सदा ] हमेशा, निरन्तर; 'चनदुशं स <sup>कदर्भण</sup> (३३)। काल न [काल] रनमः <sup>(क</sup> (सम =४)। स्य पुन [ शत ] १ मन्या विशेष, मी, १००; १ व मध्या बाना, ( उत्रा; उब; मा १०१; त्री २६; ई रे बहुत, चूरि, समन्त्र मण्या आग्रा, (यात्रा ।

१व (१) ११८ मध्यक्त, प्रत्यनसम्बद्धमः ै स्वित्यक्तील एकामीनि सद्दानुस्तमना प्रज्ञा (<sup>त</sup> प्त )। किन न [काम्न ] १ रन्न संदेश र पे हैं कान्त रश्नी में बना हुमा; (हम्द्र व्यून)।

क्तंति ] एक नाम (सन-३४, १ पर ६६ ), प्यन ) किनी" (सम. १५३) । 'सुच्चित्र 'त [ सुच्चित्र ] ो (आ १६; मुर ३, २३२ )। स्वी की ['मा] ल-विरोध, प्राप्ताया-विभाविक प्र. ( मम १३० प्रत. )। १ चरहा, बेला( (के.स. ) हा ।। जात न बन्ह ] १ वस्ता का विमान: ( ३१८३ - ३५ ), दर्जा रत्य । २ रहन को एक जाति, ३ वि. शतकान-सनी ला हुना; (रेवेन्द्र ६६८) ४ पूनः विज्नासनः इ वक्रकार परेन प्रा एक क्रियर ( इक) 'सुवार न स | एक नगरः ( कन )। धणु पृ ( धनुष् ) र व वर्ष में होने बाजा एक कुमकर पुरुष, (सम १५३)। ।स्त वर्ष में दोने वाजा दमकी चुजरूर पुरुष, (टा ६०— १९८)। वरं की [ पत्री ] खुद अलाका एक जाति, (२३)। पत्त देखी यत्तः। यापा १. १- पत ३८)। य न ['पाका] एक भी फोर्चानकों से बनता एक तरह वचन वेल; (गामा १, १ - प्रश्हः डा ३,१--प्र ) । 'पुण्यत न्द्री [ पुण्या ] वनस्यति-विदेय, वीवा गाउः ( परमा १--पन ३४; उत्तनि ३)। 'पोर न प्यंत्र रेत्तु, अतः (प्य १०४ हो)। पाहु प् बाह् ] एवा राजाँदः ( पत्रम १६, ७४ )। मिसया, गमा स्त्री [ 'भिषज्ञ, ] नद्य र-विशेष; ( इकः पडम २०, २)। यम वि [ 'तम] मीवा १०० वाः ( पडम १००, ()। 'रह पृ [ रह्म] एक गुलका पुरुष: (सम (०)। मिसह प् [ चुपन ] प्रहाराव का तर्ववर्ग हुवं; (तुज्र १०, १३)। यह देखा पहें: (वे २, १)। वन न [पव] १२३, इसज, (पाम)। ३ ) पत्ती याना कमन, पद्म-दिरोप, ( तुरा ४१ )। ३ पन्नि-किर, वितरा दक्षिया दिशा में यात्रमा। खपमुख्य भागा ाता है; ( पडम ३, १३ ) । सहस्म पृत [ सहस्र ] ल्यानिवद्योपः सात्यः र सम् २ स्ट सुर ३,०० प्रास् ह :३४)। सहस्मध्रम वि [ानस्मनम] न<sup>्र</sup>ः । गाया ', प. पत्र १६० साहस्स । | सहस्र ] १ त्रास्य-मस्म्याः वरः परमापाः । सः । । । । । । । । । ३५) ६ व्याल्य स्था १९४५ सहण्य संश्वस्त न्हर्मा र्येत स्वरूपण संहर्मिय स् [सहस्त्रिकाण न हरिसय ४ [ साहित्रकः ] इतः । साहस्यः । 'साहस्मा च' | महन्न' 🐣 🐪

द्रद्भः)। सिकका वि [ शकेर ] यत संद याता, सी दृष्टवा याता; (सुर ४, २२; ११३ ) हो म [ धा ] सी प्रकार से, सी दृष्टवा हो ऐसा; (सुर १४, २६०)) हुन्तं भ [ इत्यस् ] मी यार; (हे २, १५८, प्राप्त, पद्रा, 'ाउ पृ [ सिद्रुष, ]१ एक हुत्रकर पुल्प का नाम; (सम ११०)। २ सीदरा-विकेष; (दुन्न १६०; राजा।) भिष्म, भिष्मों पू [ सिक्के] एक राजा का नाम; (बिना १, १००० वि ६०; भते; ता १०)। स्वय देखी सर्व=स्वयं; 'स्वयातस्था व १८थ' (वंसा १, २६)।

सर्वे दत्ता महं अध्यक्ष (। वे ५५ )। सर्वं भ [स्वयम्] भार, तुइ निवः (भाना १, ६, १, इ, मुर २, १८०; भग; प्राम् ०८; भनि ५६; कुमा )। 'काउ व [ 'एत ] पुरने किया हुआ; ( भग )। 'साह वृ [ प्राप्त ] १ जरस्दस्ती ब्रह्मा करना; २ विवाह-विकेप; (से १, २४)। ३ कि. स्वयं प्रदेश करने वाला; (वर १)। क्स पु [ 'प्रस ] १ ज्योतिष्क प्रद्-विशेषः ( हा २. ३- पत्र 🏎 )। २ भारतवर्ष में सर्वात उत्सर्वियो कान में उत्पन्न चीथा कुनकर पुरुष; (तम १५०)। ३ भागामी उत्सरियों-कात में भारत में होनेवाला चीपा कुनकर पुरुगः ( तम १५३ )। ४ जागामी उत्सर्पियाः काल में इस नारतवर्ष में दाने वाले चौधे जिन-देव; ( तम १५२ )। ४ एक जैन मुनि जा भगवान सनवनाथ के पूर्वजन्म में गुरू थे; (पडम २०, १०)। ई एक हार का नाम; (पडम ३६, ४)। ७ नेंब पर्यतः (सुझ भ मन्दीक्षर द्वीप के मध्य में पश्चिम-दिशा-स्थित एक धाजन-गिरि; ( पव २६६ टी )। ६ न. एक नगर का नाम, राजा रावणा के निए कुवेर ने बनावा हुआ। तक नगर: ( पडम ७. १४८ ) १० वि. आप ने प्रकाश करने बाताः (पडम ३६, ८) पना स्वा [ प्रना ] १ व्ययम बासुदेव का परमान , (पडम २० १=६)। २ ंक सनी का नाम, (उप १०३१ टा)। पह देखी वस । वडस स. २२ । च्डा ५ [ चुडा ] सन्य ह इ.इप्र के प्रमार्थ (जनके अन्य नाम हुआ। ही पर । स्व ः । सुर्[सु/ अधः । स्वहः, २ दव 🛫 । 🖫 भारत में उत्तर तासरा शसुदेव, ( सम् 💵 🗸 , , ५६७३, 'तहबंद र गणावर मृत्यादाच्या ५० ्र । इस क्राप्तिमा वतन । सर २,

पन ७७६)। ५ एक महा-सागर, स्वयनग्याय समुद्र; "जहां सर्यम् उदहीया सेट्टेंड" (सूम्र १, ६, २०)। ६ वृत. एक देव-विमान. (सम १२)। वेग्रो भू। भुगेहिणी स्त्री ("भूगेहिना] सगस्यती देवी, ('प्रब्लु २)। 'भूरमण प [ 'भूरमण ] डेन्डी 'भूरमण, (पवह २, ४-- पत्र १३०: पत्रम १००, हे१, स १०७, सूत्र १हे, जी ३, २-पन ३६७, देवेन्ड २५५ )। भुत्र, भुवृ [ सू ] । प्रनादि-सिद्ध सर्वज, "जय जर नाइ सर्रानुव" (स ६४०, उबर १२२) । २ ब्रह्मा, (प्राम, पडम २८, ४८, ना ७ से २४, १०)। ३ नीसग प्रामुदेव, (पउम ४, ५ भगवान विमत्ननाथ का प्रथम भावकः (विचार ३०८)। इ बुच, स्तन; (प्राक्त ४०)। देखी भु। भूधमण पु [ 'भूरमण ] १ समुद्र-विशेष, २ द्वीप-विशेष, ( जीव ३, शात-तत्त्व; (सम १)। सर्वजय पु [शतम्ब्रय ] पद्म का तेरहवाँ दिवस: (सुत्र to, tx)1 सर्वजल पु [शनभ्जल ] १ एक उलकर-पुरुप, (सम १५०)। र वस्या झोडवाल का निमान, ( भग ३, ७---

१४४ ) । ४ रावया का एक वादा, (पडम ४६, २७) । २...पल ३६७, ३७०)। ३ एक देव-विमान: (सम १२)। भूरमणभद्दं पु ['भूरमणभद्रं ] स्वयनुगमवा जीप का एक श्रिष्टाता देन (जीव ३, २--पन ३६०)। भूरमणमहाभद्द पु[ भूरमणमहाभद्र ] वहां प्रर्थ, (जीव ३, ०)। 'सूरमणमहावर पु ['भूरमणमहावर] स्वर्गन्-रमया-समुद्र का एक अधिष्ठायक देव, ( जीव ३, २--- । पन ३६७)। "भूरमणघर पु ["भूरमणघर] वहो धनन्तर उक्त भर्थ, (जीव ३, २)। घर पु [ घर ] कत्या का स्वेच्छानुसार वरण, एक प्रकार का विवाह जिसमें कन्या निमन्त्रित विवाहार्थियों में से भावनी इच्छा-नुसार भएना पींत वरया कर ले; (उब, गउड, भूमि ३१)। 'वरी स्त्री | 'वरा ] भवनी इच्छानुसार वरवा करने बाजी: ( पउम १०६, १७ )। 'संयुद्ध वि [ 'संयुद्ध ] स्वय

पन १६८ ), देशी सय-उजल । ३ ऐरवत वर्ष में उत्पन्न

स्यानी हो [शाकमारी ] देश-विशेष: (शुंख १०८०३)।

सम्बंध देखा संबंध: ( ५३ ४६, कम्म ५, १०० )। सम्बन्धाः धंः [दे] बैति, २क्को, पासने का यन्त्र, (दे

चीद्रहर्वे जिनदेश, ( पत्र ७ )।

5,111

सयद्र पुन [शक्द ] १ गागे; (गन 🦖 '' सपदी गती'' (पास )। २ व. कर<sup>्नेह</sup>ी ४,२०)। ीमुहन [भूमः] <sup>उपन्ती</sup> भग गान सूपभदेश हो केर नहान उत्पन कुर 🤇 4, 25 )1 मयडाल देगी मगडाल; ( दुन १४५)।

सयण रंगा स-यण=स्व-जनः सयवा न [ सदत ] १ वह, घर, (*नडा*: <sup>तुती</sup>:

१४--पन १६०: गउँड )। सयणिङ्जग देनो स-यण=स्व-जन, "हर्म्म ह

भागवा" (भोषभा ३० हो )।

सयण्य देखां सकण्यः ( महा )।

मयण्ह देखो सन्यण्ह≈४-तृष्य ।

७०ह: अच्यु १०१)। सयर देखां सायर= ग्रागर, (विसे ११८७)।

सयरहं देखो सयराहं; ( स ५६२ )। सयरा देखो सक्करा; "तयर दर्हि च दुव<sup>्त्रत</sup>

राहीया" ( पउम ११५, ८ )। सयराहं भ्रम [दे] र शीम, जल्दी; (देन, १)

सयन्न देखी सक्छ; ( मुपा २५२ )। सबय वि [ सतत ] निरन्तर; ( उव; हुर १, १६

नुपा ३६६ )।

1605

२ चंग-रसानि, शरीर-पोडा, (राज)। मयण न [ रायन ] १ वसति, स्थान ( प्राक्तः

👣 । २ शब्या, विजीना, ( गउब, कुमा, <sup>ता १</sup>

निया; ( दुमा प्त, १७ )। ४ स्वाप, ग्रीता, (प

सयपिउज न [ शयनोय ] राव्या, विजेता,(१

सयणीत्र देखो सयणिकाः (स्वम हरः ह

सयस वि [ दे ] मुदित, हाँपैत;( दे ५,१)।

स्यय पु [ शतक ] १ वर्तमान भवस्पियो कार्र है

ऐरवत वर्र के एक जिन-देव; ( हम १४३)। ३

उत्सरियों में भारतवर्ष में होनेवाल एक कि

पूर्वजनम का नाम, जो भगवान महावार का भी

(डाह—पत्र ४५५)। ३ नः सौ झासहिस्

सयराहा रेगउड; चेइय ६१०)। २ द्याप्त, ट

( विसे ६५६)। ३ अकस्मात् ; ( भीप )। सर्यार दला सत्त-रि⇒तत्ति, (पि २४५,४४६)

(4:34-4

```
2505
                                       वाइअसहमहण्यां ।
।यरी-सरकी
                                                  १, ह—पत्र १६५; पडम न, १६४; तुन ३३६)।
थरी की [शनावरी ] इज-विदेष, मतावर का गाँछ;
                                                  इंकृ—सरित्तपः (रि ४०८)। कृ—सरपीय, सरेअव्य,
( त्वच १--पत्र ३१ )।
                                                  स्रस्यिक्यः ( वड २७; धम्मी २०; सुपा ३०७ )।
रेयल न [शकल ] खंड, दुकटा; ( हे १. २८ )।
                                                  क्वी—सरविः; ( युद्ध १, ५, १, १६ )।
स्यन्त वि [ सक्तन्त ] १ नपूर्ण. पूरा. २ तव, समग्र; ( ना
                                                 सर नक [स्वर् ] प्रावाज करना । नरद, नरति; (विसं
भूदेव; दुना; मुरा १६७; द ३६: जो १४; प्राय १०८ः
१६४)। चंद पुं [ 'चन्द्र ] 'भुतात्याद' का कर्ता एक
                                                  ४६२)।
                                                 नर पुन [ शर ] १ वाय; "मङ्क्षे सराचि वरिस्तंति"
चैन मृति; ( श्रु १६६ )। 'मृत्मण दृ ['मृपण ] एक
                                                  ( गापा १, १४-पव १६१; कुमा; सुर १, ६४; स्वप्न
केवनहानी मुनि; ( पडम १०२, ५३ )) दिस पू
                                                  22)) २ तृद्य-विकेषः, ''लं नत्वरेद्दे निनीयो गहियो
[ादेश] नवरिन्नी वास्य, प्रमाण-वास्य: ( अन्म ६२)।
                                                  पविन्याच पन्छाती" (धर्मीव हरू: पर्वच १--पन ३३;
उपलि पुं [ प्राफलिन् ] मोन, महानो: ( हे न, ११ )।
                                                  बुद्ध १०)। ३ छन्द-विकेष; ४ पीच को मंत्र्या; ( सिन )।
प्रयहत्थिय वि [सीवहस्तिक ] । स्व-हस्त वे उत्तन्तः
                                                   पुण्णी स्त्री ['पूर्णा ] तृद्य-विकेष, मुस्त्र का पातः;
२ न. गम्ब-विद्रोप; "महकातीवि नरिदी मिल्हर मय-
                                                  (गज)। पत्त न[ पत्र] अवन्यनिर्मेषः (स्ति ५१३)।
र हत्थियं सहत्येगां" ( सिरि ४८१; ४८२ )
                                                   वाय न ['वात] भन्नमः ( यम १,४,२,१३)।
स्याचार देली सऱ्याचार = नदाचार
                                                  'म्हण पून ['म्हन ] धनुषः (स्थिर १, २—पन २४;
संपाचार देवी संधा-बार=नदा-वार ।
                                                  पामः भाग)। ासणप्टाः, 'ासणयट्टिया खो [ामत-
सयाण हेन्द्रो स-याण=म-नान -
                                                  वही, असनपट्टिका ] १ धतुर्पष्ट, धतुर्देग्दः २ धनुप
'मयान्ति पुं [ शतान्ति ] भारतवर्ष के भावी ब्राटारहर्वे जिन-
                                                  म्बीचन के समय हाथ की रहा के निए दीवा जाता
  देव का पूर्वजन्मीय जाम; (पर ४६; सम १५४) । देखी
                                                   वर्नसह-वनडे का पटा; (सिंग १, २--पत्र २४:
ं भयान्ति ।
                                                   भीत): 'सिरि न [ फ़ारि] याथ-नुद्रः (निर्दर
सयानु वि [ श्रायानु ] नोने की झादन राजा, भाजनी;
                                                   १०३२) ।
 (कुना)।
                                                 सर पुं[स्मर] बामदेव; ( कुमा; ने ६, ४६ )।
 सयावरी वी [ सदावरी ] वीन्दिय हन्तु की एक जाति;
                                                  सर वि [ सर ] गल-वर्ता; ( दत है, है, ई )।
  (जन ३६, १३६; तुन ३६, १३६)।
                                                 सर पुं[स्वर] १ वर्ष-विकेष, भा' से 'बी' तक के
 स्यावरी देनी सवरी=मनावरी; ( राज ) ।
                                                   महर; (परा २, २; निष्टे ४ई१)। २ गांत आहि का
स्यास देवी सगास≃गराण; ( कान; भ्राने १२४)
```

ध्यति, माराज, नादः, (तुरा ५६ः तुना )। ३ स्वर के

सनुस्य प्रजासन को पताने बाजा साख; ( हम ४६ )

सर पुन [ सरम् ] तडान, टारान; ( ने २, ६; डग; बन;

बुमा; सुना ३१६)। पंति स्त्री [ पङ्चित ] दङ्गा-

पर्दांतः (डा २, ४—पन मई)। यह न ['यह ] धनत,

वदः (अमः देशः ध्रदः उना)। सर्पतिया की

['सध्यद्वित ] भ्रीय-पद रहे हुए भन्ड वारान, (पद

सा केद माय-कद्र ( सा भर ) । दिंदु र

[ इन्द्र] साद श्रुवा चन्नः (तुर २, २५ १६,

सरद्भ की [सरव्] नर्शनेकीय, (या १, १—पन १०८)

इ, ५---इन १५०)।

36891

टी १५, वस) र

बाद )। यह—मर्रतः ( हर १६४), सरक्राणः, ( यापा 139

: नाद—मुच्छ ५२)।

< (भग)।

मयास्त्र वि [ शताध्य, महाध्य ] न्यम हिंद्र बाहा;

( सप्पं देवी सङ्ग्रॅ=तयम्: "तम्पनद्वीत सम्प भदीपरी-

भाभव त्रेता। ३ भट्टलाच काता। सन्दः (हे ४,०

६६४), संब्रा; (उत्तं २४)ः इ –सर्पात्रः (यउ

सर तह [स्सू] यद काला , तरह ( है ६ वद हैंदे १०)

पारते बच्चे देख" (धर्मच ३८)।

६३), सरेमण्यः ( तुन ४१४ ) .

सम्यंगय देगी सञ्जंभयः ( पर्भीय ६८ ) .

. सप्द देवी सत्भाग ग्रह्म (हे ५, १०६) पर् सर वह [स्] १ गरना, हिम्मबना : २ घरणस्य बच्ना, हे मरंग ( चा ) पु [ सारङ्ग ] तन्द-विदेश, ( सिंग )। मरंप १ [ शरम्ब ] शय में चनने बाले मर्व हो एक जाति, ( प्रवह १, १--पत्र = )। सरक्रम नद [सं+रध् ] प्रन्तो तरह रक्ष्य करना।

मरस्या, ( मुझ १, १, ८, ११ टि )। मदान हि [ सरजस्क, सरक्ष ] । शेव-धर्मो, शिव-मन्ह, भीत, शैर ( भाष ११८८ (सिं १६६०, उर ६७३)) २ दिस्ता-एक, (भाग४) ।

मराज पून [ महराम ] > पूनि, रन, 'नहरतपेहि

बालाई' ( रेस ४, १, १) । २ मस्म, ( वित्र ३७; ग्रीव 142 )1 मस्म स्था संस्थ ≠ मस्म, ( ग्यास १, १८ –५व २८१ )। मरम वि [ शारक ] गर-मृथ न स्ता हुआ ( शूर्व आदि )।

( 127 17 2, 2, 22, 22, 2.) ) सर्गानका ( ग्रा ) वा [ मार्शद्विका ] छन्द-विदेशः ( tua ) | सर# २ [ सरद ] इञ्जान, विगंगद, ( गापा १, द-

14 141, Will 3-1, Yen 28, 4 G, 18, 37 g ((= 4a +++) i तरह । त [ शहाद, `ह ] वह पत्र विश्वे प्रान्थ--सरहर्ज रेपुडर्यान है। सा, कामन गन्न, (शिक्ष ४३: वाच र २, ५, १, १४ ५०, ०५३ ) ह

सरक रून [ करण ] र अधा, रका, (आना, सब ५: आस् १<sub>८</sub>२, हुन्छ)। र शाय-स्थान, (माना हुमा २,४८) । ३ ८इ, ब्राच्य, स्थान, विमालम्यान्वदेवीयः जिला (वेदाव 🕡 )। १व वि [ तय ] जाय-क्ताँत (चन; पाड )। व्यय है। व्यव विश्ववस्था (अस् ४)। माच न[ ६३१७ ] ५६१, गर, ( फीरड; सन ५३८;

भहा, उर्वे ४३२, भारत वि है ) । सम्बन्धिमा क्रिया क्रिया स्थान क्रिया, जात क्रवा, (((a 152.71 सम्बन्धः सम्बन्धः । स्त्रः । स्त्रः । । सर्वत स्था [सर्वत ] ६ मार्न, रखा, ( प्रव्र, नुवा २,

इब २० ), नताबा सम्या सन्ते इत्याम (साबे १५)। ५ व्यक्तपत्र, भारत, (४३४)। सम्बद्ध प (सम्बद्ध ) सम्बद्धानम् अस्य है (सम्बद्धानम् 44 1 24 143, 328 1, 6-38 2-, 30 123;

401 12 451 CE 11

मरित म [रे] शीम, जल्दी, शहनाः (दे द. 1)। सरद देखी सरव=धरत्;( माम )।

मरप्र देखो सरण्ण; ( मुपा १८३ )। सरभ देखा सरह≈शरभ; (भग; यात्रा । !॰ ६५; पवह १, १—गत्र ७; गा अ४२; गि )। सरभेत्र वि [ दे ] स्मृत, बार किया हुमा, (रे ५)।

सरमय पू. व. [ शर्मक ] देश-विशेष; ( पडम स्ट. ! सस्य पुन [ शस्तु ] भृत-विजेय, बालेज तथा 🐔 महिना; (पयह २, २---पत्र ११४; गउँह; ते १, गा ५३४; स्वप्न ७०; तुमा; हे १, १५), "री माणा नियं पियमस्य जान वस्य भरषं"( उद्गाः चंद पू [ °चन्द्र ] गरड् मृतु का नीरः (क

१--पन ३१ )। देग्री सर=गरद ! सरव पृ [ शास्त्र ] कान्द्र-विशेष, प्राप्ति उत्तर ह निए धरीय का कान्ड जिसमें रिमा जाता है स्त t, t5-94 (¥t ) | सस्य पून [सरक] १ मय-स्थिप, गुर वर्षा ४१ बना हुआ दाम: ( पगद २, ५—पन १५०; गुग गा ४५६ घः द्वम १०)। २ मध-पान, (४म

मस्य देखी स-स्य = ह-रत्। मत्य (चा ) वृं [सत्म ] द्वन्द-विशेषः (र्ति) सम्ब पृं [ सरक ] १ तत्र-रिकेप, ( प्रवण १-पर २ मृतु, माया-रहित, (दुमा, सया )। ३ <sup>मीपी,</sup> ( Ini 134 ) i मरवित्र [र [मरवित ] मंचा किया 👫 गउइ)।

सरशं या [ दे ] यारका, शुद्र कोटनाशेष, 🗝 5, 2) 1 सरक्षेत्रा की [दे ] र बन्त विशेष, मारी, विश में है। होते हैं; २ एक बात का की हा; (दे क सरव पू [ शस्य ] भुक्तांतमं को एक गाँगः ( <sup>सूत्र</sup> -> ) 1 मन्त्र[सन्तु] स्मृद्धः (भीत, ध्रा, दे

'रयन पु [ १रच्य ] स्मृड, मातर, (में ६, ६६) मानिक वि [मानिक] दवन, १५ (१००) सर्वय (स्वा)। मानिस्ट न [मानिस्ट ] चन्न, १३; (३१) 5547 38 ) I

```
1103
                             पार्थमहमहण्यायो ।
                                         मरिश्र देवी मरि-नहर्गः " नीमेनाचा नीर्व नंतरिययो
तंर]
[सम्मो]पड़ा नामाय-नड़ागः ( मीनः डप
                                          भिरतमा देविदा" ( ऋष )।
                                         सरिअंत [स्तम्] अतं. खोल, यतः "वर्मावरुख
दुर्ग ४८%)। बहुन[ गड़] कमनः ( नम्मल
                                           मरियाँ" (रयस १०)।
                                          मरिया को [सरित्] नदो; ( कुमा: दे १, १५; महा )।
ख्र [सत्स्यतः] १ <sup>वाता</sup>ः संप्तः साम्रा
                                            बद्द वृ [ विति ] स्तुरः (ने अ. ४१; ६, २)।
, मीत) । २ कार्यों की भीतनार्थ के देते (च
                                           मरिआ को [दे] माता. हार: ( परह १, ४--पत्र ६८;
()1३ गीतरविनामक इस्त्र को एक प्रसनी.
४,१—ग्रम २०४: चीला २--१त्र २५२) ४
                                            कृत्र ३: दुन ३४३)।
                                           मरिक्ल ) वि [ सदृक्ष ] नदर्ग, नमान, तुन्य; ( प्राक्त ८६ै;
उत्त-सत्नी; (विसाद, २—पत्र १९२) ४ पत्र
                                            मरिच्छ)बाब; है १, १४२; २, १५ छुना)।
साकी को सुरमिद कामधानाये ही वरिन था:
                                            मरितू वि [ मर्नु ] स्मर्चन्द्रवी; (टा १-पन
हुं[शरम] १ किकारो पणुकी एक जाति । सुरा
                                             सिमरी की [दे] समानता, सरीवाई, गुजराती में
२) । २ इतियम का एक गर्मा, ( यहम २०, २०० ) ।
                                              'मरमर'; "तन्ना जाया दोयहवि तरिमरी" (महा १०)।
प्रतमस्य के एक पुत्र का नाम, (पठन २), ०० )
एक सामन्त नोगाः (पडम म. १३२ । १ एक बान्त.
                                              मीर देवा मरीर; (प्व २०५)।
                                              मरिवाय पुँ [ है ] भ्रानार, बेग बाना बृद्धि; (हे ज.१२)।
                                              मरिन वि [मट्टरा ] समान, नरीला, दुन्य; (हे १,
ने दंह)। इंड्य्टन्वरेषः (ति ।।
हर्षु[दे] १ वृक्ष-विकोष, बेनस का पटः (हे ज.
s)। २ निंद, रखाननः (दे द, ४३: नुर १०. ३०३)।
                                                १४२: नर्गः डवः हेका ४८ )।
                                               मरिम पुंत [दे] र नह, नाय;
ह ( अर )वि [ इतास्य ] यमनियः ( दिन )।
                                                  "का नमने नो तियान्द्रपाच् बडवानचस्त्र नीरेनिन्स ।
                                                  उदलीमपतिहीनक्स मदरहरी दंबर्ग बस्स ॥"
इस देखा स-ग्रहम=स-रनम
हा को [सरघा ] महुन्मीहरूकाः (हे २, १८०)।
                                                                              (बद्रा १५४)।
हि हुंबो [ ग्रास्त्र ] दुर्जाय तीन सकते का भाषाः ( ने
                                                 "ब्राइको हंगामा बतवर्षा नेष चरिकांति" (नहा )।
                                                  इ नुस्पता, नमानता; ( तींत्र ४३), 'र्चनेटरमरिनेपी
۱ ( ءد )
े,त को [दे] माताः (दे =. ६)।
                                                  प्रजादयं नस्वस्दियं" ( महा )।
्रमाडि को [क्रमाटि, श्रामाडि ] पत्रों के एक करिः
(१८८८)।
                                                . मरिसरी देवा सरिमर्गः ( महा )।
                                                 सुरित्तव वृं [ सर्वव ] नरतीं; ( चंड; बाव ४०६; र्च ४४;
                                                   जूमा, कम्म ४, ३४, ३४, ३३, चाया १, ४—पत्र
  सम्ब हुँ [कराय ] मिटी को पात्र-विदेश, नदील, सुखा;
                                                  सरिसाहुल वि [दे] सनान, महरा; (दे ५, ६)।
हे ने राज हम स्ट्टें)।
  गस्य थ्या सर-ासण=आर.हत ।
                                                   मरिस्सव देती सरीसवः (पटम २०, ६२)।
ार् गह वि [है] दर्नीय हर, गर्व ने उदल (है =, १)।
                                                   सर्ग की [दे] माना, राष्: ( मुना ६३१ )।
्र सहय दुं[है] को, केंग्स (ह =, १६)।
                                                   मरीर पून [ शरीर ] देह, काप, नतुः (मन ६०; उवा;
्र रिवि[सङ्ग्] ह्राम, महत्त्र, दुन्यः (सनः द्यात १,
                                                     कुना; र्ज १२), "इद्र य मंत्रे करेस पत्याचा" (पत्य
     १—ज २६; क्री ४३ हे १, १४६; इसा )।
                                                     १२)। 'पाम, 'नाम पन ['नामन,] व्यम-विकेष, ग्ररीर
 ्र रिको[सरित] नदीः (चे २, ६६: द्वा २४५ इन
                                                     का करप-भूत बनें; (ग्रद: हम ६०)। यंत्रण न
  ं १६१ मच १२२ महा)। 'ताह वृ ['ताख] तम्ब्रः
```

(बनीव १०१)। देखी सरिआ।

ं दुन ६२१; ४६२ )।

ारित्र वि [समृत ] याद किया हुआः (पटम ३०, १४६

['यन्वत] इने-विष्ठेपः (तन ६०)। 'संवायण न िसंघानन ] नाम वसे वा एक मेदः ( मन ६०)।

```
सलभ देशो सलह=गतभ,( राज )।
सललों स्त्री [दें] सेवा; (दे ज, ३)।
सलह नक दिलाध दे प्रशंका करना। क्लह्दः (हे ४.
 ८८ )। कर्म-सलहिन्द, (पि १३२)। इ-सन्दहिन्न.
 ( उमा )। देवां सलाह ।
सलह पू [ शलभ ] १ प्तञ्च; (पाम; गउड; सुरा १४२ )।
  २ एक वरिग्रक्-पुत्र, ( तुपा ६१७ )।
सलहण न [ श्लाबन ] प्रशंस, भ्लापा; (गा ११४:
  वि १३२)।
सलहत्थ पु [ दे ] कुडली मादि का हाथा, (दे ८, ११)।
संबद्धित वि [ श्लाधित ] प्रशसिव; ( दुमा )।
 सरहिङ्ज देशी सरह=भ्याध् ।
सलाग न [ शास्त्राक्य ] चिकित्सा-राख-अातु/द का
  एक प्राग, जिसमें अवस्य भादि शरार के ऊर्ध भाग के
  सबस्य में चिकित्सा का प्रतिपादन हो वह शाख, (विपा
  1 ( Yo EP-0,5
 सलामा )स्त्री [ शलाका ] १ वनो, वनाई, ( गूज १, ४,
 सत्राया ) २, १०, कप् )। २ परव-विशेष, एक प्रकार का
  नान, (जावस १३६; कम्म ४, ७३, ७५)। °पुरिस प
```

सरीमत )पु [सरीसृष] १ गर्ने, सँग, (या ११; सरीमिय । मूम १, २, २, १४)। २ मर्ग हो तरह देट म अजने वाजा प्राची, ( मम ६० )। सम्बर्भ सम्बर्भ देखी स-मय - स्व मय। समय देखी स-स्य = मद-रूप, स-रूप। सहिव पु [स्वहःपित् ] जीव, प्राची; ( हा २, १--४३ 35)1 सर्रअव्य देखां सर-स्, स्म् । सरेवय पृ [ दे ] १ हम; २ घर का जत-प्रवाह, मोरो, ( दे 5, 85 )1 सरोध न [सरोज ] कमन, पन्न, ( हुमा; प्रक्नु ४२, सुपा ५६, २११, कुम २६८ )। सरोहह न [सरोहह ] जपर देखी; (प्राप्त: कुमा; उप सरोवर न [सरोवर] यडा तालाव; (मुपा २६०; महा )।

सरारि वृ [शरीरिन ] जीव, मातमा, (१३म ११२, ।

सलोग वृ [ इलोक ] भ्यापा, पश्मा; (वृष १२)। रेखां सिळोगः सलोग देवां स-लोग = स-संक्र सलोण ३:वं। स-लोण≃म-७४पा । सलोय देला सलोग = भ्डाम, ( मृद्य १, ६ <sup>१</sup> संस्छ पुन [ शस्य ] १ मन्द-निशेष, तोमर, <sup>हर्ग</sup> सल्ला प्रयासा" (ठा३,३—पत्र १४<sup>३)</sup>। में पुता हुवा काँटा, तीर मादि; ( यम रे पे

सिलस श्रक [स्वन्] सोना, रायन <sup>करना</sup> ( पङ्)। सञ्ज्य देखां सन्त्रुण=४-भग्य ।

एक विद्याधर-नगर: ( इक )। सलिसा बी [ सलिसा ] महानहीं, वहीं नी 222)( सिन्द्रिन्छय वि ( सिन्द्रिनेन्द्र्य ) प्रावित, रूपि (पाम)।

'जिहि पू ['निधि ] सागर, सन्द्रा, (ने 👯 पु [ नाथ ] बहो; (पडम ट. ६६)। जिल नी नूमिननिर्भार, जमोन में बहुता भरता, (नव १ ३०४)। 'सिति पु['सिति] वर्षः (पार्थः) पु [ 'बाह् ] मेर, ( पडम ४२, ३४)। हर्ष वही, (में ह, हर)। "प्रई, "प्रती की विजय-दीव-विशेष, ( राज, ग्रामा १, ८-<sup>५६</sup>१ ीयस न [ "।यन ] नेताक्य पर्नत वर उत्सरि

यापा १, १६-४व २०१; मर ७, १२१, मर पउम ८२, ७३; वि १३२)। सन्दाहण न [ स्लायन ] भ्याना, महरा (उ 37 7 20\$ )! सलाहा स्त्रो [ श्लाघा ] द्रशमा; (प्राय: हे २,१८) सलाहित ३ता सलहित; ( कुमा )। मलिल पुन [ सलिल ] पानो, बन, <sup>पहारेन</sup> ख बंति नाया" ( सूत्र १, १२, ५ इसा, <sup>इत्</sup>,

व**र--मटाहवाण, (** मा ३४६) मन १३६) सत्राद्धणिका, सत्राद्दणिय, सत्रह्मोग,(म

['पुष्ठम ] २८ जिनहेंग, १२ नकर्त, स्तुर विवासुरेव तथा ह स्वदेर वे हैं। न्यानी " मलातं देगां मलद=\*बार्। गवाहर,(१४ व



२), "खरमेव मधिमवर्ष छत्तं उवरि ठिय तस्म" (क्रुम । सस्टिट्स स्रो [ अपिन्छा ] नवन्तिहेत, र्नम सवत्तिणो देलो सवत्ती, "सवि(१ व)त्तिषो" (पिड ४१०)।

· .

सवित्रया स्त्री [सपित्नका ] नीचे देखी, (उवा)। सवत्ती स्त्री [ सपटनी ] पति की दूमरी स्त्रो; ( उना; कान ८०१, स्त्रप्त ४७; ठा ४, ३—पत्र २४२, हहा ४४)। सवन (मा) पृ[क्षत्रण] एक ऋषि का नाम, (मोह

१०६)। देखो सञ्चण≈भवया। सबग्न देखो सबण्णः (इम्मोर १७)। सबय देखो स-वय=स-वयस्, स-व्रत ।

सवर देखो सबर, (पडम ६८, ६५; इक; इन्पू; पि २४०)।

सवरिक्षा देखो सपद्भाः ( नाट-वेद्यो २६ ) । संघल देखों सबल, ( दे २, ५४, कुमा; हं १, १३७;

सवित्या स्त्री [ दे ] भरोच का एक प्राचीन जैन मन्दिर; (मुध्यि १०८६६)। सक्द पू [ शाध ] १ माकांश-वचन, गातो; (:व्यावा १,

१—नव २६, देवेन्द्र १८)। र सोगन्ध, सोंह, (गा ३३३, महा)। ३ दिव्य, दोवाराय की शुद्धि के लिए किया जाता ऋषि-प्रवेश आदि; ( पतम १०१, ७)।

सवाय पु [ दे ] रवन पद्मो; ( दे ८, ७ )। सवाग } देखां स-वाग=भ्व-याकः।

सवाय देखो स∙वाय≕स-ग्रद, स-वाद, सर्-वाच् । सवार न [ दे ] सुरह, प्रभात; गुजराती में 'सवार'; ( दह

1 ( 5 सवास पु [ दे ] बाह्मचः; ( दे ८, ५)। संग्रस देखा स-वास=व-वास । सविश्र वि [ राष्त्र ] साप-मस्त, भाकुष्टः, (दे १, १३;

पाद्य)। सारिक पु [साबिन्] १ मूर्व, तिः; (भोष ६६७)। २ इस्त-नक्षत्र का अधिगति देग, ( सुत्र १०, १२)। ३ ३ इस्त नक्षतः ( बस् )।

सिविष्य वि[सापेक्ष] प्रोद्धा रतने शक्षा; (सम्पत्त 01)| सवित्रत्र देशा स-वित्रत्र=स-वित्र ।

स्रविण देली मुमिण-स्वमः (१४ ६८)।

सचितु देखा सविदः; ( ठा २, ३---पा ११)। सविस न [ दे ] नुरा, दारः, ( दे ८, ४ )। सविष्ठ न [ सविष्य ] पान, निबद्ध (पाम)। सञ्ज वि [ सञ्ज ] वाम, बीपा; (भीर; उर १ १३०

सद्य वि [अव्य ] अवय-याग, 'सन्तरमन्त्र (भग १, १—यन ११) । सब्ब स [ सर्व ] १ गर, सब्झ, समस्तः २ गर्वः।

५८ (४६)। भोच[°तस्] १ स्रमं, २ स में; (हे १, ३०; कुमा; बाचा )। 'ओप्रह ति कि १ सर प्रकार से सुत्वी; २ न. सर प्रकार ने पुत्र ( १)। ३ चक-विदेष, सुभागुम के ज्ञान का तांसे एक चकः (ति ६)। ४ महाशुक्त देवसंक में ते

एक विमान; (सम ३२)। १ पावता बैवेस हिं (पव १६४)। ई एक नगर का नाम: (तिग ६३ पव (१)। ७ मञ्जुनेन्द्र का एक पारिवानिक " (ठा १०-- पत ५१८; भीत)। ८ दक्षितर

स्वः (सम १२८)। हपुं. यक्न को एक जाति,। १० देव-विमान विश्लेष, ( देवेन्द्र १३**६**, १) `बोमहा स्त्रो [ 'तोमदा ] प्रतिमा-विशेष, ६ (भीप; ठार, ३—पत्र ६४; कत २६)। कम पुं [ "कामसमृद्ध ] पत्र का छउना दिशन, करी

(सुत्र १०, १४)। कामा स्त्रो [ कामा ] <sup>तिहा</sup> जितको साधना से सर्व इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। ७, १०७)। भाग वि ['सन] व्यापक, ( १०)। भा को [भा ] उत्तर ध्वड परंत परारे एक दिन हुमारी देवी; (ठा ८—५० ४३०)। प्र [ैगुप्त ] एक जैन मुनि; (पडम २०, १६)। उ

[ 'स ] र सर्वे पदायों का जानकार, २ पू कि रू

३ उद्देव: ४ महादेव, ५ परमेश्वर, (हे र. मी.

माम )। "टड प् [ "ार्थ ] १ भारतराज का उन्तेति। (सुज १०, १३)। २ पुनः सहस्रार देवशाह है विमान; (सम १०५)। ३ अनुत्तर देवजाह का गर् नामक एक विमान, (पर १६०)। ४ पु सर् ( बाना १, ८, ८, २५)। °हरसिंद पुर [ व्यक्ति र महोराल का उनवीलकी महूर्त; ( सम ११)। वं-भ्रेष्ट देव-विमान, अनुसर देवजीह का पानवी बमान; (तम २; मग; प्रंत; फ्रोत)। ३ तु. ऐरवन वर्ष उत्पन्न होने वाले छडवे जिनदेव: (वव ०)। ट्डॉसिद्धा क्रो [ार्थसिद्धा ] भगवात धर्मनायत्री की तिज्ञानीतिका; ( विचार १२६ )। इटसिद्धि स्वी ['धिसिद्धि] एक दंघ-विमानः (दवेन्ट १३७) ण्यु देखी दिवः (है १, ५६: पटः श्रीप)। सि देवी 'त्य; (ननु १५०)। स्रो देनो 'ओ; (नम्र)। त्य भ [ब] व्याल्यान में, सब में; (गडड; प्राद् ३६: ६८)। 'दंखि, 'दरिखि वि ['दर्शित् ] १ <sup>छय बस्</sup>दुमों की देखने बाटा; २ पूं. दिन मगवान, महेन; (राज; मग; छम १; पाँड )। दिव पुँ [ दिय ] १ एक प्रतिद जैन मानार्गः (सर्वे ५०)। १ राजा हुनार्यात के समय का एक देह; ( दुन १४३ )। 'इंसि देली 'इंसि; (वेदन ३५१) द्वा को [ीदा ] वर कात, प्रतित मादि वर्ष वनपः (भग) हें धत्ता की [ धता] व्याह, खें-ब्राहह; (बिने १४६१)। सनु देसी उन्नः (सन १: मान् १३०; महा)। 'प्यग वि [ फन्नक] १ व्यान्हः २ पुः नोनः (दल १, १, २, १२), 'धाना खी [ प्रना ] उत्तर बनक पर्वत पर रहने वाली एक दिश्तुमारी देवी; (एड)। निक्स वि [निल] नव को साने वाना, क्वंभावी; "म्हीगानिव गुन्यमस्ते" ( यादा १, २-५व ५ )। महा की [ भद्रा ] प्रतिहा-विशेष, प्रकाविशेष, (भ २०१)। भावविष्ठ ३ [ भावविष्ठ ] भागामा ्कान में भारत वर्ष में होने वाले बारहवे जिन-देश ( वन १६६)। च वि [ द ] सब देने वासाः ( नवह २, १--प्त हह)। या भ [ता] इनेगा, दश; (रेमा)। रयज वृं ['रहन ] १ एक मरा-विधः (टा हर-पत्र ४८६)। ५ ईन परिन्योग का एक विस्तः, (रह)। रेखणा को [ रत्ना] रेक्कंटर हो बहुकिल-े रामक इन्द्राची की एक राजधानी: (इक् )! क्याणामय ति ['रतनसय] १ तम गर्ते का पना हुमा; (नि अन् दीर ३,४)। र बदावी स एक लिए। (उन हनई ं दो)। विमाहिम वि [ विद्रादिक ] वर्शन दित्, वर ने . देख; (मा १६, ४—न्त्र (१६)। बिर को ं [बिगति] सर्क्स हे तथा विश्वे, रूपे करनः

ं (विते व्ह्निर)। श्रिवम हुं [ संयम ] एवं करनः

(राप)। सिंह वि ['संह] तब वहतं दरने राजा, रूथे

संस्मितः ( पडम १४, ७३)। 'सिद्धा न्यो ('सिद्धा ने पन को चीथी, नववी सीर चौदहवी राति-विधि: ( तुन १०, १८)। सो च [ शम् ] नव चोर ने, नव प्रकार ते; (उत्त १, ४; द्वाचा)। स्ति न [स्व] तक्त्व द्रव्य, तब धनः ( स ४५६; स्नि ४०; क्रम् )। हा स [ धा ] स्व प्रकार से, नव तन्द से; ( ना स्ट्॰; नहा; प्राम् ३,१८१)। पिनंद पृ[ानन्द] ऐस्तर होत हे एक भावी जिन-देव; (तम १५४)। 'ग्रिन्स पं [ ानुभूति ] १ मारत वर्ष में होने वाले पाववे जिन भगवानः ( सम १५३ )। २ भगवान महाबीर का एक शिन्यः, ( नग १५—पन ६०८ )। एस्हा नो [ ।स्हा ] विद्या-विदेप; (पडम ७, १४४)। वि वि [ पि ] र्ववर्य: ( मग )। 'सिप पूं [ ाशन ] स्रोत, सान: ( र ¥, {62 } 1 सञ्चंदस वि [ सर्वेकर ] १ वर्वाविगापी, मर्द में विभिन्दः (क्रम्)।२ न-पारः (भार)। सञ्चंग वि [सर्वाङ्ग] १ केंद्र्यं; (डा ४, २--१३ ६०८)। २ वर्ध-वारीर-व्यानी; (राज)। 'मृदर वि ['सुन्दर] १ वर्ष भगों में केप्ट; २ पुनः तर्वेनीकेप; ( राज; ५व २७१ )। सद्यंगित्र , वि[सर्याद्वीप] नवं पायमें से स्थानः स्राचंगांण । ( हे २, १४१; दुना; ने १४, ४४), "मञ्च-नीयाभरम् परेष वेय वाय हरे ( दूस २३५: धर्मीर 1 ( 385 सहयम देखे स-स्वम = स-मय। ष्ठवतास्त्र वि [ मार्थराचिक ] गर्न्छ गर्ने ने अस्य रम्मे वामा, हारी रात दा; ( न्या २, २, ४४; अन्त )। सक्कें की [ द्वर्षरी ] साँब, राव; (राम; रा १५३; नुस ¥68 ) 1 सब्बर पू [दे: धर्बर ] चुन्त. २०५ (राव; हाप्त)। रेगो सदस् । सञ्चल जो [ दे, दवला ] हुनी, बेहि बा एक एपराए (₹=, ₹)ı मुद्द्वितस्य देग्ने मन्द्रद्वितस्य=न-मान्द्रः स्वयाय रेग्ते स्वयंग्यः नर्गरः। सरक्षय केरी मन्त्राय । सन्त्रात ।

सब्बारंति स [दे] तर्थ, तथ, तपूर्व, "एर' (वे सन्यार्तक

क्रेसंड" ( बारा ), प्रस्कारंड र च रीते च प्रसर्कः

2200 पाइअसदमदण्यवो । र्योप" (मृद्ध २, १, ५ ), " सञ्जानित च गां स्रोमीक" । (मृष २, ३, १), भसन्त्र विस्त्रापति पुसनावाकाप्रसम्पति | . जावितय लेले पुसद्द" ( मग १, ६—पव ७७ )। मध्यिद्धि मी [ मर्चेद्धि ] गर्यं वैभव, ( यावा १, ५-यम १३१)। सध्यिक देशो स-ध्यिक=म-विवर । सञ्जोर्साह सो [सर्जीपधि ] । जन्धि-विदेश, जिसके प्रभाव म गरीर की कर भादि मन बीज भोपधि का काम बात रे. ( प्रवह २, १--पत्र हह )। २ वि. अध्य-विदेश की ब्रान्त, ( राज )। सम च ६ [ भ्वम् ] श्राम लेना, मामना । मसद्द, ( स्वया ६)) वह--समित, (यात्रा १, १--तत्र ६३; गा ६ ६६, मुर १२, १६४, साट- मृच्छ २२० )। सम र्[शरा] भरनेता. (यापा १, १--पत्र २४; ta)। ईघ पु [ विद्व]चन्द्रमा; ( सउद्व )। हिर १ [ घर ] कन्नम, (खाया १, ११, मुर १६, ६०; र र ⊆थ हमा, दश्मा रह, रंमा )। सम्बद्ध रृ [ राजार्जु ] १ चन्त्रमा, चाँद; ( द्रव्य, सुर १ई, 44, मृग २०, ऋण्, रंभा ) । २ सूप-विदेश; (पद्म ., (1, ≈., २)। धमा वृ[धमं]विकास-वंश दा THE PURIS ( TOP 2, CC) 1 मसंबर्धा मनबज्जाना है। ममक्तित्र रभा स सक्तित्र - म-गाँद्रत । समग ३मा समग्र - समाद्र । भमवेषात्र स्वा स-स्वेषण=स्व-स्वरत । मनक्सा (। [मन'क्य ] गर्दा राप्रा, (राय १८०)। सम्मन १ ( रहाक ] १९न सम्बन्धा, ( ३३ )। समात्र र [भासन ] १ शुवहा-रवर, हाथी हो सुँद, (तर् २०, भूष) । २ वष्यु, सान् ३ तः निवास, ( 2"# } : वनमा उन्ते वस्ताना - मनना । ममान्त्र व [मात्रस्य,मात्र ] १ होत्तुव, पूर्व | राजा, ( भाना २, २, १, १, २, २, ३, ३३; भाव ४ )। < कृ केंद्र कर का मण्डु, ( तुम १८, ४३, महा ) । समाग्रंथ कि [ है ] विक्रिए, तथा हुमा, ( के म्, २० )) , सम्बद्धाः [हास्] दस्य, चीवरी; (चिर १२५, हे १, ) ३<sub>2</sub> (⊊नर) :

२६१; उव; कप्प; कुमा; पि ४०५ )।२ एक हिंद नाम; ( पउम ५, ६४ )। ३ चन्द्र नाड़ी, पन ( सिरि ३६१ )। ४ एक देव-विमान; (देरेन्द्र १) ५ इन्द-विशेष, ( पिय )। ६ एक राजा का नन्ते। ७ दक्षिण रुचक पर्वत का एक कुट:(ठा ८--५०) 'अंत पु [ कान्त ] चन्द्रकान्त मधि,(भन्द्र) °थटा स्त्री (°कटा ) चन्द्र की कला, संसर्ग (गउड़)। "कंत देखो "अंत; (दुमा; स्पा)। "पद पु ['प्रभा ] १ ब्याठवे' जिनदेव, भगवान् न २ इदबाकु वरा का एक राजा; (पउम % १)। ( पउम ६, हर )। स्त्री [ 'झभा ] एक रानो, <sup>हरू</sup> को साता; (अप्पू)। "सणि पुत्री ["मणि]क मिया; (तं है, ६०)। 'होद्दा स्तो ['होबा] र कता; (मुपा ६०३)। 'यथकय न [ 'यकक) म विशेष; (श्रीप)। 'सेग पुं [सेग] एड सम (उप १०३१ दी)। सिंहर पु [ 'होबर ] मान (सम ३३)। मसिअ न [ ध्वसित ] श्राव, वेंस; ( से ६२, १३ सिम्प रेपो सिन्न: (४०५)। सिविणिद वि [ सिस्तिम्य, सिनिम्य ]संस्त्रि<sup>त्</sup>, ( २, १, ७, ११; ऋष )। समित्य न [ ससिक्थ ] बाटा बादि से जिन 🕫 बरवन बादि का धोवन, ( पांड )।

सिंदिय मसिरोय } देशां स-सिरिय=स-श्री है । ममिह देखां स-सिह् : म-स्पृह, हर्नशय। समुर वृ [अक्तुर] तमुर, वनि भीर वर्त प्र ( पडम १८, ८; रेका ३२, कुमा, मुरा ३३०)। सम्म रेला स-मृग=४-शृष् । समस्य राज्ये स-संमः स-जेप।

ससोग }े देश्तां स-मोग=**म-गा**४। ममोगिट्स } सन्स न [शस्य ] १ धेननात प्रत्यः (गा (र्वा)

दुत १२)। २ वि. वर्शनवीष, श्लाप्यः (उ<sup>ता ।</sup> रंग सास = रस्य । सम्मयण रि (सध्यण ] मर्च, श्रुपः (ग्र<sup>ह</sup>ी मस्सिय र [ शस्त्रिक ] इपोक्स, १२६; (ए१) मान र [ शक्ति ] र न्हाना, नेद ( हुव २०-४०) महिमारिय रेशो म-स्मिरियान-मोड र

सरीय देगी स-स्मिरीय=ग-धीर इ.सी [ध्यप्रू] नान, प्रति या पत्री की माना;

硬架的放纵): कृष्ट [ राज्ञ ] योभना, विराजना । नददः ( हे ४,

२८: शम; कुमा; नुस ४ ) : भर [ सह ] नहन करना । नहर, नहींत; ( उद: नहां,

न ), नररं, ग्रेरं; (वि ४४८)। यह—महेत, हमाण; (नहा; पट्ट)। मेह—सहित्र: (नहां)। ह—महिदं, सोदं; ( महा, धान्या १४४; १४०)।

—महित्रव्यं, सीदव्यः (प्रान्या १५५; सर १४, ५ ना १८; क्रम् ; उत्र अध्य द्यं; धात्या १२०) न्द्र [आ+बा] हुनुम कामा, मादेश करना,

रमना । नहह ; ( धात्या १५५ ) । वि [दे] १ कोग्य, नायदः (दे द, १)। २ सहाय.

दर-वर्ता; (सम्र १, ६, २,६)।

ि [स्पक] देखें स≃त्यः (भावा)। देस पुं देश] लदेश, लब्बेय देशः (पिंग)। 'संयुद्ध वि मंबुद्ध 🕽 १ निज में ही जान की प्राप्त; २ पुं. जिन-देव;

क्रेंग )। वि[सद्] १ तमर्थ, गतिमानः (पानः ने ४,

३)। २ सहिष्यु, नहन-कर्ताः (भावा)। ३ पुः रहिर मनुष्य की एक जाति, (इक; राज)। ४ म-

ाप, संग; (स्वप्न ६४; स्राचा; वी ४६; प्राव, ३८) । ५ पन्, एइ नाथ; (सब)। 'कार पूं ['कार] १ न दा रेड़; (क्य)। २ ताथ नित्त कर कान करना;

सदद, नाहाय्य; (हे१, १३३)। कारि वि कारिन् ] १ नाहान्य-कर्ताः (पंचा ११, १२)। २

ारच-विशेष; (विने ११६८; आदक २०६)। 'गत, ाय वि [ 'गत ] नपुस्तः, (पर्यया २२--पत्र ६३%;

गारि, गारित्र इंखे कारि; ( पर्नर्व ३०६; इन <sup>35</sup>; उतर ॐ )। बर देली यर; ( कुमा )। 'बरण

[ बरण] वहंबर, नाथ रहना, नेताय, "रमखनिहारोहिं वड सहकरणं" (भू ८४) । 'ज वृं [ ज ] १ स्वमावः टुमा; तिंग )। २ वि. स्थानायिकः (वेदय ४०१)।

बाय वि ['जात ] एक साथ उत्पन्न; ( पापा १, —पव १००) दिस १ [देघ] १ यक पायडव,

द्यो-पुत्र, (धर्मीव = १ ।। व राजगृह नगर का एक

राजा; ( डम ६४८ डो ), 'देश स्त्रो [ 'देश ] भ्रोपधि-विकेषः (धर्मीव ८१)। दिवी की [ दिवी ] १ चतुर्थ

चकरतीं की माता; (सम १५२; महा)। २ एक महीगींथ; (ती १)। धम्मआरिणी जी धिर्म-चारिया | पत्रो, भागी; (प्रति २२)। पंसुकोलिअ

वि [ पांस्कोडित ] बात-निवः ( तुपा २५४: गाया १, ५-पन १००)। य देशी 'ज; ( चेइव ४४६; राज )। यर वि [ 'चर ] १ वहाय, साहाय्य-कर्ता; २ वयस्य,

दीना; ३ घतुचर; (पात्र; दुम २; श्रम, ह०; नाट---गरु ६१)। वरी की [ वरी ] पत्री, भाषी; (ह्रम १५१; से ६, ६६)। 'यार देखें। 'कार; (पात्र; हे १,

१३०)। राग वि [ राग ] रान-बहित: ( पडम १४, ३४)। ार देखी 'कार; ( पडन ४३, ०६)।

सह देखो सहा≔नना; ( कुमा )। सहउत्थिया स्त्रों [ दे ] दूती; ( दे ८, ६ )। सहग्रह पुं [ दे ] पूक, उल्लू, पश्चि-विदेप; ( दे ८, १६ )। सहदामुह न [ राकटामुखं ] देवाब्य की उत्तर श्रींप

में स्थित एक विद्याधर-नगर; ( इक्र )। सहण न [सहन ] १ निविन्ना, मपेण; २ वि. वहिण्या, बद्दन करने वाना; ( वं २६ )। सहर वृंद्धो [ राफर ] मत्त्य, मछनी; ( पान्न; गउड ),

र्ना-सी; (है १, २३६; गउड )। सहर वि [दे] ग्राहाव्य-कर्ता, ग्राप; "न तस्त माया न रिया न भाषा, कातम्मि तम्मि ( म्मी ) सहरा भवंति" (वै४३)।

सहस्र वि [ सक्तर ] फान-युक्त, गार्थक; ( उप १०३१ टी; हे १, २३६; दुना; स्वन्न १६ ) !

सहस देखी सहस्तः ( आ ४४, वि ६२; ६६)। 'किरण वुं [ किरण ] त्वं, गीव; ( सम्मच ३६)। वस्त न ['सि] र स्टः (तुन १३०)। २ ततव का एक

मोदा; (पडन ५६, २६)। ३ छन्द-विशेष; (सिंग)। सहसक्कार पृं [ सहसाकार ] १ विचार दिये विना करना; (आवा)। २ आकस्मिक किया, अकस्मान्

बरनाः (भग २४, ७--पत्र ६१६)। ३ वि. विचार किए दिना करने वाहा: ( भाषा )। सहस्रति मः मन्द्रस्मात् , ग्रीम, जन्दी, तुरन्तः, (पामः,

बाह्य ५१)।

सहसा भ्र [सहसा ] भ्रक्त्मात् , ग्रीम, जन्दी: (पाभ्र.

प्राथमिद्द मार्थ ११११ मिद्रासिय न [प्रियासित] मार्थ १११, भीते )। 'विद्यासिय न [प्रियासित] मार्थस्यात् स्रो के नेव-स्थान स्राप्त स्रोतः, इत शी, १००३ ६ इतार स्रोतं केव्या वासां, 'त्रो २७, ता ६, १ डी- व ११६, मार्थ १, इमा)। ३ महुर, बहुन, (कच्च, बार्सा, ई. १, १६८)। 'किरण पु [किरण] १ गर्छ, र्वां, (कुच, कुच)। २ वक्ष स्रात्तां, (पत्रम १०, १४)। 'वस पु ['गर्थ, तेर्मा, प्रायम पु व मत्रन ] १ स्ट्रं, (उद्दुः सम्मेर १०, स्प्ताप)। २ वस विचार सान-कृमातः, (पत्रम स्प्ताप्त १८)। 'वस्त न ['वस ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पाग पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पाग पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पाग पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार स्वाचान कमत्र, (कच्च)। पान पुन [ पाक ] इतार प्राच प्राच [ पान पुन ] इतार प्राच प्राच [ पान पुन ] इतार प्राच पुन [ पाक ] इतार प्राच पुन [ पाक ] इतार प्राच प्राच [ पान पुन ] इतार प्राच

१६८ )। वस देगा 'यस, (से है, इस, द्वार ४६ )। 'सी म [ राम] इस्तर हरार, प्रवेड हरार, (आ १६ )। हां मा [ 'या] इसर सरार, प्रवेड हरार, (आ १६ )। हुने मा [ स्टब्स् ] हरार तार, (आत, दे २, १५८)। देगा भरूम स्वतम । स्वतमान्यका ] एक उत्तान, भाग के अनुत रही वाला कर, (आता १, ८००व १२६) मेरे हरार, (आत, प्रवेड हरार, वाला हरार, प्रवेड हरार, वाला हरार, प्रवेड हरार, वाला हरार, प्रवेड हरार, हरार, (आ १६, ८००व १३)। वाला हरे देशकों कहार हरा, (आ १६, ८००व १३)। वाला हरे देशकों कहार हरा, (आ १६, ८००व १३)। वाला हरार हरार, (आ १६०व)।

मंत्र, रीत. ( ग्राया १, १--पत्र १७, नत्तः स्वया ५३)।

'लोयण १ ['लोचन ] स्त्रः (स ६२२)। 'सिर हि

[ शिरण्] १ प्रभूत मस्तक बान्ना; २ विष्णु, (हे२,

३—व चर्)। ३ ण इंदर्गसमानः (देन्द्र ११४)।
यद्विषय ज [ चिन्नेम हे ण्ड देर्गसमानः (मा १४)। १४)। १४)। १४। मानाः निर्मातः ग्रील्नः, ग्रील्नः (दुमाः, म १९६ः १४६ः दुगा १८४)। मध्य । [ मह्य ] मन्य, महस्यः (च्याः, म १८४)। मद्यां रंगो महास्थानामाः (गा २३०)।

भवाव रचा सन्दाक्रक्तनात । स्वाज पृ[सहाव ] नाहाय-क्जो, (यादा १, २—१व यम, याप, २ १, १, स्वा १०ई, महा; स्व ) । सहार नि [ साहाध्यित् ] जरा देखें, (विंग् ५६१ )। सहारया स्त्री [ सहायिका ] मध्द धने करें,(व

सहार देखां सह-१८=१८ । सहाय देखां स-हाय=स्व-भाव । सहास देखां सहस्स, ( भवि )। 'हुत्तो में कि

रकार वर्षा सहस्य, ( मानू ) । दुना मा ? ? इत्यार वार, ( पडू ) । सहास्यप देलां सहा-सय=धमा-बर । सिंद्व वि [ सिंख ] मित्र, दोस्त, ( पाच; डर १ । देखां सहाँ । सिंद्व देखां सहां, ( कुमा ) ।

चाद दश्य सही; (दुमा)। महिश्र वि [सोद ] सहत क्रिया हुमा; (१। धारवा १४१)। सहिश्र वि [सहित ] १ युस्त, समन्त्रि, (ग्र. सुग ६१)। २ हित-सुस्त; (ग्रम ६,<sup>२,२)</sup>

रे पुँ स्वांतिक महानिशेष (श व. १-ता भी सिक्षित्र ( सिक्षित्र ) युत्तकारक, त्रमा सेता (दे दे, ४२, पामा गुरा ४८८)। सिक्षिय देशो स्वाहित्य-स्वादित। सिक्षिय देशो स्वाह्य-स्वादित । सिक्षिय हि। सिक्स्य । १ गुन्दर निवसा, ४४ सिक्षिय ) युद्ध वाला, (दे १, १९६१ दे ४ ६

४२१)। सिद्धियां देशों सद्दों; (नद्दा)। सिद्धियां हिन देशों सद्दाय-तद्दाय; "दु ति कदम द्वियांति नदीयदा त्यांत्र" (नुवा ४२४, मर्ग, हिंगे को— मी; (नुवा १६ टि)। सिद्धियां देशों सरण्द=अरुट्या; याचा २, १८ हैं।

्दैप: २०६: २१६)। सहिष्यु ]म [सहिष्यु ] महन वस्ते को ब्रास्तः महिर ] ( एवः, ति १६६), सी—री, (व ति १६६)। सहो यो [सखो ] महेनो, संग्लो, (सन्त १सः) महो रंगो सहि। याव पु ['वाद] मिकान्तर्सः

(ग्रम १,६,२०)। सदीय वि [स्वाधीत] स्वावत, व्यन्या,(<sup>ग्रिम</sup> १७; ३२; दव ८,६)। स**द्व**ीर [सह] ममर्थ, ग्रांतमात, (मोर्च <sup>३५</sup> ही

सर्व कर सहस्र ५

प्रतः हम्; उत्तर १४२; वत्र ४ )। सहु (भ्रा) देखी संब; (मन्नि ३१)। ]हामदु (भर) म [सह] नाथ, नंगः (हे ४, ४१६: **इमा**)। त महेरब देखी सहिरव: ( महा )। हमहेर (भा) पुं[शेखर] पट्पर एटट का एक भेद, ( निंग )। ्र महेल वि [ सहे छ ] हेजा-युक्त, अनावान होने वाजा, स्पन्न, ्र पुत्रसर्वो में 'नहेलु'' (अवि ११)। महोबर वि [सहोंदर ] १ तुन्य, महनः ( में हैं, ४) : २ पूँ. मना भाई: ( राम्न: कान ) ्महोत्रसी सी [ महोदसी ] मंगी पहिन ( राज ) ंचहोद्र वि [ सहोद्र ] चारी चारान में युक्त सम्मेण 🖂 (तिह ३८०; स्पाना १, २—पत्र ८६) ह महोद्दर देखी महोधर; ( नुन २४० महा ) । अद्योमित्र मि [सद्योपित ] एक-स्थान-मानो, ( इ. १, र १४६) । माञ्च सङ [रुषु] । नाम करना, कृषि करना भीवना (सामद्दर; (हे ४, ४८० पट) मानद्वित्र वि [रुष्ट] सचा हुमा, (तुमा ७, ३०)। नाधद् ( गी ) देखी सागदः । प्राप्ति १०२, नाट-सुरुउ र; दि १≂४ ) । साइ वि [ मापिन् ] नोने याता. रायन-वर्णः । असः 🔥 कि ६ रमः भाषाः दस ४, २६ ) -नाइ वि [साहि] । भार्ति सहतः उत्पत्तिन्तुनः, (सस्म इ.न. संस्थान-विशेष, सर्वेष को कार्श्व-विशेष, जिन गरीर में नामि ने नीच ने स्वयन पूर्व और नाम के इत्तर के भारपा होना हो ऐकी गर्न छाईति, ५ वस् १०६। भयू) १६ वर्म-रिकेट, नारिजनधान वा प्रांत का

बार्यान्त्र बर्मः (यन्त्र १, ४०)।

भर्षः (क्षेत्र १ जे—१४ ८४ )।

गर्न[साबि] १ त्स्त्र शाहेद, गामरा ह्वाह

<sup>तर्</sup>यान-विदेख, रेस्से स्वाह - साह का दूसरा बीहार नेन्स

वि पुन्नी [स्वाति ] १ नदश्योदीय, १ सम् २१: ५ नः ),

ता सर्वे १व बार प्रवृतिनेया में र २६२० । मार् है)।रहमार संब ही रहेस फाइन

१९ हो बच्चीय साम्) (१८ १८४) ११ १६ अर गुर. र्षेत्रह), इर्टेमल्यां के स्थापन और हर

प्राधिन्द्रायक देव; ( हा २, ३—पत्र ई€; ८० ) । मार् तुं [ सादिन् ] पुड्नकारः ( उर अस्य द्ये ) साह पुन्नी [साति ] १ भन्नी चीत्र हे साथ सगय चीत का मिश्रया, उत्तम बस्तु के माथ होने बस्तु की मिनाउट: ( तम २, २, ६४)। २ म-विश्रम्म, म-विश्रातः ३ जनन्त बचन, मृद्धः (प्रवह १. २-एव २६)। ४ नातिमार द्रव्य, प्रारेखा-हत भन्छी चीतः (गत ११४)। जीम २ [ योग ] १ मेहनीय जमें। (सम ३१)। इ भन्छो बीज में होने बीज की मेनारट: (सार १९४ छी), संपत्रीम २ [ संवयोग ] को सर्वः ( गय १४४ )। साइ दूस [दे] देसर, "गान को गांगे हमा प्रसद करेंद्र मनाइंसडमेडिं (डें ८,३०), माइक्व वह [स्वाह, मान्मो + हः] १ स्वाह जेता, साना : ३ पाइना, भिन्ताम करना, १ ३ की घार वसना, भट्या करना । ४ फालीस्त स्टना । ४ फाउनीस्त स्टना ६ उप्तान रस्ता। साइज्ड, साइजानी, (भागा, रस् बेच ही सार १४-चन ६मा, चीत्र १, साहताब, (भाषा ६, १, ३, ६)। जीवनमाराजनसंब । बाबा । हेरु -सार्शब्द्रनए । बीर ११ नारक्वण न [स्यादन ] क्रॉनफाइ - फ्रांगहर, १९५० सारक्वपया की [ म्यावना ] उपन्य र सर्थ, । उर्थ ३, रे ही- पर १८०)। माहिज्ञज वि [दि] बन्सीन्यतः । इ.स. २१ सारविक्रम में हमाहित ] र अस्तर १ हम । ए १ र इस्ट्रेन नक्षी, हो या । ३०१। मारम हि [स्यादिम ] एत मुस्स माद दुःस्त । हा र, ०—१४ ६१६, काच, इस क्षेत्र ०२ ६६) साहय वि [साहिक] भा र राजा, (अस्म १ ई. १४ संवयं केरे सागय=स्थार (चर १५ २१३), सत्रय व [दे] न्स्स्यः (दे दः २८) नावकारे व [४] न वन्यवः १७०० १ । दशा ४० ७ सारिव प्र[सोर्विक] । सन् १००० । १४ ५ नवस्त्रे २ [सर्वाधाय] भागाव तका, १०११,८३

साउ वि [स्वादु ] स्वाद वाजा, मधुर, (पिड १२८; उप ६७०, से २, १८, कुमा, हे १, ४)। साउग वि [स्वादुक ]स्वादिष्ठ माजन बाता, मधुर भोजन वासा, ''कुलाई ज धावह साउवाह'' ( सूत्र १. ७.

23)1 साउउत्र न [सायुक्य ] सहयोग, माराव्यः; (ब्राज्नु

साउणिअ वि [शाकुनिक] १ पविन्यातक, पविद्यों के यथ का काम करने वाला, ( पग्द १, १; २--पन २६; भर्षु १२६ टि, विपा १, ८--वत्र ८३)। २ शकुल-गास्त्र का जानकार; (सुपा २६७; कुप्र ५)। ३ हवेन पन्नी द्वारा शिकार करने वाला, ( ब्राग् १२६ टि )। साउय देखी साउग, ( राज )।

साउय वि [ सागुप्] भागु वाला, प्राची; (ठा २, १०-पत्र ३८ )। साउल वि [ संबुल ] ध्याप्त, भरपूर, (मुर १०, १८६)।

साउत्तय वि [ साञ्चलत ] बाबुबता-बुरत, व्याद्रव्य, ध्यम, ''इदियमुहमाउल्लामा परिहिंड है सोवि मनारे" ( पउम

१०२, १६७ ) । साउली सी [दे] १ वसाजन, (मा २६१)। २ वस्त्र, कपहा, ( गा ६०५ ) । उसी साहली ।

साउत्तर पू [ दे ] बनुराग, पंम, ( हे ८, २४, पड़ )।

सापाज रेली साइउज । माएजइ; (भवि ११, २)। साएय न [ साकेत ] ध्रयोध्या नगरी, ( इक; सुपा ४४०;

पि हु३)। °पुर न [ °पुर ] वही वर्ष, (उप ७२८८ टी)। पूरी स्त्री [ 'पूरा ] वही, (पडम ४, ४)। देखी साक्षेय ।

सापया की [साकेता] भगेध्या नगरी, (पत्रम २०,

१०: गाया १, द-पत्र १३१)। मानवण न [ सान्तपन ] नत-विशेष, ( प्रशा ७३ ) ।

साक देनो साग, (दे ६, १३०)। साकेय न [साकेत] + नगर-विशेष, ध्योध्या, (ती ११)। २ वि. गृहस्थ-मधन्थोः, ३ न. प्रत्याख्यान-विदेशः

(41 Y) साइँय वि [साट्टेत ] १ मक्ति का, मक्त-सवस्था, २ न.

क्रमान्त्यान का एक मेद; (पन ४)।

साम पृ [शाक] १ इष्ट्र-निशेष; (पउम ४२, ७, दं १, २०)। २ तक-सिद्ध बड़ा बादि साथ, "समो से देकक- तिद्धः ज" ( पत्र २५६ ) । ३ शाह, तरहारी,(तैः

1(Y)F सागडिथ वि [ शाकरिक ] गाडीवान, गाडी वन निर्माह करने बाला; (मुर १६, २२३, स २६६ उ

१४: आ १२ )। सामय न [स्त्रागत ] १ शोभन भागमन, <sup>प्रात ह</sup> मन; (भग)। २ अतिथि-सत्कार, भारा, गुः ( सुपा २५६ )। ३ कुग्रान; ( दुमा )।

सागर वृं [सागर ] १ वतुत्रः ( पगर १, १-म मात् १३४ )। २ एक राज-पुन; (उन ६३०)। । सन्धकतृष्या का एक पुन; ( स्रंत १)। Y एक वृष् व्यापारी; (उप ६४८ टी)। १ मार्वे करी बामुदेव के पूर्व भव के धर्म-गुरु; (सम १४३)। (

कूट-विशेष; (१क))। अ ममव-गरेमाण-विश् कोटाकोटि-पल्योपम-परिमित कातः, (नतः ६, ई पब २०५)। ८ एक देव-विमान, (समे २)। <sup>अर्ग</sup> ['कान्त] एक देव-विमान; (सम २)। 'वं

['चन्द्र] १ एक जैन भावार्यः (कात्र)। २ एक <sup>स्र</sup> बाचक नाम; ( उब, पडि; राज )। विशे पुन [ ब्ट-विशेष, (इक)। 'इच पुं['दच] १ एक के (मम १५३)। २ तीसरे बनदेव का पूर्व-वर्तार (सम १४३)। ३ एक श्रेटिठ-पुत्र; (महा)। ४ एक स

का नाम; (तिया १,७)। ८ हरियमा नकती ह पुनः (महा४४)। दत्ताको [दता] । न धर्मनाथजी की दीचा-शिविका; (सम १५१)। र मन विमजनाथजी की दीवा-शिविका; (विचार १२६)। पु [ "देख ] इरिपंषा चकवर्ती का एक पुन, (मा

'बृह पुं['ब्यूह ] मैन्य की रवना-विज्ञेषः (महा)। सायर=सागर। सागरिश्र देखो सागारिय, ( विंड ५६८) <sup>वर ११२</sup> सागरोबम पुन [सागरोपम] हमव-परिमार्च दश-कोटाकोटि-पल्योपम-परिमित काल; (हा ५ पल हैं। सम २; म; ६; १०; ११; उब; वि ४४८)

सागार वि [ साकार ] १ भाकार-विहेत, भाकार २ निशेषाय को प्रह्मा करने को शक्ति, निशेष-गहत । ( भीप; भग; सम्म ६५ )। ३ भ्रपगद-उका ( हैं २—पत्र २६५: उप ०२८ ही)। 'वस्ति वि ['(ज शन वासा, (परम्य ३०—पन ७५६)।

गर वि [ सागार ] ग्रह-युक्त, ग्रहस्थः ( चावन )। गरि )वि [सागारिन् , रिक] १ यह का मातिक, गरिय ) उराध्य का मानिक, नापुका स्थान देने मा रहस्य, मञ्जातर: ( विंड ३१०: माचा २, २, ३, न्म १, ६, १६; भीव १६६ )। २ वतक, प्रस्त्र और ख को प्रशृद्धि, प्रागीनः (सुप्र १. ६. १६)। ३ स्थ में युक्त; "सागारिए उवस्तर" ( स्नाचा २,२,१. ५)।४ त. मैधुतः (भाचा १,६,१.६)। ५ वि. म्यातर रहस्य द्वा, उपाध्य के माजिक में सदस्य रत्नने हः; "नागारियं विदे भंजनाते" ( नम ३१ )। ोय देखी माकेय=ग्रहेत; ( यापा १, ≒—पत्र १३१; २ अस्= शी)। इ नइ [ शाट्यू. शान्यू ] मटाना, विनाग करना । ह-साडेत्तए; (विमा १, १-मन १६)। इ ए [शाट, शात] > गाटन, विनागः (विन ३२१)। २ माटक, उत्तरीप बन्न. नहर; (प्रव ३८)। वन, काड़ा; "एगमाडे बहुवा ब्रवेले" ( ब्राचा; सुरा 2)1 इत्र पुन [शास्क ] बन, करहा; ( तुन १५३; इग ' गज्र)। इप न [ शासन, शानन ] १ विशस्य, विनाश: ( विने ३१६; न ११६)। २ हेइन: (नुमनि ३०)। डणा स्त्री [ शादना, शातना ] त्वचड २ होक्स निराने ं कारच, विनाम-कारच; (विना १, १—पत्र १ई)। डिअ वि [ शाटिन, शानिन ] स्टाइर गिरापा हुमा, लाभितः ( सुर १४, ३; हे ७, ५ )। डिआ हो [ शाटिका ] बन, क्यहा; ( क्रीन; क्य)। जिल्हे देवी साड=गाट, "नियनियमावायुगतिय-पंडन्तो" (नुस ११) **।** डी को [शाटी ] क्व, करड़ा; ( कुन ४१२ )। डी क्रॉ [शक्टों] गड़ी। 'कम्म इन ['कर्मन्] ाडी बनाना, बेचना, चनाना कादि गक्ट-बीविका; उता; धार्र्)। ।डीया देखी साडिआ; "बह उनमा साडीया सानु लबर् विचलिनया संती" ( विसं ३०३२ ) ाडोम्लय देखी साडअ. ( स्वायः १०१८—पव २३४)। ष्प नह [शाषयु ] शाया पर चट्टानी, जीव्या बरना । प्र**कार्द (भी** । । नाट

साण पुत्री [ ध्वान ] १ कुत्ता; ( पात्र; परह १, १—पन अ: प्रान् १६६; हे १, ५२), स्त्री— णी; ( मुना ११४)। २ इं. इन्द्र-विशेष: ( पिंग )। साण वि [ स्यान ] निविड, धनीनृत; ( गा ६८२ )। साज पु [शाज, शान ] यस्त्र को वित्र कर तीहवा करने का यन्य; ( गउड; रंभा )। साण वि [शाण] अन का बना हुआ, पाट का बना हुझा; स्त्री—'पो; ( दस ५, १, १८ )। साण देनो सासायण: ( कम्म ३, २१ )। सापाइअ वि [ देः शाणित ] उत्तेतिवः; ( दे ८, १३ )। सामय न [शाणक] गण का बना हुआ बन्न; (डा ४, ३—पत्र ३३**८;** इस )। साणि को [शाणि] गया का बना हुआ करड़ा; (दम **ય. ર. ર**≒ ) ા साणिअ वि [ दे ] शान्तः; ( पड् )। माणी देनी साण=धान। मार्जा हो [ शाणी ] देखी साणि; ''हाखीनावार्यपहिन्नं'' ( दस ४, १, १८ )। माणु पुंत [ सानु ] पर्वत पर का समान भूमि वाला प्रदेश: ( गआ, नुर ७, २१४, न ३६५ )। मंत पुं [ मित् ] प्तंत; ( उर १०३१ टा )। लिहिया जी [ 'यष्टिका ] ब्राम-विदेपः ( राज ) । साणुक्कोम वि [सानुकोश ] रवान; (डा ४,४---पत्र २,५५; पवह १,४—पत्र ३२; स्त्रमा २६;४४; बनु)। साणुष्पग न [ सानुधग ] प्रातःकान, प्रभात-नमय; ( बुद १ )। साणुवंध वि [ सानुवन्ध ] निरन्तर, अ-च्छित्र प्रवाह वाना; ( इप ७७२ )। साणुवीय वि [मानुवीञ्ज ] जिनमें उत्पादन-शक्ति नष्ट न हुई हो वह बीब; ( म्राचा २, १, ≖, ३)। साणुवाय वि [ सानुवात ] चनुकृत कान वामा; ( 34 ) t साणुसय वि [ सानुराय ] अनुवार-युक्त; ( अभि १११; माण्र न [ है ] दव-गर, देव-मन्दिर; ( दे म, २४ ) । सात न [सात] १ हुन. ( टा २, ४)। २ वि. सुन बाबा, क्यें—ना । पर्यस्य ३५—दत्र अदह)।

'वियणिक्त न ['वेदनीय ] मुल का कारण-भूत कर्म, ( हा २, ४-- पन हद्दे )। साति देखी साह=स्वाति, मादि, मानि, मानि; ( नम २, ता २, ३--पत्र ६०; ई--पत्र ३५७; सेर १--पत्र ४२; पयह १, २--पत्र २६, मम ३१)। सातिज्ञणया देखां मारञ्जणयाः (ठा ३, ३ -पत्र 16083 साद ९ [ साद ] भारमाद, सेर, ( हे ७, १६८ )। सादिख्य वि [सदैव] देवता-प्रयुक्त, देवे इतः (पा 야도 ) 1 माहित्य देखी सादैच्य. ( पिंह ४२७ )। मादीअ देखी साइय = सादिक; ( भग; ग्रीप )। सादीणगंगा स्त्री [ सादोनगद्वा ] घाजीविक मन में उन एक परिमाण, (भग १५-पत्र ६०४)। सादेवा न (सादिव्या) देव का धनुषह-नातिब्यः 'सादव्याचा व देवयाचा करेंति सब्बनको स्वाद्या' ( पयह २, २--पन ११४; उप ८०३ )। सादुदलसह ( भ्रष ) देवां सहुदूल-सह; (विग )। साध देखी साह⇒माथ्य्। मार्थेतिः (मुत्र १०, १७)। साधग देखो माहगः (धर्मनं १४२: ३२३ )। साध्रम देखे साहम्म; (धर्मेन ८७५)। साधम्मित्र देली साहम्मित्र, ( पउम ३४, ७४ )। साधारण देखें साहारण=वाधारण; ( वि ८२ )। साधारणा स्त्री [संधारणा ] वाधना, धारखा, स्मरख-शक्तिः ( यंदि १७६ )। साधीण देखी सादीण, ( नाट-माप्तती १११ ) । मापद (शो) अमे सावय = श्वारदः (नार--शक 3.)1 साफल ) देखो साहत्ल, (विमे २५३२; उप अद्ग साफान्यया ) हो: धर्मवि ६६, म ७०८, ७०६ )। साबाह वि [साबाय ] भाशवा-महित; (उर ३३६ र्ध ) १ साभारत प [दे सामस्क ] स्पन्ना, मोनहकाने का भिक्काः ( ५व १११ )। सामध्य देशा साह्य्य, (विमे १३६)। सामाधिक ) देशी साहायिथ; (स्थित १६, ३४४, आउड माभाग्रिय । २५५ टी )। साम पन (सामन्] । शक्का रण करन का उपाय-

विशेष, एक सबन्धेति, ( पाम १, १—३३ <sup>१६</sup> १७) । > विष ताहब, ( हुमा; महा १४) <sup>५ हा</sup> शान्य; ( भग, ४००) । ४ मेजी, विकास, (तिम १८ भू ग्रहेश काहि किए तथा: "बहुरक्षेण्य नवी १)। ई नामानिक, नवक रिक्षय, (नेवार १) मने न नम्बे इमनोह नामाद्यस्य प्रस्ता ( हा कों हु [कान्ड] गरम संबंदान बिनरेर, ( मन १५३ )। रणा माबि-र्ज माम् १ [श्याम ] १ इत्या रखे, हात्रा <sup>(त</sup>. ग्यां, नात्रा रंग; ३ हि. क्राचा रणे ६वा, <sup>८ हा</sup> राजा; ( भाना, दुमा, नुर ४, ४४) : <sup>१ कृष</sup> देशों को एक जाति, (सम २०८०, समान ३०३) वेन मृनि, स्यामार; (स्वदि ४६)। <sup>५ व. प्र</sup> गन्ध-तृत्व, (तृप्त २,२, ११)। = 🚰 गगनः ( मंग २०, २--१४ ३०६ ।। र [ 'डस्तिन्] नगरान् महारोत का लिया (44 50, 4-44 705 ) ) सावस्थ वि [ वर्तासित ] विनशे कोण है ग्हः ( कुमा ) । सामस्त्र देखे सामास्त्रः (िल प्राप्त रई३४; रई३६)। सामग्रभ}ृषु [सामयिक] १ 🕫 गृहस्य 🕫 🕻 सामश्य) (न्यान १६१)। २ ति. नमर नर्वः ( '८ १९ट )। ३ सिज्ञान्त का जानकार, (ताबाँ ४ भागम-भाषित, तिद्वान्त-माधित, ( हा १. १-१५१ )। ५ बीड विडानः ( दर्माव ४, १५)! सामध्य देखा सामाध्य, (विने २०१६)। सामश्चि वि [ सामायिकिन् ] मामाविक वास, ।

य भरूरतामने" ( यावा १, २—वन ७८, उत्ता, १ २ पु. अर्थान राजाः (सहाः कान)। १ अपने प्र बनन्तर देश का राजा, समीप देश का राब', (की सामेना स्रो [दे]नम-भूगि, (दें क, २३)! सामनोप्रणियास्य न [सःमन्तोपनिपानिक] क का जह मेद; ( राय ५४ )। मामतोवणिवास्या ) बी [सामन्तोवनिपातिकी] विशेष, चारी तरप्र स रहा मामंगावणाधा

सामन पुन [सामन्त ] १ निस्ट, नमोप, प्र<sup>ह, "</sup>

२७१६)।

न-नन्दाय में होने बाती किया-कर्म-दन्ध का कारण, टा २, १-- सन ४०; नव ४८ )। पंतोबायणिय पुंत [ सामन्तोषपातनिक ] प्राप्तनयः हिंद (डा ४, ४---वन २८५ )। **मरख दे**त्यो **मप्रवा**त्रः "नभारेचे निय वदता. जं त व्यस्यपमिनमामक्तं । भौगाय महेदकाले" । पदम १०. \*): नग देखी सामय=श्यामाकः ( राज । ' मेगा नक [दिन्द्रय ] प्राप्तिद्वन करना । नामस्यः, हे ४, १८०)। मार्ग ) न [ नामप्रथ ] नामप्र, नद्रयोता, सक्रतता मिलिओ (से हे. ४०; ब्राचा २ ४, १, ८ महा ) मेरिगत वि [ दिल्ह्य ] द्वार्गितीहर, ( कुमा )। मॉगांध दि [ दे ] । चीतत । भगनीस्थल । पानित. ेंदर; ( दे =, ५३ )। मगो को [सामग्री] । सम्बद्धाः । गाग्या-सन्त सम्मन २२४; महा; करा, रना ।। मच्छ मह हि ] मन-खा बरना, पर्यामाधन अरना हे—सामन्छिज्ञण, ( पडन ४२, ३४ )। मच्छ न [सामध्ये] समर्थल, शॉन (हे २, २२ मच्छ्रण दश्री सामस्थण, । राज । महज्ञ न [साम्राह्य] नाइनीम गह्य, यहा गह्य, 37 1/3 (1) मच ) वि [ धामण, चिक ] धनकामकार्यः, मनिष १(शब) 🛚 मिनिय देखी सामग्रम - भासाप । एस १ - ५ २२, 7 2, 25 ): मंबर पृ [आमिति] भनद रा अन्तर राज्य से \*\*病(現實もよられり मच्य न [धामण्य] बन्धः म २, १; इस । टा ६, ३ ०० ८, शा क्याचे उ≖ 使到 医囊皮 2000 112 मन्द्र रच्या व्यक्तिका 43 45-42.4

1-2

मामन्ध्र देखी सामच्छ । नामध्यै: (है २, २२: हुमा; टा ३, १ --पन १०ई; नुस स्वर्भ प्रास् १८४ )। सामन्धः । त [दे] पर्वातीचनः सन्त्रामः, अज्ञान सामन्थम । इसमेर्ति ब्रह्म दर्ज दिन नामन्य ४३% सुहमा ( प्या १, ३--पन ८६, वित्र १२१; बुद्द १ । सामग्र द्वारा सामवय आनवाः ( नगः, द्वारः नुर ११४ नामन्न इस्त्रे मामण्याच्यामान्य (द्वाः न ३२५, नर्मोः 76; tal 1, 10, 31 11 सामय मह [ प्रति + देख ] क्लिजा हाका, बाह उत्का । सामयह, (हे ४, १८३; पड़) । सामय वृ[ हवामाक ] धान्तर्नाहान, हि ४, ४४; (मा) सामित १वा [ है। गातमित ] गा मेरा वच्च, वच्च 🕡 वद, ( ३ व. ५३; शक्ष )। सामस्मिति [ सामर्थ ] हेव्हंबू, अन्तर्राज्युः । सुर २, सामल (४ [ स्थामल ] १ का सा क्या वर्ष क्या ८० र्भ वर्ते स्मार, इंथ हुन्ते ११ च हु एर ५ राज । नुस 222 11 सामन्द्रज ५ [ध्यामन्ति ] क्रांग ५ व ५ व ० व a. \$\$ ) ) सामलय (स्ट्रियामलक)] 🕥 वाला 🥹 सामा ग्राज यामा, ( त.१, ६८ १६ १ इ. यहस्यातरीयः ३ । राजः , सामता का [ज्यामता] र होता की क्षेत्र का क कीनर सर्वे बर कर, स्वामान्त ५३। १४२ १३ सामिति पृथ्वा [ रहामिति ] रस्त्र को कोई । स्था क \$1, 447, 722, 567 73 सम्मतिष् केल सामत्यक्र, ( दूर ६, ६३० सामग्र के साहता । १३६, का १४०, ४३६ व्यंत्रान्त्र १८४) । सामतेर पुरिश्वदेव कि प्राप्त गी १० वन्तर कर्न नामा भा [ ध्यामा ] । १५६४ छ। १००० । ೯ ಪತ್ರಗಣಕ್ಷಣಗಳ ಭಾರ್ಕಗಳ ಕ್ರಾಪ estasto sales a anelias 1 45 17

(भाँप)। म नीम-सता, (ने १, ५६)। ६ नारी, छी, ( म १. ५६, ब्रम् १३६ )। १० ध्वाम वर्धा वार्जा स्त्री: (ब्रमा)। ११ मानह वर्षकी उस्र वाश्रीखो: (बज्रा १०४)। १० मुन्दर स्त्री, रमयी; ( से १, ५६, नउड )। वनुना नदी, १४ नीन का गाछ, १५ गुम्मुन का गाछ: १६ गुरूची, गना, १७गुन्दा १८ कृष्णा, १६ कम्बिका, २० इस्पूरी, २१ वटपत्री २२ वस्दा की अता, २३ हरी पुननश, २४ पिप्पनी का गाउ; २५ इंखा, इजदी, २६ नीम दुवी, २७ दुनसी, २८ पद्मबीज, २६ गी, गैया: ३० । उप्पा, ३१ शिरापा, मीमम का वेड, ३२ पन्नि-विशेष, (हे २६०)। म पृ [ श ] सिन-भोजनः (स्थ २, १, । ८६ प्राचार, २, ५, १)। मामाद्रभ न [मामायिक] मनम-निरोप, मम-भाव, राग-द्वप-रहित चानस्थान, (तिसे २६७६, २६८०, -द्र⊏ १, २६६०, कम, भीप, नर )। भामादश्र वि [ सामाजिक ] नमात का, नमूह ने नवस्थ गक्ते बाजा, मध्य, ( उत्त ११, २६, सुगः ११, २६ )। मामात्रभ व [ श्यामायित ] राजि-नदस, ( सा ५६० )। मामाग वृ [ ज्यामाक ] +गवान महारार के समय का लक गहरू थ, जिसके अनुवाजिका नदी के किनार पर स्थित होन म संभवान महाबार की केवलवान हुआ। था, । कर्म ।। दश्त सामाय=भ्यामाक । मामाजिश्र देखा मामाश्य=मामाजिहः ( हास्य ११८)। मामाण देना समाण=नमान, ''बारो हजिस्पानण्डहम-'क्रमगगमाम्यो ( क्रम्म १, २०; पुण्य २८०)} माप्राण पन ( सामान ) एक देव-विभान, ( सम ३३ )। मामाणित्र वि [ मामानिक ] १ धनिहित, निध्य-वर्ती, नप्रदाह म स्थित, (विस २६७६)। २ पू. इस्त्र के मनान मृद्ध बाचे देतें को एक जाति, (सम ३०: ठा ३. >--पव १४६ै; उत्रा, फॉप, पत्रम २, ४१ )। मानाय सह । द्यामाय ] हात्रा होता । मामाह, मामायह, बलाइति: ( गडड )। बह--मामार्यत, ( गडह )। मामाय (मा मामय=भगमा ६; ( ग ३ )। सामाय पु [ सामाय ] सम्म विश्वप, सामाधिक: ( दिने 101, 481 (g) ! सम्बद्धारिति [सनाकतित्] प्रत्याद कर्न तानाः 174 11 बामकाग च [मामकाग] मा ध प्राचार---

सामास देखी सामा स=ग्यामा-रा। सामासिअ वि [सामासिक] समान-संस्त्री \$43 ) ! सामि ) वि [स्वामिन्] १ नायक, मधिनींदे रै सामिथ) गाक्षिकः (सम ८६: विपा १, १ ह ११; उब; कुमा; प्रास् ८८ ); मी—'वा (र ३ मनु, भगवानः ( कुमा १, १; ७, ३७, दुन । राजा, तृष्; १ भर्ता, पवि; (महा )। 'कुर्ड 🖫 ऐरवत वर्ष में उत्पन्न एक्कोसर्वे जिन-देव: (त ग साम-कोर्ठ । 'स न [°त्व ] मान्निको, <sup>मानित</sup>

⊏६; स.२२)। "पुर न ["पुर] कार<sup>्तिको</sup>

सामिञ वि [ दे ] दग्ध, जजाया हुमा; ( र 🖫 र सामिश्र वि [ शमित ] सान्त क्या टुमाः (५०

सामिद्धि सं [ समृद्धि ] १ पवि <sup>तर्पान</sup>, २ <sup>हर्न</sup>

सामिधेय न [ सामिधेय ] काल-सन्हः ( <sup>हा</sup>

सामिलि न [ स्वामिलिन् ] १ गोव-विशेष, ग

योजकी एक शाना है; २ पुन्तों, उस गोर में

सामिसाल देखा सामि; ( पउन ५, 🔄 🕏

सामोर वि [ सामीर ] गमीर-ववन्थी; ( गउर )। मामु दुध वु [ दे ] तृषा-विशेष, वह तृष, विन्ही

कृषिक मानने वाचा एक मन और उनका है

म मंबन्त रामने बाद्धाः ( खाया १, १६-१४ र

मामुराजिय वि [ मामुराजिक ] र भिषा विकर

म मध्यः ( डा ४, १—१त्र २१२; मुख २, <sup>१, १</sup>

२ निका, नैकः ( नग ७, १ टो—पत्र <sup>१६६))</sup>

(डा ७-पन ४१०; मिने २३८६)। मामुरायप रि [सामुराधिक] मनुराव है।

मींग; मया ), स्त्री—'स्त्री; ( स ३०१ )। सामिहेय देलो सामिश्रय, ( म ३४०; ३८८, म

१६७ टी )।

५६१)।

हे १, ४४; दुमा )।

( ठा ७--पत्र ३६० )।

को जाती है: (पाथ)। मामुमा वि [ सामुद्र ] भपुराकार वामा, "मानून

गुढजाण्" (कीप) । सामुच्डेरव रि [सामुच्डेरिक] <sup>सन्</sup>र के हैं ] ह्या मापन तम विद्या रहे था, २०३६ ह [सामुद्रा च.] अस्पेट स्वत्या, गायर बह एएम ४, ६८ १४ १४, २०५५ ६ १७ २, ६८३८ ४ १८ १८ १८ १८ १ म्हण

(स्थामुजिक) । जास्य उद्योग जास्य प्राप्त सुन्धाद्वेत पात्र अपनाम जास्य (स्था - जास्य कार्यना प्राप्ति सिद्ध प्रसादीस्य जनसम्बद्धिकार १००१ - जा सानीज्य प्रसाद (कृप १)

ाया स्वापुराणियः ( २५ ४२ ४४ ) सद्देशः ( २४१२, मा मान्यः) सामा ( आसा १, महरूरा ( २२ ४ )

सम्बद्धाः । १५०५५- ५३एमा सम्बद्धाः । २<sup>११</sup> (५५९ - ३) एव ३२३ प्रस्यः १ -

ति } ) भूव । वस उच । ( २ मुग का चमें, ( ४सम ) +2 ,2 ( ) ३ एक देव-प्म 2≂ ( चार्ड ी [ चादिन ] मुगर्नस्स रा उत्पोन मानन गाना (टा ≅ -व+ ४२६) [ चादन ] एच द्यान्य गाना, (चान )( व [ मारच ] > मुग्गीतरा ( नम ≅ ))

ारे, (राज)ः ासुबर्यः न [सीस्यः] १,(जाप ३)) दशो सान=धान ! यद्]स्म ११ भनुन्यः, (रिस ३६८: पडम १९ ७६= ११)

] : महाराष्ट्रं दम का एक नगर, २ दूस: (दे

सायम् ] + महत्या-समय, माम; (पाझ; )।० तत्व, नया (डा १०—पत्र ४६५)। 'कार ] • सन्य; • सत्व-६रया; (डा १०— । त्रण ति [तत्र ] महत्या-समय का; (विक

हे ] मगर-विशेष, ( हे द. २२ छी ) । र [हे ] हेतडी, हिरड का गाछ, ( हे द,

[सातकुरमः १ तृत्या सभा २ विश्वतुत्रर्यो सः / तृर्वः १ /

मायत्त वि[स्त्रायत्त ] स्वावीत, स्वतन्तः (म. २०६) । साययः वेता सायमः (पामः, म. ४४८) ।

सायर पू [सायर ] । सहर, (जुना ४६; जज्जः जो ४६; तहर, जानु जान, १४८; जान, हि न, १८० )। २ एवर नव में हाने वाले नीचे जिलन्दर, (जा न)। ३ मून-विशेष ४ सन्यानिकोष, (जान)। ४ नव कोड का नाम, (जुना न्यान)। मिल पु [ पीष ] एक जैन मूर्ति जो साहर्षे पत्रहेश के पुजितम में मूर्ता भें। (जजन नक, १६३)। सह पूँ [ सिंह ] हश्याहरीन हा एक राजा: (जज्ञम ४, ४)। देशी सामर नगायर।

सायर (र [सादर] भारर-मुनः ( गडदः तुर २, २४२)।

सायार देशा सामार=गाउमः, (गमा ६४: पटम ६, २१०%) सार गर [ प्र + हा ] प्रहार करना । गरहः, ( हे ४, ०४)। पर्छ-सावन, ( हुमा )।

सार नह [स्मारम् ] याद दिलाना । नारं (चर १)।
सार नह [सारम् ] १ टोह दरना, दुस्ल दरना । २
प्रत्यान दरना, प्रस्कि दरना । ३ देखा दरना । १
उप्रत दरना, उत्हृष्ट दनाना । ५ विद्य दरना । १
प्रत्येष्म दरना, नोजना । ७ मरहाना, विवहाना, एक
स्थान ने प्रत्य स्थान में ले जाना । नारदः (चुरा १४४ ),
तार्गत, वारद्वदः (चुम १, २, २, २६, २, ६, ४)।
'नोर्गह वीर्या' (म १०६), मरेदः (चुम १, ३, ३,
६)। दमे—'र्श्वाया नेर्गह निर्मे नारिजदं प्रद सराख
हंनिहं' (ग १४३; हाम मर्द्र)। वह—सारिज्जनः
(चुम ५०)।

सार वह [स्यरयू] १ वृज्वाना । २ उचारण-वान्य वस्ता । वार्यतः, (विने ४६२)।

सार वि [शार] १ शवत, विवहबरा; (वाझ, छड १७८६: ११२)। २ वृं. हार, पाता, रोजने के तिए काठ बारि का चीरहतूं स्वविस्ता तीना; (जुन १४४)। सार वृत[सार] १ थन. ईन्नन. (वाझ, से २, १,

२६; मुद्रा २६७)। २ न्याच्य, स्वाय-पुन्ह, ॥त्र यु नायिएयो सार जैन हिंसइ किंचया"। नम १, १,४, १०)।३ वल, पराकस; (पाञ्च, स ः, २३)।४ | परमार्थ, ( भाचानि २३६ )। ४ प्रहर्ष, (बार्चान २४०)। ६ फल; ( श्राचानि २४१ )। ७ परिग्राम, (देश ४, ४ टी\*, --पत्न २८३)। ५ रस, निवांड, (कृप्यू)। ह एक देव- , विमान, ( देवेन्द्र १४३ )। १० स्थिर ग्रांश, ( से ३, २०, गडड)। ११ पु. वृत्त-विशेष, (पयख १-- पत्र ३४)। १२ छन्द-विशेष: (पिन )। १३ वि. श्रेन्त्र, उत्तम: "ब्रह चदो ताराया गुयाया सारा तहंद दरा" (धम्मो 🛟 नं । २,२६)। °कंतास्त्री [°कान्ता] पडल प्राम को एक | मुर्जुनाः ( टा ७--वन ३६३ )। य नि [ 'द ] सार देने । सारमसेनु । [ मंरक्षित् ] नरवय-४०१ (३ वाला (से ह, ४०)। "वई स्त्री [ वनी ] उन्द-विशेषः (पिग)। वित वि [ धन् ] सार-युनः (ठा ७-- पन | २६४; गउड )। "वता देलो "वर्द; ( विंग )। स्तरहय वि [शारहिक ] शरद् अनु काः (उन १०. २८: पषया १७-पत्र ५२हः ती ५: उना )। सारंग दि [ शार्क्ट ] १ सोंग का बना हुआ, २ न. धनुप; ३ मार्डक, बादा; (हे२,१००; माम)। ४ विष्मु का धनुषः (हे २.१००; सुषा ३४८) । 'पाणिष पृ [ "पाणि ] विष्माः ( प्राकृ २७ )। सारंग वृं [सारङ्ग ] १ सिंह, मृगेन्त्र; (सुर १.११; मुगा ३४८)। २ चातक पश्ची, (पास, से ६, ८२)। ३ हरिया, मृग, ( मे हैं, ८२, कृष्यू )। ४ हाथी; ४ अमर; ई छत्र; ७राजहर, पचित्र-मृग, चितकारा हरिया, हेवाय• विश्लेष, १० शक्त; ११ मयूर; १२ धनुष: १३ केम; १४ भाभरत्य, भनकार, १५ वन्त्र, १६ वश्च, कमन्न; १७ चन्दन; १८ कपूर, १६ पूस; २० कोसन, २१ मेघ, (तुपा ३४८)। क्रियवर, क्यक ( भए ) पुन [ क्रिक ] छन्द-विशेष; (पिन )। सारंग न [साराङ्ग ] प्रधान दल, श्रेन्ड आवयन, (पर्यक्ष २, ५— पव १५०: सुग ३४८ )। मारंगि पु [शाङ्गिन् ] विष्या, श्रोङ्गाया, ( दुना )। मारंगिका } मारंगिकका वि [ सार्गद्गका ] इन्द-विदेश, (पिंग)। मारंगो स्त्री [मारङ्गो ] १ इरियो; (पाम )। २ वाय-विशेष, (सुपा १३२)। मारंभ देवी संरंभ, ( ठा ७—१व ४०३ )।

सारकल्याण वृं[ मारकल्याण ] रक्षा विभेष, (पगमा १-पन ३४)। देशा मा माराख मह [मं+रस्] परिवायन समा, रवाग करना । मारपगरः ( तर् १३) मारामंत, माखनमाण; ( प्र र्थ्; प्रा मारमध्य न [संरक्षण ] मन्यम् रक्षण, क १, २-पन ६०; सूख १, ११, १८, बीर) मारबद्यवया यो [ मरक्षवा ] उस रंगः ( मार्गिस वि [ मंरक्षित् ] ५१व्रया-गर्नः (व मारविस्वश्र हि [ संरक्षित ] विमद्य गरहप हो वह: ( पदह २, ४--पत्र १३० )। 354)1 सारम देनो सारय=स्मारङ, (श्राचा, बीर)। सारञ्ज न [स्यासास्य ]स्वर्ग का साथ, (जि सारण वृ [सारण ] र एक बादव-पुनाद ( कुम १०१)। २ राजगाधीन एक नामन्त राज ८ ११३)। ३ सस्याका मन्त्री; (स. १८ ( रावया का एक नुभटा (से १४, १३)। १ क प्राप्ता; ( भीव ४४८ ) सारण न [स्मारण ] १ वाद हराना, (आ<sup>हर</sup> २ कि याद दिजाने वाजा, महे— क्रिया, प १०-पन ४७३)। मारणा स्त्रो [स्मारणा ] याद दिवाना, (१८ १० विदार २३८५: काल )। सार्ण ) स्वी [सार्राण, जा] र महस्य सारणी }क्यारो; ( प्रवा २६; रुत्र १८)। १ (सम्मत्त ७७)। सारत्थ न [ सारध्य ] सार्ययन, ( गाम र. हे पत्रम २४, ३८ )।

₹१)। सारमेश्र पु [सारमेथ ] श्रान, उत्ताः (उर र्थ कुत्र ३६३; सम्मत्त १८६, प्रास् १५८)। मारमेर स्त्री [सारमेथी] उची, शुनी, (ई 200 1

सारत देवां सारया, ( रभा )।

सारदिअ देखां सारदय; ( भभि हर )। सारमिश्र वि [ दे ] स्मारित, बाद बरावा रुवा, (

| वाइअसहमहण्णाते ।                                           |                                                                                                                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| नाग्द्रका पेड,<br>पेड; ४ किथा,<br>1 <sub>4</sub> "माल महा- | सालम न [ने ] १ पूज की व<br>२ जम्मी शाला; ( पान १<br>४ वराप्तर्ग वा मोसल ना वावण<br>सारुणय न [ सारणक ] की<br>लाव; ( भीत ) ।<br>सालमंजी देशी सालहजा; ( | ) । ३ सा; 'महत्त्र<br>(वा '(माचा २,०२<br>वि के समान एक हो<br>प्रमीव १४० हम)' |
| odry (mmare)                                               | comment of the same and a same                                                                                                                       | en nur TSA t                                                                 |

(सम १४२, औष, जुमा)। ३ गुन्न, व प्राकार, (सुपा ४६७)। ५ एक राजा साज मालिभदो य" ( पडि )। ६ पश्चि-विशेष, (पपद १, १ डी--पत्र १०)। ७ पून. एक देव-विमान, (सम १८)। कोट्डय न [ कोप्डक ] चैत्य-विशेषः (राज )। | सालहजिया स्त्री [ शालभन्तिका, स्त्री ]कार 'बाहण, "ाहण [ 'बाहन ] एक सुप्रतिद राजा, (विनार ५३१, हे १, २११, प्रापः पि २४४, पड़, कुमा )।

सारेच्छ दया सारिन्छ गाहदय, ( गउड

सारोहि वि [ संरोहिन ] संरोहण-कर्ती; (

साल प् [साल, शाल ] १ ज्योतिष्क

(टा॰. ३---पत्र ७८०)। २ वृक्ष-विद्येष,

११२०

साल देखी सार≃शर, (तुपा ३८४; ग्राया १, १६—पन १६६)। "ध्यावि [ चिता ] सार-युनः (गाया १, 1(39 खाळ न [ शाळा ] घर, ग्रह; "मायामहमानाँप हु कालेग्यं । साळा स्त्री [ दे ] सासा; ( दे न, २२; पग्रह ी, रे सयममुन्छन्नं" ( मुदा ३८४ )। साल पुरियाल ] साजा, बहु का भाई, (मोई ८८,

मिरि हमम, भवि, नाट-मृच्छ ३५)। माल प. देखी साठा=( दे ), "जस्म गाजस्म भगस्म", 'परिचर्जीये उसे माले" (पर्याः १-- पत्र ३७. टा ह—पन ४२६)। °मंत वि [ चत्] गाला गाला; (साया १,१ टी--- वत्र ४, भीप )। साल देखां साळा=शाला। 'गिह, 'घर न ['गृह् ] र भिनि-रहित घर, (निन्दा)। २ बरामदा राजा घर:

1(\$35 सालकायण न [शाल्ड्रायन] १ कीशक गोत्र का एक शाया-गोन, २ पृथ्वी. उस गाय वाजा; (ठा ७---વચાક€∘)ા

साठंकी ह्यी [दे ] सारिका, मैना, ( र ८, २४ )। सालंगणी स्त्री दि ] मीदी, निःश्यीः ( व ८, २६: उन 100)1 सालंब वि [ सालम्ब ] भागम्बन-युक्त, भाभव-युक्त, ( गउद: शत )।

सालकल्याण पु [ शालकल्याण ] रुव-विदेश: (भग ५. ३ री--------------------------------। देखा सारकल्लाण।

न्याळविकथा स्त्री [ दे ] सारिका, मैना; (पड़)।

साळाय देखा साराय=शारदिक; ( गावा १, १६--पत्र

। सानहजाः ( पर्नीर १८५ रूपे)<sup>।</sup> मालस वि [ मालम ] भाजम्ब-नुन, महना, मुभा २५१)। सालहओं | ही बनाई हुई पुत्रजो; ( सुग ४३, व सालदिआ ृत्वी [व] मारिका, मेना: ( एफ, प मारही (\$ 5, 2Y)1

मारा स्त्री [शाला] १ गृह, वर, २ निकिसी ( तुमा; उप परम ही )। ३ उन्द-विदेष (<sup>(स्व)</sup> ¥Y, ₹# '9, ₹₹; ₹|¤ 55 ) | सालाश्य देखी सळाग, ( राज )। सालाणय वि [दे] १ स्तुत, विनदी न्तुते हैं । बद्दः २ स्तुत्य, स्तुति-यान्यः ( दे ८, ५०)। सालाहण देखां साल-ग्रहण = शाप्र-वास्त । सांखि पून [ शांखि ] १ जीह, पान, चीवन; (

२, ११, गा ५६६; ६६१; उमा; गउड)। २ व वनन्यति-विद्येष, वृत्त-विद्येष, (पराध १-<sup>44</sup> भह पु [भद्र] एक प्रतिद्र भेष्टि-पुन, जिले महाबीर के पास दीचा नी थीं; ( उव, पाँड )। भिसेत्ल पु [ 'दे ] धान के कव्यिश का वोहर्य <sup>हा</sup> (राज: उया)। 'रविखान स्त्री ('रिम्निका) रक्षण करने वाली खो, कलम-गोपी; (पाध)। पु [ भाइन ] एक सुप्रसिद्ध राजाः (सन्तर्गः । देखी साल-बाहण । 'सब्दिय पु [ 'साधिक) को एक जाति, (परता १--पत्र ४७)। वि

[ सिक्ध] मत्स्य विशेष, (श्रारा (१)। °सालि वि [ 'शालिन् ] शोभने वाबा, (गडाः व सालिआ भी [शालिका] धर का <sup>दहरी,</sup> मुत्रनि परमञ्जिममनाविद्यासु" ( कृष्पू )। साविभा देतो साजिभा, (राज)।

सालिणिआ }स्त्री [ शालिनिका, 'नी ] १ क्ष साहिणी ]"पीयावीचित्रयमाजिवासारि"(द्री

```
४--पत्र ७२; स १३१ ), "माश्र ब्राव्हरूकरा"(।
सायय पु [ शायक ] बानक; बबा, गिशु, ( नाट )।
                                                    ३३, १४) ! २ वृक्त ब्रादि का फल; ३ कें
सावरोस्त्री [ शावरा ] विद्या-विदेष, ( नम २, २, २७ )
                                                   (हे १, ४३)। देना सस्स = गन्न।
सायमेस वि [सापदीप] प्रवशिष्ट, बाढी बना हुआ;
                                                  सासग दून [सम्यक] स्त्र की छ की, ह
 "बाराइ सारमेर्न" ( उर )।
                                                   वर्रियनोजनासगरक्षेत्रस्यानोहित्रस्यः-"(स्त
सायहापा वि [ सायधान ] प्रतथान एक. वर्षतः
                                                  सासग वु [ सासक ] वृत्त-विशेष, वावह मन प
 (नाट: रभा)।
मानिश्व रि [शानित] र जिलको शाप दिवा गया ही
                                                   (गाया १, १--पत्र २४)।
                                                  सामण न [ शासन ] १ हारमाजा, गरह जेन ह
  वह, २ जिलको भीगन दिया गया हो वह,(माया १, १-
                                                    त्रागम, निदान्त, शाम्त्र; "त्रमुसामयमे पाउँ
  वन २ह, मन १५-पन ६५२; न १२६)।
                                                    १, २, १, ११; असु ३८; सम्म १; <sup>हिन्</sup> पंत
 सावित्र वि [ धारित ] मुनाया हुमा, (भग १५-पन
                                                    प्रतिपादन; ( स्पादि; उप पृ ३०४ )। ३ <sup>(१४)</sup>
  इद्दर्साया १, १- पत्र २ह, पत्रम १०२, १४; सुपा
                                                    ( भरा )। ४ माहा, हुनुम, ( पपह २, १-४
  द्रद्रः मार्थ १८ )।
                                                    महा )। ५ प्राम, निर्वोद-साधन, "बोदलारि
 साविजा को [आविका] जैन गृहस्य-वर्म पातने आजा
                                                    मामया विद्यारिकमा भन्तोए" (वृद्धक २१)।
  भी, (भग, गापा १, १६—पत्र २०४, कप्प, महा)।
                                                    प्रतिगाद ह, प्रतिगादन-कर्ता; (सम्म १; <sup>हत्त र</sup>
 साधियव रि [मापेक्ष] योक्षा युक्त, यरेक्षा वाजा;
                                                    ४८)। ७ प्रतिपान, जिसका प्रतिगारम स्वि
  (भार-स्तीर ८१)।
                                                    (पगह २, १--पत हह)। देवा मी दिंगे
 सारिया दला साविजा, (डा १०--पन ४८६; यापा
                                                    को व्यक्षिन्ठाओं देती; (कुमा)। सुरामें[
   १, ४ -प४ १०, महा) ।
 साविद्या था [धाविष्ठा ] रे था स्था माल की पूर्विमाह
                                                    वहां श्रयं; (वंचा द, ३२)।
                                                   सासण देला सासायण; ( कम्म २, २; %
   २ भारत्व हा धमाउन, (मूज १०, ६, इइ.)।
                                                     रण्डः रहें; ४, ११; ई, ५८; वन २, ४२)।
 मारिका भी [मारिया ] ब्रह्म की पत्री, (उप ५६० ही:
                                                   मामवा मो [शामना ] शिवा, (<sup>१रा</sup> '
  साचित्र वृ ( ध्वाचित्र ) बागद पणु-विशेष, बाही; ( दे २,
                                                     tee) |
                                                   मासणावण न [ शामन ] भागपन, ( व र(१)
    x . . <, ₹2) 1
                                                   सामाय वि [ शाल्यत ] वित्य, भ-विनाव, ( भी,
  सावेषम रथा माजिका, (परम १००, ११; उप
                                                     से २, ३; सुर ३, ५८; प्राप्त १४१ )!
    536 )1
                                                   सालय र्1 [स्थाप्रय ] वित्र का कागाः (वः,
  साम मह (शास्) १ मश बरता। १ मोल देता। ३
                                                    सामय वृ [ सर्वय ] सर्वो ; ( बाबा २, १, ८)
    हरून राना। न्धा-मामित्थाः ( दुन १४)। स्मे-
                                                     'नालिया सी [ 'नालिका ] बन्द-विहेप, ( ६प
    सामग्र, समा, (नार-न्य २००, १३ १६६)।
    ag-माम', मानन; (उन १, ३३; पीन; वि ३१ s) j
                                                     1, 5, 1)1
                                                    साम दिन पु [ दे ] क्रिक्ट्यू वा वेड, कींड, क्रि
    इ-साम्यावः (तार-शिकः १०४)। काह--
    मानिकांत, ( ३४ १४६ हो )।
                                                     5, 2½) I
                                                    सामाण ) त [मास्त्राःत] १ प्र<sup>च्नरः हर</sup>
   माम वह [क्ष्यप्] दस्ता । तावर, । यर )। हत--
                                                    लामायण ) दिनीय गुण-स्थान; (कृम्म ४, ६)
    初行、( 平多 33 ) (
                                                     क वि दिनीय गुण-स्थान में बर्नमान केंगे, (<sup>कृत</sup>
   सामा (भामा) में ने गांग गांग गांग गांग
    द्रम पद्रम चलारम । यहारा १ १० प्रम १८३,
                                                     422 25 ) 1
                                                    साबि कि [ भ्याबित ] बात-राम बामाः (हैं) !
     इस अधा र १३
                                                    मानिद् (गो ) वि [शानिद्] गान्त हो।
   साम १४ ( शस्य सम्य ) > श्वरूका ४०० । वर ३,
```

पार्भसद्गहण्ययो ।

1122

शियाः -

\*-42 (X)!

्रार्मी; (आमि २१४)। ्रांसिन्त्र देवी सासि; ( दिया १, ५—४४ ७३ ) . ्र सुपा देखों साम्; (नुर ६, १४०; ह. २३३; तिरै (YE) 1 ्रामुर न [भ्यासुर ] भ्वनुर-छः; ( उर ८, १६८ ॥ ्रामुर (अस) देनो सानुर=अगुरः ( मधि )। स्के [ध्वं ] बान्, पति तथा पत्री की माताः 🔑 पाम; पडम १७, ४; गा ३३६)। ्रासुय वि [सास्य ] ऋच्या-पुक्तः, मतमरीः । नुर ३, ् १६% इम ७२० हो )। मेंग श्रो [दे] बान्तिह नाकने वाती, पन्त ही पनी ्राइ]या ुई नर्देशे; (राद)। बहरूर ाह चक [कथ्यू, शास ] कहना। वाहद, वाहेद; (हे ४, ुरे; ब्यः, काजः, महा ) । नाहनु, नाहनुः, (महा ) । मयि---ं हाहित्स्त्रहं, साहित्सामी; (महा; ब्राचा १, ४, ४, ४)। व्ह-साहें त, माहयंत; (हवा ३८; बार ३०: नुर ८, १३२ )॥ क्वक्-साहिज्जंत, साहिष्यंत, साहिष्यंत, माहियमाण; (चड; सुर १, ३०; सुरा २०५: चड; सुरा <sup>िर्</sup>र, उप १ ४२; चंड ) । नह—साहिऊण, साहेता; (भार)। हेक-साहिउं; (भारत; नहा)। क्र-साहियव्य, माहैभन्य; ( महा; नुर १, १५४ )। गर देलो सलाह = भ्डाप् । ऋ—साहणीय: ( प्राप् ) । गह वह [साच्] १ विद् दरना, बनाना। २ वग में बन्ता । बाहर, बाहेर, बाहेरि, वाहेरि, ( मन; करन; उप: प्राव् २०: महा )। बक्-साहंत, साहित, साहेमाण; (चिरि <sup>(६६८</sup>; नहाः सुर १३, ८२)। कवरु—साहित्वमाणः (नट)। रेक्ट-साहिउ: (महा)। क्र-साहिपाइज, साहणीब, साहियच्यः ( मा ३६: पडम ३०, ३०; नुर ३, २८ )। आह पुं [दे] १ वासुदा, यासृः २ उस्द, उस्तृः ३ दिक्ति, दहीं की सताई; (दें न, ११)। ४ फी; (संदि ४०)। माद (का) देखी सञ्च=वर्व; (हे ४, ३६६; उना)। साहंडणः}र्षुं [दे] गोवृर, गोसहः (दे ८, २०)। साहंडय षाहंबपी स्त्री [सामाञ्चनी ] नगरी-विरोप; (विचा १,

चोहग वि [ साधक ] सिंद बरने वाहा, वाबना 🚅

वानाः (याचा १, य टी--एव १४४) कन्यः, नव २४; न्या द्वारः धर्मनं ३६; हि २०)। माहत वि [ शासक, कथक ] वहने वाता: ( सुर १२, ३०: स स्ट्री। साहत्त्व न [ साहास्य ] सहायता, सदद; ( विने २३४८: गण ई; स्पण १४: निरि ३६८; दुन १२)। साहटू नक [ सं+तृ ] नंबरण करना, समदना । साहट्ट, (દે૪. ≂ર)ા साहिष्टित्र वि [संवृत ] ननेटा हुन्ना, संहत्र किया हुन्ना. भिडोक्तः ( कुमा )। माहर्टु च [ संहत्य ] वनेट कर, मंकुचित कर; "दाहियां त्राचु वर्राचवनीन नाहट्डु" ( इन ), "नाहट्ड पावं रोएजा" ( आचा २. ३, १, ६ ), "विवर्डमा नाहहरू व व नियाई" ( व्या १, ०, २१ )। साहरू वि [ संदृष्ट ] पुत्रवित; ( राज )। माहण तक [सं∔हन्] नंबाव करना, तंहव करना, विपद्माना । नाहचाँतिः ( भग ) । कर्म--नाहन्मांतिः ( भग १२, ४-- वर्ष ५६१)। इन्छ-साहण्यांत, साहस्तंतः (राम; दा २, ३—स्व ६२)। वंक—साहणिसाः (भग)। साहण न [साबन] १ उराव, कारच. हेतु; (विने १७०६)। २ तेन्य, लस्कर; ( कुना; सुर १०, १२१ )। ३ वि. विद इस्ते वाता; "बह बवाय पमान्नो ऋयात्थ-नप्रवाहयो होर" (हि १३: मुर ४, ३६)। स्रो—"वा, ेपां; (६३,३४; पट्ट्)। साहणण न [संहतन] नवान, ब्रवस्ती का आपन में विषद्भाः ( मत =, १-- व ३६४: १२, ४-- वत ५६७)। साहणित्र रुं [साधनिक] सना-पतिः (द्वार २६२)। साहिशिक्त देखी साह=नापु । साहजो देखी साहण≃सधन । साहणीत्र देखी साह=म्हाय, नाय्। साहण्यांत देशी साहण=म + इत् । साइत्यि च [स्वदस्तेन] १ चन्ते राय तं; २ तावात्; (यापा १, ६—पत १६६; इसा)। साहित्यया ) त्री [ स्वाहित्तको ] किया-विशेष, जाने साहत्यों में हाथ है पर्दत की प्रार्थ हारा हिंता क्रमें वे होने वाना कर्ने-बन्धः (हा २, १--१व ४०; नवः

साहामेन देवो साहण मान्हन्। साहाम न [माधम्मे ] मामान प्रमे नृष्य प्रमे (सम्म भूद्र, विष्ट १३१)। २ नाहायः नामानता, (विमे २५८६, खोष ४०४, वया १४, ४५।। साहामि वि [सर्धामिन् मण्यान प्रमे वाहा, एक-प्रमी (विष्ट १३६, १४६, १४०), स्तो—व्यी; (खाला २, १, १००, महा)।

(बारा १, १, १८०४, नवा १) साहमित्र) वि [सार्थिक ] जर देखो, (बारा १८) नेवा १६, २२ )। साहर्य देखे साहरा⊐गण्ड, (उप ३६०, गा ८८ काज )।

ांचा १६, २२)। साहय देखो साहय=माध्रह, (उप ३६०, म ४४; कात्र)। साहय देखो साहय=जातक, कथक; (सम्म १४२)। साहय वि [संहत ] गहित, गमेटा हुझा, (पष्ट १, ४—

माहय व [ सहत ] माहत, ममत्र हुमा, ( १वह १, ४— १व ७८, भ्रीप, नदु २० ) । साहर क [ सी+मृ ] मनस्य करना । साहरहः ( ह ४, ८२ ) ।

न्दर्भ)। सहिद गढ़ [सं + ह ] १ मढ़ांच करवा, महेन करवा, महेन्या, मिराना। १ स्थानात्तर में ले जाना। ३ प्रेचा कराना। ४ दिशमा। १ स्थानस्तित कराना। नारर, तार्र, मारानिः (भग १,४ ४-४व २१४, कर्ण, उद्य; मच १,८,१००० १०००)। साहितः (भग १,४)। मधि-वारानिक्वानः (क्या)। वहस्-माहित्सायाः (क्या)। वहस्-माहित्सायाः (क्या, भोग)। वहस्-माहित्सायाः (क्या)। हेहस्-माहित्सायाः (स्या)।

२१८)।
साहरूप न [सहरण ] एक स्थान से दूधरे स्थान में न बाना, स्थानान्वरन्त्रम, (शिव १०६; १६००)। साहरूप नि [ रे ] गत-मोह, मोह-परित; ( रे द., २१)। साहरूप नि [ रे ] गत-मोह, मोह-परित; ( रे द., २१)। साहरूप नि में सहन ] ४ स्थानान्वर में नोत; ( खा -द.; क्षण )। ४ स्थान्वर बिम, (निह १२०)। ३ संती 'दया दूषा, यक्तीनत, (चीन)। साहरूप नि मोहरून | शननां। ( चीन था)। साहरूप नि साहरून | शननां। (चीन था)। साहरूप नि साहरून | शननां। (चीन था)।

( पडम ह, है१; ३०, ह४)। साहष व [ साध्य ] मातुना, गातुनन; (पडम १, ६०)। साहष्य व [ स्वासाध्य ] स्वभागता, स्वभागत, ( धर्मर्थ ११)।

साहस न [साहस ] १ विना विनार किन गत प (उन; महा)। २ वृं. एक वितास नन्द्र, नपने (पडम ४७, ४७)। 'गह वृं [निनि]संक (पडम ४७, ४४, महा)।

( पडम ४७, ४७)। नह पृं [ नते ] हर्षे ( पडम ४७, ४४, महा)। साहस्य देनो साहस्स=माहम; ( राज)। साहस्य वि [ साहस्यित्] शाहरुक्ते वस गर्गः

साहसि वि [साहसिन् ] शहरा-के बस्त गरी है विक, "वे भीरा साहविद्या उत्तमनता" (डा व्ह किरान १४)। साहसिन्न वि [साहसिक्त] जरर देनी, (बीर, हि

्र हैंपु साव २० हुम १९६)। साहस्त मि [साहस्र] १ विषक्ष नृत्य रेमी रूप्या आदि) हो वह यहां, (इस्ते १.११ महा)। १ हवार का परिमाय बाता, ''वोष्क्य' स्ति। विश्वययों मेकाभोषी' ( वीव्यं १८८)। ' हवार, (जावन १८८)। 'मत्त्व पृं ['मत्त्रे]

वानक नामः ( जन )।
महास्त्रिय कि [साहित्रक ] १ त्यार ता से
नामाः ( यानग १, १—१व १५ वर्ष) १२ ।
भारमी के बाय खड़ने वाजा मन्द्रम् ( राज)।
साहस्ता तो [साहम्या ] हजार, दन ही। भीर करोगाओं वार्स्टामां कमावा" ( जन १६ १६ १६, जना और। जन २२, १२ है। १३३। साहा की [हन्याय ] प्रमाशं, वन ११)।

साबा म [स्ताबा] देशत के उद्देश से प्रमन्ता स्वक सम्पर, सामृति-त्यक शब्द। (श सन्तर माप्तम १७०)। सावता सी [सावा] १ एक हो सावार से ही उदस्य सबुक मुनि की स्वतान-प्रस्ता, कें स्वतीन, (कप्प)। २ वृक्ष की सान, असी, (दें १, ७, ६, उन, भीन, भाद १०२)। देश हैं रहता, (क्प्प ५, १)। भात वृं [भाई] की इक्डा, एक्स, (सावा २, १, ७, ६)) में

मिस वृ [म्या] सातर, बन्दर, (सात्र, के हे देहर, देहरा)। र, ल कि [बन्दी र सात्री साता-तुक, (पस्त १२ से, मुशा ४४४)। १५ वेहर (तुस ६६रा) सहस्युक्तास वृ [वे] सह देस का समाह, र स्वता कामून साम कृत, तस्य ने सात्री वेहर

((. \_)

स्पर्वे अ. नक्षणीवर्षे न स्मान्य स्वयम्त्राकार सी राज्यानारा भरगार (१ राज शास्त्र [ स्वं + धारण ] य- १ । १ प्रशासका

STOTE, ( -- + ) . रहार ५ [ सहकार ] याम १८ ४०० । र सर्व १६म जाम मार्ग्स क्रमा स्म राउने

77.77 1:27. राष ५ [ र. माध्या ] गारूप रण ज । स्म

छार + [ संदाधार, संत्रकार ] ब्र- ८ कालर, संत्रका, व्यक्तम्ब, महावर्षः, सददः, १९४७ । वर्षे कलावर्षाः

इ.बेस्टेनिक माह्यर । इ.स. १५५ । बराय गुर्ल (१२१४-विकासका । जाय ३०१ मा १०३ वेश अद्भारताहरू ।

राम (र[महरूप ] प्रवार राज्य उपराचित Primario , per प्यार । ज्या निवयम्य 🕽 सन्दर्शनीय उद्देश

जारण । ११३ वर्षत्र मा चरनत जात्र ही दी बनस्त्रति, ा स्थापन वर्षात्र वर्षात्रीक्षाः स्टब्स वर्षा ने सामाना-स्वति है हे हरूम एवं का उसे । इस्से २, ०८, परह १, १--२० व्यासम्बद्धाः १३ अ.स. स्वयः १ --२४ ४२)

अभिनेत्र ( राता १० वर ४१ )। ५ कि समान्त्र, है म्मन, हे ५: भारत ६—३५ ८२) । अडाहार, महास्ता. भेरेर अलागगढता है केंद्र लिन यास्मि उर्बाहरू । उस् य दुर्वाह हिन्द्रः" ।तम ५००० सरीरनाम न [ श्रारीर-, नामन किये, इस टा ह्वा सब:। तम ६०)।

१ केम्पाः प्राच्या । १४ वासम्बद्धाः सन्तर्वन्द्वात

क्रियान [संवारण] इन्ह दरह ने पारण बरना, विक्रमाः पद्मीनक्ष्मे परिकासे सहया जागा कार-गराग्यहंदार" ( बाला ६. ८, ८. १४ ) भहारण व [ स्याधारण ] वत्त्रग रस्ता, उपराद रस्ता ।

1 98 24 11 ंद्रास्य न [मंहरया] नहायन, संनदन: (दिने

(भारत ।। पुरस्कं: ( ना ६३५: वडड; इन्म; हुन ४६३)।

1 ( : . \* साहि १ [दे ] । यह देश का मामल राजा; "क गर हर नाम कृते । वस्य वे गार्मना ने गाँक्यों भवस्यति ं नग ।। - —देख साही, (दे ८, ई; में १२, देश) साहि ( मर ) देवा सामि - स्वानितृः ( तिम )।

साहि ? [शामिन ] १व. ग्यः ( गमः नयः उन

नाटित्र 🕃 [ क्रीयन सानित, स्वाल्यान ] इस हुस इन, प्रतिसारित, ( सुस २०६; सुर १, २०४; सन राष्ट्र, माना ) । साहित्र [माधित] विद्राहिमा, विसाहित । मा १२, सु है, हहे; स्वर ) ।

साहित है। [साहित ] वर्नोडोर, वालिक, ( क्या, नुस नारिकार [स्वाहित] न्यन्दित न विरुद्ध, वित्र का मनीता, ( तुस २३६ ) , सर्वहरूरण वि[साधिकरण] १ प्रविकरण-मुक्तः (तेन् १० ११ ० व्यवह साला, सगद्भाः ( दा ६—पत्र ६५२) ।

माहिकरीत । [ माधिकर्राणम् ] प्रविद्यया-गुक्त, गराम मार्थि मधिकस्य काताः (भग १६, १-५७ ६६म) । माहिमम्य देन साहिस्स्पः ( राव ) : साहितसीच देनी साहिकसीच; ( भग १६, १ डो—स्व \$8F ) I माहिक्त देनी माहका: ( क्रन १३, दुन २०%, गरङ,

द्वन १३ ११

साहित्रांत )

साहिङ्यंत देखा साह - इयह । साहित्ज्ञमाय देखी साह=कर्ष्। माहिष (भन) हि [कथिन्] बहने वाहा; (वद्य)। साहित न[माहित्य] जन्द्वर-यात्र; (द्वा १०३; 442 15 साहिपांत

साहिर वि [ शासिन्, कथविन् ] माउन असे पाता, वस्ते वासा; ( गडड )। महास्त्रि ह [ संवास्ति ] इ.व. तर पारच विभादुसाः । साहित्य न [ दे ] नवु, महदः (दे न, २०)।

साहियमाम है हैन्देः साह= ३४व्।

साही को [दें] १ स्वा, दुरहा; (देन, ई; दे १९, ंब्हाविश्र वि [स्वानाविक ] स्वमार-विद्र, नैवर्तिह, । १२)। २ वर्तने, मार्ग, राला; (सिंह ३३४)। ३ राज-मार्गः (ते १२,६२)। ४ लिङ्ग्रे, द्वेश दखाताः (भोष \$22 }1

माहोप वि [ स्वाधान ] सायत. राज्य, (पात्र, गा १८७, नार ४३ मुर ३, ४६, मग ६८ )। माहत्य रेपो माहिश्रज्याधिक भौजीन उपहिनामा

मार्चा हुनि व्यवस्थासा" ( जीवन २०३ )। साह् १ [सालु] । नृति, पति (जित ३६००, भ्रापा; मुता १८२)। २ स.स्त, सल्पुरुप, "साह्या सुम्रगा।" ( समा ।। ३ ी मन्द्रम सामन, सन्द्रत, (श्वाना: रण देश (प्रार्थः) अस्मान [कर्मन ] तपन्यनेपेष भीतरभाइत्तर (सनार प्रद्रा)। कार, देकार प [ कार ] क्याद, मानुगद, ध्यामा, (बेम्बी ११४: ा । । ११ पर रू. १३ म १६ रहे; नग्र नार १४६ रुव्य ११ जाइ पू ['नाथ] श्रेप्ड

५न भागां (सुगाध्यः)। बायापून ['बादः] प्रान्त अर्थ व मार्गाये" । विशेष ३३४, म ३०%, All \$ 30 11 सार्डे क [सा प्र] र हा सार्, धनवा, यांतनी, ० #! +d' + # +2' ( ## +5 ) |

सार्मा च [सान्ता ]च-मा हु पतनी, (प्राप: उप २४ तुर्ग हर, १३४, साथ न्हें, ह्या कर्ड)। सप्टेरम व्यासिक स्या स्वास (४८, ५३: भारता १४१ ई०२ व, इत्यू, पात्र, मुगा २२०: • रदे । • 'राग्यस्थर, (४०१) । ३ सामा, हार्ना, । इ.स. १० वर शक्ता ११ ६ व., मी, १ मुत्र, द्वात्र, १ ५६५ ६ रत अल्हम, महान, ⊑ मधा, महन्मी, ( रे = (+) \* 4#-4+3, (49+18)| सर्देश्व १०० माहञ्च, (४ २, ८६, मृतः १५२, गर्द्धः, नरः उस १५ ।।

मादेश्य ५ (वे.) मन्दर्भ ( व.स. २३)।

संदेशाय रना माह--नार । नित्र रूप निष≕रव, ( ० ४ १० )।

सिब ४ [चित्र ] घरण्य ( त ई, ८८, उन १३, १५, 44 + = 11 सिन क्या सिनाइक्सर । सम् आहर १०३

1. 111 VI (\$14) चित्र । जिल्लाहे राज्य राज्य । स्व राज् भवा का चन्द्र शहर है। है। इ.स.

गुरुन; ( भीप; उर; नाट--विक ०१; तुन ११. ३ वद, वैधा हुआ: ( विमे ३०२६ )। ४ सन एक भेद, श्वेन-वर्ध का काग्या-शृत हने, (ह ४०)। 'किरण पु ['किरण] बन्द, केंद्र

१३३ टो )। 'गिरि वुँ [ 'गिरि ] तेवाल की श्रीता में स्थित एक विचाधर-नगर; (१६)। न [ ध्यान ] सर्व श्रेष्ठ ध्यान, गुरत ध्यान,(हॉ 'पञ्च पु ['पक्ष] शुरुत्र पन्न, (सूग १४१) पृ[ कर ] चन्द्रमा; (उप अह हो)। । [ पट] पान, जहान का बादबार, "स्कार्य" पारदा देश्याचा शिवची" ( उप ७२८ हो)। व [ 'घासस् ] भ्वेताम्बर हैन, ( तो १५)। सिश्र (सर) देवी मिस=श्रा; (सर्व)। व [ मन् ] जरमा-अपव, धनाह्म, (नी)। मिश्रत्र देगा मिश्रव ( गा ८०५ ५६५ ६३)

सिनंग पू [दें] बच्च देवता (दे न, ११)। सिअंबर पू [ श्वताम्बर ] बेनो हा एक महरार, ' जेन, (भूपा १५८ )। निकृतिक पूर्वा [ वे ] इन्नारक्षेप, (स प्र्र्ी)।

मार्जान्छ। निजा देशो सिपा≕गिमा, (ते १३, ६४)। सितास[स्यात्] इत सर्थों का एवं की प्रथमा, भ्यापा, २ प्रास्तित्व, धना, ३ <sup>मार्च</sup>,

र मञ्ज, ५ व्यवधारमा, निभव, ६ विवादः <sup>व वि</sup> (१२,१०३)। ज मनहान्त, प्रांतमा (१ (यम १, १०, २३, वृह १; प्यम ४-<sup>५३</sup> " याद पु [ वादिन ] जिन्देर, पांत रेर (रे

याय १ [ यार ] यनहान्त दर्शन, नेत राज, ' 200, tr, 41) 1 विज्ञा यो [विता] । नेमानिक, 👯

(का १५२)। व आया पार्टर का महा, (ए। मिजान पुं[र्वान, म्वाल] १ वर्ग <sup>(दर्ग</sup> बोहरू (यात्र १, १-२३ १४) १३ रेगार्थ વાનુકર, કોન્ટ જૂર, પુ માત્ર, કુરેલ, (દર, <sup>ફર્ન</sup>

शिवास था [दे] इवर, देग की केंगा है 3721, ( 15, 12 ) 1

'सबक्त क' [क्नास्त ] मादा 'बान, (टे.

```
बाढीस ब्रोन [पर्चत्वास्थित ] हेकार्नाम, चार्नाम
ति छहः (विसे ३४६ डी)।
आसित्र पुं[सिनासिन ] १ दनमङ, दनगमः ३ वि.
व भौर रूप्यः; ( मात्र )।
इ पुं[शिति ] १ इस वर्णाः २ वि. इस वर्णा बालाः
गवरण 🏋 बावरण ] वनसम, वनमह, ( कुम्र )
र्खि [दे शिनि] मोडी, निःश्रेषी । कि ४३३
1 ( 0 ) }
र्दे (बा) देखों समें; ( सवे )
उंद्रा स्त्रो [ दे, असिकुण्डा ] माधारमा वनस्यविर्वदंप
वयस १—पत्र ३४ )।
रअर दि [ सिनेतर ] कृष्ण, काता । राज्ञ । :
कता देखी संकता; । ग्रन्तु ४०
षळ न [दे] न्हाः (वे ८. १० हम ६८ १)
पता देखे सकता: ( ने १. १४: बार नाट जन्म
( )
ग न [श्टूड़ ] १ नगातार छन्यीन दिनों हे हरसान,
भ्योष १८)। २—देशी संगल्कशृतः (दया वाह
ने ४६; क्रम्सः उप ४६० दो: सुपा ४३२, दिन ८६
ह्य हेर. १३०)। पाध्य न [ नादित] प्रशन
वि:(२वना ६)। वाय न [ वात्र ] भग रा दश
भा सतः (भाषा २, ६, ४, ४) अस्त वृ[सात]
क्र-रिक्षेप; ( राज ) । 'बंदण न [ बन्दन ] अनाइ ले
िं(इह ३०) वेर न [बेर] ) आर्टर, प्रादा
शुप्दो, गुँह: ( उस ३६. २० दम ४. १. ००. ज्ञान
दी; पदया १--पन ३५ ।।
र दि [दे ] इस, दुर्देन; ( हे =, र= )।
ष वि [है] तस्त, बरान (दे द. ३४ ।)
।राज्ञे हेवा सिविरोज्ञे; १ राज ) ।
🛚 को [है] क्यो, क्यिने, (भान करा ) ।
गर पु [अक्ट्रोर] १ नाध्यापकार्यन्य रतावरेपः,
पार्थे जामेरेको सम्बर्गानम्बरूकन्यणः (भग्रा
वेष, मुख्य प्रादि हा तकारा सुप्तः प्रादे की रोजा,
मीनः विचार २०३३ । इ.स.३ जोग ४ ०० हर ४
में, भूते, ई काला झरह अध्याद क्या न राज
भूत्यो, हे ब्राप्नदार कुररा । १० १०० व्यव १
वि.ब्राप्तिक,यहाका वाणा । राजा १५०० रूप २० व्या
स्थित (स्पर्व्यास्त्र तर 😼 🤛 🕬
```

```
निव पत्न मंगरमं भगार्वकमविम्तिमं . . . . निरहरू"
   ( 477 ) 1
 सिंगार मह [ शृङ्गास्य ] निगार काना, मजावट करना।
   भगगदः ( भवि )।
 सिंगारि वि [श्रुङ्गरिन ] निगर क्रमे वात्रा, गोभा
   करने वाना, । भिरि ८४४ )
 सिंगारिक व [ श्टूहारित ] निगाम हुमा, नजाना हुमा;
  1 197 125 11
 सिगारिज वि [ श्रद्धारिक ] गृहत-पुन्छ, । इस )।
 मिनि वि [अद्भिति । १ विम मता, (मुल म, १३) दे
   २, १६ 🕦 - पूर सेंप, सेंड, 💰 प्रश्नेत, 💰 सामनस्य स्थ
  एक समाजरेर, ४ वृतिरक्षेष् ३ छन्। प्रसार् १४२०।
 मिनियो व: [ दे ] सं. शा. (४ ८, ३) ।
 सिनिया स्त्रे [ शृद्धिका ] पर्नः दिख्यने का पान दिहेर,
  रिचरारा, व सुना ३०८ ) ,
 सिंगिरीडी स [ शृद्धिरीक्षी ] नर्रिन्द्रिय उन्तु हुए एक
  वाति ( इस ३६, ४४८ )
 सिंगा को [सर्हा ] का विभिन्न ( मुन क्रम ) ।
 सिनेस्थिम न [ हे ] २ ५५
                          $ = 3 ± 3
 सिवन्स [शिङ्ध] गुँका अन्य । स्थळ । ॥
  महत्त्व स्थित । यो ४ हर । एक स्थित । स्थित
 सिव देश सिंह, (११, -ह, विसे र द∼स्व ४४,
सिंधतः केवे सिंहतः, ४ सुर ४३, २४, सुर ४<sub>४,</sub> १३
सिंवादम । ुन [स्ट्राइक] । नवस, अला छ,
सिंघाइय) (रूपा १० १२ ६६, जान ५, १,८,४)।
 र विद्यास सारी ( परहे १, १००५० ३६ ७ ६, पापा
 4. 1 5-44 2: 427 11 3 25 ( 24 24 )1
सिंपाम पुन [सिन्हाम ] र न निहा नक, भटे नहु र स
 2. 3-4 3 22; PH 90 THE 2. -- TH 92TH
 चीप, इयर, दम, दम च अच, दि १६७ । 🕠 अस्टि
 [3]南南山 (1]2 · · )。
नियानव १४ निहानव ( ७ ११३) (
निष्यक्षिक्षितः । = : : :
मिव मार्थितिया निका अपनी मेरी, है।
रहे बहा १६ माल्य हुआ वह अल्ब
```

( पडम २, ३८; गउड; महा ) । २ व. इम्र विहेर

सिंदृरिय वि [ सिन्दृग्ति ] क्षिन्दूर-युक्त क्षिण 🕬 (

सिंदोल न [ दे ] खन्म, फन-मिरोप; ( पात्र )।

मिंदोला को [दे] खज्री, यज्ञ म है (!

सिचय न [ सैन्धर ] १ विथ देश का जन्म, <sup>हिन्</sup>

(मा ६०६; कुमा)। २ पु. घीना; (हे १, १४६)

सिंधविया सी [सैश्वविका] निनितिते, (

१, ५४; ग्रंब ३ ) !

300)1

1136

सिंचाण प् [ द् ] पन्ति-निदोप, श्वेन पद्मो, बाज, गुजरादी

में 'निचागों ( सम )। मिंशप्रिक्ष रि ( सेश्विन ) छिटक्रवाया हुआ, (उर १०३१ ।

द्री म २५०; ४४६)।

মিনিখ বি [ सिक ] শীৰা হুলা, ভিছেন হুলা, (হুমা)। सिंज स्रम (शिक्ज ) अस्तुर द्याबाज करना । यक---38= )1

मिञ्जत, (मुप्त ५०, मण् )। इ--मिजिश्रध्य, (गा

सिजणान [शिक्जना] १ अस्पष्ट सप्द, नुपया का चाराज, २ हि. मत्यप्र चाराज उसने वाला, ( मुपा ४) । मिजाकी (शिस्ता) सुपराकाशस्द, (क्यु: बार) <sub>।</sub>

निजिया सा [ शिक्तिना ] वर्नुगुषा, पनुप की डोरी, (PTYY)1 শিকিষ ন [ ফিডিরব ] মনেক আয়ার, । রণ ২০২২ ŹT ₹53 ) '

सिवित वि विजित्त । अध्युट माराज करने राजा. महाजं भित्रियं की ग्रेग (पात्रा)। निक वन [ निव्यान ] इन्ड रंग-विदेय, ( मंग ७, ६— 94 - 63 )

ब्बिड वि [वि] भारत, माद्य दुन्ना; (व ८०,०३)। सिद्ध व दि ] सरूर, सार, ( द म, २०)। सिंदा सा [दे] नाशिका-नार, नाक का साराज, (दे ८,

[संदाण न [ दे ] धिमान, ( उप १४२ टो ) मिदा सा [ द ] मध्य, नगर का गाउ, ( दे स, क्ट: राधा धारम )। स्विद्यान [दे] नपुर, (द ८, १०)। मिर प्र[रे]राजुरमाँ,(रेड, रड),

स्वित्र पर व [ विश्वतार ] श्रेष्ठ विशेष, स्वित्र हो, सन्दान्त्र धा मात्र । महार, पूना, हार १०१६, हुन १६०)।

भिद्रस्य न [दे] । रहनु, स्थ्ने, २ सहय, (दे ८,

सिन्दरण १ (दे ) संब, सार, (दे न, ३२)।

४६८ हो )। मिधु स्त्रो [ मिन्धु ] १ नदी-विशेष, किन्धु नदी. (१ 5३, ज ४—पत २६०; सम २७ ) । २ नरे, '<sup>त</sup>

तर्रागणो निरम्यान नहें आप्रमा निर्<sup>ण</sup> (पन्न) मिन् । नदी की सधिष्टायिका हैवी, (अ४)।

मनुद्र, सागर, (पाञ्च, दुञ्च २२, नुग १; २(४) देश-रिक्षेप, मिन्ध देश, ( मुद्रा २४२; भीव, उ<sup>मा )</sup>

द्वीप-विशेषः ७ पदा-विशेषः ( जे ४--पत्र २६०)। र न [ नद ] नगर-विशेष, ( ण्डम ८, १६८)। वर्ष [ नाथ ] सदद, (सद १४१)। देता प्रो [ रें मिन्यु नदी की प्राधिष्ठा।यक्ता देवी; (उन अद्म है देन कृत प् ['देशकृत ] सुद्र हिमात पात क वित्तरः ( ज ४-वन १६४ )। 'द्याप पुन ( वर्ष र्षड-विशेष, जहाँ पान से मिन्यु नदी विद्यो है। (अ २—१२ ७२)। 'शय वु [ 'शज ] मिन्य १४ सा"

१३, दे: महा )। १८३; इस ) ।

(मृद्धा २४२)। बहु युं [ 'पनि ] t मनुद्र, माद्य, । २०२)। २ सिन्ध देश का राजा: (कुना)। मेल्प

['सोपार] मिन्युनदी के मनीय का देश-रितर,( मिनुर रू [ निरुपुर ] इस्तो, हायो, ( मृग <sup>द्रा</sup> <sup>इर</sup> मिन देशो निका लिए (दे ४, देई)। क्ये-अ

(१५,६४४)। काइ—मिरांतः (उमा ४,६० मिरित्र रेभी मिवित्र (दुगा)।

नियुत्र वि [वं ] याला, मृतन्त्रदीत, भूतावर, (र्व

1. 1

ह्मच हुँ [मारमण ] नमात्र हा गाउँ (४०० २०५) बलि केंग्र संबर्ति सामाज ४०० १८६, द. में सम्बासुर १८, ८०: १४ १०८ संभावित प्राप्त कर है. 3)1 ब्रिंट मों [जिम्बलि, जिम्बा] राजार करते हो मा, विभी, प्रतिनेत् (चार १५ च्यर १०० माना २. ५ १०, ८,४म ४, १, १८) (भारम प्र.[ स्थालक] रती को पानी, भगता रागार रामाना र. र 14. ३ ) देखी संबन्धि ( वा द्रा [मिना] पना, पनी, पनन मन व भ्या" ( याम ) । बाडी को [दे] बार के प्राप्त । इ.स. ५० । विषय [वि] पतात गत्। १० ००। अन्द्रिक्ष्मन] भ्लेमा एस ( -, १८ वेद् 16 55 11 सिति हेत्री सिवेरि≂मान्सीत्र (सुग २८) की हि [ इन्नेतिसन ] श्रीतिस हत्तः, श्रीतिसन्देगाः . दुन १,३६ ) तिनय (१ [ इडेस्पिक ] १ लेजन संबन्धाः । ततुः १६: मान १. १-- त्व ४०: मीत, वि -६०)। ष्ट् हं [सिंह ] १ स्थापद क्यु-विदेश, मृग-सात्र, देनते. , मान १४४; १६६) । २ एक गत्र कुमारः । उर हम्ह् 7)। ३ तर गंबाः (रस्य २६) ४ सगरान :कारंर का एक शिव्य, मुननीरीय, (गत 👝 🕡 वत विंदेन, विविधाहार की मेलिएमा परिन्याम; (सर्वाय <sup>न्य</sup>)। अलोधण ( सर ) न [ ावलोकन ] > सिह रो हाह पोद्धे देगला; २ छन्त-विदेश; (चिंग)। उर न [पुर] पताब देश का एक प्राचीन नगर, (भीव)। 'बरची के ['कर्षो ] यनस्वति-तिरोपः ( प्रयूपः १--भि हैं()। केमर पू [किसर] एक प्रकार का उत्तम नेदेव-नद्दः (उप २६१ टो)। देस पु [दस] <sup>१ प्यांन</sup>त्याचक नाम; २ वि. निर्देन दिया हुआ; ( हे १, , <sup>१६</sup>)। दुयार न [ हार ] राज-दार; (मोह १०३)। चित्रेक हैं [ विदेशक ] र तिह को तह पीटी की <sup>तर देस</sup>नी, २ हन्दर्शक्षेप, (तिग)। समान िम्पन ] बासन-विदेश, राजासन, राज-गरी, ( महा )। तेका साह। मेंग्र र्रे [सिहल] १ देश-दिशेष, विहत-दीर, वका-दीर;

(४६, सुर १३, २४, २०)। २ हंसी, विस्त-द्वीर स्त्र न्यामी: (भीव), स्त्री हो: (भीत: खारा १, १-74 : 3 ) सिहन्दित्रा की [दे ] शिया, वीटी; ( पास ) मितिषा स्व [मितिनी] दन्द-निर्वेषः (निर्मा)। निर्वानुय न [निद्दांनुत ] जा विशेष, वार्विय स्राह्मर वः मन्तरामा-परित्यामः ( स्वाप १८ )। सिकता । या [सिकता ] दातृ, ति: (असु २०० हो; मिक्या । वहन १२६, १५; विमे १०३६) । सिक्स पु [ सुक्स ] होठ हा मन्त भागः (दे १, २८)। निक्रत पून [ शिक्यक ] मिहहर, निहा, रत्नो ही बनी अप्रतुमा एक बाज जो छत में प्रदेशकों जाती है और उसम यात्र सम्बद्धी जाती है जिससे उसमें चीटिया न चढें मेंर उने विन्त्री न साव; (सब ६३; उस; विन्तू १; भारत हें। टा हा निग्रंड पून [दें] महिया, मानवा: "ब्रांसनयास्म वर्गवप्रमारके पट्ट बरियन्त्र" ( मुता है )। सिक्टर देना सिक्टरम, (सर्व ६३; आस्क ६३ दो; 8 253 ) ( सिवकरा वी [शकेरा] गंड, दुवड़ा; "मर्यानक्डरो" ( म ६८३ )। सिक्सरिज न [सीत्वृत ] अनुराव ने उत्पन्न श्रावाज; (बा १६२)। निर्दारभा को [दे थोकरी] बहात दा बाभरण-विशेष; । निर्दि ३८७)। सिकार पुं[सोत्कार] १ अनुसन को आवात; (गा अन्धः, माँवः, नायः, नायः—मृच्छ १३६)। २ हाथी की चिल्जाहरः; "दुविविधिभिन्नद्ररिकत्तरमुल्द्रविक्दारम्टरम्म ···· चनर्राम्न" ( यमि १६ )। सिकिआ को [प्रिक्या, किक्यिका] स्लां को क्ली हुई एक बीव जो बढ़ने के द्वान में बाती है; (जिर 538) I सिवन नड़ [ज़िल्लू] बोलना, पहना, अन्यात करना। निरन्दः; ( ना ४००; ५२४ ), विक्लंतु, विस्त्रहः; ( ना २६२; तुमा ४)। भाव-नित्तिक्वामः (सम ६०)। वह—सिक्तंत, सिक्तमाणः ( नाट—पृष्ठ १४१; पि १६५ तझ १, १४, १)। नेह—सिविद्यं (नाट— रत्ना २१ )।हेक्-सिविचर्यः; ( गा ५१२ ) ।

सिवनव देखी सिक्नार। विकासिम् ( गा ७४०, ह४८)। कारुः निक्यविक्तमाण, ( नुग ३१५ )। रु— सिरम्परियद्य, ( मुपा २०७ )। सिक्सविध कि [शिक्षक] शिक्षा देने वाला, पदाने

राता, शिन्तर, ( शरू 🗫 ) स्विक्विति । [शिक्षित ] । नियावा हुमा, पदाया ट्रमा, ( ता ३५२ )। २ नः शिक्षा देना, ग्रम्यास कराना, । भध्यापन. ( स्वा २५ )।

सिस्मा स्त्री [ शिक्षा ] र मजा, दबड, ( दुवा ११० )। २ वेद का एक अप्र, यसाके उधारमा सब्स्थी प्रन्थ-िशेष, ब्राइसे के स्टब्स्य को बतनाने वाना शास्त्रः ' विस्थारागरषार्द्धदस्याददो' ( 'यमीव अपः; प्रीत, | इन्न; इत )। ३ शास्त्र स्त्रीर स्नाचार सदस्थी शिक्षणा, बन्दान, नीरा, नीम्बाई, उपदेश, ( ब्रीप, पृह १; महा, हत १६०)। 'वय न [ 'दत ] बन रिक्षेप, जैन गृहस्य

के मामाजिक मादि चार नत. ( भीप, महा, मुना १४०)। यय न [पद] गिन्ना स्थान, (भीप) मिक्स ( बर ) सी [ हिया ] छ्द-विदेप; (सि।)। सिस्माण न [शिक्षाण] मापार-स्वन्धी उपदेश देने वाना गाम्न; ( ६५४ ) । मिक्साप वह [श्रिक्ष्य] विनाना, पहाना, क्रमात ्र बराना । निक्तावेदः ( वि ५५६ । मी/—निस्वावेदिनः

(भीर)। स्ट्र-सिक्सावेता; (भीर) रेट्ट-सिक्सा-. रिनर, रिम्बारेतर; निम्बायैरं; (डा २,१— पन ५ई. इन पना १०, ८५ छ ) सिक्सानेत्र देशा निक्सात्रः (मा २५८, मह ६१)। सिवसायण व [ जिसान ] मिलाना, मोरा, हिनानदेश: ( मुख २, १६, बाह् ई१; हण् ) . मिकस्यक्षणा स्व [ इ.स गा ] उस हेला, ( सुपनि tes: 37 t/o 21).

(गाया १, १४--पन १८७; बीप)।

[ fa

सिक्सिक वि [शिक्षितृ] मीनने ही अभ्यामी; ( गा ६६१ )। मिया स्त्रो [ हिन्या ] इन्द-विशेष, ( हैंग) मिस्रि देखा सिहि-शियिन; ( नाट—ीक सिगया देखें सिकया; (राज): मिगाल देखी सिश्राल: ( सवा )। सिगाळी देखा सिआली=गुगानी, ( चर १ मिया वि [ दे ] १ आन्त. यहा हवा; (

भोत्र २३) । २ ९न. परिश्रम, थकारः,( स्मिग्गु वं [ शिक्ष् ] बृन्त-विशेष, महिन्ती ह र्दे, २०; पाद्म )। सिन्ध न [शीजू] १ जल्दी, तुर्वत; २ कि. र त्वसा-युक्तः, ( पामः, स्वम ५४; चंदः, रुषः, म २१०, ४, ६६; सुरा ५८० )। सिचय पुं[सिचय] बल, करडा; (शर्मः द्वेन ४३३ )। सिञ्चंत निस्त्रमाण <sup>हेर</sup>ो सिंग=सिन्। विच्छा स्रो [ स्वेच्छा ] शब्दस्य; ( मृग भ मिञ्ज अरु [ स्थितु ] प्रमीना होना ! मिग्र, (<sup>ह</sup>

मिन्त्र'रंगा मिन्ता, (समात १७०)। निव्यंभा एं [शस्यंभा] एक मुस्तिद ह महर्तिः ( कण- पृ ७८; सादि )। विष्ठज्ञेम देशो स्वेतज्ञेम=श्रेयाम, (कृष्ण, चीर, म ₹½, ₹ ) [ निज्ञा स्त्रो [शस्या ] १ रिहीनाः (हन १६ मुग ५०३)। २ उराध्य, वर्मात, (भंगः। ैतरो, "यरा स्त्री ['तरं ] उपाध्य ही हैं

वह- विद्वत, ( नाट-उत्तर ६१ )।

(भोप १६७: वि १०१)। "मालो स्तो ['पल'] का काम करने वाजी दामी; ( गुना (४१ ) मका। मिकिय (बार) वि [सृष्टु] उत्पन्न किया कि अः ( तिंग )। दिक्र वि [स्वेन् ] जिनको उनामा हुन्ना करना हो इ. प्लीना वानाः ( सा ४०७, ४०८ – ७०४, जुना ). र्वे—ॉर्स; ( हे ४. २२४ ) । स्तर न [दे] सहरः (हे स. १० अक्ष प्रश्न मिथ्र । धीनगरन होना, बनना । धावना । नुक होना। ४ मंग्रन होना। ५ नक, व'त बबना, बाना गानन करना । निक्रमहः ( ह ४, १००, स्य सहा ), क्षति; (क्रय)। भृद्या- निक्तिन्तु, र्सगः पि ધ )। मयि--सिडिमन्डि, मिडिमन्डित, निडिमहिति, र्वेटिकरी; (उवा; भग-ते ५२० महा 🔻 वकु-मेडमंन; ( विंड २५२ ) <sup>,</sup> न्मि देशो सिभाः । राज ) क्रिया) की [रोधना] । लेड बुंब, सेक्र क्तिया । निर्वासः (सम १४३ उत्र १३३; १६६: पत म्मः धर्मीव १४१: धिने ३०३५ / ० किर्यान, नापना, "नज्वी परीवयार कोट निजकक्षीनटभागाभिरका ्रिमोदेक्ती निवस्तंत क्वेयामी ह्या धर्मी ॥" ( रपण ४६ ) টু বি [ श्रेफ्ट ] অবি কলন: । জন নগ্র । बहुवि [सृष्टु] १ रामितः, मिर्मितः (उप अन्य दीः (मा )। २ कुन्तः, ३ मिन्चितः ४ नृपितः ४ पदन, प्रयुरः **६ै त्यकः (हे ३, ३६**८)। म्ह वि [ शिष्ट ] १ क्रीयत, उत्तर, उत्तरेकः ।तुः १,१६४ः र, रूप४; जी ४०; यजा १३६)। व सबन, संतासानम, भीवीं द्रवः (उप ७६ म द्येः द्युप्त ६४) सिर्वः १८: सुरा ४३०)। भियार प् [भियार] भनमनती, महाचारः (धर्म १) । तह वि [दे] को बर उठा हुमा; (गड)। विद्वित्वा [सृष्टि ] १ दिश्व-निर्मोण, अगर्भवनाः (सुन १११; महा)। २ तिर्माण, स्वना; ३ त्यमान; ४ विचका निर्माण होता हो यह; (हे १, १०८ ) १ सीपा क्रम, भारितसीत व्रम, "वरबाद जनजरीयाँ विदिन-सिंडिटिटक्रमेर्ण एवनस्थि मर्मनाद<sup>™</sup> ( निते ८०८ )। सिंहि पुं [दें, पाछिन ] नगा-देंड, नगर वा ग्रान्य साहुतार, महाजनः (बच्चः नुस ४००)। 'तय न [दिन ] नगर-रोड की पदगेः (इन ३४२) देखी सेहि

मिट्टिणी नो [ध्रीप्तर्ता] श्रीष्ट-मन्त्री, जेटानी: ( नपा सिड़ो को दि ] नंदो. निःश्रीम: ( ग्राज्य ७० )। मिडिल वि [ शिथिर, शिथिल ] १ धन्य, दीना; व ग्र-हड, बा सबदत न हो बद: ३ सन्दः (हे १, २,१५; २५४, प्राप्तः कुन्तः, प्राप्तः १०२; गउटः )। सिडिल मक [ गिथिलयू ] जाधिन करना। मिदिलेट, निटिमंति, निटिमंति: ( उप; बजा १०; मे ६, ३४ ). निहिलेहिः ( बंगो २४३: वि ४६८ )। वक्-सिहिलेनः 144.8= 11 सिद्धिलाविक वि विधितित विभिन्न करावा हुआ: । बाकु इंश् 🕽 . मिडिलिंग व [ मिथिलित ] निधित क्या हुआ; । दुःमाः, गरहः सवि । सिद्धिरोक्य व [शिधिकीकृत ] गिथिन किया हुआ: ( नुरं २, २ई. २३३ ) । मिडिलीम्य व [ मिथिलीम्न ] मिथिन बना हुआ: ( पदम ५३, २४ ) मिण देखा मण≈गर्गः (जा १०; सुना १८८; गा १६८)। सिषमार देखेः सिगारच्युद्धारः "निगागास्यार्थको" । संबोध ४७), शानिमानुरस्दरिनियासार । सिवि 1(=11 मिणा अक [ स्ना ] न्यान करना, नहाना। नियादः, (सुम्र १, ५ रश महान्य)। सह—निगाइताः (स्य २, ५,१५)। १८-नियादसमः ( ग्रीन )। सिमाड पूर्वी [स्तायु] नाडी-विशेष, बायु बटन इस्ते वानी नाड़ी: ( बाह्र रूप )। सियाण व [स्वात] वहात, प्रशाहत: ( यस ३५. ष्ट्रीय ४६६; स्वय १४)। मिणात रेखी मिणाय=स्नातः ( द्वा ४, १--१३ १६३: ५. ३-- पत ३३६)। निषाय देखें निषा। लियाप्रति: (दन ६, ६३)। यह—सिपायंतः (दन ६, ६०; वि १३३)। सिक्क ्षि [स्तान, कि ] १ द्रधान, ५७%: (सूत्र २,२,४६) २ मृति-रिक्षेप, केरजनात-**चिणायग** क्षिणायय <sup>े</sup>नात मुनि, केरना भगवानः । भग २४, 😜 कार ११म हो; हा ३, २--१५ १२६; असेन १३५८; उत्त २४, ३४)। ३ इइ-शिय, वींब तत्वः मुझ २,

िविपाव-स्टि

सिद्ध वि [सिद्ध ] १ तुक, मोल-प्रान, निरंप-प्र ( डा १—पत्र २८; भग; कप्प; प्रिमे ३०२५ <sup>३६,५३</sup> ⊂हे; जो २७; मुग २४४; इ४२)। २ निम्ल, स

हुआ; ( मालू १४ ) । ३ पका हुमा; ( तुस (३१)।

( चेद्द्य ६७८; सन्म १ ) ६ निधित, निर्धात, (समा) ७ विल्पात, प्रतिदः; (चेदव (प॰)। प्राप्तः

साब्य-विजवण राज्यः (भार मह)। हे साहित नि हुमा, १० प्रतीत, ज्ञात; (पचा ११,२६)।।।

विया, मन, कर्म, शिल्य क्यांद में बिसने पूर्वत मन दे

हो वह पुरुष, ( टा १--यत्र २४; विने १०२८; वि

६८ )। १२ समय-परिमाया-विशेष, स्तोब-विशेष, (<sup>हर्न)</sup>

१३ न. जगातार पनरह दिनों के उपनान; ( स्वात (न)

१४ पुन- महाहिमनंत चादि चनेह परंती के कियी है

नाम; ( का ८---पत ४३६; ६--पत ४४४; <sup>इत्र)।</sup>

"बसर पुन ["क्षर] "नमो फरिरनाख" स कार्

(भार)। 'गंडिया स्त्रा ['गण्डिसा] विद्वनार

एक प्रम्थ-पहरण; (भग)। 'चरक न ('चर्क) र्रः

बारिनव पद; (निरि २४)। अन ['।व] रहर

दुमा अनः (नुस ६३३) 'पुत पु ( 'पुत ) के रह

मीर गृहस्य के बीच की भावस्था बाजा पुरा, (act

३१; निवृ १)। 'मजोरम पृ ['मनोरम] 'व ६

दूनरा दिन; (शुत्र १०, १४)। 'राय पू ['राज

विक्रम की बारहवीं शतान्दा का गुजरात का एक नुहरी

राजा, जा विद्रशत जवविंद्द के नाम में प्रविद्र था, (F

२२; वास १५)। 'याल वृ [ 'वाल ] वापती हर्ज

का गुत्ररात का एक अध्य केन कति, (उन ११६)

संग पृ['सेत] एक सुरतिक आरोत के नारी

मीर तार्डिक भाषारे (सम्मच १४१)। मेरिकार

['श्रेणिका] बारहरे जैन धन-प्रन्य व ८६ छ.

(चरि)। 'सेव वृ ['शेल] शनुबा भंग, नेवर

देग में राजाताना के पान हा जैन महा-नार्गः (<sup>54</sup>ि

३; विरे ४४२)। देन न ['देन] सावार हिन्ने

निर्धावत प्रतिद स्याहरण प्रत्यः ( माह र )। सिद'त पु[सिदान्त] १ मागम, याम, (<sup>36 ई</sup>

১, আহি ) । २ निभन्न, ( स १०३ )।

राजि, नित्यः (बेह्य ६७६)। ५ प्रतिप्तित, प्रायन्ति,

नार-चेत ४४ ), विद्यावनि, निवार्वेति, ( आचा १.

. 2, to; Pt t33 ) I

क्षिन्सी सिक्षि किन्नुग, (नुग ५३०; सिरि

32

ا (ع، ،

मिणंत, ( रुमा ७, १० )।

स्त्र १५, रूमा; प्रान<u>्</u> हे )

• • = साम ) ।

4, 1 ) 1

∡३ सम्म )।

272 ) )

25 25 ) निष्टियः (हे ] सन्ध्यः, सङ्क्रा

1 (= 20 णित्रभः मस [स्वदु] योति इस्ता। विधित्रभदः प्राक्त २४ )। कमे-नियाद, (हे ४, २५५ )। कवह---

र्शापद्ध रि [ स्मिग्ध ] १ मीवि-युक्त, स्नेह-युक्त; (स्वप्न

va, प्रायु ६२)। २ व्याद्र<sup>2</sup>, स्त-युक्तः, (कुमा)। ३

स्मूरा, क्रामन, ४ सिक्सा; ४ न भान का माँड, (हे २.

क्षीह देखी सबीह, (च्या, गाया १, १३ - पत्र १८६;

क्षेद्रपटु वि [स्नेद्वयत् ] स्नद राजाः ( म ७६३ ) ।

बच्या (र [स्विध ] स्वेद-पुक्त, (बा २४४) ।

मण्डालय पून [ दे ] ४.न-विशेष, ( अनु इ )।

गर नह मद्ध देव हमेर ' ( प्रत्र ५४, पात्र )।

वित तथा सिर्-( हे ); ( का १० ) ।

मनुज देनो सेन्ज, ( सुद्ध ५२ )।

रण्या रता सिम्र≃साम्बं. (नाट~मुच्छ २१०)।

क्ष्यह वृत [शिष्त ] पृश्चिम, पुरुष-तिगः (प्राप्त, दे

पण्हा थी [ दें ] १ दिन, बाहारा न गिरता जज्ञ-कवा:

( रे ८, ५३ )। २ वरम्याय, दूरत, पुहासा; ( दे ८,

ब्रम प [लिक ] सिंबा हुमा, (सुर ८, १४४; दुमा) ।

मेल्ये न [दे] गुणा बनुस्का इति, "मिन्य व समाच-

क्यान[निम्य] ! पत्न-स्य, (बर्टर, हे—

मेन्श्रय । पत्र ५८, कन्न, मीन, मान् १४२ ) । २ मान-

। देश, (०; प्राम, उत्र शनच्या)। ३ और्पाव-विदेश,

नाबो, नाब. (६२, ३३)। ४ ऐन. इस्त, ब्रास, "माने रे

अभे उबाधजा रुपनित्येगा प्रथप '(यच्छ ३, ६८,

भरधाक्षा[दे]⊁ प्राप्ता, रजामः स्तृ। इट इप्रा,

क्या १ [१] रह, हेर्क्टाईम (१८, ३०)। बद्धाः वि [सिदार्थ ] १ इतार्थः स्टाइटरः (बद्धाः <sup>33</sup>, ११) - ६.५. भगवान महाराष्ट्र के किया पर नाम, (स्म १८१) स्थ्यः पदम २, २१, सुर १, १६ ।। ३ नेपार वर्षे के चारा हुमरे जिल्लेंड ( तम १५८)। ४ <sup>पह</sup>ीन होते तो नक्षी बम्रोक्स के दोधान्तुम थे. (पटम रेफ रेफ्री ) । ४ तृष्यर्ने सोप, ( गुना ७०, निव ५०० ) । ई माँग, तमारी (क्या पर) हम प्रदेश पर १४४, हे अ. ४२३; उब पू हर्द ) । अ सम्यान महारीत के फान से केंच विकासने वाता एक बांधर, (वेदपहर )। ध एक देवनामानः ( सम ३८, प्राचा २, १४, २, देवेन्द्र १६८): हे पद्म-विशेष: (आह /) १० प्राटिमनद न्त्र का एक समा; ( रिवा १, ० -५५ ०२ )। ११ <sup>तर रा</sup>त का नामः । सग १४---१५ ६६४ )। 'पुर न [ पुर ] भग देश का एक प्राचीन नगर; ( सुर २, ६८)। वेष व [ यन ] यन-विशेषः ( भग )।

विकास की [सिद्धार्था] १ भगतान मीमनन्दन-स्वामी की माता का नाम; (सम १४१)। २ एक विद्या; (उडम को १८८)। १ भगतान नमसनायडी की दीवा-मिरिका; (सिंग १८६)। मेडिनिया सी [सिद्धार्थिका] १ मिन्ट-बस्तु सिदेव;

ः विश्वतययां सा[सिद्धार्थका ] १ सम्द्रन्वत् । स्वः १ (त्या १७—१७ ४३३)। २ जानस्यन्यिम, सेते १ केंद्रों (जीत)।

्र मेडव र् [सिदक] १ इत्र-विदेश, विद्वार द्रग्न. इ. स्टिनु स गाउ, २ गान दृष्ट, ( हे १, १८०)।

मेडा त्य [सिद्धा ] १ भगवान महाग्रेर को शावन-दंबी, जिंदगंबका; (मति १०) २ श्रीपंबी-विशेष, सुनि-स्पान, विद्यासत्रा; (सम २२)।

. मेडाया हो [सिडायिका] नगवन महावोर के रातन-देवी: ( गया २० )

त्विद्वाययम् पूनः (सिद्धायतम् ) १ राजन मानदरः— रोजन्दरः, १ द्वान मानदरः १ दः १ १ १७ १० १० दव सः १, १२ १ १ समन्दरः १७० १० १४मा वर्षः सम (दवः त्र ४)

सिडालय सम्म (सिडालय ) २००० १० १० १० १० । (भ्राप्त १९४४ १० १० १४ - यो ११ मेन्स सि १९६ मार्ग १०

ੰ ਜਿੱਫਿ ਕ { ਸਿੱਫਿ ਼ਾ ਤੋਂ ਸਨ ਜਲੇ ਜਨ ਜਨ ਤਨ

मुन जो र रहे हैं (भन, उड़, टा म—नव ४४०; घीर, उर है २ मुनि, निर्मान, मानः (डा १—नव १४० रहें) । ४ घोम, तुमा) । ३ वर्म-घर: (एक २, ४, २४; २१) । ४ घोमा घाडि योग की ग्रांतः (टा १) । १ इत्यांना, व्याहत्त्वाः (टा १—नव २४; क्या; घीर) । १ तिमानिः "न कवार दुन्तियांचो मकजनितिः नमानेर" (उव ) । ७ मक्या (दमनि १, १२२) । म इन्द्र-विरोगः (निर्मा) यह मा [ यानि ] दुन्ति-म्यान में गमनः (क्या; घीर; पीरा मा [ यानि ] दुन्ति-म्यान में गमनः (क्या; घीर; पीरा मा [ यानि ] दुन्ति-म्यान में गमनः (क्या; घीर; पीरा से हिया यो [ याण्डका ] प्रम्थ-प्रहरया-विरोगः (भग ११, १—व्य १२१) । 'दुर न [ 'दुर ] नगर-

सिम्न (र [शार्ष ] जीर्ष, गना हुमा; (तुन २१; विवे २० टी )

अत्र दो )
सिन्त देगों सिपण व्यक्तिम्न; (सुन ११)।
सिन्त ग्रांग [सैन्य] १ मिता हुमा शर्मा-योहा मादि;
२ नेना का नमुदाप; (हे १, १४०; सुना)। न्यो--"ता मन्नदिसे नगरे पंगेदियं नमुसन्नाए" । सुर १२,
१०४)।

सिष्य देखां सिष्य । विन्यद्द ( पङ् )। सिष्य न [ दे ] पतात, पुत्रात, तृष्य-विदेष; ( दे न, २न )।

तिष्य न [ शिव्य ] कार-कार्य, कारोगरी, विवादि-विकास, कता, हुनर, किसा-कुराजता; (पवह १, १—पन १८६ टका, प्रायू ५०)। २ तेजस्काय, प्राये-पंधात; ३ स्राप्ति का जीव; ४ पुं. वेजस्काय का स्विग्टाता देव; (टा १८, १—पन २६२)। 'सिंद्य पुं [ 'तिस्ते ] कता में स्वित-कुरात; (स्रायन)। 'जिल्ला वि [ 'जिल्ला ] कारोगर, कहा—हुनर से जीविका-निवाह करने वाता; (टा १.

सिष्या स्त्रों [सिन्ना ] नदी-विगय, जो उज्जैन के पान में गुजरतों हैं. (स ६६० उप १००म, हुन ७०)

सिध्य व [ शिलान ] कार्यन, दुनरं चित्र आदि कता म दुसर (आप सा ४)

निष्यिक [शुक्ति ] सम्बोतः हः १६८ द्या. यह दुस्य सम्बोधः पे १८.)

निर्मित्रं व [शिल्पिक] जिल्हा कामर (सद्दे) विभिन्न त [दे] तुमानित्य ज्ञान पुत्रात (स्पन्न (स्वात कामरेक)

(क्षिप-वि

(इम: ११२ स्ट्र)। मिरि रेला निरो; ( हुमा<sub>।</sub> जा ५५; गर् ४

कम्म १, १, वि हद्य )। 'उस प् [ 'पुत्र] नागरे हते रामा एक प्रकारी राजाः ( मन १५४)। ह [ पुर ] नगर-रिकेश ( उप १६० )। देव रें[ का १ शिर, अहादर; (हुना)। २ शमदार हैं

रामा, (पउम १,१)। 'हत पून ['हाल] देश-दिमान, ( गम २०)। 'वंत्रा मी [ बला] एक राज-पत्री; ( पत्रम द्य, १८०)। २ एव इतर

(सम १५०)। ३ वक राज-क्रमा; (मरा)। १ पुन्हरियो। (इक्र)। 'कंदलम वृ [ 'कदतक]ः विशेष, एक-मुरा जानगर हो एह जाते: (तस्य b पत्र ४१)। फरण न [ 'करण ] १ न्यासम्बद्ध न

मन्दिर; २ हेमझा, (मुपा १६१)। करमण [ करणोय ] भोडरण-संस्थी; ( नुग १६१)। पुन [ कृष्ट ] दिमान परंत का एक मिनर, (रा) धंड न [ 'सण्ड ] यन्दन, ( मुर २, ४६, <sup>इर्.</sup> "सरण देला "करण; (नुपा ४२४)। गोउ १ 🖼 राष्ट्रम-यंश का एक राजा, एक प्रका-गीरः (पर्म

२६१)। "गुल पृं [ "गुप्त ] एक जैन मार्ग, (हर्न 'घर न [ 'गृह ] भेडार, सजाना; ( याना t, !-४३; मुझनि ४५ )। °धरित्र वि [ °गृदिक] रा लगानचो; ( मिनं १४२५ )। 'चंद वु [ चन्द्र]।

प्रसिद्ध जैनाचार्थ स्रीर प्रन्यकार: ( पर ४६; हुन (र र ऐरनत दोन में होने वाले एक जिनहर, (हन ध पद ७)। ३ आठरें रसदेर का पूर्मगोप नान, 🔀 २०, १६१)। चंदा ची [ 'चन्द्रा] १ एक उक्ते (इक्)। २ एक राज-पत्नी, (उप ६८६ टो)। <sup>स</sup> पु[ भाद्वय] एक जैन मुनि; (कप्प)। प्रवा

[ "नगर ] वैताव्य को दक्षिया-भ्रेषों का एक वि नगर; (इक), देखी 'नयर। 'णिकेतण न [ विदेता वैताका की उत्तर-भेषाी में स्थित एक विशास (१६)। 'णिलय न ['निलय] रैवार्च की दक्किया-श्रीया में स्थित एक नगर; (१४), देशों निर्दे णिलया स्त्री [ निरहया ] एक पुष्करियाँ, (१६)

णिहुत्रय १ [कामक] किंगु, श्रीकृष्ण,(र्ज्ञ

सिभा देगी सिभा ( चंड )। सिमासी [शिका] दुव काल्टाकार यूपः (हेर, 238) सिम स [सिम ] सर्व, सब, ( प्रामा )।

सिप्यार देनो सिच्चिरः ( गा ३३० च. वि २११ ) ।

सिविर देगों सिविर;( पउम १०, २०)।

स्मिम" देखो सीमा; "जाव निमर्गनिहास्त पनी नगरम्न वाहिस्त्रामें" (सुपा १६२)।

सिमसिम ) सक [सिमसिमाय्] 'निम निम' भाराज सिमसिमाय करना। विमविमार्थीतः (उजा ८२)।

वक-सिमिसिमंतः ( गा ५६१ भ )। सिमिण देखें सुमिण; ( ई १, ४६, २५६ )। सिमिर ( भए ) देशी सिविर; ( भरि )। सिमिसिम ) उस्त्रे सिमिसिम। यक्र—सिमिसिमैत, सिमिसिमाओ र् सिमिसिमाओत; (गा ४१०; वि ४४८)। सिमिसिमिय वि [सिमिसिमित ] 'सिम हिम' भाराज करने बाखा, ( पडम १०५, ५५ )। सिर सक [स्टुज्] १ बनाना, निर्मोण करना। २ छोडना, त्याग करना । सिरह; (पि २३४), सिरामि; (निसे ३४७८)।

सिर न [शिरस् ] १ मस्तक, माथा, निरः (पामः कुमा.

गउड )। २ प्रधान, श्रेष्ठ, ३ चात्र भाग; ( हे १, ३२ )।

'वक न [ 'क ] शिरस्राया, मस्तर का बल्तर; ( दे ४. ३१, कुमा; कुप्र २६२ )। 'ताण, 'ताण न [ 'त्राण ] वही पूर्वोक्त भर्षः (तुमाः, स ३८५)। प्वत्थि स्त्री [°यस्ति] चिकित्सा-रिशेष, सिर में चर्म-कोश दंकर उसमें अस्कृत तेल पादि पूरने का उपचार; ( तिपा १, १--पन १४), "सिरावेदेहि (शंसरवत्याहि)व" (खाया १, १३-पत्र १८१)। मिणि देखां सिरो-मणि, ( मुपा ४३२)। 'य पु [ "जा ] केश, बाक्ष; ( भग; कप्प, भ्रीय; स ४७८)।

सिर° देखो सिरा, ( जो १० )। 'सिरय ) देला सिर=शिरस्; (कप्प, प्रवह १, ४--पत्र मिरस ∫ ६५, ब्राँप)।

'हर न [ 'गृह ] मकान के ऊपर की छत, चन्द्रशालाः

( व ३, ४६ )। देखो सिरो"।

सिम्सावत वि [ शिरसावर्त, शिरस्यावर्त ] मनक पर परिचया करने वाजा, जिस पर परिग्रमण करना, । स्वाया

ार नाली की ['ताली ] वृत्त-विदेष: (कप्)। 'इस ा [दिता] ऐरवन वर्ष में उत्यन्न पाँचवे विमन्देव; (च ०)। दाम न [ 'दामन्] १ गोभा बानी नानाः; ्र(त्रेथ)। र भ्रामरण-विशेषः (श्रायम ) ३ पृं एक <sub>ं रिन्निः</sub> ( विरा १, ६—पत्न ६४ ) । दामकंड. दामगंड ें ही [दामकाण्ड ] १ मोमा वानी मानाची का नन्दः , 🚰 १)। २ एक देव-विमान; ( नम ३६ )। 'दामगंड ्र ही ['दानगण्ड ] शोमावाजी मानाओं का दवडाकार ः 📆ः (बंध)। दियो ऋषे [दियो] १ देवी-विदेधः, ें: (गंड), २ जदमों; (धमेवि १४०)। दिवीनंदण पुं [ दिवी-्नेन्द्रन ] हामदेव; (धर्मवि १४० )। निदंषा पुं[ निन्द्रन ] ़ र अनदेव; र वि. श्री से समृद्ध; ( मुना २३४; थन्म १३ ंदी)। नियर न [ निगर ] दिचया देश का एक शहर: ्रे (ह्ना), देखें "पायर। "निलय पुं[ निलय ] बानुदेव: ्र (पडम १८, २०), हेन्बो 'णिलय । 'पह पृं ['पह] क्रास्टेटार बासूचक एक सत्र-चिद्धः (तुरा १८३)। पत्थ्य पुं [पर्वत ] पर्वत-विदेण; (वजा २८)। पह र्वे [यम] एक प्रतिद्ध जैने ब्राचार्य क्रीन प्रत्यद्वार; (फीने १५२)। पाल देनो 'बाल; (निरि ३४)। ्रित्र पुं ['फल ] बिल्न-पृत्तः (कुमा), देखो हिन्छ।
'पेर पुं [भूति] भारतवर्ष में हाने बाल छठवें चकवर्ती
प्रात्ताः (तम १५४)। 'म देखो 'मंतः (ट्य १ ३७४)।
'मेर्र को ['मती] १ इल्ड-मामक विद्यायग्नात को एक रे रेनी; (पंडम ६,३)। २ एक राज-पत्नी; (नहा)। े एक नार्यवाह-बन्या; (महा )। 'संगल पुं [ 'महुन्त ] ; र्वेच्प मास्त का एक देग; ( उन ४६८ टॉ )। 'संता वि[मन्] १ गोभा वाना, गोभा-पुनः ( कुमा )। े हैं दिनक वृत्तः, ३ अधत्य वृत्तः, ४ विन्तुः, ५ विन्तुः न्हादेव; ६ श्वान, कुत्ता; (ह २, १५६; पट)। मत्य ने [ मलय ] देवाद्य की दक्किय-अंग्री में निधन एक विवायर-नगरः (इक्र )। महित्र पुन [ महिक] एक रेंग-विमान; ( तम २७ )। "महिआ खो [ 'महिना ] पद पुन्दरियों; (इक्)। माल पुं [ माल ] एक नीद का; ( हुप्र १४३ ) । सालपुर न [ सालपुर ] मिरिंग २ [ दे ] रिट. हस्मट, बामुक्त (हे मा ३२ )। एक नगर, ( नो १४ )। यंद्र समा बंद । रहर

विद्रस्त देखे। बहुस्स्य । 🖙 । 🤭 : हैं[पिति] श्रंकृत्य वस्तर । सन्तर ५

हैं[पिन्स] अपन्तर क्रा कार

एक ईंचा अवदवाकार चिह्न; ( श्रीप; सम १५३; महा)। २ महेन्द्र देवतांक के इन्द्र का एक पारियानिक विसान, (टा ८--पत्र ४३७)। ३ एक देव-विमानः (सम ३६: देवेन्ट १४०; भीप )। "वन्छा स्त्री [ "वत्सा ] भगवान भ्रेयासनाथजी की सासन-देवी; (संति है)। "ब्रॉडिसय न [ अवनंसक ] सीधर्म देवनोक का एक विमान: (राज )। यण न [ चन ] एक उद्यान; ( इतंत ४ )। विषयी स्त्री [ पणों ] तृत्त-विशेषः ( पर्मा १--पत्र ३१ )। "यस (भर) देखी भंत; (भनि)। विद्या पुं [ विभंत ] एक राजा; (पउम ४, २६)। 'बय पुं [ चंद ] पाँच-विशेष, (दे १, ६७: ५, १२ हो)। वास्सिंग पुं [ बास्पिण ] ऐसवत वर्ष में होने वाले चीवीछन्ने जिनदेय; (पन ३)। बाल पुं[ पाल ] १ एक प्रतिद जैन राजा; (विति ३१७)। २ राजा विद्वराज के समय का एक जैन भहाकवि; (कुम २१६)। 'संभूभा स्त्री [ संभृता ] पत्र को इटको रात; ( दुज १०, १४) ेतिबय पुं['सिचय] ऐत्रत वय में उत्पन्न दूसरे जिनंदा: (पत ७)। सिण पुँ ['पेण ] एक राजा: ( डम ६५६ हो )। सिल पुं [ शिल ] इन्मानः (पडम १७, १२०)। सोम पुं िसोम ] भारतवर्ष में होने वाजा माववाँ चक्रवर्ती राजा; (सम १५४)। सोमणस पुन ['सोमनस ] एव देव-विमानः (सर २୬)। हर न [ 'गृह ] मंडान; ( श्रा २८)। हर हुं [ घर] १ भगवान राम्बनाथ का एक मुनिनायाः २ भगवान पार्श्वनाथ का एक गयाधर—मुख्य विद्यः; (क्र्यः)। ३ भारतर्थं में भ्रतीत उत्मरियों कात में उत्पन्न नात्र्यें जिनदेव; ४ फेरवत वर्ष में वर्तमान प्रवसीयों कात में उत्तन्न वीववे जिनहेरः ( पव ७; उप ६८६ हो )। ४ वानुदेव; ( पडम ४०, ४६; पड़ )। हर वि [ हर ] श्री को हरच करने वाना; (हुना)। 'हरू न [ 'फुरु ] बिरन कतः ' कम् ), देखे 'कल्ड । सिरिन हुं [धांक, थांयक ] स्थूननंद्र का दीता नार्दे बीर क्टर गवा हा एक क्ली; ( शीर ) । मिरिय न [स्वेर्य ] स्वच्यताः (मै ३३ )।

निव्हिट एक [है] रॉडको रा उननात; (यतः है

निरिमृतः (हे) सर स्व अनंत्र मृह से बह राज्य

(15, 10)1

मिथ्या उयो मिरी; (सम १५१)। सिविमौ सी [दे भोली] कन्द-विशेष, (उत्त ३६, |

£# ) !

मिरियक्कीय पू [ दे ] गापाच, गाप्ता, ( दे क, ३३ )।

सिरिक्क वृ [ है ] इंग वच्चो, ( के न, ३२ )।

मिरियत्र ध्यो सिरिन्ययः

निस्मि पुं [ जिला ] । पुत्र-रिक्षेप, लिस्सा का पेड़: " ( सम १४२, ई. १, १०१)। २ नः निरक्षा का पृत्तः

( TAT )

शिरोध्य [धा] र प्रश्मी, समप्ता, (पात्र, दुमा)। २ संतल सन्हर, विनव, (पाम: रूमा)। ३ शोभा: (धीप: रात कुमा ) विपादद को चारित्रानी देशी, (ता के । ३० ००)। १ उत्तर ६-५६ पर रहने दास्त्री एक ाइक्ट्रमारा दर्भ ( द्वा ⊆ न्य4 क्व.क.)। दे देश-प्रतिमा-भारत ( व्यापा १, १ टी - पत ४३)। अ भगान् रू-भूनावश को भाता का नाम, (पर ११)। 🖂 ए ह भ" ३ केला, । इप १६२ ) । हे एक भ्रान्ड-वजी, ( इप • • १ ) । • • देव, गुढ भगद के नाम के पूरे में अगाया । बन्त बादर-त्वक शन्द (पर क् दूमा, वि कृद्धा)। ११ हरा, १२ वस्त्राना, १३ धने मादि पुरुषये, १४ ( प्रथम, नद, १५ डाइरेग्स, मा छ। १६ औद, मीन, १७ क ४६४ मन प्रमा, तब, मह बाति, प्रमा, २० मिदि: रक पूजि, रहे विल्'त, रहे जनक, श्रीतः श्र*वाद*ल तुन्न,

📆 बन्द पुंच नई कापांच (६६व, २० कसम्र, १म, 🕻 हे • २००) रात भिन्न, निर्दि, सा बओ। जिल्ला इन्स सिरिय, ( याया १, ६ - १४-१<del>६</del>०, ब्राप;

Ent 1 निर्मालक १ [ बगरहर ] वर्ष, र्वाप, ( राष्ट्र ४, ४, २४) |

Tar ( 29 ) :

मित उन्ह निर -'एल। 'इस (सी) उन्ह हुस: ्राद्याः सन्ति तृ[सन्ति] कान, सप्रता, white the metals and also, ofthe good street ... 46 : [ 46 ] 48, 42, (104 ): frame च [ बाला ] जर हो हरा, (६२, १४६)। क्रिय - व जिल्लाम्, (१८४) । सम्बाहितम् । इस

८६ । यद, कास १, ६,४ म, बान २५४)।

क्तिक अन्य किया, ( हुन ) , प्रसास व [ प्रसास ] । विशेषार 'व [ प्रशंसित्स ] असेतरनाम (

विज्ञान; (भीष)। सिलंब देलो सिलिब; (पाम)।

सिलय पुं[ दे ] उञ्च, गिरे हुए. भन-क्यों म (देन, ३०)।

सिला स्त्री [शिला ] १ सिन्न, चड्रान, ६ म, प्राप्त; कप्प; कुमा ) । २ भोन्ना; (दस ८, ९)

पुंत ( °जन्त् ) शिक्षाजित, परितो से उत्पन्न 🤄 द्रव्य-रिशेष, जो दवा के काम में बाता है,प

( उप ७२८ दी, धर्मवि १४१ )। सिलाइड्य वुं [ शिलादित्य ] वजभीपुर का वर

राजा; (वी १५)। सिलामा देवी सलागा; ( र्स ५४ )।

सिलाघ (शाँ ) नोचे देशो । क्र—सिलापपान € ₹ 3 1

मिलाइ मक [इलायू ] प्रशास करना। क-मिन (स्थय १६)।

सिलाहा श्री [ इलाघा ] वरावा; ( मै ५५ ) । मिलिब पु [ विक्रिन्द ] पान्य-विक्षेपः ( पर 📢

४३; भा १८; दसनि (, ८)। विलिध पून [शिलीका] र १व विनेप, ह

न्मिन्संद युक्त, (खावा १,१-पन २४) १६०; भीप; कुमा )। २ वू. वर्त-विक्षेप; (व 'निलय पूं [ 'निलय ] पर्वन-विशेष, ( <sup>स ४६६</sup> निर्मित वं [दं] भिरा, बना, (दंदा १०

२०१; सुगा ३४) । स्तिलिद्देव वि [ श्लिष्ट ] १ मनोव, पुन्तरः ''ब्राव

मान्यम इवसु हुमान्न हुम्मर्गाङ्गवीर्गान्न दृष्ट नरमाः" ( e--वन अहे)। २ गमन, मुद्र हः (प्रोप)। । वितः ४ मन्द्रः ५ मनेपानमार-पुरः (६३

निन्तियह श्यो मिन्तियह, (स#)।

मिकिन्ह पूर्वा [इकेस्पन् ] •केन्स, ४१, 🕫 १०६ ति १३६ )। देखे संग्रह । मिल्लिम की [जिल्लिस ] र नरेना बाद 🕬

क्षित्रकः ६ प्रतास्य क्षित्रकः, सम्ब का अध्य गराय, ( बारा १, १३--१४ १५१)।

विकिथित एस विकित्तः ( दुन्त के १४).

किया देर असा दुखा भीर महिल हा लाग है उन राग <sup>ते इतः (भागः सः १)।</sup> ्तिरामुद्र २ [ मिर्छामुख ] । बागः राष्ट्रः । यसः, सुर ई. १४)) २ साम्य सारार पत्र । यहम 🕫 ३६ -वित्रीम केले वित्रेम=१४४ (४४४) र डिक्रीमंत्र (सम्र ६, ६, ४४ )

. सिनुष्यय है[शिलोच्चय] + वेट करा - सुत्र 🕡 ्र रेखें, यशहः (रक्षा) निर्देश्चिष १ [मिलेक्सिक] २००२ ५००० । उंछ १

2-77 35 )1 क्लिस् भेने बिलिस्, १ कः १

मेरेन ४२ (प्रिटर्) प्रात्मित्व रस्ता स्टना *निनेत्रस*  $\sigma(\hat{\tau}, i_{\xi \circ})_1$ 

तिलेख हैं [इतिष ] • रहतिर प्रांत संवान । यहानि ं भिन्न) २ महीस्त्रान, मेट (सुर १६,०४३ निर्माः ४ वारः (हे.२, १०६: प्रा.) । ४ तह शब्दावहारः

经营养税 镜 800 ) ( लियेम उन्य मिलिस्ट्र, ( प्रत् ५ -

नियोज 📭 [स्टोक ] > कीता, २४, काव्य: (हुज .मिलोग) १६८; सुना ४६४, प्रति ३, महा)। २ वण, होति: (यम १, ६३, २२, ८ २, १०६)। ३ छना-िया, चीत्रम, द्वान्य समाने ही द्वाना; ( क्रीन ) ।

निकेच्चय हेनो सिलुक्यय; ( गण; सु १. ७; सब ) निक्त हूँ [है] १ हुना, वर्ण, सब-विदेश, । तुस ३११; इत रक्त, हात, सिर्द ४०३)। २ पात-विशेष, एड . नदान द्वा बराब; (सिते ३=३)।

नित्य देनो मिला ! र पू [ 'कार ] विज्ञास्ट, पत्थर <sup>-१हेने</sup> कना गिकी; (तो १४)।

निष्द्रा न [ निहर् ] राज्य-द्रव्य (सेंगः ( राज )। मिडा को [दे] सत, बाड़ा; (ने १२. ०)।

विषय व [क्षित्र ] १ सद्भव, कल्याणः २ तलः *।* सम्रा हिंगा; राइट )। ३ फाईना; ( तरह २, १—तम ६६ )।

४ कि मुक्ति, मीदः (पामः सम्मतः अईः सम ४: क्रनः । र्केंग ग्रेट )। ५ वि. महत्र-पुनः, इस्तव-संदिः, ( कनः,

<sup>13</sup> रेरे; गम; हुमा; सम्बद्ध अध्य अविनदेष, तीर्पकर,

मिलः ( पडम १०६, १२ )। द एक गर्बार, विक्ले | सिक्य सक [सीव्] सीवा, सोयना। विश्वदः (पट्ट निकान महावीर के बात दीजा जी भी; ( हा स-वाव !

(३०, भग ११, ८) ८ दीचंद्र बानुदेव तथा यनदेव हा िता, ( सम १५२ ) ' १० हेव-विभेष; ( सप; ब्रस्))। ११ रीय मान का मोकोलर नाम; ( सुझ १०, १६ )।

१२ एड देव-प्रमानः ( देवेन्द्र १४३ ) । १३ छन्द-विद्येषः िए। 'कर न [कर] श्रीतियों अवस्था ही वातिः ॰ मृक्ति-मागैः (ग्रमित ११५)ः गई स्त्री ["गिति] १ मृति, मात्रः २ विः मृत्तः, मृत्तिःमातः । गात्रः )। ३

र भारत वर्ष में अवीत उत्सर्विशी-काम में उत्सन्ध वीददर्ग जिन-देव (२२.२)। तिस्य न ['तार्थ] हागा, बनारम, (हे ६,४४२) - निंदा न्ह्री [ नन्दा ]

मनन्द-थारक की पत्नी; इया )। भूद्र पु [ भूति ] १ एक हैन महर्षि, (क्रम्)। २ पाटिक मतः दिसंबर बैन

मंत्रहाय--- हा न्याक्क एक मुनि; (विसे २४४१)। विसि क्र [ रात्रि ] राजुन ( गुजरातो नाप ) नात की कृष्ण नर्दिमी तिथि: । नर्द्ध अन् हो , । सिपा पुं [सिन ]

नंदात वर्ष में इत्यन्न एक प्रांतः ( तम १५३ )। सिवंकर पु [शिवडुन] पाँचवे केमव डा निवा; <sup>(</sup> पडम २०, १८२२ )।

सियक / १ [शियक ] १ पड़ा तैयार हाने के पूर्व की सिवय )एट क्रास्था; (दिनं २३१६ !। २ वेतस्य नागराज का एक प्रायान-स्वेत, ( इक )

तिया श्रो [ शिया ] १ भगगन वैभिनाथको हो माना का नाम; ( नम १४१ )। न बीवमी देवनीक के उन्द्र की एक भव-महिरो; (डा म--एव ४१६: ग्रापा २--एव २५३) । ३ पनरहवें जिनहेव की प्रवर्तिनी--मुख्य नाव्यी:

( २४ ह )। ४ गुनाती, नादा निवार: ( ऋष्; ४त्रा ११८)। ५ पार्वनीः । पास ।। नियापंता देखे सिय-भंदाः ( उता ।

त्तिवाति ईं [ दिवादिन् ] मरा<del>दे</del>व में <sub>मरी</sub>त भववर्तियां-कान में उत्तन्त बारहवें विनदेश ( स्व ३)। तिविण देखे मुनिण; है १, ४६; मात्र; रेना; हुना;

到)1 सिविया हो [रोविका] हुनातन, राजको, दोनी; (क्यः कारः नहा )।

र्कतः तम १: रहि)। ई पूं- महादेवः ( याचा १: १--- सिविर न [ फ्रिविर ] १ स्क्रमानाः, गैन्य-निवान-स्पान, रावनी; (हुमा)। २ मैन्य, सेना, जरहर; (हुना ६)।

विते १३६५)। मचि-विकित्तामिः ( श्राचा १, ६,

3, 2)1 सिव्य देखे सिव=शिव; (प्राक्त २६; विच १७)। सिव्यित्र वि [ स्यून ] विया हुमा; ( पन ६२ )। सिब्बिणी क्षी [दे] स्वी, न्हें; (देन, २६)। सिस देखी सिळेस = श्चिषु । विवद; ( पड् ) । सिसिर न [दी] दथि, दही; (दे ८, ३१; पाद्य)। सिसिर पुं [शिशिर] १ ऋतु-विशेष, माघ तथा फागुन का महिना; ( उप ७२८ टी; हे ४, ३५७ ) । २ माय मास का जीकोत्तर नामः ( मुज १०, १६ )। ३ फागुन मासः "निमिरा फम्पुस्य-माहा" (पास)। ४ वि. जड्, उंदा, शीतज; ( पाभ, उप ७६८ टी )। ५ हजका, (उप ७६८ टो)। इ. न. हिम; (उप हद्द टो)। 'किस्ण वृं ['किरणं] चन्द्रमा, ( धर्मवि ५ )। 'महोहर पु िमहोधर ) हिमाजय पर्वतः ( उप हमह टी ) । मिमिरलो देवा सिस्सिरिलो; ( राज )। सिक्षु पुन [शियु ] बालक, बबा; (मुपा ५५८; सम्मच १२२), "सा साइ पायमक तिन्धा बीयं पदमपहरे" ( रुप्त १७३ )। "भाल पुं [ "काल<sup>"</sup>] बाल्य, बाज-कान्न: ( नाट--चैन ३७ )। 'नाग पु [ 'नाग ] सुद्र कीट-विदोप, मनसः ( उत्त ४, १० )। °पाल वृ [ °पाल ] एक प्रसिद्ध राजा; ( स्वाया १, १६—यत्र २०८; सूझ १, ३, १,१; उप ६४म टी; दुम २५६)। "यथ पुन [ "यय ] नृपा-विशेष, ( पपण १-पत ३३ ) ! "वाल देखी "पाल: (सूम १,३,१,१ टी)। मिम्म पुन्नी [ शिष्य ] १ चेन्ना, दान, विवाधीं; ( ग्राया १, १—पत्र ६०; सथनि १२७ ); स्त्री—'स्सा, 'स्सिणी: ( मा ह, याया १, १४-यत १८८ )। सिस्स देनो सोस≈शोर्यः (सम ५०)। मिस्मिरिया सी [ दे ] कन्द-विशेष; ( उत्त १६, ८८)। सिंह वर [ स्पृह् ] रच्छा बरना, नाइना। निर्देश, (हे ४. २४; माइ २२ )। इ--- मिहणिझ; ( दे प, ३१ टी )। सिह पृ[दे] भुजपरिश्येको एक जाति; (स्था २, ३, ર૪)ા सिहंड व [शिखण्ड] मिला, न्या, नोडी; (पाय; व्यति १५१)। सिंदहरून पुं[दे] १ बाजक, गिशु, २ दक्षित, दही को मजाहै, ३ मर्सु, मोर; (२ ८, ४४ )।

सिहंडहिन्स पुं [ दे ] बाह्रक, बना। ( पर् )। मिहंडि वि [ जिखण्डिन् ] १ मिसा-पारी;( मन १५ ष्ट्रीप)। २ पुरे सपूर-पन्नी, मीर; (पाम; उप अस्त्री)। ३ विप्सु; ( सुरा १४२ )। सिहण देखा सिहिण; (रंभा)। सिंहर न [शिखर] १ पर्वत के ऊपर का मान की (पाम; गउद: तुर ४; ५६; से ६, १८)। र क्षा ज ( याया १, ६) । ३ जगातार भटाईत दिनों के उत्ती ( संबंधि ५८ )। "अण वि [ 'बण ] शिमरों हे 🚎 (मे ६, १५)। सिहरि पुं[शिखरिन्] १ पहाड, पांत; (पाम, ग्रे ¥६)। २ वर्षथर पर्वत-विशेष; (टा २, ३—प<sup>व हु</sup> सम १२, ४३)। ३ पुनः कृट-विशेषः ( रा २, ३—३ ७०)। "यह पुं["विति ] हिमातव पर्वत, (वे E2)1 सिहरियो } स्त्रो [दे शिखरियो] माँ<sup>3ठी, सी</sup> सिहरिल्ला विदोप, दही-चीनी भादि से वन्यार तरह का मिष्ट खाय; ( दे १, १५४; ८, ३३; <sup>वर्ष ६</sup> २—पत १४८; पत्र ४; पमा ३३; कल; शवा )°. सिहली } स्त्री [शिखा ] १ चोडो, मस्त्र व इंस् सिद्दा र का गुच्छा; (पंचा १०, ३२; पा ११<sup>३, इ.६</sup> यामा १, ४—पत्र १०८; सर्वाप ३१)। २ म<sup>ह ई</sup> ज्वाका; ( पाद्म; जुमा; गउड ) ! सिहाल वि [शिषायन्] शिपा बामा, <sup>शिया दी</sup> ( गउइ )। सिहि पुं[शिखिन्] १ मिम, मागः (गार्<sup>३</sup>ः <sup>६६</sup> सुरा ५१६)। २ मयुर, मार, ( पाम; हेका ४४ मार) १७३)। ३ राज्या का एक नुभट; (वडम ४६, ३०) ४ पर्वतः ५ ब्राह्मणः इ.मुनाः, ७ केतु बहः ८ वहः । अन्यः, १० चित्रक वृक्षः, ११ मयूर्गमाला-वृक्षः ११ हर का रोम; १३ कि. शिखा-युकः (भागु १४२)। सिदि १ [ दे ] कुरदूर, मुगाँ; ( देन, २८)। सिद्दिअ वि [ स्रृद्धित ] प्राधितपितः ( रूपा ) । मिहिण पुन [ दे ] स्तन, थन, ( दे ८, ३१; <sup>मूर ५,६५</sup> पामः, पड्ः रभाः सुरा ३२, भनिः, इम्मीर ५०, सम्बन्धः सिद्दिणी स्त्री [ शिक्षिती ] छन्द-रिशेप: ( निग)। निही (बा) मी [ सिही ] इन्द-स्थिप (सि सी (भग) श्री [श्री] द्वन्द निर्मेण, (निर्मा)

नेतं ।

अभव [सह] १ विपाद करना, संद करना। २ वना। ३ केंद्रित होना, दुःम्बी होना 💰 करना. फर हत्ता। बोबर, बोबति; (वि ४८२; वा ८०४) · तया रिनेन केंदर" (तिंड पर ), धर्मपति य मध्यप्रमाह <sup>दुर्</sup> १२, २)। यक्न—मोशंतः ( गम ४००, नुग

ंश इन ११८ )। वन[दे] विकथक, मोमः (दे =. ३३)

म नि [ म्बीय ] स्वदीय, निज्ञ काः (''नंपनेयलेस्ना देशस्यहृडयाए", "ही मीर्निया तपन्तस्ता" ( भग

८—नव ६६६)। न देखी सिम्न = विव<sub>र्</sub> "वीमावीमी" ( प्राप्त ) :

🍕 🖯 [ श्रीत ] १ लार्ग विरोप, उदा न्यग, (ठा १ -१९५१ पर माई )। ३ हिम, वृहिन; ( सं ३, ४० ) र्मत-द्रान; (राज)। ४ वद, जाटा; ( टा ४, ४ १६८०: भीर: गडड: उत्त २, ६)। ५ वर्म-(३)वर. त सर्ग का कारण-भूत वर्म; ( कम १ ४१, ८०) !

<sup>हि</sup>- सीवन, टहा; ( भग; भीप: सामा १, १ टी- -रव )। अर्थे प्रथम नरक का एक नरक-स्थान; (विभन्द

११ = न. तप-विदेश, भारायन न्यः ( स्वीर १८ । कि भड़कुतः ( यूच १, २, २, २२ । १० त. सुल,

भाषा )। धर म [ गृह् ] पक्रती का वर्ष कर्निमत भ स वहाँ तर्व मृतु में हरती की प्रशासना होती दे (धर)। 'च्छाय हि [ च्छाय] शीवन दावा दाना, र (पीन, खारा १. १ टी-पन ४)। प्रतेसह उ

[ परापद ] मीत की महना, ( उन २, १ / । फाम, पु ि स्पर्धे ] इंद्र, बादा, गर्देः (भाषा)। सोजा ज्य िधोता, महेता ] नदी-दिहेस् ( इहः हा ३००० छ ं भेरे )। उद्योजन पु["तोबक] १ ५०३मा, २

ि भेजान, (सन्भुत्तः (सं २, ४० ।) कीब' हैसे सीमा≡र्शना। प्यस्य हु[ मपान ] ०६० ेसेंच, बते भीन बते दाव संगेतन (६) हा 🙃

1-31 25)1 श्रीम देशे सोबा लेग (३ना).

क्षेत्रस्य पुर्वि, सीतास्त्रहा । इन्तरं वर्षेत्र "पराज्य रेग्रे व्हार्थित वर्षेत्र होत् स्मार्थ ५० 1.)

मानव म[महन]रेग्स्य (१००१) वर्ग

सोधणय न [ दे ] १ हुल्य-तारी, तूब रोहने का पान: २ म्मगान, मसान; ( हे द्र, ५५ )।

मोधर पुं[शाकर] ! रान ने चिन्त जन, पुनार, जन-क्या: ( हे १, १न४: गडड; हुना: तय )। २ वायु. ववन: (११, भ्यादा यह घट )।

सीवरि व [ शोकरिन ] शेलर-दुन्हः (गडह ) । सीवल है [शांतल ] १ वर्तनाम बदर्गरीका उन्हें के दसवे जिन-देव, (तम ४३, रहि)। २ कृष्य 🗘 ेहोता, (नुज २०)। ३ वि. हहा: (ह ३, ३०, १मा, रहा:

रवया ५३ । । मंध्रितया यो [श्रांतिविशा] १ डई, १०५० 'सीर्वात्रर नेपालेस्तं विन्यावि" (मग ४४--५३ ३३३)।

२ लुवा-दिशेष, ( राज ) मार्थान्य एवं [दे] । हिम्मान सा १६न, ४ ५४-विदेशि, ( हे ८, ४४ )।

सोजा की [शाता] १ एक महानाट, (४,५ ०५, १०६) इंड)। २ वेपनास्थासन्याम्ब ११५८, विक्रायामा, (दह) १३ मानमात भर् की प्राप्तानी हैंहैं। ( उ ता। इ लीन परि रा एक फिला, ६ मा.परर् परेंग हा एक बुद्ध ( इ.स.) है विस्त केवस पर एक बार्स करते एक

विश्वासी देवी (दा य-वर कहा। मुहान [मुख] एक दन्। जारा।

सीनों को [साता ] ६ व्यस्त्रहरू, रास्त्रहरू, ४ रहक १स. १६ )। २ नहर्षे रानुदेव का साहा का श्रम (部部) 结构 铜 级门 计不能设置 रें। में इस चलने ने होते तुम्भेनगाः है न, १०४ ।। र देशकास्त्रासामानद हाला, ( उस ३६, ६६, ५६, ५६, मध्ये । इंदेश कराया शायाल और है है है।

देवेत् इहारे बदहा स्टूब्ल इहात् हा स्त्र माजा केल लिक्किया, १ ४४४, और, १४४ १८५ ४ संभाव हेर्र मसाव अध्यान् १५,०६, स ३३६

मातार १०० निक्सार, हं या राज्य र १००० ३० १० संभवा च [सम्बन्दर्सित्] 🚉 🚉 والجدارة تستهاء

经减限联制的 医肠上腺炎 医二氏 医二苯二酚 W. 12 4 1 5 5 14 1 सामाय १५ (साध्य) १ ५५० ५२०

et e sametice.

पल ३०७)।

स्रोतोया 'सम ८४ )। सीध देखी सीह, ( गापा १, १६-पन २०६; उवा )। सीधर देखी सीअर; ( प्राप्त; बुमा, हे १, १८४; पड् )। सीभर वि [ दे ] समान, तुल्य; ( भ्रम्मु १३१ ) । ४ दोल, ८ वेस्ता, समय; ६ अपडकाप, पाता; (पड़)। देखी सामा । सीमकर पु [सीमद्भर] १ इत भवनर्षियी काल में उत्तव एक बुक्तकर पुरूप का नाम; (पउम ३, ५३)। २ एरवत द्वीत के भावी द्वितीय कुलकर; (सम १५३)। ३ वि. मर्यादा-कर्ताः (यम २, १, १३)। सीमंत पू [ सामन्त ] १ बाजों में बनाई हुई रेगा-विशेष. (सं है, ई०; गउड, उप ७२८ टी)। र ऋपर काय: (गउद ८५)। ३ प्राम से भगी हुई श्मिका अन्त, सीम, गाँव का वर्षन्त भागः ( गउड २७३; २७७; उप ७२८

सीत देखी सोअ≍सीत, ( ठा ३, ४—पव १६१ )। सीता देखी सीधा = भीता, सीता, ( टा ८--पव ४३६: 1 ( by 8 FP-3 सीतालीस देगो सीआलं.स, ( मुज २, ३--पव ४१ )। स्रोतोद्व° देखो सोओअ°: ( ठा २, ३—५व ७२ )। सीतोदा)देलो सीओआ, ( पयह २, ४—पन १३०; । सीदण न [ सदन ] गीथल्य, प्रमत्तता, ( पचा १२, ४६)। स्त्रांमक्षां ह्यों [स्नामन् ] १ मर्योदा; २ भविष, ३ स्थिति;

सीउण्ह न [शीनोप्ण ] १ इंदा तथा गरम, २ अनुहुत तथा प्रतिकृतः (सुभार, २,२,२२,वि १३३)। सीक्षोत्र" देखो सीक्षोत्रा। 'प्ययाय ५ ( प्रपात ) उपट-विशेष, जहाँ शीतोदा नदी पहाड म गिरती है, (ज ४---

सीउमाय वि [ दे ] मुजान, ( हे ८, ३४ )। सीउट्ट न [ दे ] हिम-कात का तुर्दिन, ( पड )। सीउल्ल देखा सीउट्ट, ( पद् )।

स्तीई स्त्री [ दे ] सोदी, निःश्रीमा, ( रिव हम )।

पत्र ३०७ )। °दीय पु [ क्वाप ] द्वीप-विशेष, ( जे ८--

सीओ आ स्त्री (शोतोदा) १ एक मश-नदी, (ठा २,

सीकोसरो स्वी [ दे ] नारो, खा, महिना, (निरि ३६०)।

एक कुट; ( डा ह-पन ४५४ ) ì

३---पन ७२, इक; सम २७, १०२ )। २ निपध पाँत का

सोइब्रा स्त्री [ दे ] भड़ी, निस्तर दृष्टिः (वे 🖛, ३४ )। सीस्य वि [ सन्त ] विन्त, परिधान्त; ( म ८५ )।

पु [ '। प्रशिष्ट ] भीमन्त्रक को दक्षिण दिशा है है ण्ड नरकाशाम, (देरेन्द्र २१)। असे रू गीमन्तक की पश्चिम तरफ का एक नरकावल, (र्ने 38)1

सोमतय न [दे] मोमंत-चात्रों को रेसार्नवरी

सीमतिको स्रो [सीमन्तिनी ] स्रो, नारी, की

( पाम; उप ७२८ डा, सम्मत १६१; नुपा ७)! सामधर पु [सीमन्धर ] १ भारतवर्ष में उतन

द्वतंबर पुरुष, ( पत्रम २, ४३ )। २ ऐरान वो हाँ

भार्ता कुलकर, ( मम १४३ )। ३ पूर्व-विद्रहर्ने वर्ते

एक अर्तन देन, (कान)। ४ एक हैन हान जे <sup>हा</sup>

मुमतिनाथ के पूरे जन्म में गुरू थे; (प्राम २०,१)

४ भगवान् शीतजनाय जी का तुल्य आवर, (हि

३७८)। ६ वि. मर्यादा हो धारमा करने वाना, हर्

७५१; काल; गउड ) । मार पु ( कार ) अर्थ

विशेष, गृह का एक मेद, (पग्रह १, १-- पत्र )

°घर वि [ °घर ] मर्यादा-पारकः (वाँद, हे के धार

ेंड वि [ °ल ] सोमा के पास का, सीमा के विस्त्रे

"सोमाना नरवर्ग्या सब्वे व सेवमावन्ना" ( मुर्ज १)

कापानकः (सूत्रार, १,१३)। सोमा स्त्रो [सामा ] देखो सीमआ; (पाम, गार्ध

રૂપ્ર; ૪૬૾ર; ધર્મિલ પ્લૈ}ા सीर पुन [सीर] इज, जिम्से खेत जीवने हैं। (ह

पहना जाता धानकार-विशेषः ( दे 🖙 २५)। सोमति न रि [ सीमन्तित ] सविदत, जिन्तः (१६)

नरफ स्थित एक नरकात्रामः ( देनेन्द २०)। विन्

२०)। मिलिकस पृ["सध्यम] संमन्तक की है

म्बोमंत्रय ) नेरहा-वाम, नाक-स्थान: (नेन् १; डा ३,५-पत १२६: सम ६८०)। प्यम ३ [प्रत]हेल्ल नरकाराम को पूरे तरक स्थित एक नरकारान, (19

सामंतिऊण; ( राज ) । सीमंतग (तृ [ सामन्तक ] प्रथम नस्त-प्<sup>ति स त</sup>े

मीर्मन मह [ देः मीमानत् ] वेनतः। वे

पर्यन्त भाग, (गउट १६३;४०५)।२६६(८) 552)1

सीमेत पु[सीमान्त] १ नामा हा धन 🗝 🚉

यो )। ४ मोमा का अन्त, इदः "एना सिन्द गुष्पाच हुर कुलावा" ( बडर)।

- ेरे, ३२: कुमा; भीड ), भननप्रनुहानीमां ( धर्मीव ६)। बारि वृं [धारिन् ] धनदेवः धनभद्रः रामः न्तः <sup>रहम ६६</sup>६ १६६ )। <sup>°</sup>वाचि दु [ 'वाचि ] वहां, ( हे ं रहे हुमा )। सीमंत प् [ सामन्त ] हन ने पाड़ी . हे क्लोन को रेखा; (दे)। ्रिति [सर्गात्त्] वनभद्र, यनदेवः ( राज्य) । हिंब दि [दे ] मिन्न; 'सीरिक्री मिन्नी' ( राज ) । ्र <sup>स्ट क्ट</sup> [शीलय् ] १ अन्यान क्वना, आदन दानना । ं गटन करना। "बीलझा नीननुझन" (हित १६), <sup>त्रत्रहोतं</sup> होतह पत्रज्ञाहरोगा" (आ १६ ।। देना गंलाय ।

र न [ श्रील ] १ जिल का ममायान: "मीन जिल्लामा ्राधनत्त्वर्या भववाए एव" ( डार १६० डो) । - प्रजन्तेः <sup>बहु</sup> २६; ११; १५४; १६६; आ १६: हिन १८) ं नहति, त्यमायः, "सीने पपटे" ( पास्र ), "क्षनहसीत " ्रहेमा)। ४ सदाबार, वास्त्रि, उत्तम पर्तनः (कुमाः ांचा १४, १; पगह २, १—पत्र हरो। ४ चरित्र, वर्तमः ंहें ९, १५४)। ६ महिनाः ( स्पट २, १—५७ ८६)। ह हैं [ बिन् ] क्रिय परिमातक का एक मेद; (ब्रीम)। इंद वि [ीइय ] गोन-पूर्ण; (स्रोप ५८४ )। परिचर हों [ीपिस्मृह् ] १ चारिक-स्थान; २ घरिका; ( गरह २, !--व हर )। भित, वि वि [ वित् ] गीन-वुक्तः [ब्राना; क्रीप ७७०; श्रा ३६)। व्ययन [ब्रन] मणुष्यत, जैन भारक के राजने चारम ऋहिता। आदि पाँच <sup>त</sup>ः (भग)। 'स्राव्हि थि [ श्राव्हिन् ] गोत्र ने गोमने व्याः (स्ता २४०)। वाच नक [ सोछय् ]नंदुरन्त बरना । क्ने-वीनन्गरः, 14 2 ) 1 उद्देन [दे] तपुन, लीरा, कबड़ी; (दे ८, ३४) 7)1 र सक् [ सीव्] सीना, विजाई करना, सैंपना। भवि—

सीम नक [ शिष् ] १ वथ करना, हिंसा करना । २ क्रेप करना, बाकी रखना । ३ विक्रेप करना । सीसद्; (हे ४, २३ई, पर्)। र्नास नक [ कथय ] कहना। सीसह; ( है ४, २; मति )। सीस न [ सीस ] धानु-विक्रीप, वीसा; ( के २, २७ )। नोम देखें सिम्स=किन्य; (हे १, ४३; कुना; दं ४७; गाम १. ५-पन १०३)। मोस पुंत [सोर्ष ] १ मन्त्रक, नाथा; (श्वप्त ६०; भाग् ३)। २ न्तवक, गुच्छा; ( भाना २, १, ५, ६)। इन्द-विदेग; (निंग)। 'श्र न ['क] गिरलाण; (बेची ११०)। धडी को [धटी] निरकी हुई। (तरु ३८)। यसंविध न [ प्रकल्पिन ] संख्या-विकेष, महानता की चौराती जान ने तुनने पर जो संख्या कम्प हो वह. ( इक् )। पेहेलिअ जीन [ महेलिक ] मंन्या-विरोप, शो अहे विद्यान हो। वीरावी जास में गुनने पर जो मेन्या जन्म हो वहः (२३ ), स्त्रो— आ; ( दा २, ४—१व ८६; तम ६०; भरा ६६)। पहेलियंग न [ प्रहेलिकाङ्ग ] नंत्या-विदेष, चूनिका की बीराखी जाल ने गुनने पर जी सख्या मध्य ही वह: ( डा २, ४--पन ८६; घरा ६६ )। 'पूरन, 'पूरप प् [ पूरक ] मलाङ हा ब्राभरका; (राज; तंदु ४१)। स्पक, हिस (धार) पून [ 'स्पक ] उन्द-विद्येप; (निग)। विद्व पु [विष्य] निले नमें आदि ने नलाइ को जरेटना; ( सम ५० )। सीस देवी सास=गान्। सीमक्क न [ दे. शीर्ष क ] मिल्दाया, मलाह का करनः, (देड, ३४; ने १४, ३०)। सीसम पुन [दें] वीनम का गाउ, धिंगता; (उर १०३१ मी )। सीसय वि [दे] भार, िन्हः (देन, ३४)। स्रोत्तय न [ मीसक ] रेन्ते सीस=नीन; (नहा )। ्रिस्तामः (भाषा )। संह—सीविक्रणः (म १२०)। सिसवा स्त्रो [सिरामा ] मोतन का नाठः (नवस्र १— रणा ह्यों [सोवना ] सेना, सिनाई; ( उर १ २६८ ) 🕟 वन ३१)। षों को [ दे ] नूबों, नुर्दे; (गउड)। देखें सिन्चिषा। साह देखें सिम्ब ≈र्गम; ( सब )। पणा ) को [धोषणों ] रच-विकेषः (माप ४४६ | सोह पुं [सिंह] ! धारर जन्तु-विकेष, वेतरी, स्थानाजः, ( नरह १, १—नन ५ मान् ११; १०१)। २ तृक्र-वेज देखी सिव्यिज; (ते १४, २८; दे ४, ५ फीयना 🌯 विरोप, सहिस्ते का वेड़; (देश, १४४; नाम) । ३ राधि-विकेष, नेष से रीवरी सांक्रिः / ठ----

(X)

न्नी )दी; विद मशु मधु उप १०३१ हो )।

४ एक बनुचर देवजीक-गामी जैन मुनि, (बनु २)। ४ एक जैन मुनि जो भायं-धर्म के शिष्य थे; (कप्प)। इ भगवान् महाबीर का शित्य एक मुनि, (भग १५--पन ६८४)। ७ एक दिवाधर सामन्त राजा; (पडम ८, १३२)। ⊏ एक श्रेष्टि-पुत्र, (सुपा ५०६)। ६ गक देव-विमान; (सम ३३; देरेन्द्र १४०)। १० एक जैन भाचार्यजो रेस्तीनस्त्रननामक भाचार्य के शिष्य थे, (मादि ५१)। ११ छन्द-विशेष; (पिंग) °उर न [ पूर]नगर-निशेप: (सम्म)। "कंत पून [ 'कास्त ] पकदेक-विमानः; (सम ३३)। "कडि पू["कटि] राग्या का एक योजा; (पत्रम ५६, २७)। 'कापण वृ[कर्ण] एक प्रन्तद्वीप, (इक)। कपणा स्त्री किणी | कन्द-निशेष; (उत्त ३६, १००)। केसर पु ['के.सर ] १ प्राम्तरम् विशेष, जटिन *धम्यजः* ( सापा १, १-पन १३) ।२ मोदक विशेप; ( अत ६; तिइ ४८२)। गइ पृ[°मिति] फ्रीमनगति तथा श्रामितवाहन-सामक इन्द्र का एक जीवपाल, (डा ४, १—पत्र •६८)। 'गिरिपु ['गिरि] एक प्रतिद क्रेन सहाँगै; ( उन, उप १४२ टी, पडि )। "सुद्दास्त्री [ भूदा ] एक चोर-पड़ी; (याया १, १५-पन २३६)। 'युद्ध पुं['युद्ध ] रिप्राथर-यंग का एक राजा, ( पत्रम पू (६) । जम पू [ "यशम् ] भरत चनवर्ती का एक पील; (गतम ४,३)। "साथ पुं["नाद] सिह-गर्जन निह की गर्जना क दुन्य प्राचान; (भग)। णिक्कोलिय न [निकोडिन] १ विंद की गीते; २०५-(रंगर, (प्रत ६८)। 'णिमाइ देलो 'निमाइ, (राज )। 'द्यार न ['द्वार ] राजदार, राज-भागाद का मुख्य दावाजा, (कृत ११६)। जय १[ध्यत] १ विपाधा-का का एक राजा: (पत्रम ५, ४३)। २ इरिपेया (चढ़ातों के दिता का नाम; (पडम प, १४४)। "नाय देना 'वाय, ( पाइ १, ३--पन ४५ )। 'तिकालिय, निक्कांन्यि देनी 'जिक्कांन्यि, (पर २०१; पर ६८; धारा १, ८-- म्य १२२ ) । निमाद ति ['जिलादिन्] निंद को तरह बैटने वानाः (तुत्र १०. दर्श)। जिमिजा स्रो [ निग्या ] भरत चस्तर्वन ष्टागद वर्तन पर बनवारा दुषा केन मन्दिर, (ती ee ) । 'मृच्छ त [ 'पुच्छ ] एन्टनर्स, गेंड का चमही, ( न्यांत ३३ )। 'गुस्छम न [ 'गुस्छन ] पुरस्तिह

का तोड़ना, निग-भारन; ( पपह २, ५-५१ १८) "पुच्छिय वि ['पुच्छित] १ विनका पुरपःविद्वता<sup>का</sup> गया हो वह; २ जिनकी क्रकाटिका ने लेक ज़ हर-नितम्य--- तक की चमड़ी उम्बाइ कर विंह के पुन्त है <sup>म</sup> की जाय वह; (भीप)। "पुरा, "पुरी बी [ पूर्ण] न निशेष, विजय-क्षेत्र की एक राजधानी; ( टा <sup>२</sup>, १<sup>-1</sup> म॰, इक)। °मुद्ध पुं ['मुख] १ मन्तर्रीय-विगे९ २३ रहने राम्री मनुष्य-जाति; (टा ४, २—पन २<sup>३६, १५</sup> 'रच पु [ रघ ] मिह-गर्जना, मिह-नाद, सिंह <sup>है र</sup> भावाजः (पडम ४४, ३८)। रह ५ (१४) म देश के पुंडूवर्धन नगर का एक राजा, ( महा )। वा [ 'दाह ] वियाधर-वश का एक राजा, (पउम ८ ४ 'वाहण पुं [ 'वाहन ] रावस-वग का एक एक, ४, २६३) ['वाहणा स्त्री ['वाहना] प्रांत्राः (राज)। 'यिक्कमगद पुं ['विकमगति]क्रन तथा प्रमितवाहन-नामक इन्द्र का एक वीक्सन, v, १—पन १६८; इक )। वीत्र प्र [ वीत] देव-शिमान, (सम ३३)। सिण वृं [भिन] री जिनदेव का पिता, एक राजा; (सम १५१)। ३ न अजितनाथ का एक गणाधर; (सम १४२)।} श्रेष्मिक का एक पुत्र, ( अनु २)। ४ राजा मर्प्य एक पुत्रः (विया १, ६—यव ८६ )। ४ गेराउ हे उत्पन्न एक जिनदेव (राज)। 'सीआ मी 🕻 🕏 एक नदी; (ठा २, ३—पन ६०)। धरनी [ 'प्रकोकित ] विद्यापनीकन, निद्द की नाद की पोद्धे की नरफ देनना; (महा)। 'स्वण न [ ? प्राप्तन-रिरोप, विहासर पामन, <sup>विद्रादित</sup> राजातन; (भग)। देगो सिंह। मीड वि [सेंड] विद-वंबन्धीः स्वी--<sup>'</sup>डी, <sup>(य्त</sup> १--पंत्र ३१ )। 'सीह प् [ 'सिंह ] अंब्ड, उत्तम; ( हम रः 'र्डेंट)

संहित्य पु वि ] मरस्य, मरामीः ( दे म, १६) सीरामारा को [ वे ] १ वृद्धानिय, बर्गरी हा र बर्गरी वा प्रमः ( दे म, १४)। सोरापुरी [ सिंदपुर] विद्युत-संत्र्योः ( ग्रम ११)।

४२)। सोहर देशो साम्रट, (हे १, १८४; कृमा)। सीहरच १[हे] भागार, मेर की इति, (हेंट, हें रामु अने सिरहास, । ५०६ १, १ - ५२ १८ ६२ पडम प्राचा (हि.) भाषा इका २२ वर्ग प्राप्त ( )

5, 36 ) } 'इन्द्रिया च' [त्रि] ४ फाग, चंगा 🕝 नगा नग क्षण सार्वाक्ष (हे प्राप्त ५०)

र्शियासम् पुन [ब्रे] उन का कर हमा करण । भेदी मिले के बार्च के ब्रागरि, सम्बन्ध रूप ३,३३)

"ही या [ सिही ] या नह, जह रा मादा । नह । [इंप्सिंकि] १ मणे शहर + मण (शहर + परण रिक्रमार रहेदा इ.स. इ.स. ११ वर्ष ११ वर्ष ११

0,50

[म[सु]स्य समका समा समार र माना ंप्रारं, रिले १४४१, ५.स.म. ११६० । १ प्रांतराप, मन्यान पर् ( धु रह ) . . समन्यान ग्र. । संयद रई ११ ४ मेरियम प्राप्तकाः होत्यक्ष ५ प्रजा, ६ वष्ट, स्थिति विश्वनुमन्तिः स्मानुद्धाः १४३ ४२२, ४२३, ४३४ ई रेसलामान् (बाध, १ व वस्टी)

कुत्र सक् [स्त्रपु] सेता। सुसर, १९५८ १४६, पार्ट र्हे, कि ४२,% उन , सुनामि, ( निमा ६ ), "प्राच्छित मा के रेलकी (बामीर्ड) से मुन्दर । इ.स. १२६)। २६ - सुर्यतः सुरमाणः (गुर १८ २१६) ीं १०११ म्या २०, १६, वि.स्० / वह-मोर्ड, (१४६५) ह—संख्या ( भर), (१४, ८८) । मुझ तक [धु] मृतना। यह समुन्नेतः । यान्या

24(5)1 पुन २ [ स्ता ] १५, जहराः ( ता १, १०) आस्. पटः

ट्रमाः डर ११ मुख रृ [ शुक्त ] १ प्रति-विदेश, नीता; ( प्रयह १० १--स्य म् इस १४, २ ह्या ३१ )। २ गरम का सर्वाः (से २२, ६३)। ३ मस्यायन एक मान्त राजाः ( पटम =, १६३) । ४ एक परिवादक; (चापा १, ४--स्व १०४) ( ४ एक भनाविदेश; (पटम २०, ०)। मुन वि [ श्रुत ] १ तुना हुमा, बार्सीयतः, ( हे १. २०६;

भग्दा १—पत्र 🕻 )। २ तः ज्ञात-विदेषः जञ्च-ज्ञातः, रास्त्र-जान्। (दिने ७३, ८० ८०, ८६ ८६ १०४)

१९४; यदि, भरी । । शब्द व्यन मानात ४ बरोरसम्, धृततान र माधारव पर्मे वा नाम-विदेश ्र सहसा, तहर १४ वस वर्षा वस्मि र सुरोह की वा न्द्र केल्ण (सिन्द्र) । ६ द्वाराम साम्ब, निदालाः , जात, हादि, महा, मार, २०, कामा ४ १६,१६,१६ ्ट १, उ' ८ )। ३ म्रजायन, स्वास्त्रायः;( सम. ७१, वे ४ ३१) = अस्त, (मह ३०)। केवलि र् र्सविता। चीदर प्रेन्समी का जलका नृति,

(गाउ) वर्गाय, गाँध रू [ स्टब्स्य ] ) प्रगन्त्रस्य हा क्रम्यम् म्वृहरूमा सहात प्राग -राहः ( ग्रुम २, ३,

रु भिना १, १ पन ३)। २ वास्य मन-प्रत्यो का गन्द, १ बार्द्री प्रगन्त्रस्थ, र्श्वियाद; ( गज ) । पाप

हरी नामः (दा २,१ दी- पर ५१) (पाणि वि

[ प्रानिन ] गान्वजान गम्नन, गान्वो हा जानदार: रं नग )। विक्तिय न[ निधित ] मौत-शन द्या एड

नेदः ( कोट ।) तिहि ना [ तिथि ] श्रम वचनी

तिथि: ( स्वया - ) । घेर २ [ स्थविर ] तृतीर और चपुर्व क्षेत्र-प्रस्प हा जानहार हुनिः (हा ३, २)। देख्या

को [ देवता ] जैन गान्हों हो स्विन्छानी देवी; (संदे)।

देवा हो [ देवो ] २री: ( तुन ४: उना )। धम्म ५

[ धर्म ] १ क्षेत्र क्षान्त्रस्यः (डा २, १—पत्र ५२)। -२ गाळ-जान; (मात्रन) । ३ माननों का मध्यतन, गाळा-

न्यान; ( एदि )। घर वि [ घर ] गाव-ग; ( तुन

१४२, परह २, १-पत्र हर )। नाम पुन [ जान ]

गान्द-गानः (द्या २, १—५व ४६; भग)। 'नाणि देनो

पाणि; ( रव १०) । निम्सिय हेर्मा 'पिस्सिय; ( हा २, १—पत्र ४६ )। 'पंचर्मा खो ['पञ्चमो ] रार्तिक

मान की मुक्त भाषारी विधि; (भाषे )) पुल्य वि

[ 'पूर्व ] रहले हुना हुना; ( इर १८२ डी )। 'सागर

दें [ सागर ] देखत दीन के एक भागो जिनहेन; ( सम

52X ) I सुद्ध वि [स्तृत ]पाद दिया हुचा; (भग )।

मुर्बंघ पूँ [मुगन्ध ] १ अच्छी गत्थ, खुगब्; (गा १४)। २ कि. हमस्यीः ( ने म, ६२; हर १, २म)।

मुत्रंबि वि [ सुगन्धि ] तुन्दर गन्ध वाना; ( नं १.६२; इ.न, ५)। देखी **मु**गंधि ।

मुजक्ताप वि [स्यान्यात ] बच्छी तरह वहा दुझा; (बन्न २. १, १४) १६; २०; २६ )।

मुञ्रच्छ व [ स्वच्छ ] निर्मन, विगुद्ध; ( भव )। स्चण १ [म्बन ] नवन नजा चादमीः (या २२४:

सुद्भा राग सुद्धा - गुन्तरः ( ४ ५,६६)।

ंगत्-वर्मे, (जात, ११२०४)। सुरमाणियाः यो [दे. मृतिकारिया] ग्<sup>राक्टे हे</sup>

नामी श्राः (नृशा ५०८)। मुख्य त[सृथित] चलान दीरे कार, स् स

सुरण रेता सुन्निण, ( तुर हे, द्वर, देर अहे हैं।

सुरदि सा [ सुरुति ] + पूपप: > भक्रम, स्ट्रार,

्(मा १३०, ४३५) गुना १; १२५ म<sup>न</sup>)। सुरत देशा सुक्त समृत्या, (है २, १५६)।

6, 131 11

पाम, प्राय म, ४०; सुर २, ४६; गउड )। स्त्राण न [स्वयन ]माना, गयन: ( मृत ३१ ) । सुअणा स्त्री [दे] धनिमृतक, यूप्र-विजेप, (ते प्र, मूअणु वि [स्तनु ] १ मुन्दर गरोर याचा, २ था. नारी, महिला; ( मा २६१, ३८४, ४६६; वि ३४६, गउह )। स्थण्ण देखी स्थण्ण, ( प्राक्त ३० )। सुधम वि [सुगम] नुगेष, ( ग्राह ११ )। सुआर वि [ सुकर ] जो प्रनायाम न हो गई वह, मरजः (अभि हहै)। सक्तर प [ शुकर ] मुझर, बराह, (विदा १, ७--प्रत ३५: नाट—मृ∞द २२२)। सुधरिध न [सूचरित ] नदाचार, गर्डानः ( प्रनि २५३ )। सुअलकिय रि [स्वलंहत] प्रन्ता तरह निर्मातः ( स्वाया १, १—पन १६ )। स्थान्त्री [स्ता] पुत्री, लब्दा, (गा ६००; ८६३; ऋमा)। सुआ ( शी ) श्रक [ शी ] शयन करना, मोना । सुझादि: ( भाक्त ६४ )। सभा स्त्री शिच विष का उपकरण-विशेष, यो प्रार्थ हालने की कुटछी; ( उस १२, ४३, ४४ )। सुआर्षण वि [स्वाख्येय ] तुल सं—भनायास सं— | कइने योग्यः ( ठा ५, १—पन २६६ )। सुआउत्त वि [स्वायुक्त ] पच्छी तरह स्वाज रहनं वाला, (उन)। स्द पु [ शुचि ] १ पविश्वता, निर्मनता, "विद्याध्यमदिया मुख्यियो य बच्छ दीति सुहर्राहया" (सुपा १६६)। २ वि. श्लेस, सफेद, (कुमा)। ३ पविल, निर्मेन, (धीप: इ.ज. आ १२, महा: कुमा )। ४ शक की एक आध-महिपो, (इक)। सुइ ली [ श्रुति ] १ अवया, भाक्रयोन, सुनना; (उत्त ३, १, बसु; विसे १२५)। २ कर्या, कान; (गा ६४१; गुर ११, १७४; सम्मतं न्त्रः। गुपा ४६; २४०)। ३ वेद-शाखः (पास, भन्तु ४; दुमा) । ४ शास्त्र, निदान्तः ।

मुरश्य (र [ ध्यस्तत ] ब्रागामी क्य ने वस्त बामा, कम होने बामा; (विक २८१)। स्रेशं [वे] श्रीद, मोतः (वन, १६)। मुक्कि [ शुका ] शुक्र पत्नी का कारा, केल, (ह ३३०)। सुबदतुवार वि [ सुम्रतुकार ] पातग<sup>ब हत्त्र है ग</sup> पाना, मुन्तवनी; ( स्म ३, ११, ३)। मुत्रज्ञुयार हि [ मुम्बनुवार ] प्रतिश्वत्र <sup>मार्</sup> बामा, (मुझ १, १३, ७)। सुउमार ्रेश्यो सुरुमात, (सम (ध नि)! भउमाल । सुउरिस पु [सुपुरुष ] गवन, भना आहेती, (प्र १, ८, इसा )। सुष भ [ भ्यस् ] भागामा अनः ( स १६: रे ४१)। म्बुंक न [शुक्क] १ न्व्यः (ग्रामा १, क्र—न । विशा १, ह-पत्र हरू)। २ चुर्गा, दिब्बेच वर्ण सगता राज-कर; (धन्म १२ डो, गुग ४४०)। १ ह पन्न के पास स करूपाचन वालों को लेने योग्य <sup>क्रम</sup>् १, ६--पत्र ६४)। 'ठाण न ['स्थात] नुत्रे (पम्म १२ डो )। 'पालय वि [ 'पालक ] वृद्धी नियुक्त राज-पुरुष: (मुपा ४४०) । देखा सुबक -सुक्तभ )पून [दे] किसार, धान्य मादि वा वर्ष सुकल 🕽 (देन, ३८)। सुकिलि पून [वे] तृषा-विशेषः (पर्यय १—विश्री सु'कविष वि [ शुक्तित ] विसकी नुँगी हो हो हैं ( Edi A.A.) ! सुकाणिअ पूँ [दे]नाव का शह लेने वाहा की पतनार बजाने बाजा; (सिर्द ३८५)।

(सथा ७; प्राम् ४६ , ।

स्इ स्रा [ स्मृति ]स्मरमाः (विधा १, २- पत्र ३४)।

ं हिता हूं [सुन्कार] अञ्चल राज्य-विदेश (सुर ६) [बिब हैं [ गोलिक ] मून्त्र केंद्रे सहार कुछ स होड हुए (उर १ १०)। विकेत सुक्त = गुन्हः (क्षेत्र क्रा गुंग के मुक्र चुण्या (१०.३३ हमा) शियम न [ सीकुर्यन ] रोध विरेपः (मुन १०, १६ ब्रिक्ट [दें] हुँस्ता। वह समुधितः (विकेद्दरः । वित्र ति [है] जात, होता हुन्नाः (हेन्स, ३०) विकास [है] कारा समय प्रतिकृत्यर के अपन इ.स. मुख्य ] स्वेत्यसम्बद्धाः विदेशः । स्वयः १ – स्व व जि [गुन्डक] भारत-विदेश भारत व हुवाह ्रेहेन व संदेशन व स्थित । वसने वह ) विके [युन्द्रों] विके (न्सा १४) दिन ४१४६ रंका हैंड वि[र्जिण्ड] १ सन्, नजर, दान रेने बात: (हे रे रहेन नहार रेन्स मीब हो। वादब हराना (हुना) की साँड : हिं। हेन्से मोडाः आसा २, ४, ३, २, आसम् ११ दिल हैं [कोण्डिक] करवार, इस देवर करत 聖神寺童美沙 ्डिमा की [ग्रीन्डिका] मदेश-तल में प्रातिन, हेक हेन मुद्भित्रः (हे हैं, कर): देविका हो [क्रीएडको] बरवार के हो। (क्री त देखी चोंडीयः (नति) : ों[सुद्र] एक राज्य स एक मार्चन, न्यहुन्य क्ति (ज्ञास्त्र, १८): ति [सुन्दर] १ म्लेटर, बाह, रोम्बर, (बह १, ४) रेक्क व्हर्भ बन्द्रः बन्द्र १०० )। २ ई. एक शक्ता (हुन हुरह)। हे तेनहीं किन्न हा कोर राम्। (तम १२१) - ४ के रामस्मित् रहा, वर्त रेची हा त्यादर उस्ततः (स्तेष १८) वर् ं दें [ बहु ] करवें दिनरेव का संबन्धिय हमा ( क्न

नुंदरिय हेन्ये मुद्देशः (हे २. १००) । मुँउनिम क्ष्मी, उँची मुँदेगः ( हम २२१ ) मुँडमं की [सुन्दर्स] , उनम की; (प्राप् १५ हरा। र मणवान जुणमदेव की एक पुत्री; (हा मान्यक अवदी: माना है का पड़ना के, १२का जिल्हा है। राज्या हो एक रहाँ: ( रहम ३४, २)। ४ छन्द-विर्हे ( जि. ) ४ मनीहर, शोमनाः "तृदरी स्रं देवार्गुज रंत्राच्या स्वीत्रुवस्य बस्तापर्यती" ( द्या )। मुद्रेर । न [मीन्टर्य] हुन्सला, गरीर हा म्मीहरस मुद्रोतिम । (प्राप्तः है ), प्रशः हुन्मः सुन ४, ई९२ मुंब न [गुम्ब] १ तृष्यन्वेद्रेगः ( हा ४. ४—नव २०१; हुन १६,१) २ हम विद्येष की वर्ग हुई डीसे सामी, ( कि 126) नुंज रृं [ गुन्ज ] । एक रहन्य वो गुना-समक हन्द्राची का हो-कम्ब में जिला याः ( खाला वे, २—स्व २११)। २ बास्त-विदेशः (वि ३६०: ३६० छ ) । विदेस्त्य ज [ विकासक ] गुमा देवी हो होह स्वतः ( गावा ०. २)। निरान्त्रे [ थ्रा ]गुन्ता क्षेत्रे ही होन्क्यांव माताः ( स्थास २, २ ) । नुंना को [गुन्ना ]रिक्नानव उन्त्र को एक सम्बन्धः (ब्याका २. २—स्य २११ )। मुंमुका को [मृंमुका] का गार्थका को जन्म का तमः (ग्यास १. १८—सन २३४)। मुंचनार हु[मुंचुनार, क्रियुनार] १ वनवर नायी की हर बाहि (कार १, ४, है ११०)। इ असीहेन, (भन हर्ष)) ह रोजनीयेन ४ म. यह अस्तर्भ (म न्हें)। हमी मुन्नुनार। मुक देनो मुख्याहर, दुन २३८)। ध्यहा को [प्रमा] भागत है किया है सेवानी कि (तिवर नुबद्दु [नुब्धि] प्रच्या करे, (ता ४००; ६००, नुबंद वि[नुबन्द] १ तस्य व्यव वाहाः २ हुँ एक र्वेषकाम् (भारहे) (३ वह देखनेकान्ति (नहा) : मुक्का है [ मुक्का ] तिवन केन विदेश (वा न, है-सम्बंद्ध स्वान्त

सुत्र मद [ गुर ] एसा । नुद्राः ( रह । सुबत्माण वि[सुबर्मन्] घन्डा बर्म बाने वाना, (हे 🏞 ), मुस्कीर, ( र 🖘 🖛 टा ) ३, ५६; पड् ) ( मुद्राव [गुष्क] मुनारुवा (१२५८ मुख्य न [मुख्न ] १ पुष्पः ( १२६ १, २—१४ २८) ई- प्रमाण कर उसक्तार कहा जुला है। गम्)। २ उपकारः ( मे १, ४६) । ३ हि. मन्द्री तरह २२३, प्रतिश १५ई ) । निर्मितः (सत्र )। 'बाणुज, 'ण्यु, 'ण्युम कि [ 'म ] मुक्त न [*गुन्*क] १ नृतः, वदन वः स्टु र मुक्त का जानकार, उतकार की कदर करने बाजा, गात-कर, (यापा र, र -पत्र ३५- दुन; ' ( मक १८; उन अ(८ छो) । मस्यान १५६) । असी-सर्व रक्षीय, अस्य रहा मुक्यत्य वि [मृष्ट्रतायं] भत्यन्त इतकृत्यः (भावू पश्च बाजों का लेन सम्ब धन, ४ खों का नजर ११४)। दिया जाता सन्, ४ सूर्यः ( हे २, ११ )। इत मुक्द देना मुगरः (भावा १, ६, १,८)। सुक रू [ सुक ] । प्रर्शनिकेषः । हा २, १— म्कार पु [ सुकार ] गता श्रीदक हा एक पुत्र, ( निर सम ३६: वजा २०० ।। २ पुनः एक राज्यसम 1, 1): ३३, रवेन्द्र १४३ ) ३ व. शेर्व, शरस्य ज सुकानों की [सुकानों ] राजा औदाह की एक प्रजी; ( डा ३, ३—५० १४४ चार्च स्ट४,दम रः (अंद २५)। मुक्त र शुक्त है र वर्ण-विकेष, सबद रेन, र व मुकिब देखें मुख्यः ( हे ४, ३२६; मॉर्व )। मुक्टिहति[सृष्ट्य] बच्छो तर बोता हुमा (पटम वर्षे कामा, श्वेत, ( हं २, १०६; दुना, स्मर्थ न गुन भ्यान-विदेश (और)। रवि किस 1, 77 ) 1 मुकिहि पु [ मुद्धि ] एक देव-दिमान; ( सम ह )। भारे पुरुष-प्रावर्त काल म कम रह नवा हो संस् मुकिदि वि [ मुरुतिन् ] १ पुषव-गामी; २ सत्वर्म-हारी; २)। जिस्हाणा, भ्रामान [ध्यान] गुने <sup>ध्रा</sup>न (सम ६; दुरा ३३; इत्त ) पक्का पू [प जिसमें चन्द्र को कमा क्रमशः बहुती है वह कार्य-मुक्तिल } देखी मुक्क=गुक्स; (१२,१०६; रि १३६)। ( उम २६; दुमा )। २ इस पद्मो; ३ कार, <sup>हेर</sup> बगुसा, बक प्रश्नी, (हे ०, १०६) । 'प्रस्थि मुकुमार }िव [ सुकुमार ] १ व्यति कोमछ; २ मुन्दर [ पाहिस्क ] वह चालमा जिसका स्वार का मुंदुमाळ∫दुमार बनस्या वाबा; (महा; हं र, १७१; परावर्त से कम रह गया हो; (ठा २, २—नव र वि १२३; १६०)। 'हैम देवी 'हेम्स, (मग)। सेसा देवे हैं स्कुमाळित्र वि [दे] सुर्राटन, सुन्दर स्ना दुषा; (दे (सम ११; ठा १—पन २५)। 'हेम्स वे 🎏 5, 40 ) 1 गुक्ज लेग्या बाझा; (पद्य १७-न्न १९) सुबुळ पूंन [ सुबुळ ] उत्तम दुळ; ( भांब )। 'लेस्सा स्री [ 'लेल्या ] बात्या का बनास<sup>वर्ड</sup> मुकुसुम न [मुकुसुम ] १ मुन्दर पूजः २ वि. मुन्दर युमतम चात्म-परियाम; ( पयह २, ४--- व सं पूल बाह्या; (हे १, १०५; दुमा )। सुबक इ.) देखां सुक्रयः ( मम १२८ <sup>इ.स. ५</sup> मृकुमुमिय वि [ सृकुमुमित ] विक्हो हान्ही तरह पूज सुषक्य रे १००) मारा हा बहु ( मुश ४१८ )। मुक्त मह [शापय्] मृत्याना वह-मुक्क<sup>र्म</sup>

मुब्द देनी मुक्य; ( वड ४८ )। मुक्पद पु [मुक्कप्पा] एक राज-पुरः (तिर १.१.वि विमारतः (तम १४४, पर १)। २ एड मुब्ध्हाओं [मुहापा] गडा भीवद की एक उन (373 = 12): मुक्द देना मुक्य, (मान्न ह)

मुक्तेमञ १[मुब्रोशन] १ त्याः सं ६

( रहम २२, ३६ ) ।

7-38 27)

मुडोमरा दा [मुडोइला] 🕆 🕬

[ मुक्ट

मृतिधि देवां मुश्रंधि; (श्रीम)। 'पुर न ['पुर]

वैताहा की उत्तर श्रेषा में स्थित एक विद्याधर-नगरः । इस है।

मुगण वि [ सुगण् ] प्रच्छी तरह गिनने वाना; ( पड़ ) ।

सराम वि [स्राम] १ अन्य परिश्रम ने जाया जा खंड वैना, तन्त्र-तस्य: ( स्रीयमा ७५ ) । नुवीध: (वेइय ३६३)।

स्मय वि[स्मत] १ अच्छी गति वाजा; ( ठा ४, १---पत्र २०२; कुम १००)। २ सुस्य; ३ धनी; ४ गुणी;

व्द देव: (पात्र, पव ६४)।

। हा ४, १--पत्र २०२; राज; हे १, १००)। ४ एं.

स्मय वि [ सोगत ] द्वद-भक्त, बीद; (सम्मत १२०)। स्मान वि [ सुकर ] नुन्त-साव्य, अन्य परिश्रम ने हो

मंत्र ऐसा: ( श्राचा १. ६, १, ८ )। स्गरिट वि [ स्गरिष्ठ ] ऋति वड़ा; ( श्रू १६ )।

म्पिक्क वि [स्प्राहा ] मुख ने ब्रह्म करने योग्य;

स्निम्ह पृं[सुब्रोप्स ] १ चैव माम की पूर्णिमा; (ठा ५, २--पत्र २१३)। २ फाल्गुन का उत्सव; ( दे 🖙,

मृतिर वि [ मृतिर ] प्रच्छी वाषी वाजा; ( पट )। स्गिहिय )वि [ स्गृहोत ] विल्यात, विश्वः; ( न ६६:

स्गुल पं [ स्गुप्त ] एक नेवी का नाम; ( महा )।

रस्तुम .इ. इ

(भा ३६७)। २ वैताक्ष्य पर्वत की उच्चिम असि। है स्पित एक विद्याधर-नगरः 🕱 🕽 क्तिय देवी मुक्कय; ( मॉब )। र्क्तिय देखी सुवक्तीओ; ( राज ) । [स्किल ) देखे सुबक: गुवर, (भग: और: १ २. हुक्किलय है १७६; पेच ५, ३३; आगु १०६ ८ "तुत् रुविकान्त ) मुक्किनवर्ग" ( तच्छ २, ४८, कन्यः चम ्४१; धर्मने ४५४); स्त्री—'छनं मृक्कितवार्गा जो

क्किंत्र वि [ सुक्कीत ] भ्रम्की तरह न्वरीटा हुआ: "मुक्कीर्य वा मुक्किकीभ्री" (दन ७, ४४ )। हुन्धं हेनो सूबक=गुप्। वह-सुबन्तेतः ( गा ४६६: वेद्रा १४६)। मुक्क देखों स्पक्त≔गुष्क; ( हे २. ५: ना २६३; मा ३१:

मनतार्ण वन्नी दक्षी" ( आह ७)।

ें इस इस्ट हो )। 'शुक्स न [सौस्य ] नुतः, (क्रनः कुमाः, नार्व ५१: मन् स्मः १४८)। चुक्तव देनो सुक्कव । कमे--मुन्यवीक्रीतः ( वि ३५६:

मुक्तिय वि [स्वास्यात] बच्छी तरह कहा हुआ, ं भोतेजातः, "तेमो मृद्वहत्तराजेनसे वं ते सुविस्तयमाति उदलेख अद्यक्तन्त्रं, त्रिवित्तत्रमेश परिक्रों चार्नात-

ं ग्रस्त्यो हारी वि बोर्चु ममस्मित्रं च हारकरंडिय गर्काः ं रानवेडो" ( महा ) । सुसम (पै) देखी सण्ड वसहम मुख्यमवीना । प्राप्त 13x) i

मुगदेनी स्वव्युक्त उप १०० ८ वर्ष 💯

द्भा ८६८: कुमा ।।

क्षेत्र (३६)

मृगाः को [मृगाति] । ब्रह्म 😁 💈 🕝 🐣 राष्ट्री ११ २ सम्प्राते, प्राच्छा जार । जुला १५ रेवि अच्छो गविका प्राप्त । अपन मुगंब क्षेत्र सुर्भेष का दूस के 😁

सुर्भेषा स्त्रं [ सुगरवा ] १९७३ १११ र 💉 💎

26 ) ( स्निहीय '१३)।

स्मी देवी सुई=गुरी; ( कुमा )।

(पडम ३१, ४४)।

स्गुरु पुं [ स्गुरु ] उत्तम गुरु; ( दुना )। मृत्य न [दे] १ मात्म-कुरातः (दे प. १६: मया)। २ वि. निर्विप्र, विप्र रहित; ३ विसर्जित; ( दे 年. ५३ ) ।

मुवाइ देखी मुगइ. ( नुरा १८१; म ८१ ) स्माय देखे स्माय=सुमत ( दा ४ १--एव २०० ।) स्माह धर (प्र + स् ) रेजना न्याहर । बाला

समाव " [स्वाच ] । त्यारसम् दर्गे । दक्त भूतप्रदेश ध्रमेत्रेय हे द्वीर्थन हो 🔎

- संप्रताया स्टान वाक नार्वाः eren € 9≴ or olem jorda

THE FOREST PROPERTY OF THE BOR もほじった こっぱっ もっし 縁 りょうご

छन्द (क्षेत्र, (क्षित्र) : "ध्यास स्त्री ["गन्यासा] | सन्दर-प्राम का एड मूर-दीना (टा ७—पत्र ३६३)।

"इत पुं [ दनत ] र भारतवर्ष म होनेवाले चौबे जिल-

देरः (सन १५४)। २ एक भनुत्तर गामो जैन मुनिः

(भनु २) ३ एक घन्तर्जीय, ४ उसमे रहने वाली एक

मेटुप जाति, (इक्क)। 'दबस्य पुं["पक्क] सुक्त पद्म,

( १३म (६, ६०)) । एइ ५ [ीस्मन्] पविश्व आरमा, ( इन्त ) । ए.वेस [ा [ इदेश्य ] पतिल भीर प्रवेश के

हिर डॉयन, ( स्व ) । छहिस वि [शहसवेश्य ] पवित्र । दमा बेगचित (भग)। 'दाय पुँ['वात]बाबु-

सिदेव, सन्द पान, (बां क्)। 'विषक्क न [विकट]

उप्ताजन, (४०४)। "सञ्चास्त्री ["पह्ला] पात्र

स्दति ([ स्डण्त ] क्लागुर, ( अ. व्ह्वर्यः, स्व

मुद्रशंक ति [दे ] गुर-इत, गुर बीर वरित, (दे द, ।

मृद्धि के [गुद्धि] १ गुरुण, निरीपता, मिनेजना, (सम्बच

रक्षा हुन्ते )। २ दश, शस, स ई दूरी चीत्र की प्राति;

· स्थान्त्रकृतिक सुक्र ए" (सुन १११) इस १०२।

बान की एक नृष्ट्रता, (डा ०—१३ ३६३)।

६४, रूप्ता २१, रम ) ।

. ( S lerg 230; \$741 & )1

सुद्धेसणिअ वि [शुद्धैपणिक] निर्देष न सद्धोदण । सुद्धोधणि पू [ शीदोदनि ] बुद देन, (पम)

पाइअसहमहण्यवो :

खोज करने वाजा; ( पपद २, १—पत्र १००) सुद्धोअण पृ [ शुद्धोदन ] बुद्ध देव के विता व °तणय पुं [ °तनय ] दुद देव; ( सम्म १४१)

सुद्धोदण देखो सुद्धोक्षण। "पुत्त वृ [ "पुत्र] !

सुधम्म पु [सुधर्मन्] १ भगवान् महारीर ६

शिष्य, (कुमा)। २ एक जैन मुनि; (तिग २)

३ तीसरे बजदेब के गुरू--एक जैन मुनि, (🕏

२०५)। ४ एक जैन मुनि जो सातर्वे बर्दर रे

जन्म मे गुरू थे; (पउम २०, १६३)। १ एक

''तह प्रजमगुन्ध्रेर प्रजनुषम्म च धम्मरव" (मार्

सुर्वेद पृ [सुनन्द ] १ भारतवर्ष के भागी दार्वे

सुनवसत्त देखो मुणवस्तत, (भग १४-६०)

सुनव्यियं। स्त्री [सुनर्तिनो ] प्रच्छी तस 🚰

सुनयण पु [सुनयन ] र राजा राग्या के मार्गिः विद्यावर सामन्त राजा, (पउम ८, १३१)। '

सुनाम पु [ सुनाम ] धमरहका नगरी के राज पर

दा पुत्र, (सामा १, १६—वन २१४)। सुनिउण वि [सुनियुण] १ भ्रत्यन मुहिः।

११४)। २ प्रति चतुर, ( सुर ४, १३ई )।

सुनिउण वि [ सुनिगुण ] प्रातिशय विभिन्न दुवे <sup>वि</sup>

मुनियाल वि [ मुनिर्यल ] चिर-स्थारी, ( वि हें मुनिन्छय (। [ मुनिश्चय ]रङ निर्धंव कराः । री

मुनिष्यस्य वि [ मुनिष्प्रसम्य ] बत्यन निस्र, <sup>(ह</sup>

मुनिम्मल वि [ सुनिमंल ] प्रतिसय निनंत्र, (🖘

वाजी स्त्री. ( मुपा २८१ )।

**पुन्दर कोचन बाजा,** । श्रावम ) ।

के पूर्वभव का नाम, (सम १५४)। २ एड झे ( पडम २०, २० )। देखां सुणंद ।

मुधादेलादुहा मुघा; (कुमा)।

( 3× ×× ) )

देखां सुहम्म ।

**६५०)।** 

(सम ११४)।

¥(5)1

[सुदुम्मणिश

رج) <u>(</u> ्रानिहविय वि [ सुनिहिपत ] अच्छी तरह तनाना हुआ; . (तुन ५२३)।

ुनिवित्र वि [सुनिर्विण्य ] अविराय विन्नः (नुर १५, ५५; उव )।

्रिन्दुड देखें सूणिव्युय; ( ४ ४७ )

्रनिसाय वि [स्तितिशान ] ऋत्यन्त केन्याः ( नुग (35)1

्निसिय वि [स्तुनिशित ] जन देनी; (दन १०.

्रिनम्बंक वि [ सुनि:शङ्क ] विटहन यद्वा-विदेवः (नुपा

35571 होविया हो [सुनोविका] नृन्दर नीवी-वित्र प्रतिथ-

,म्बी की; (हुना)। हैना श्री [सुनेबा ] दीवर्षे बातुदेव की पदरानी; (पटम

रे•, रु=् )।

मन[गृस्य] १ विन्दी; (तुर १६, १४६)। २--लि मुण्यः, (पान् १०;महाः, भगः भावाः, वं ३६; रमा)। फिलिया की [ 'प्रत्यियका, पत्रिका ] एक जैन मुनि-

धन्दः ( इन्य ) । स्वार देखी सुण्याधार; (नुना ५६४; धर्मीव १२)।

बार देनो मुण्यार; ( हुन ५६२ ) त्रा देनो सुण्हा; ( वा ३७: माँव ) ।

पद्म [मृत्] माईन करना शंधन करना। सुर्दः (≂=)।

प्रस्ट दि [ सुप्रतिष्ठ ] • स्वाय-मार्ग में स्थितः ९ स्वरा-सुरः (वृमा १, २म)। ३ मविस्य प्रतिष्ठः ४ वेत्रहो स्थानना विविन्तिह को रहे हो वह ( हुना क ( )। १ मननान् महार्गार के पान दीजा ले जर उनि

बने बाटा एक ग्रह्मः ( व्यंत १८ )। ई व्यानीया वा बलहार दीवरी स्ट पुरुष; (दिवार ४०६)) ७ महरात् द्याभनाथ है रिटा का नाम (द्वरा १६)) म नाम र

मान का जीकीचर माम; ( द्वान १०, १६ )। ह वान-विदेश (सप)। १० न एक नार का नाम; (सिन १, हे-सन्दर्भ)। भिर्नुत [भि] द्व देव स्मितः

(दन १४; यह २६०)। चिद्धिय हि [सुप्रतिस्ति] मच्ची तर प्रीप्या-

न्दः (भयः; राप)।

सुपक्क वि [ सुपक्व ] प्रज्यो तरह पका हुआ; ( प्रान् १०२: नाट—नृच्छ १५७ )।

मृपडाय वि [ सुपताक ] नुन्दर व्वजा वाताः ( कृमा )। मूपडियुद्ध वि [ सुप्रतियुद्ध ] १ सुन्दर रीति से प्रविशेष दो प्रान्त; (आचा १, ५, २, ३)। २ पुं. एक जैन

महर्षि; (कम )। मुपडियस वि [सुपरिवृत्त ] जो अच्छी तरह हुआ हो बहः ( पडम ६४, ४४ )।

न्पणिहिय वि [ सुप्रणिहित ] नुन्दर प्राचियान वाजा; ( परह २, ३-- वत्र १२३)।

मुपव्य देवी मुखन्म; ( रात्र )।

मुंपच्या ) वृं [मूबर्षा] गब्द पत्नी; (नाट; कून सुपन । ६३)।

स्पन्नच वि [ सुप्रजन्त ] १ दुन्दर रूपने विधवः (माना १, ८, १, १)। २ सम्बग् ब्रावेदिन; ( दन ४, १ )।

स्पन हेली सुष्यन; ( गत्र )।

मुंबस्ट वृं [सुपस्मन्] १ एक विजय-देव, (हा २, १— पन = )। - पून. एट देव-निमान: ( नम १५)।

स्परिकस्मिय वि [ सुपरिकर्मित ] हुन्दर वंस्कार वाना; (द्याता १, ५--तन ११ई)। सुपरिविधयः भी [सुपरीक्षित ] बच्ची टरह दिनही

संपरिच्छिय । सीला की गाँ हो वदः (उनः मानः 12)1

स्वरिणिद्दिख्य /वि [सुपरिनिष्टित ] प्रन्द्यं तरह स्परितिद्विष्ठत्र (तिहुद्दः ( गडः, सर )।

म्परिकृत वि [म्परिक्कुट] कृत्यः; (काम ४८) ₹€).

सदरिमंत वि [सुदरिधान्त] चित्राव यहा हुमाः (पटम १०३, ४८)।

मुच्छन वि [मुज्रचीरेत ] जिल्ले और से रेले का आपन बिना हो वह: ( दाना १, १५-वन २८० )।

मर्रात्त में [ मरविष ] घटान मेगूदा (डेग १५४) मंत्रविवित्र [ मृत्रविदित ] प्रत्यन शंत्र हिरा हुया; (ਰੂਜ ਮ):

मुद्रम १ [मुद्रवेद] १ रेम १ त. कुरर में, (ज्ञा (2)

स्वतःस्य हि [स्वकादित ] घन्यो उरह प्रतन्त हिया दुष्टाः (रन्तः)।

प्रकारहर्वे जिनदेव; (सम १५४; पर ७); 🧿 भार १३४ के भागी दूसरे जिनदेव का प्रजन्मीय नाम; (गम १५४)। सुपासा की [सुराध्यों]ण के ने नाधीः (डाह. पल ४४७)। सुपोभ ५ [सुपीत ] पहारात्र का गाँच्या नहुतं, ( सम 48)1 सुर्पुंच पुन [ सुपुर्द्व ] एक देव-शिमान, ( सम २२ )। सुर्वुड पुन [सुरुपड्ड] एक देव-विमानः (सम २२ )। सुपुण्क पुन [सुपुष्प] एक देव-विमान; (सम ३८)। सुपुरिस पु [सुपुष्य] सत्रन, नापु पुरुष; (१३. १५४; गउँद; प्रास् ३ )। सुपेसल वि [ सुपेशल ] भृति मनोहर; (उत्त १२, १३)। सुष्य श्रक [स्त्रप्] सोना। मुप्परः (हे २, १७६)। साप्य पुन [सूर्य ] एए, छाज, विरही का बना एक पान जिवते भन्न पठोरा जाता है; ( उना; पयह १, १—पन ८)। 'णद् वि [ 'नल ] सूर के जैसे नव वासा, (यामा र, ८—पत्र १३३)। <sup>°</sup>णहा, °णही स्त्री [ नस्ता ] रावण को बहिन का नाम; ( बाक्त ४२ )। सुप्परहुठ देखो सुपरहुठ; ( राज )। सुप्पाद्तिय देशो सुपाद्दिय; ( राज )। सुन्तरण्णा) स्त्री [सुप्रतिष्ठा]दक्षिय स्वक पर रहने सुप्परन्ना र्वालो एक दिनकुमारी देवी; ( राज: रक)। सुर्पंत्रल वि [सुप्राञ्जल] प्रत्यन्त मृत्य-वीपा, (कप्पू)।

स्पान १ [स्पार्च १ भारतर में हरान्त सार्व कि भागवात (सम १३; इन्दे, गुत २)। १ भागवा सहसरे के दिन का मार्ग, (ता १ – १४ १४८, वि तार १४३८)। १ एक इक्तर पुरत का नाम, (सम १४०)। ११ १४ भारतर के जाग तार्व क्लिमें, (सम १४३)। १ १४८० दोव में सामार्थ उल्लोची-हान में हाने हाले स्वतार दोव में सामार्थ उल्लोची-हान में हाने हाले स्वतार देव में सामार्थ उल्लोची-हान में हाने हाले के मार्ग देवरे विवार का प्रक्राय नाम; (सम १४४)। सुवासार की [सुराम्बा] एक केन साम्बी (जा १ १ पर १४०)।

> दीण-तिरुक्त ( रियार २२६ वम १६१) । पूणभूग वि [सुम्पून ] बाँव वजु, (राज १८६) सुणस्त्रण ] वि [सुम्पूतन ] बल्ल क्रि. है सुणस्त्रण ] वि (सुम्पूतन) बल्ल क्रि. है सुणस्त्रात वि [सुम्प्रमा ] सुन से व्हाने नेत्र वि २, १६)। सुणसारिय वि [सुम्मारित] क्रज क्रि.

11 284

[ सुग्रस्मद

सुष्पद्विभागात् । र [स्परपातस् ] गान्न

सुव्यक्तिमार च [स्ट्रानिसार] स्वर व

मुप्तिविक्षमा । र [ स्पृतिलय ] मन्त्रो तर स

बुष्यणिद्याच्यः । [सूर्याणपानः] गृन प्रश्नः

स्ट्यांविदिय स्वास्त्रांविष्य, (१०४८) -- अ

सुद्राप्तन १४ [स्वयं ] तृत्दर श्रंप्यः समा, । त्य

मुप्पपुत पुन [ स्वपुत ] एक वेशकासम्बद्ध (

मुणबुदा था [ स्वकुदा ] रावध धर समर

एक दिशहमारो दश, (बांद पत्र सह रह)

मुण्यम वृ [ सुप्रम ] र स्थान ब स्थारेको स्टब्र है

नर्षे वसरेर, ( समे ३६ ) । ज्ञासाम जर्कन

दाने राजा चौथा रनदर, सम १५४)। १ व

का भारी तासरा हुन कर पुरुष, (सम १५१)।

मान्त तथा शास्त्रह नामक इन्दों के एक र चौकार

नामः ( टा ४, १---१४ १६७, १६)। १३३

देव-रिमान, ( दवेन्द्र १८१ )। कत रे वि

इरिकाल्त तथा इरिसद्-सम्बद्ध इन्द्री के एक र वर्ष

सुष्पमा स्रो [सुप्रमा ] १ तीसरे महोत्र हो हहे.

१५२)। २ वरण मादि दांश्रण-भाष के में वि

क्रोकपाओं की एक २ अप्रमाहण का नन्द्र 🗗

१—पन २०४)। ३ पनगहन-नामक विद्यास<sup>न्तर</sup>

पत्नी; (पडम ४, १३८)। ४ भगगन स्रोडान्त

का नाम, ( ठा ४, १ - १४ १६७ )।

WJiniti ( 11 1, 2—14 122)1

गुष्पवित्रुव रेमा स्पवित्रुव,(सब)।

माभारेका, (जुरा ५३०).

1 14 142)

\* 48, 94 (24)

fen Et Linie at mire am' (ur

र्मात)। इरेसी सुपसिद्धः (सम १५१: वि २५०)। वि [सुप्रस्त ] सन्यम् उत्तन्तः ( र्क्सन् ) । (भा) देखा सुप्तनृषः ( मवि ) सि पुं[रे] अञ्चा पहालः ( श्रा २० ।। वि [सुप्रिय] प्रत्यन्त प्रेयः , उत्त ११, नः **ሃ**ቂሂ ) ፣ त देती मुपुरित; ( स्वय २४)। र खीन [ सुरुतिण ] जिनमें तक खादि उवादा जान वटवा मादि पाव; ( नुम्न १. ४, २, १० ) ु रूं [सुबल्धु] १ हुन्ते वज्ञदेन का वृर्वज्ञन्तीय ् (सम १५३)। २ मान्तवर्षका भावी सार्वे। **强(明 收**) ) ) म पुन [सुप्रखन् ] एक देव-विमान, ( तम १६ )। नम पु[ सुत्राह्मम ] प्रगन्त विनः (वि २५०)। हि वि [सुबद ] अच्छी तरह वैचा हुआ; ( उप )। इंट पुं[सुबल] ? तान-बंग का एक राजा; (पटम ५. ११)। २ पहले बनदेव का पूर्वजन्मीय नाम: ( पटम विलिष्ट वि [ मुवलिष्ट ] मतिगव वक्रवानः ( क्षु १८)। बुबदु वि [सुबदु ] सदि प्रनृतः ( इव )। नुबहुत वि [सुबहुल] कर देखी: (क्यू)। मुवाहु हुं [सुवाहु] १ एक राज हमारः (दिसा २, १—पन १०३)। २ खी. हीसमात की एक कन्याः ः ( पापा १, ५—पव १४० ) . मृयुद्धि को [सुयुद्धि ] १ नृद्धः प्रजाः (४१ १४)। २ ु राम-प्रांता मरत के नाथ दीका लिने बाहा एक राजा। (तस्म ५८३)। ३ एक मन्देः (मरा) मुक्स वि [शुद्ध ] १ वर्तर, वंवः (वृत्त ४०६)। ः वः एड प्रहार हो चीदी (राम ३८) मुम्म न [ शोन्नय ] नरेशी, बन्दी ( नरीय ५०) । मुख्यि है [ मुर्गन ]र मुगर्ग हुर्गम् । ( हम ४१। नगः दाता १, १६)। २ वि. नुगल्यो, नुगल्य-तृतः ( इत र्थ, स्तु बाबा १, ६, ६३)। इ. जो स. जोश. ं बन्दरः (यामा ६, १६—१व १०४)। मुप्तिक्य न [सुनिस ] नुबाहः (नृत १६० / मुख्य को [सुत्र ] नार, महना (रना)। स्व १ [ मुन ] १ नगरान वार्र्ज्य सामस्य गणका

( टा ५--पत ४२६; सम १३)। २ भगवान् निनाय का प्रथम गत्पपरः ( नम १४२ )। ३ एक नुहुतेः ( पडम १७. ८२)। ४ त. नाम-कर्नका एक नेद; (सम ६७; कम्म १. २६)। ५ मंगन, क्ल्याय; ६ वि. मंगन-जनक, मार्गात्रक, परस्तः ( कनः, नगः, कम्म १, ४२; ४३)। ग्रोस पुं [घोष] भगवान् गर्अनाय का दितीय गयाबरः (वन १३)। "ाणुयम्म प् [ "ानुधुमंन् ] राजन-वग का एक राजा; (पडम १, ३६२)। उसी मुद्र = सुनंबर न [ शुनंबर ] ववया-नामक लोकान्निक देवी का विमलः (राज )। देन्स सुहंदरः । मूनग वि [सूनग ] १ भानन्द-वन ४; (कप्प)। २

मीमाग्य-सुन्द्र, यस्तमं, वन-प्रियः (मृत्र २०)। ३ नः पद्म-विकेषः ( वृष्य २, ३, १८; सप ८२ )। ४ कर्म-विरोक्त ( सम ६०; सम्म १, २६: ४०: अमेर्स ६२० टी)। सुन्नता की [सुन्नता] १ हता-निरुष, (पर्वेष १-प्र ३३)। २ तुरूपनामच भृतेन्द्र की एक पररानी; (टा ४, ३—वन २०४; याचा २—वन २५३; इंड )। मुनना दि [सुनाम्य] भाग्य-गानी, विश्वहा नाप्त मन्दा ही यहः ( उप १०३१ टी )।

मुभव देखी सुद्दुः (नाट-मानकी १६८) मुजणिय वि [मुजणित ] वयन टुरामः ( देव )। मुनद दृ[मुनद्र] १ दर्गकु शाबा एक राजाः (रजन दम, ११६)। २ दूतरे वानुदेव तथा वनदेव के धर्मनाहरू . सम् १६३)। हे पूर्व पर देशनमानः (देशन्द्र १४१)। र नगर-निर्मेषः ( उप १०३१ टी )। सुनद्दा जी [सुनद्रा ] १ हुने पनदेव की मात्रा (धन

१८२) २ प्रथम सानव, मल चकरते दो सबन्तरिये । सम १८२)। व बीत-नामक दन्त्र के मीम झाँद बार ब्रोह्मानी की एड र फर्जाची जा गर्म (टा ८, १qui rex) १४ त्रामन्द्र भारि इन्द्री वे इंग्लंशक्तीन क्रेकाल का एक न सम्मादिक का नाम; (दा ४.१-प्रस्तर )। ४ महिमाने व्हेर, यस मध्य (हा ६०० प्रमुख्य है। है राम है भाई भारत का प्रशेष्ट्र हाउस उन १६६ ।। वर्गन के पह के की। चीर )। मार स्टूबर प्रकार करेंग्रा महत्त्व है है है है है है (प्रेंड)। १० एड गाउँ एएन्डर, (जिस ३, १०० दर )। ११ मन्द्राक्षात्रक्षेत्र होत्र श्री

कहलाता है; (इक)। सुभय देखी सुधग, (भग १२, ६—पत्र ५७८)। सुर्भास्य वि [ सुभृत ] श्रव्ही तरह भरा हुन्ना , भरपूर, परिपूर्ण, ( उव )। सुभा स्त्री [शुभा ]१ वैरोचन वजीन्द्र को एक श्रम-महिपी: (ठा ५.१—पत्र ३०२)। २ एक विजय-द्वेल,(ठा २, ३---पत्र ⊏०)। ३ राज्याकी एक पत्नी; (पउम ७४. 22)1 सुभासिय देखां सुहासिय. ( उत्त २०, ५१, दस ६, १, सुनासिर वि [ सुनायित्] सुन्दर बोजने बाजा; स्त्री-रि, ( मुपा ५६८ ) । सुभिन्ध देवां सुभियल, ( उर; सर्थ ३६ )। सुभिन्य प [सुभृत्य ] बच्छा नीकर, (सुपा ४६५; हे ¥, ₹₹¥ )1 सुमं म वि [ सुमोम ] यति भवकर; ( तुर ७, २३३ )। सुभासण पु [सुभोषण ] सबया का एक सुभट; ( पडम ५६, ३१)। सुभूम पु [ सुभूम ] १ भारतः पै में उत्पन्न श्राठवें। चन्नवर्ती राजा, (टा २, ४--पत्र १६)। २ भारतवर्ष के भावी दूमरा मुखबर पुरुषः (सम १५१)। ३ भगवान् श्रार्माथः का प्रथम श्रावक (विचार ३७८)। सुभूमण वृ [ सुभूषण ] विभीषण का एक पुत्र, ( पउम ६७, १६)। मुसीना को [मुसीना ] अर्थाजीक में रहने वाली एक | सुमर तक [स्मृ ] याद करना। सुमरद, ( ह ४, ण) दिक्रुमारो देवी, ( डा ५--पत्र ४३७; इक )। सुमोयण न [ मुनोजन ] जन-विदेष, एकागनतपः (संबोध ½= )ı सुम न [सुम ] गुन्न, रून; ( नम्मच १६१ )। "सर वृ [ "शर ] क्रामंदेव, ( राना )। सुमद् पूँ [सुपति ] १ दाँची जिन भगवान्, (सम ४३)। २ एररत दोत्र में इनेगाना दसरा कुनकर पुरुष, (सम १५३)। ३ एक जैन उपायक; (महानि ४)। ४ ति शून उद वाताः (गडड)। १ वृ एक नैमिचिक विद्रान; ( मुर ११, १३२ )। सुरंगल वृं [ मुमहूल ] पेरवत वर्ष में हाने वाले प्रथम

पत्नी; ( पउम ३, ११६ ) । २ सूर्येत्रशीय राजा सागर की पत्नी; ( पउम ४, ६२)। सुमाग वुं [ सुमार्ग ] बच्छा राह्या; ( मुग ३३०)। सुमण )न[सुमनस्]१ पुण्य, पूतः (११,३६१ स्मणस / ८६ )। २ पुं. देव, सुर; ( सुग ८६, ११६ ३ वि. सुन्दर मन वाजा, सत्रन; ( सुपा ३३४; <sup>५३त १</sup> १३०; ७७, १७; रयस्य ३)। ४ इपैशन्, मार्टर मुखो; (ठा३,२—पत्र १३०)। ५ ईन ए<sup>ह हे</sup> विमान; ( देवेन्द्र १३६ )। भह पू [ भद्र ] र मन महाबोर के पास दोचा लें कर मुक्ति पाने गर्ना यहस्य; ( चंत १८)। २ आर्थ सभूतिविज्ञ के र शिष्य, एक जैन मुनि, (कष्प)। सुमणसा स्त्रो [सुमनस् ] बली-विशेष, (पर्या ! पत ३३)। सुमणा स्त्री [सुमनस् ] १ भगवान् चन्द्रप्रम हो ग शिष्या, (समे १५२; पत्र ह)। २ न्तानन्द आरोदे ह के एक २ जो कपाल की एक २ अप्र-महियी अ (ठा ४, १—पन २०४)। ३ राजा श्रेषिङ को <sup>र</sup> पत्नी, (अरंत २५)। ४ एक बस्तू हुई को <sup>रा</sup> (इक)। ५ शक की पद्मा-नामक हन्द्राणी की 🤇 राजधानी; (इक)। ६ मालती का फून; (स्वयं (१) सुमणो° देखो सुमण, ( उप पृ १८ )। सुमणोहर वि [ सुमनोहर ] ग्रत्यन्त मनोहर, (<sup>उर</sup> मवि--सुमरिस्टलि, (पि ५२१)। कर्म--सुमरिज्ञह, (रे 1 ४२६, पि ५३७ )। वक्त—सुपरंत, ( सर ६, ६५ 🐔 ४०८; पउम ७८, १६ )। काक्र—सुमरिक्वतं,<sup>(रा</sup> ४, १५६; नाट—माजती ११०)। सङ्ग-मृत्रीत सुमरिक्रण; (कुमा; काख )। हेक्-सुमरेवं. मुक्ती त्तपः (पि ४६५: ५७८) । इ.—सुमरियव्य, मुनरेर<sup>न</sup> सुमरणोअ; ( मृण १५३, १८२, २१७; मांगे १३०) सुमर पु [ समर ] कामदेव, ( नाट-वेत ८१ )। सुमरण धीन [स्मरण ] याद, स्मृति; (रूमा, हें हैं ४२६: यसु: प्राप, सुवा ७१, १५६; ३६७; ह ३३४) स्रो—ेपा, ( स ६७०; सुपा २२०)। सुमरात्र एक [स्मारम् ] बाद दिज्ञाना । वह-मू यंतः ( ३३३ ५६ )।

जिनदेव; (अम १५४)।

मुमगन्ता स्रो [ सुमहुता ] १ मगरान् स्पभदेर हो एक

[ धनुष्] इन्द्र-धनुषः ( कुमाः सवा)। "नई देलां 'णईः । (धुण्ड)। °नाह देखो °णाह; (सण् )। °ण्डुप् िश्रभु] इन्द्र, देव-राजः (सुपा ५०२, उप १४२ टी; समा )। 'पुर न ['पुर] देव-पुरी, प्रमरावती, स्वर्ग, ( पडम ५०, १; सथा )। "पुरी खी [ "पुरी ] वही आर्थ; ( पाञ्च; कुमा )। 'प्यिञ प् [ 'प्रिय ] एक यहः (अन)। °यदीस्त्री [°यन्दी]देवी, देव-स्त्री; (संह,४०)ः । भवण न [ भवन ] देव-प्राक्षाद; (भग; सम्म )। भाति पुं [ "मन्त्रिन् ] युइस्पति, ( सुग ३२६ )। "मंदिर न [ °मन्दिर ] १ देहरा, मन्दिर; (कुप्र ४)। २ देव-विमान, (संग्रा)। "मुणि पुं [ "मुनि ] नारद मुनि, (पडम ह०, ८)। "रमण न ['रमण] रात्रसः का एक बगीचा, (पउम ४६, ३७)। 'राय पुं ['राज ] इन्द्र; (सुपा ४५, विरि २४)। 'रिंड पु [ 'निपु ] दैत्य, दानव, ( पाच )। "लोज पु [ "लोक ] स्वर्गः ( महा )। "लोइय वि [ °टोकिक ] स्वर्गीय, ( पुष्फ २५८ )। °टोग देखो °त्रोज; (पउम १२, १८)। °वइ पुं[ °पति ] १ इन्द्र, देव-राज, (पाम्र; नुपा ४४, ४८; ८८, ४०२)। २ इन्द्र-नामक एक विधाधर-नरेश; (पडम ७, २७)। °बण्ण पुंत [°बर्ण] एक देव-विमान, (सम १०)। "वधू देखी "वहू, (पि ३८७)। "वझी स्त्री ["पणी"] पुनाग वृत्त, (पांछ)। "वर पुं ["वर] उत्तम देव, (मग)। विरिद्ध पुं[ विरेन्द्र ] इन्द्र, देव-राजः (श्रा २७)। वह स्त्री [ विघू] देवाइना, देवी; (बुमा)। 'बारण पुं [ 'वारण ] ऐरावया इस्ती; ( उप २११ टी )। °संगीय न [ °संगीत ] नगर-विशेष; ( पडम ८, । १८)। सिरिन्ती [ सिरित्] भागीरयी, गङ्का नदी; ( गउड; उप पृ ३६; तुपा ३३; २८६ )। सिहरि पुं [ 'शिखरिन् ] मेर पर्वतः (सया) । "सुंदर पुं [ "सुन्दर ] रथवकवाभ्र-नगर का एक विद्याधर-नरेश; ( पडम ८, vt )। "सुंदरी स्त्री [ 'सुन्दरी ] र देव-वधू, देवाङ्गनाः ( सुर ११, ११५; सुरा २००)। २ एक राज-पुली; ( सुर ११, १४३)। ३ एक राज-कुमारी; (सिरि ५३)। भुरदि स्त्री [भुरमि] काम-थेनु, (स्यया १३)। 'सेल ५ [ 'शेल ] मेर-भर्तनः ( तुमा १३० )। 'इत्थि र्थं [ 'इस्तिन् ] ऐरावया हाथीः ( से ह, ६)। "।उह न ["गुध] वज्ञ, (पास)। "दिव पु ["दिव] एक भावक का नःमः; (उषा)। "दियों स्त्री ["दियों ]

[ मुर पश्चिम बचक पर रहने बाजी एक दिशा हुन ( ठा ८-पत्र ४३६: इक् )। परि वं िपरी वंग का एक राजा, एक अका-पति, ( पडन १, : ीलय पून [ीलय] स्वर्गः (पान,दनः। मुग ५६६)। 'हिराय वु ['धिगज]स् १४२ टो ) । 'हिय पु [ 'धित ] हन्द्र, (ह १८ ौदियर पुं [ "धिपति ] वही; ( मुना ४६)। सुरह स्त्री [ सुरति ] मुस; ( पदह १, ४—न्त्र (न सुरस्य वि [ सुरचित ] बच्छी तरह हिया हुम. १, ४—पन ६८ )। सुरंगणा स्त्रो [ सुरादुन्ता ] देव-वर्: ( गुन २४६ सुरंगा स्रो [सुरङ्गा ] सुरंग, जमीन के मीतर हा ( उप पृ २६; महा; सुपा ४५४ )। सुरंगि पुन्ती [ दे] बृन्न-विदेश, शिमु बृह, सर्वेश गाठ; ( दे ८, ३७)। सुरजेह पु [ दे ] बब्द्य देवता, ( दे ८, ३१)। सुरह पु. व. [ सुराष्ट्र ] एक भारतीन देश हा 🗲 काठियाबाड के नाम से प्रसिद्ध है; ( याश १, १५ २०५; हे २, ३४; पिंड २०२ )। सुरणुचर वि [ स्त्रनुचर ] मुल से करने गीन्द, (3 १--पत २१६)। सुरत) देखों सुरय, (पउम १६, ८०; <sup>रहि है</sup>ं 1(31 सुरद् 🌖 सुरमि पुत्री [सुरमि ] १ वसन्त भुद्ध २ म<sup>हे. दे</sup> ( कुम्मा १४ )। ३ वि. सुगन्ध-सुक, सुगर्थो, (<sup>हर्ग</sup> गा ८६१, कप्प; कुम्मा १४)। ४ पुनः एक है। ( देवेन्द्र १४० )। भांध वि [ भाग्य ] स्वयन 'पुर न [ 'पुर ] नगर-विशेष, ( राज )। देखी सुरमणीअ वि [ सुरमणीय ] प्रत्यन्त वनेहर ११२)। सुरम्म वि [ सुरम्य ] जपर देखो; ( भीप )। मुख न [सुरत ] मैधुन, ब्री-समोग, (ड्रं<sup>र</sup>ी गा १५५; काम ११३)। सुरयण न [ सुरज्ञ ] मुन्दर रत्न, ( मुना ३२३) सुयरणा जी [ सुरचना ] मुन्दर रचनाः ( हुन सुरस वि [सुरस ] र मुन्दर रख बाजाः (<sup>द</sup> १२—पत्र १७४) । २ तः तृषा-विशेषः (देशः °ਲਧਾ की [ °ਲता ] दुझसी-प्रता, ( दे ५ ए<sup>४)</sup>

ुरमुर हुं[मुरमुर] फ्रानि-विदेष, 'तुर मुर' प्रायात्र; ्रश्चिय (८६)। रमुर घड [मुरमुराय्] 'मृर मृर' प्रावात करना। <sup>ब्ह्-मु</sup>रमुरंत; ( गा ७८)। पुरद सक [ सुरमय् ] सुगरिशन वरना । सुन्देदः ( जुमा; िनःष् १)। [१६ नि [सारम ] मृत्यर गत्य, गुगतः वर्षावित्रम नुष्हां मानदेद मसया पुरा विद्यामी" ( भन् १०१ )। रुद्ध रृं [ सुरुष ] महितपुर का एक राजा; ( नहा ) रुरोह पुन्नो [सुरम्जि] १ वर्गत ऋतुः (रमा, पान्नः क्रियू)। २ चैव मानः (रा १०००)। ३ वृत्त-विजेप, <sup>मत्तु</sup>, वृह्न; ( श्राचा २, १, ८, ३ )।४ म्ब्रीः गी, गेवा; (स्वय १३; धर्मव ६४; पान्नः प्रानः १६८)। १ क ·वाम-वर्म का एक भेद, जिनके उदय में प्रार्था के गरीर में कुपन्य उत्पन्न हाती है; (कम्म १,४१)। ६ कि. नुनन्ब-पुकः ( उबाः दुमाः गा ३१०: ३६६: नुर ३, रैंदें हैं २, १५५)। देखों सुर्रात । मुरा की [सुरा] महिरा, दारु; (उया)। रस है [ 'गस ] समुद्र-विशेष; ( दाव )। मृष्टि हुं [सुरेन्द्रः] १ इन्द्रः, देव-स्वामी; (मुर २, १५३; गड्ड; नुना ४४)। २ एक विद्याधर-नरेश; (पटन अ, े २६)। दिस वुं [ 'दस ] एक राज-कुमार; (३२ ६३६)। मुस्टिय पुं [ सुरेन्द्रक ] विमानन्त्रक, दव-विमान विद्येषः । (देवेन्ट १३७)। ं मृर्ग स्त्री [सुरो ] देवी; ( बुना ) । सुरंगा देखी सुरंगा; ( पडन ८, १८८ ) मुख्य [न्यू म ] देश-विकेषः (हे २, ११३; पट्)। ज िज | देश-विद्योप में उत्पन्न; ( हुमा )।

वि [ क ] रेश-विदेश में उत्तवः ( हुमा )।
सुरुद्ध वि [ मुक्छ ] झत्यत्व रोग-दुक्तः (पडम ६०, २४)।
सुरुद्ध को [ सुद्धरा ] एक दन्द्रायोः ( याया २—पत्र
२५२ )। देखी सुद्धया ।
सुद्ध्य पुं[ सुद्धरा ] १ भृत-निवाय का दिल्छा दिशा का
सन्दः (ठा २, १—पत्र च.५)। २ तः तुन्दर रूपः १
वि. सुन्दर रूप वाताः ( उवाः मग )।
सुद्ध्या क्षी [ सुद्धरा ] १ सुद्ध्य वया प्रतिकत-नामक
रिवेन्द्रों की एक २ झप्र-महिर्धाः (ठा ४, १—पत्र २०४)।
१ भृतानन्द-नामक दन्त्र की एक झप्र-महिर्पाः (६६ )।
१ एक दिशा-दुमारी देवी. ( ठा ४, १—पत्र १६८;

६—पन ३६१)।४ एक जुनकर-पत्नी; (सम १५०)। ४ मृत्दर रूप वानी; (महा)। सुरेस पुं [सुरेसा] १ देव-पति, इन्द्र; २ उत्तम देव; (हवा ६१४)। सुरेसर पुं [सुरेश्वर] इन्द्र, देव-राज; (मृता २७; जुन ४)।

दुन ४)।

मुख्यवणि वि [सुलक्षणित् ] उत्तम तन्नया वाता;
(यनिव १४२)।

मुख्यत्वणि वि [सुलक्ष] प्रच्छी तरह लगा हुआ; (महा)।

मुख्य वि [सुलक्ष] चन्नव् प्रात; (यावा १, १—पव

२४; उत्रा)।

सुलक्ष्म वि [सुलम] मुख के प्रात हो करे वह; (धा
सुलम १२०; मुल २, १५; महा)।

मुलस वुं [सुलम] पर्वत-विकेष; (इक्)।

मुलस वुं [सुलस] पर्वत-विकेष; (ईक्)।

मुलस वुं [सुलस] कुनुन्म-स्क वन्न; (वे प्न, ३७)।

मुलसमंत्ररी हुन्न[से] दुनवी; (दे प्न, ४५; पाञ्च)।

भूति सा हिंदी उनती; (दे ५, ४०; पश्च ) । मुलसा श्री [ सुलसा ] १ नवर्षे विनर्देव की प्रथम शिष्या । (तम १५२) । २ भगवान नहाबोर की एक श्राविका वित्तव सामा श्रापाम कान में तीर्धकर होगा; (ता ६— ५व ४५५१) । २ नाग-नामक गहाति की सी; (श्रीत ४)। ४ नाक की एक श्राप्य-मोहिंगी, एक रन्टाची; (उन्ह ५०२, १५६) । ५ सोतपुर के राजा मुल्दर की पत्नी; (नहा ) । मुलह देखी मुल्म; (ल्बप्न ४५; गुना ४५६) । मुलाह देखी मुल्म; (ल्बप्न ४५; महा; दे ४६) । मुलाह देखी मुल्म; (ल्बप्न ४५; गुना ४५६) । मुलाह देखी मुल्म; अल्लान वितरती ग्राग; (दे ६, ३६)।

मुक्तमुलाय∫करता। नुलुनुजाबदः (तंदु ४१)। वह— मुक्तमुलिन, मुक्तमुळेतः (तंदु ४४; महा )। मुक्तद्व वि [मुरुक्ष] कत्यन्त ल्लाः (वस ४, ११, १२)। मुळोन देलो सिलोश=भ्लोङः (खनि ११)। मुळोनपा पुं [सुळोबन] एक विद्यायर-मरेगः (पडन

मुलुमुख, )श्रव [सुलमुलाय्] मुल मुन शावाव

्र ६६)। सुटोल वि [ सुत्रेल ] प्रति चरपः( कृष्)। सुत्ल व [ शुट्य ] गुता-प्रति मॉसः( दे द, ३६; राज्र)। स्य प्रकृहियप् ] मोना । मुबद्द, मुबति, (हे १, ६४; पड: महा: रभा )। भवि-- मुविस्म: ( पि ५२६ )। वक्र-स्वंत, स्वमाण; (पात्र, से १, २१, भग)। सक्र-म्विकण, (क्रुप्र ५६)। सूच देखो स=स्य; ( हे २, ११४, पड्; बुमा )। सुब ( घर ) देखो सुअ≍श्रुत, सुत, ( मवि )। म्यंस पु ( म्यश ) १ अञ्चा वैति, २ वि. तृन्दर दुज मे उत्पन्न, शानदान, ( ह ४, ४१६ )। स्यम् पु [स्वल्यु] एक रिजय-द्वेत जिसकी राज-धानो सङ्गुरो है, ( ठा २, ३--वन ८०; इस )। स्वच्छ पु[स्वत्स] १ व्यन्तर-देवीका एक इन्द्र; (ठा २, ३--५२ ८४)। २ एक विजय-क्षेत्र, प्रान्त-विदेश, जिसकी राजधाना कुडला नगरी है, ( ठा ० ३---पत्र ८०, इस )। संबन्धा की [संबरसा ] र अधीजीक में रहने वाजी एक दिशा-मुमारी देनां, (ठा ८-पत्र ४३७ )। २ सीमनस पर्वत पर रहने बाफो एक द्वी. (इ.स.) : स्वाच पु [ स्वात्र ] १ एक विद्याधर-वंशीय संज्ञा, (पंजम ४, १६)। २ ५ त. एक देप-विमान, (सम २४)। स्वद्भिष रि [ सूवर्तित ] र्यातमय गाम क्या हुन्ना; (राज)। सुप्रण न [स्वयन ] सपन. (भ्रोप ८७, पचा १, ४४, उप अदेव ) सदण्या पु[सूर्का] १ मध्द पत्नी, (उस १४,४०)। २ स्थानपात देशें की एक जाति, (श्रीप)। ३ आदित्य, सुरं, (गउउ)। कुमार पू [ मुमार ] भवनवनि देशी दा एक अस्ति (इक्)। सुप्रध्य दु [दे ] प्रतुनि युष, ( द ⊏, ३० )। स्वयण न [स्टब्र्य ] १ म ना, हेम, ( उदा, सहा; गाथा १, ३०, बडड )। २ पु. भानधीत देश को एक जाति, " (सन्) । अभानद दर्स-सारह का एक शिंट, (आसू १५५)। ४ मुन्दर वर्षो, ५ हि. मुन्दर वर्ण बाजा, (सव) । 'बार, "बार पु [ 'बार ] सन, ( दे, भद्रा )। "बॉब पृत्कुम्भ विभय यनदर के बनेतुर एक जैन मनि, (पटन २०, २०५)। कुमूम न ['कुमूम] मुख्यं-न्पदात्रतादा (त, (सम ११)। वृत्यास्त्रो [ कुछा ] नशे-विकेष, (सम २०, १४)। पुरिस्था ध्या ['मुलिका] एक दानी का नाम, (सहा)।

'सिला स्त्री [ 'शिला ] एक महीपथि; ( ती १, <sup>एउ )</sup> 'श्वर पुं[ 'कर ] सोने की खान; ( याया १, १ पत्र २२८५)। "तर पुं["कतर] संती;(जी ३५१)। देखी सुबग्न = मुत्रणी। सुवण्णविदु वु [दे ] विष्तुः (दे ८, ४०)। स्विष्णित्र वि । सीविषिक । सुवर्ध-मव, सेरे स हुचा; (हे १, १६०; पड् ; प्राक्त ३६)। सुचत्त देखा मुख्यत्त; ( राज )। सुबन्न न [ सुबजे ] १ साना; ( सं ५०; <sup>प्राद् २; पृर</sup> कुमा)। २ वि. सुन्दर श्रद्धर वाजाः (ईव !) 'कुमार पु [ कुमार ] भानपति देवी को ए**र** (भग; सम ८३)। "कूलप्पयाय वृ ['कूल्यात) हद जहाँसे मुक्यांकृता नदी बहती हैं; ( हा १, 1-७२) । "मार पु[ "कार] सोनो; (खामा धर् १४०; उप १ ३५३)। "जूहिया को [ यूर्विन लता-विद्येष, (पपया १७—पत्र ५२६)। या । गार; ( सुपा ४६४ )। देखी सुवरण = सुवर्ष। सुयन्त्र वि [ सीयण ] साने का बना हुमा, (हुन) मुक्नादुगा को [दे] इतान करने का पत-रें भादि, ( क्ष्म १४० )। मुचप्प पु [ मुत्रप्र ] एक विजय-सेव, (ठा र, 1<sup>—3</sup> 50): सुरवण न [ सुवनान ] मृत्दर बनन, ( <sup>भग ) ।</sup> सुवर ) ( अव ) देखा सुबर । मुबरद, मुक्तिः (रू सूर्वर) २५१)।

सुवाय पुन [ सुवात ] एक देव-विमान, ( सन १०) मुत्रास पुं[सुर्व:] १ मुन्दर कृष्ट, ( उप 🕬 🎮 Gन्द-विक्षेप, ( पिम ) । सुवासणी देखा सुवामिणा, ( धमी १०१)। मुयासय पु [सुपासय] एक राज-रुवार, (रिवा वर्) सुरासियों स्रो [ दे सुरासिनी ] जिनका पूर्व कर सुपादा म [स्यादा ] देशता का शीन फार्दि क्रिके हा वह स्त्री; ( सिरि १५६ ) स्वक कान्यक ( विरि १६० )।

सुवहु देगा सुबहु, ( प्राप )।

मृपिशंजन रि [ मुख्यदित ] विशेष हर है हैं मृथिश्रद्ध वि [ मृथिद्राय ] प्रत्यन्त यहाः (हार्न

(क्रांपमा १३३; दे म, ३६ )।

(दश ६५६)।

मुविरस्य वि [ मुविरवित ] प्रच्छी तरह परित, नुपरित;

स्विरास्य वि [ स्विराजित ] सुर्गानितः, (तुम ३१०)।

स्विराहिय वि [ सुविराधित ] ऋतिराय विराधित;

,देख है [ मुविदिन ] बच्छी तर राजा ( उस सुन 15X.) वेड हि [सुविद् ] प्रच्छा जानवाः (था २८) ह े बिडल हैं [ स्विष्ट ] प्रति विमानः ( डव )। विक्रम पू [सूचिकम ] भ्वासन्दरनामर रन्द्र है ्रिक्त : [पुष्पानना ] २ चिन्नेन्य ता भविपति; (डा ४, १—२व १०२; रहा) विक्यात वि [ सुविस्थात ] सुप्रतिदः ( सः ६, ६४)। " विनानों [मुक्तिका, शुक्रा] मेना; (डर ६०३; (27) ं विज्ञा हो [सुविद्या ] उत्तम विद्या; (प्रायः ५६)। विन रेण सुमिण; ( तुर ३, १०१: मरा; रमा )। स्तु वि [ व ] स्वयन्त्राम्य का जानकारः ( उन ६ १६६: नुर 15. 5= ) 1 िविष्कृति [ स्विन्छ ] विनकुत न्यः, ( गा अ४० )। ं विभिन्नित्रप्र थि [ सर्विनिधित ] बन्हा तरह निर्पोतः ंद्य ।। 🗠 मिनिनिय वि [सुविनिर्मित ] सङ्ग्री तरह दवाया ' हुमः, (गाया १, १—वव १२)। विजीय वि [ मुविबीत ] १ प्रतिगय दूर दिया हुआ। (इच १, ४०)। २ अत्यन्त विनय-पुनः (दस ६, २,६)। [यत्त न [ सुबृत्त ] १ अत्यन्त गानाकरः २ वदाकर, भव्या भावरणः (सुर १, २१)! [बित्यंड वि [ मृबिस्तृत ] चित विस्ताखुकः ( चित्र ) १६ : प्रात् १२८; ३ ६८ )। विश्यित वि [सुविस्तीर्थ ] कार देखी; (मुर ४, ١٤ ;٠٠ ) ١ हुविधि देला सविहिः (तम ४६)। रुविनञ्ज वि [ मुलिसज ] जिन्हा विनाग भनापात हो के वः (ग्रंथ १-व १८६)। वृचिमन वि [ सूचिमक ] प्रच्छी तरह विविक्तः ( सामा १, १ डो-नव ८: म्रीतः भग ) ।

( इंग् ) । म्विलाम वि [ म्विलास ] हुन्दर विनात वाना; ( हुर ३, ११४) । मुवियेश्य थि [ मुवियेखित ] सन्यम् विवेतितः ( उप )। स्विवेच वह [सुनि+विच्] अन्द्रो तरह त्र्याल्या दरना । मंक्-स्विचैवित(१४ ); ( धर्नेन १३११ )। म्बिसट्ट वि [मुबिकसित ] अच्छी दरह विक्रीस्त; (張与222); म्बिसत्य उं[दे] व्यक्तिवारी पुरपः ( वत्रा ६८ )। सुविक्षाय पुन [सुविसात] एक देव-विमान; ( वम स्विहाणा को [सुविधाता] विदा-विदेप; (पडम ७, 533)1 सविहि पुं[सुविचि ] १ नवर्षे जिन भगवान् ; ( सम न्<sub>र: पडि )। २ हुंब्रो- तुन्दर अतुष्टान; ( पग्ह २, ५</sub> हो—पत्र १४६)। ३ वः रामचन्द्र तथा खन्मचा हा एक वान, "चंद्रमर्या इवर सुनिहि-नामेखा" ( भउम ८०, ४ )। स्विहित्र वि [सुविहित] तुन्दर आवरण वाता, -सदावारी; ( सम १२४; भास १; डब; स १३०; सार्व ર ર⁄ડ; ≋ ર૨ ) ક ं सूर्वार वृं [सुबोर] १ पदुराज दा एक पीव; (ऋत)। २ पुन, एक देव-विमान; (तन १२)। मुवासत्य वि [ मुविम्बस्त ] यच्छो तरह विभ्यात-ब्राप्तः ( नुर ६, १५६: नुग २११ )। । सब्द्या की [ दें ] मंदेत, इसरा; ( दे ८, ३० )। संबुरिस देखा सुबुरिस; (गडड)। मचे अ [ध्वम् ] आगानी इन; (हे २, ११४; चंड; दुना )। पृत्रिन्हित्र वि [ सुविस्मित ] ज्ञातेगर ज्ञान्त्रवानितः; सुबेल वृं[सुबेल] १ पर्वत-विदेप; (ने ८, ८०)। २ न. नगर-विशेष; ( पडम ५४, ४३ )। मृष्यिक्तम वि [ मृषित्रक्षण ] अति बदुरः (तुरा १५०)। मुबो देखो सुबै; ( पर्; भार )। मुवियाण न [ सूचिज्ञान ] घड्या ज्ञान, हुन्दर ज्ञानकारी,

सुंख न [शुर्व ] १ वींबा, बाब; (बी २)। २ सन्द्र,

रत्नी; ३ बह-प्रमोत; ४ भावार, ५ मत का वार्य;

मृचिर वि [ म्बप्तृ ] स्वम्न-गीत, तेते ही झादत वाबा;

महिलाई; (सहिट १६)।

(उत्तरुक्, १३)।

ह्याः (सय)। सुसंभंत वि [ मुसंभ्रान्त ] धतिशय व्याकुक्षः ( उत्त म्संभित्र वि [ सुसंभृत ] श्रव्यी तरह सस्कृत, (स

ससंनिविद्व वि [सुलनिविद्य] भच्छी तरह स्थितः (सुरा १३३)। सुसंवरिगहिय वि [सुसंवरिगृहीत ] खूब प्रन्छी तरह महर्म किया हुआ, ( राय ६३ )। स्संपिणद वि [सुसंपिनद ] खूर प्रच्छी तरह वैधा

सुलंतय वि [ सुसहक ] भति सुन्दर; "बहो जया दुयाह तवं सुसंतयं" ( पडम ७५, ५६ )।

महा )। सुस देखो सूख। "गुनद य पँढ न वहति निज्यस यरिह्या न नच्चीते" (यजा १३४, भीत)। कु-स्तियन्त, ( मुर ४, २२१ )। सुसंगद वि [ सुसंगत ] भति-संबद; ( प्राफ़ १० )। सुसंज्ञमित्र वि [ सुमंग्रमित ] प्रति-नियन्तितः ( दे )। सुसंदिआ स्त्री [ दे ] शुजा-प्रीत मीस; ( दे ८, ३६ )।

भगवान पार्श्वनाथ का सुन्य श(३६. (४०४)। ୬ एक ज्योतिएक महा-प्रद. ( राज ) = एक दिशन का नाम. (द्याचा२,१४,४,कष्प)।हन.एइ सीन्(६४४)। so ति. सुन्दर तत बाना; (पत्र ३५)। स्मि: प [°1नि 1 एक दियम का नाम, (कथा)। सुद्भया स्त्री [ सुत्रता ] १ भगवान धर्मनाथ की माता, (सम १४१)। २ एक जैन मान्यो; (सुर १५ २४७, स्टिया हो [ दे ] धान्ता, माता; ( दे द, ६८ ) ।

(\$ 2, 38) मध्यंत रेगो सूण। स्प्रत रेगो स्थ्य ( डा २, ३--१४ ३年 ) संस्थत है [ संस्थक ] स्पृट, गुग्पर, ( भार २०, मीर, नार - मृन्ह्य ०८ )। मुद्रामाण देगी सूण : स्थ्य वं [स्पत] । नगारी में उपन रेपर जिनदेव, मुनिस्त्रत स्समी (तो ८, पा ३५) ० पररा वर्षकेणक भागे जिनदेर (सम १५४) ३ ८७३ ह जिनदेव के गंगाधर, (१५२)। ४ एक हैन मनि जो तीसरे बज़बेब के पूर्व जरम में गुरू थे; (बब्रम २५ ३८३) ७ च्याउर्वे बन्नदेव के धर्म-सूर्त, (पत्रम २०, ४०ई) है

११६२

देखो मुस्सर, सुसर । र, र डी )। सुसा देखा सुण्हा=स्तुपा, ( दुमा ) ! सुसागय न [ सुस्थागत ] नुन्दर स्थागतः (भा

मुसा क्वी [स्त्रम् ] बाइन, भावनो, (स्वा

सुसमित हि [ सुसमृत ] भत्यन्त हमूद, ( <sup>नर</sup> 148)1 सुसर पुन [ सृह्यर ] १ एक देव-विमान, (स्मर २ नः नामकर्मेका एक संद, जिसके उद्य से <sup>हुन्ही</sup> को प्राप्ति हा वह कमें, (सम ६०, कम्म १, र्रे, ह

सुनमाहर तह [ मुनमा+ह ] बन्ते <sup>नह</sup> करना । मुसमाररे, ( गुच १, ८, ९०)। मुनमाहिश्र वि [ सुनमाहित ] प्रन्तो <sup>स्त म</sup> संबन्त, ( दस ५ १, ६, उस २०, ४)।

सुसम्भूतमः । मध्यात्मा हान हा अस् उत्मतिका का चीवा भारा, (इंब, टा २, १<sup>—१६</sup> नुसनमुसमाना ( स्वत्स्यमा) अतः व्या ार्रियों का पहला और उत्सर्तियां का उटते क (इ.इ. टा १--२४ २०) सुसमा स्रो [सुपमा ] १ कान्न विशेष, क्रांसाच दूसरा भीर उत्मधिया का पाचन भागा ( क—पत्र ध**र्**, इक्र ) २ इन्हरनेकोष, (सिंग) ।

मृत्याम [मृतस्य] भव्यानसः ह्याः, राः मुम्बन्धाः (सा मुम्बन्धः, (स.))। मुसद्द १ [ सकता ] र एवर क्रमा महा र व (1891) ( All 722 ) 1 मुसन्दर्भ । [ सुर्गजान्य ] नुम कन्दर्भ <sup>इत</sup>ः सुममञ्ज (१ [ सुंसम्य] भृषक, म प्रवणकार (मुद्द १, २३२ )। सुनमदुब्नमा )या [ सुनमदुन्नमा ] ४४:

मुखंबन । ( मुखमन ) च अ भर <sup>मना र र</sup> 10, 40 ) 1 सुर्वतुकास [सुर्वतुक] र प्रीवतः वर्षः । स्यपुर्व । ११६ वेहना दुवा, ( काम । १० व la ore bi e femere, a ou get."

मुमद्रय । ( मृत्रद ) आत्तर गोन्स्ट, ह

194, 111/9 11)1

निगर प्रत [ सुमागर ] एक देवलेसान्। ( सम. २ ) । <sup>र्माम न</sup> ( प्रमानन ) नुद्रीयाट, मरपट: ( गाया १, रिक्त व्हार्टर, महासप्रहेश व्याधक महा)! हुमामण्यान [ सुधामण्या ] यन्त्रा मा तुन्तः ( इस )। [नाम वि [मुख्याद ] स्वादिष्ठ, मृत्रस स्वाद वासाः ( रदम ८०, हहै; १७२, १०० ) । ं रुमान पुत्र [सुशाल ] एक देव-विमानः ( तम् ३५ ) । [नावग ] पृ [ मधापक ] प्रस्ताः श्रारत-केन ग्रह्मः ्रियय १( हुमा: गर्डः (४ २१ )। मुख देवं मुमह्य: (पद १,४-म ६)। मादु १ [म्माध् ] उत्तम नीतः ( प्रवह २० १--पन 351:37)1 इंनिज दि [ शुषक ] यहा। हमा: (तुरा २०४: दुन २३)। हैनिअ रि [ ब्रो:पित ] सुन्यस हुमा: ( महा: बजा १५०: ं द्वाभागः क्षेत्रियश्र वि [स्किसित] प्रकी तरह गिवा की ্ব মকঃ(লাহ০)ু पुनिषिद्ध वि [मुस्मित्व ] बत्तन्त कंट-पुनः ( छः 5 (5) . २ ' मृतित्य देवी सुरथ=डीरुव्य: ( मंदि १२.)। 'पुनिब वि [ स्कार्ष ] ब्रित नहा हुबाः ( हुन ४६६ )। हिन्ति वि [गृपिर] १ वेजा, नाजी, बँड्राः (डा अस्य दो: कुन्न १६२ / १ र वृत्त, एक देव-विसाद: ' (सम ३३)। मुलिलिह वि [ स्टिव्स ] तुनंगत, अवि नंबदः ( तुर र्ं रे॰, प्रसः, प्रचार्यम, स्३ )। मृतिम्म पृं[मुशिष्य] उत्तम वेताः (उर १ ४०१)। ं मुमांब वि [ मुर्रात ] बति गंदनः ( रुना )। सूनीम न [ सूनीम ] नगर-विरोधः ( उप अन्य हो )। ं मुखामा खी [सुसीमा] १ नगवान उद्यान की माता; (तम १५१)। २ कृत्या वानुदेव की एक पत्नी; (आत १४)। ३ वत्स-नामक विजय-जेत्र की एक राजधानी; (हार, ३—पव ८०)। ्र मृषील न [ मूर्याल ] १ उत्तम स्वनावः ( पडन १४, ) (१)। २ वि. उत्तम स्वनाय वाला, तदाचारी; (मास् ८)। वित वि [ वित् ] नदाचारोः ( पटम १४, ४४: मान् ३६)।

जनवर प्राची की एक जाति, महियाकार मतस्य विदेशः, (दि ११७): मारिया की [मारिका] बाद विदेश, ्राप ४६) देना सुस्तार। सुमुद्रज्ञ इंस [ सुमुखं ] एउ देव-विनास; ( हम १५ )। म्म्मार हुं [म्म्मार] बतवर बन्तु की एक बाति; (बी६०)। देखी सुसु-मार। सुसुर्धेष हि [सुसुगरव ] १ प्रत्यन्त सुगर्भेह ( रडन ६. ८१: गडड ) । २ हुं. घत्यन्त सुरार् ; ( गडड ) । सुमूर देखों समुरः ( धर्मवि १३४; तिरि ३४४; ३४४; ₹¥3; ₹==) t सुसहंबर १ [ सुगुसहूर ] छन्द वा एक मेद; (तिन)। नुसूर वृंत [सुस्र,] एक देव-दिमानः (तम १०)। मुसेग हैं [मुदेव ] १ दुबीब का श्वयुद्ध (से ४. ११: १३. मे४) । २ एक मंत्री; (तिश १, ४--पत १४)। इ.सस्त चनवर्तीका मर्थः (राजः)। मुसेवा की [सुरेवा] एक बड़ी बढ़ी; ( हा ५, ६— पर ३५१)। मुसोह वि [मुशोस ] बच्छो गोमा वाचा; (मुना २७४): मुसोहिय वि [ स्योतित ] गीमा-वंदर, वनदंहतः, (उप अस्≕ दी), सस्स प्रक [ शुप् ] राजना । नुस्ते; ( स्प्र १, ६, १, १६)। यह~ सुस्संत; ( स १६६)। मुम्समण पू [ सुधमण ] उत्तम साधु; ( उप )। मुम्बर वि [मुम्बर] तृत्वर आवाद वाताः (सुवा २≈६)।देवी मुसर। मुस्सरा की [ सुम्बरा ] गीतरित तथा गीतवा नाम के गन्यवेंन्त्रों को एक २ अवसहियों का नाम; ( टा ४, १— पत्र २०४; इक )। मुस्तार वि [ मुसार ] गर-उनः ( भवि )। मुस्तावरा (देशो मुस्तवरा; ( उद; था १२ )। स्रम्सीर देनी मुसीर; ( हुत ११५; ५५८)। मुम्मुय देनो मृमुञ्जः ( राज )। मुस्नुयाय बङ [सुमुकाय्, स्ट्कारय् ] तुन् बावाज बरना, मत्कार बरना । मंड्र--मुस्स्याध्ताः ( उन ર્ગ, ગ)∤ - मुम्म् को [श्वप्रू ] सद; ( दृह २ )। सृमु उ [रिप्रमु] दबा, राजके। मार वृ [मार], सुस्स्य कर्क [सुरूप्य] केवा बरला। मुस्स्मः; (उदः

स्स्स्लणा ∫२६,१, ग्रीप; याया १, १३ – पत्र १७८)। मुस्मृसास्त्रो [ मुश्रूषा ] ऊपर देखो, ( मुपा १२७ )। सह देखों सोह ≔ शुभे। मुहह, (बजा १४, पिंग )। सुंह सक [ मुखय् ] मुलो करना । मुद्दद्, ( पिम ), मुद्देदि ंशी),(ब्रभि ८६)। सुद्ध देखा सुभ, (हे ३, २६, ३०, कुमा, मुपा ३१०; कम्म १. ४०)। °अ वि [°द] मगन-कारी, (बुमा)। °कम्मिय वि [ °कमिक ] युवयराज्नो, ( भनि )। °काम वि[कामः]मङ्गलकी चाहवाजा, (सुपा३२६)। भारति [°कर] सङ्गन-जनकः; (कुमा)। °णामा स्त्री ['नामा] पन्न की पानर्जी, दसवीं तथा पनरहवीं रानि-तिथि; ( नुज १०, १५ )। 'तिथ नि [ "ार्थन् ] १ शुभेच्छकः (भग)। २ शुभ व्यर्थवाना, (स्वाया १, १--पन ७४)। "द इस्तो "अ, (इमा)। सुद्ध न [सुन्य ] १ ज्ञानन्द्र, चैन, मजा, २ ज्ञाराम, गान्ति, (टा २,१—पत्र ४७; ३,१—पत्र ११४, मग, स्वप्न २३, प्रायु १३३, हे १, १७७; कुमा )। उ निर्बाषा, मुक्ति, ४ वि. जिनेन्द्रिय, ( विसे ३४४३, । ३४४४)। ५ सुल-पर, सुल-जनकः ( ग्राया १, १२— पत्र १७४, आता; क्षम १, ५१)। ६ अनुसूत्र; ( गावा १, १२ )। ७ मुली; ( हे ३, १६ )। "अ वि [ 'द ] मुल-दायङ, ( मुर २, ६५; मुना ११२; कुमा )। 'इत्तअ गि [ धन्] मुलो; (गि ६००)। 'कर वि ['कर] मुल-जनरु (हे १, १३३)। कामि वि [ कार्मिन् ] मुखाभिनायो; (आप ११६)। 'त्थि वि [°श्चिन्] वही अर्थ, (आस्या)। °द नि [°द] | मृत-दाना, (वे १०३; दुमा )। 'दाय वि ['दाय ]। वहीं; (पडम १०३, १६२)। "फॉम नि ["स्नर्श] कामनः (पाम )। "वर देला "करः (ह १, १००; कुमाः नुच ३)। "संभ्रा स्त्री [ "सन्ध्या ] मुख-जनक सार्वकाज; (बब्यू)। विद्यादि [विद्यु । मुल-जनकः (भा २८, डव, मं ६७)। २ पून. एक पर्वत-शिम्बर; (डा

महा)। वकु—सुस्सूसंत, सुस्सूसवाण, (कृतक ३४; भग, स्रीप)। हेक-मुस्स्सिर् (शी), ( मा ३६)। सुस्स्सन्न वि [ शुभूषक ] सेवा करने वाजा, ( कप्पू )। मुस्सूलम न [ मृश्लूपम ] सेवा, शुश्रुपा, । कुम २४३; रत्न २१)। मुस्सूसणया)स्त्री [श्रश्रूपणा] ऊपर देखो; (उत्त

सुहम्म" देखो सुहम्मा । "वह पृ [ "पति ] स्त्र,।मा सुहम्ममाण वि [सुहत्यवान] वा अच्छो तर्र जाता ही वह; (पि ५४०)। सुदम्मा स्त्रो [ सुधर्मा ] चमर बादि इन्ह्रों ही हमी है

सभा; (सम १५; भग)।

सहय देखो सुद-भ=मुल-द, शुभ-द

मुहय देला सुभगः ( गउड, तयाः हेका २०२१ ई<sup>ना</sup>)

मुह्य वि [ सुहत ] बच्छी तरह जो मारा गर्म है

सुहमा पु [सुधमेन् ] १ भगवान् महाबीर का ह शिष्य, (विपा १, १-पत्र १)। २ बारहर्वे जिना प्रथम शिष्यः (सम १५२)। ३ एक वर्त्र <sup>कार</sup> (विपार, १—पन ४; १, २—पन २१)। <sup>वर्ज</sup> [ \*स्त्राविन् ] भगवान महाबोर का पहला हिं (मग)। देखी सुधम्म।

(दस ७ ४१)। सुहत्य वि [ सुरस्त ] १ प्रच्छा हाथ वाना, हर स्रयुता बासा, शोघ २ हाथ से काम करने में नमर्थ, १२, ५५)। २ दाता, दान श्रील, (भिन्ने)। लुइतिथ पु [सुइस्तिन् ] १ गन्थ-इस्ती; (पार्व १—पत्र ७४, उवा ) । २ एक जैन महर्षि, (करा, र सुदद न [सोहादे] १ स्नेह: २ मिकता, (भनि)।

सुहम न [स्१२व] १ फूझ, पुष्प, (दवनि १, ग्री

२-देखा सपह, सुदुम - स्त्रम, (हे २, १०१, व

सुहंभर वि [ स्बम्भर ] नुसो; ( गउद )। सुहम देखो सुभग; ( रयधा ४०; गा ६; नाट-35): लुहड पु [सुबट ] योदा; (सुर २, २६, 🕫 ७४; सम्म )। सुहड वि [सुद्धत ] अञ्जीतरह हरवा दिन

पालम्बी; ( सुर २, ६०; सुपा २७८; इप्य)। न्त्रा [ीसिका ] मुख ने बैठना, नृष्यो नियते, स्हउत्यिक्षा स्त्रो [ दे ] दूतो; ( दे ८, १ )। मुदंकर वि [सुखकर] मुख-कारह, (ति कुमा )।

सुदंकर वि [शुभकर ] १ गुभकारकः (दुन

पुं. एक विषाक्कानाम; (उप ५०० डो)।

२, ३—पत्र ८०) । °।सण न [ °।सन ]

[ सुस्मृम्य

1)

\_F4 (::)) रवि[सुनर]तृष से भाने येच्य । दल =. २४`। रत्र हेनो सर्गाय: ( ५६)) ण को [दे. समृद्रा ] पील-भिनेप सुमार (वे स. 1). स्य पृ[दे] १ वेरमा का पर, २ सदर हैरेका पत्नी: हें =, ५६ )। ह्यो को [दे] सुन, भातन्य. (दे द. १६)। र्केन सुनगः (यज्ञा ६६: मीच ६) स्टे—ची. ्रहा ६५ 🕕 [बर[मु÷ना]भन्दा राजा अनुसर संबंध 목가 223 학자) 1 िको पुरा=हथाः (स ०००: हुना, स्पा) विकासित [ कम्भा ] चूरे रा सम्मानः ( साना २ २, २, ) हिस पृह्तिस ] हेर, हेरहा; (न २४४)। । १ प्रविक्तात् । सुव रामा १ सके दुर्जा । संक्रमा । सुरार, सुरामर, स्टाबर, सार्व्य व्यक्त । स्ट्रारः, स्ट्राबरः, स्ट्रावरः, स्ट्रावरः, स ो / जीतु सा ६१०। विश्वप्रका ने १०, की ए स्ट्रिक्क उन्)। यह - मुहाजनः (मे ६ र: नष-नण ६१) ष्य देशी सहाव = स्वनायः ( सा ५०=; वजा १० ) । सन वि[मुपायत] सुवन्द्रवहः (स्याः भवि) । मा हि [मुनायम ] इत हैकी (बजा र्ह्म) Fi. निवर्गः [सुनावित् ] १ तस्यम् उत्तः (पण्ड १, न्तर हो। इ.स. इन्स् बन्त, हुन्त (त व्हेर) 11 22631 कि [ मुलिस् ] सुन-तुन्तः (तुन ३१६; ४३१ )! । ो र् [मुद्द ] निव, दन्तः, (ज ४, १० प्ति । पत्र वर्षकः स्त्रासा १, २—पत्र हेवः उत्त २०, । स ८ क्ष्मुता १०५४१६। प्रती २६। हर ३, 140 = 311 ंदेन हैं [सुव्यत ] सुर्व, सुत-सुनः (ते २, ५; गा १५: इम ४०६; इन; इना ) ' रंभवि[मुह्ति] १ त्तः (ने २, म)। २ हन्दर

बस्यपण्डि" ( धर्मी १२४; रभा )। /र्द्र [ मुहिस्प्या, 'श्यिका ] बनसर्ति-मुर्तिर्गणनया विकेष, उत्तन्त्रथान इत्र-विकेष; (राष स्तिगीव्रा ) ३१; सबः पत्य १०-वन १२६)। म्हिरीमण वि [ मुहीमनस् ] प्रत्यन्त हजानुः, प्रतिगय क्राचिन्द्राः ( युम्र १, ४, २, १०; राज )। स्टिन्टिया देलं स्ट्रेलियः "हिंदित्यं प्रदेटवं स्त न्याक्री" (भन १४२)। मुहा वि [ सूर्यो ] पडिन, विद्वातः ( सिरि ४० )। मृदुन वि [सूदन ] १ वारोड, प्रत्यन्त छोटा: २ तीवच्य; (हे १, ११मः २, ११६; छुमा; जी १४)। ६ छुं भारत कोल एक नामी कुनवर पुरस् (नाम १८६)। ४ होरोच्यर बोय-विरोध (बा म; क्यम ४, २; १)। १ क बर्म-दिरोत, (तम ६०)। सिंपराम, सिंपराय कृत [ संग्रह ] र बारिक-विदेश (झ % २—पत्र ३५२)। २ दर्गा गुप्प-स्थानतः ( तम २६) : हेवां सप्द, सहम=स्दम। सहुय वि [ सुहुत ] अन्छी दरह होन दिया हुआ; ( दन ब्द हैं; बन; दीन ) ' मुद्देग्निः कं [दं. मुखरेलि ] हुन, बातन्द, नजा; (ह न् ३६ राजः गा १०नः २११ रईशः २८नः ३६नः ४४६; ब्ह्यु स २६) , मुहेनि वि [सुवैषित् ] नुवाभितार्थः, (नुस २२०)ः म् यः तिन्दा-युक्तः प्रयानः (नाट)। सूब वह [सूदय्] १ प्तना इस्ता । २ जनना १ उज क्रमा व्हार, व्हारि, म्हामें; (तिमे १६६८) म २४८; राज्यः; निरु ४१३), छने-महुन्दरः (ल ३५१)। दह--मुयंत. म्ययंतः ( गटदः न ६६६)। व्यह—म्रव्वंतः (नेस ६५) - इ—सूत्रकः (ने १०, ५५) . म्ब है[मुद्द] स्त्रेगः (नरा)। म्ब १ [सुन ] १ कर्ष, त्य हास्त्रे करा; ( गब ) र कि मन्त्र क्रिनके जन्म दिया हो पहा "तु( र प्र)-कोल बहुर" (तम १, ३, ६, ११)। भट इन ['हात ] दूसरा देन ज्या-प्रस्थः (स्कृति २)। मूंब हुं [ शुक्त ] धाना प्रार्टिका वेटिय यह नाए; ( गडटः ना ५६= ) : मूत्र वि [ शूत ] इता हुमा, नूबन बाता; "न्यूडई मूद-हत्यं बृत्ताव" (तिस १, ३- पत ३६ )। हेर हेर्ने मुसिर: "प्रवस्तिये पुरुषि प्रती मुहिर व

تش

तिकासः (अमे ६)।

हेंद्र वि[मुत्रुष्ट] बाति हर्गनः (उन अस वी) ।

सूत्र पुं [ सूप ] दान, ( पत्र ६१ डी, उत्ता; पएह २, ३---१२३: सुगं ५०)। "गार, 'यार, "ार पृृिकार] रसीया; (स १७; कुम ६६; ३७, धारत ६३ टी)। 'पियो स्त्री [कारिणो] रहीई बनाने वानी स्त्री: ( पउम ७३, १०६ )। सूभ देखो सुत्त ⇒ग्व। भिड पुन [°इत ] दूसरा जैन द्धा-ब्रन्थ; " ब्यायारी स्पानडी" ( मूझ २, १, २७, सम ٤) ١ सूअअ }ि[सूचक] १ यचना करने याना, (वेग्री सूअक {४४; था ११; मूर २, २२१)। २ छु- निशुन, मुध्या रेगम, दुर्जनः (पपह १, २-पत्र २८)। ३ ग्रत इत, जापूम: ( प्राप )। मुनग }न[मृतक] युतक, जनन श्रीर मरम्य की सुभय ∫ मणुदि; (पचा १३, ३८; वव १)। सूधण न [ मूधन ] मूचना; ( उप; मुर २, २३३ )। सुधर पुं[ गुकर ] सूबर, वराह; ( उरा; निपा १, ३---रेन १३; मरी ७० )। "यन्त्र पू [ "यस्त ] भनन्तकाय वनस्पति-विदेशः ( पत्र ४; श्रा २० )। मुञरिञ्ज वि [ दे ] यन्त्र-पीडित, ( दे ८, ४१ डी )। मुंबरिया ) श्री [दे]यन्त्र-पीडन; (मुर १३, १५७; ) देन, **४१)**। मुश्ररी मुधल न [दे] किंगाक, धान्य का नीदण सम भागः। (\$5, \$5)1 मृक्षा स्त्री [मूचा ] मूचन, मूचना; (विंद्र ४३७; उपर्च ूँ•; स्फ्रॉन रे)। "काबि ["कर] म्लक; (उप अद्गर्भ )। सुजा रे स्त्री [सूति ] प्रमान, प्रमृति, जन्म, (पटमा २६, मूर 🕽 ५४, ६, ६६; मुत २३ )। 'कम्मन[ 'कर्मन्] प्रसव-किया; ( मुर १०, १; मुदा ४० )। "हर न [ 'शृह ] प्रमृतिन्द्रहः ( पडम २६, म्प्रः ) । मुद्द ही [मूर्ति ] देशी मूर्द, ( प्राचा, सन १४६, राव 33)1 सुर्ध र [सूचित] जिल्ही सूचना हो गरे हा रह (सहा )। २ उक, कथितः (पास )। ३ व्यन्जनादि-युन्ह ( नाय ); ( दम ४, १, हम )। सुद्दन है [सूत्र ] जन्त, जिसने जनम दिया हो यह, ब्यारं, "गाँच मुस्म गार्थ" ( दम ५, १, १२ )। मुध्य पु [ मृचिक ] इत्त्रं; ( द्व्य ४०१ )।

सूर्ध पुं [ दे ] चपडाज; ( दे ८, ३६ )। सूर्य न [सूप्त ] निद्राः "संज प्रत्यरेज्य मुह्य का ऋषा अन्छति" (महा)। सूद्य वि [ दे. सूच्य, सूबिक ] भीज हुका ( "अवि गृहय वा सूनक वा" (आवा)। स्यास्त्री [स्तिका] प्रवृति-क्रमें करने 📲 ( सम्मत्त १४५ )। सूई स्त्री [सूबी] करहा सीने को सनाँ, 🖆 🤅 १, ३--पत्र ४४; गा ३६४; ५०२)। २ 👊 एक प्रशुन लम्बी एक प्रदेश वार्ता भेदः ( १५५५)। ३ दो सण्यों के बोडने के काम ने <sup>काल</sup> तरह का पतला कींज; (राय २०; ५२)। 🕬 ['फल्टक] तख्ते का यह हिस्सा उद्देश हैं। <sup>हुनी 4</sup> लगाया गया हो; (राय ८२)। 'मुद्द ५ 🗗 पश्चि-विशेष; (पयह १, १-पत्र मा)। १ इतिव को एक जाति, (पर्या १-पन ४४)। १ ई मूची-कीक्षक तल्ते का होद कर भीतर प्र<sup>वृक्ष</sup>ी सभीप को जगह; ( राय ८२)। सूर्द स्त्री [ दे ] नजरी; ( दे ८, ४१ )। सूर्य देखा सूर=स्ति, ( मुपा २६५ )। सूड वक [ भेष्रज्ञ, सूद् ] भागना, वाहना, विनय 🔻 स्टर, (हे ४, १०६)। क्रमं—ग्रिक्नाः (श्रा १ ( ३१ ए२ -- १ सुडण न [ सुदन ] १ भन्जन, विनाग, (गरा) वि- विनाशक; ( पत्र २७१ )। सूण वि [शून] सुना हुथा, सुनन न हरी। (पउम १०३, १४८; गा ६३६; स ३८१, १८०) सूण १ स्त्री [ सूना ] वध-स्थानः ( निर्मा कि सूणा) रुत्र २०हे )। "बार पुं[ "पति ] वर्गा, (<sup>†</sup> 90)1 मूणिय नि [ शृतिक ] १ मूजन का राग वाश, है शरार मूज गया हो बह, २ न. मूजन, ( दावा)! मृणु १ [ मृनु ] १व. सरका; ( रूत्र ११६)। स्तक देखों सुधय=मृतक, ( वर १ )। स्व देखां स्थ=मृषः ( पषह २, ५-पण १६८)। सूभग देशा सुभगः "हुभग दूभगनामें मूना से हैं

चैव' 🖟 धर्मन 🕏 २०; भावक २३ 🖯 ।

सूनम देखा सीनगा;( विह ५०३)।

संदेश सुद्धमान, ( प्याप्त १००८ - प्र<sub>व</sub>ाट साथा 和我也有特殊。 i, 81,=; {¤ 39 } <sup>1, 1</sup>

स्य [सन्य ] नास्य, <sup>देशका अस्य</sup> 1 ( 30

क्षित्सुर}र प्रस्तमा, वर वटा र व १५, दरम् भूत २०२१ ८१२, प्रात् ३४ ८ १ द्रु एव

तरम् ( मृत्रा ६५५ )) ३ जेत् नः दर<sup>िक्राम</sup>ः (हेंबर १८२)। देश पु [प्सन] पर वास्त्रपाली दिवरी प्राचन राजधानी महार्था है, रहिनार दिन

पदम हन, इंड, की १४, कि इंड, एक इंड ही )।

इतियत वर्ष के एवं नोस्त धार्तकेत, (तम १८४) वह प्रतासिक्षं (इस अस्म हो)। ८ , त्यान

क्रांदनायका एक पुने (ती १४)।

एप्[स्ट,सूथे] र स्ट्री, संस् (हें र, ह्या टा र, ६—पत्र =यः, त्रारं सुरा ६६२; ६६२; कर्यः, तुमा )। ६ मतरहरे जिल्लाहर का दिला; (सम १५१)। ३ द्वसर्-सम्बाष्ट्रसम्बाः (पटम ४,६)। ४ एक प्रसन्धन, (पटम ४, ५६३)। ४ एक द्वीप का नामः (नुब १६)। ६ एक सजाः (नृज ५४६)। ३ ज्ल्द रा एक भेद: (तिम )। म पुन. एक दर-विमान: (सन १०), 'अंत, 'कत पु [ कान्त ] र मीय-विरोध (नं ६, १०; वटन ३, ७४; प्राप्त १—पत्र २६; उस एक देव-दिमान, (देवन्द्र १४४; सम १०)। 'कुट पुन [ 'कुट ] एक देव-विमान—देव-भवतः (सम १०)। जनाय दुन ['ध्यज ] एक त्रव-विमानः (स्म १०)। दिव पूं [ द्वीप ] द्वीप-विदेषः (दक्)। दिव े दूतर जिनदेष; (सम १५३)। 'पन्नति र्जा [ 'प्रतप्ति ] एक जैन उनाइ प्रत्यः (टा ३, २-५व १२६)। 'परिचेल पुं [ 'परिचेप] मेच आदि ने होता सूर्व का वतवाहार मंडतः ( ऋगु १२०)। 'पन्त्रय र [ 'प्यंत ] परिनिविधेषः (टा २, ३—पस =०)। वाचा स्त्री [ वाका ] मर्च के किरण में होने वाकी रखंडे; (इन हैह)। "दान पुत [ प्रन ] एक देव-विनानः ( सन १०)। रामा, प्यहां खो ['प्रमा] १ त्यं की एक भव-महिवी; ( दक: खाचा २-पत्र २५२ )। २ व्यारहर्षे विनदेव की दोज्ञा-शिविका; (सन १५१)। ३ ज्ञाटने

िक्ट हो। होबारीगोदका, (विवास १२१) । मिल्सिया व [ मन्द्रिका ] वनम्बीनविदेशः (सप व्ह्)। मालिया व [ मालिका ] प्रामस्य-विशेषः (मीर)। हिम पुन [लिप्य] एक हेव-विमानः (सम १०)। वरस्य न [ वज्रक] मानुस्यानिसंगः (भीत)। बर १ [बर] । एक बीच, २ एक समुद्रः (सुत्र १३)। प्रसंतात हु [ वरावनास ] १ द्वेपनीकेष २ सहुद्र-(क्षेत्र (तुन १६)) यन्त्री को [ बही ] प्रता-ित्य (प्राप्त १—वत्र ३३)। विम पृ विम प्र शब-हुमार, ( उर १०३१ टी )। भिग पून [ गङ्ग] एक देवनीसमानः (सम १०)। सिद्ध पुन ['सुष्ट] एक ेक्कीमान्। सर्व १०)। सिरो स्वी [ध्री ] नावर्षे नकर्ती हो हो; (मन १५२)। 'मुझ पुं['मुत] ग्रनेश्वर मदः (नाट-मुच्छ १६२)। ाम पुन [ गर्म] एक देव-विमानः (सम १४, पत २६७)। अवस पुन [ भवतं ] एक देव-निमानः ( तम १० )। देखां मुझे । मूरा पुँ[दे] प्रदोन, दोवकः (दे म, ४१: पट्)। मूर्वाच पु [ मूराहुत ] एक राजा; (उन १०३१ टो )। मूरण पृंदि मूरण ] बन्द विदेण, बूल; (दे न, ४१; प्रवास १—५व ३६; उत्त ३६, ६६; पंचा ४, २०)। मुरद्धय पु [ दे ] दिन, दिवन; ( दे ज, ४२; पह् )। सूरत्लि पुत्रों [दे] १ मध्याह, दुगहर का तमय; (दे 🗆, पूरु, पड्)। २ कॉट-पिरोप, मगक के समान आहाति बाता कीट; (दे ५, ५०)। ३ तृष्य-विशेष, प्रामणी-नामक तृष्पः ( दे ५, ५०; जीव ३, ४; सप ) मूरि पुं [सूरि ] श्राचार्यः ( बो १; स्या )। सूरिज वि [ सप्त ] माँगा हुआ; ( हुमा )। [ दिय] आगामि उत्परियोक्तात में होने वाले भारत वर्ष स्तित्व देशों सुझा (है र, १००; तम ३६; भग; डव ुंद्द हो )। कत पुं ['कान्त ] प्रदेशि-नामक गजा का पुन; (भग ११, ६—५न ५१४; छुन १४६)। किता त्री [°कान्ता ] प्रदेशी राजा को पत्री; ( हुत्र १५६ै )। 'वाग पुंची [ 'वाक ] मूर्व के तान ने होने वाती स्टोई; ( दुन ३० ), बी—ंगा; ( दुन ६५ ) हिस्सा बी ['लेल्या ] मूर्व को प्रमाः ( तुज ५—५व ५६)। 'ाम वु ['ाम] १ प्रथम देवताक का एक देव; ( राज १४; पर्नाव ६)। २ पुन. एक देव-विमान; ३ न. सूर्योभ देव का जिहासन; (राप १४)। "ायत्त पु [ 'ायते ] मेर पवनः ( तुत्र ८ इक )। "ावरण पु ["ावरण ] नेव



श्यानक भागा भागा रिच्च जनकर महाराज्य स्वरकात्र चा, ( हा स्थ्या र राज्या र विद [[कार] श्याना स्थाप क्षा व मान्यांका का पा स्वाप 되겠다. 한 상, 12~ 우리 36구 학자 [स्ट] *र लावा ह्या*, विकास राज्या राज्य \$19: "50 2, 50, 160 22 cm.) भ व [गायन] भागभी, राज्य, भवना सी राम नेदराइन १६ तेतु चढ प्रानागर्वते सु दश्य वा महाप्रतालाम् विद्वालाः (स्रोधः ५ म स्ट्रा १०—१६ ४१%, पर्यु २१ ।। पेता १ ें रात } भारत अप्त. ( सर, व्ल. १६, ११ भगन पु धयमगर ] ला किए हानेगण, ( हा ५, 3-7/201. चेंकार े [श्रेयस्कार] धरा-धरण, 'धरेने' का वदान्याः । द्वा १४-- ५१ ४६४ )। विंदर हैं [ क्षेतामदर ] १ एड देन संबद्धार: ( न २) हम्मत १०६: मुख ५६६ ), २ त. संबद वस्तः (पटम \$\$. te , . विन पु (धेर्यान ) १ एइ सबन्तुनारः (ध्या १४)। ६ बहुमें प्रामुद्धि देगा प्रतिके हैं हुई बन्स के बर्स-इत-६६ के राम (तम १८६) प्रमास्थ १६६ )। देखी मेरस बिन केरो से ब=धेदन्<sub>र (</sub> ठा ४, ४—५३ व्हेर् )। अब न [सेवन] हेड, नीवना, (तुना; प्रति ४०: राम १.११-नव १८६ इम १६१)। वह ई [पिष] वेह;(माबा २, १६,२)। विकास पुरिचनको १ सदा अधिक दा एक क्रेनच्य ! हार्ये; (डा रहे 4 ही; स्वाना १, १—पन १४) । २ हि. सीयने वाता; ( हुना ) । देखी संख्याय । वेशविय व [संपन्तिय] हवान्येग्यः न्य विजन्ती निकास दिवा (यम १, ४, १, १)। भवराती; (दिवार ४०; सर्व ६०४; दक्)। हैना को [ख़बतता] वन्दला (हम १,१)। मिश्र देवी सेवा: ( नाट-चेत ६६)। मशह देवा सेवाट=रेवान: (ते ६,३१)।

क्षण स्व प्राहित (हे म्, १म ) ! ३ इस्स, नेती प्रसी बाह्य सामग्रह ( सम्र ) । क्षार द [रे] ह्याँ, स्म (रेन, २०) ( से आदु ब १ (है) मर्त की की लिप्रिक किए उल्लूट वैन; ( 2 E. XX ) ! मै(ज न [स्वेहित ] क्लीना; (सर्वि )। में(ब्रा ) के [ मैनिका ] र्तानाय-विधेष, दो स्तृति का नेश्ता । एवताः (तह रहः उत्र १ ३३०; मनु **222)** 1 सेड पन [सेतु ] १ केथ, हुना (ते है, १२) इन २२% हुमा ) ६ भारतान, दियाचे, भीवता; ३ दिवाची के यानी में मीनने योग्य रीना ( फॉना खाला १, १ डी-पत्र १) (मार्गः ( चीरः, याना १, १ डी-नन १; सम =ह)। 'बंध १ [ 'बन्ध ] दुत वीवनाः ( ने ई, १०)। 'बह 3 [ '६थ] उन वाहा मार्गः (ने न, ६न)। सेड मि [सेवन् ] नेवड, लियन बस्ते बाह्य; (बन == ) . सेव्य वि [सेवक] नेग-क्वीः (६न-५६)। में दर देशों सिंदुर; ( मान; गींच ३ )। मेंच्य रेगो सियय: (तिष्ठ न्ह्)। मॅम देशो सिम; (छा; वि रहे )। सेंब्रिय देनों सिंबिय; (भग; ति २६०)। सँवाइय ५ [ दे ] चुद्धी दा काशक; (दे न, ४६)। सेवण्य न [सेवनक ] दिवन, विस्कान; (मेर २०)। हेको सेअनय । मेनाय (इस) हुं [श्येन] इन्द-विदेप; (तिन)। इसो सेप=रोन। संस्य न [ रीत्य ] गीवरन, बंदारन; ( माम ) । सेडब' देखां फेडबा । 'यह पूं ['पित ] पटति-स्पानी न्द्रस्य; ( दव ५४ ) । सेव्हांस्य देनो खिड्डांस्य; (बन; दक्ते १,१२)। नेथियम को [इसेनविका ] केश्यार्थ देग की प्रार्थन | सेडब्रेन है श्रियांस ] १ स्वारहर्षे जिनहेन का नाम; ( इम नम; इप्य )। २ एक राव-पुत्र विस्ते भगवान भारिनाथ का रच्-रत ने प्रथम पारचा काला था; ् (कृत्यः दुन्न २१२)। ३ मार्नेगीर्थे मान का होकोसर नाम; ( सुत्र १०, १६ ) । ४ भगवान् महाबीर का विवा, राम दिदार्थ; ( प्राचा २, १५,३)। देखें सिन्धंस,

सेबंस=द्रेपातः।

मेभाव हेनी सेप्रनाट=रप्यर्-सार ।

मेंबाल हैं [दे] १ केंब को हतिया, २ सातिका करते ,

```
सेडजंस देखां सेअंस=श्रेयम्; ( प्रातम ) ।
               संब्जा को [शब्दा ] र मेज, विद्योग, (में १.४७:
                                                        पाइजम इसहण्णयाः ।
                इमा)। र महात, घर, यसति, उत्ताध्य, (पर १५०;
               तुरत १, १७)। "वर पं["तर] यह नमानी, उत्ताभव
                                                                   <sup>8 3, २</sup>; <sup>मम</sup> २ ३; मुग २५१)। हिन
                                                                  को पूर्वक अपं, (गुण ३३)।
               हा मानिक माधु को रहने के निए स्थान देने वाना
                                                                मेजाउड्य न [सेनागुरुष ] मेनागतिज्ञ,
              गृहत्य, (श्रोष २४२, व्य ११२, व्या १७, २०)।
              वाल पृ [ "पाल ] गच्या का काम करने वाना चाहर.
                                                              मेणि ची [थेणि] १५७७, २ मन्,
             ( सुपा १५७ )। देखी सिप्जा।
           सेंडजास्थिन (दे) अन्दोजन, हिंडोले में मूजना,
                                                               इम्भकार मादि मनुष्य-वाति, (गाना १, १
                                                             मिणिम ? [अणिक] १ मनव हेन कार
         सेंहि पुं[ दे. श्रेटिक ] गाँव का मुल्या, केंड, मराजन;
                                                             राजा, (याया १, १—पन ११, ३०, उर् १
          ( है द, ४२, छम ११, गावा १, १—वन १६; उना )।
                                                             मन १२४, उस, मन, पडम २, ११, इस)।
        सेडिय न [ हे ] नृष्य-विशेष, (पपया र-पन ३३)।
                                                            केन मृति, ( रूप्य )।
       विडिया ले [ दे सेटिका ] कोद बिरो, सकी (भाषा | सेविया देशा सेविया (भाषा १४)।
                                                          मेणिआ मो [सणिका] वह हैन हुने-गत, ह
                                                         मणिया हो [मेनिका] इन गण व
      मंदि को [श्रीण] देनों सेटी=भेषी; (तर ३, १७, सिंपों को श्रिणों ) राग निय (कार साथ)
     सैडिया )
क्रिका | देखो सेडिया; (दस ४, १, २४; जो ३)।
                                                       संजिम वृ [ सेनिक ] जन्मों निगरं, (व (न)
    सेंडो )
   सेडी को [धेणी] र पण्डिः (तम १४२; महा)। २
                                                      संपण देखी विश्व - भेन्य, ( याया १, =-त ।
    राशि; (असु)। ३ वर्सल्य योजन-कोटाकोटो का
    एक नावः (अया १७३)। देखी सीचि।
                                                     संत देशो मित=मिन, (३४ १६)।
  लेण पु [ म्येम ] र पन्नि-विद्येषः ( पडम ८, ७६, दे ७,
                                                    सेंस (भए) देखा सेंग्रः अतः (दिंग)।
  त्र, वे ७४)। २ विज्ञायर-वर्ग का एक राजा; ( प्रज्ञम
                                                   समुज पु [ राषुड्जप ] एक पांतर पतः (
                                                    १६-वन १२६, यत ।
सेण देंसी सेण्या; "मयायातहरणी मत्ये मर्रात संयाह
                                                  सेंद देखों संभ=स्वेद, (हे ६ १४ समा १६)
                                                 सभ देलां सेंद्र - मह, ( बाव २--वव ४२।।
लेणा स्वी [सेना ] १ भगवान् संभवनामत्री की माताः
                                                सेन्न देखो सिन्न= मेन्यः ( ह १, १४०, हुमा, त्य
(सम १५१)। र लकर, सैन्य, (हुमा)। ३ एक
नेन साध्वी जो महर्षि स्यूजमद्भ की गहिन भी; (कृष्ण,
                                                      ! देखों सोग्ह, ( ह २, ४४, पड़ जुम
हि)। ४ वह मरहर जिसमें ३ हाथी, ३ रथ, ६
हे भीर १४ व्याद हों (पजम ४६, ४)। फिय,
                                              सेफ पुन [ रोफ ] पुरुष-चित्र, जनगः ( बाह १४)।
ी, ° वांत्र पु [ ° नी ] सेना-गति, जरकर का मुख्या,
                                             सेमालिआ स्त्री [शेफालिका] नता वेरेष ([
पारिषद्यानि ताहे केतृत्य निर्मेतरं मुखहस्स" (पजम
33, सुरा ३००, ध्यांत्र ८४; पदम ६४, २०)।
                                            सेमुसी | की [ रोमुची ] मेथा, अंद, तम अर्थ
न [ भुल ] यह मेना जितमें ह हाथी, ह रथ, २७
                                           सेमुद्दी । हम्मीर १४, २२)।
मीर ४२ प्यादे ही, (पत्रम ५६, ५)। धर पु
                                           संसद प्रता [ एतेप्सन् ] क्ष, भग्हा वस अहा
] मेना का मुलिया, मना-नायक, (कच्च, पडम
                                         सेर वि [स्वेर] स्वव्यन्दी, स्वतन्त्र
                                        सेर वि [स्मेर] विकल्पर, ( ह ?,
```

वेर वृं [दे ] सेर, परिमाया-विकेप: ( <sup>निंग</sup> )। देखी की [ सेरम्ब्री ] की-विदेष, बन्य के वर में रहका तिल-कार्यं करने वाजी स्वतन्त्र खो; ( कन्र् )। तेगह यूं [दे] अथ को एक उत्तम जाति; (मन्मन -૨<u>૧</u>ફ ) ) वैरिन पुं[दे] धुवे कुपन, गाड़ी का दैन; (दे =. ४४) त्रीरम देवो सैरिह; ( नुख ८, १३; वे ८, ४४ टी )। नेरिय पुंची [दे] वाय-विदेयः "करडिममनेरियहुहु-: ऋहि" ( तया )। त्रेष्यिय पुं [ दे ] गुल्म-विकेषः ( पयस्य १—पन ३२ )। वैद्धि रृंखी [सेरिन ] वैद्या, महिपः ( वा १७२; ७४२; नार—एक १३५), म्ब्री—ही; (गम्र)। सेरी स्त्री [ रे ] १ जस्बी आकृति; २ मह भाकृति; ( हे ५, ५७)। ३ रध्या, नोहोल्हा; (वितरे ३१८)। ४ यन्त्र-ेतिमेव नर्वकी; ( राज )। सेरीस पृंत [ सेरीश ] एक गाँव का नाम: ( वी ११ )। सेंट वृं [ श्रींल ] १ पतेव, पहाड़; ( ने २, ११; माम; सुर ं ३, २२६)। २ पापाया, पत्यरः (उप १०३१)। ३ न. पत्थरों का सनूह; (ते ६, ३१)। कार पूं ['कार] पत्थर घड़ने बाता जिल्ही, शितावटः ( अनु ं १४६)। 'गिह न [ गृह ] पर्वत में दना तुझा घर; , (क्य)। 'जाया न्द्री ['जाया] पार्वती; (रंमा)। ंत्यंन वुं ['स्तम्म] पापाय का समा; (कम्म १, १८)। 'पाल, 'वाल पुं ['पाल] १ परच तथा े न्तानन्द-नामक रन्त्रों का एक २ जोबराज; (टा ४, १-- तर १६०; इक)। २ एक देनेतर धर्मोरतन्त्री उप्तः (मन ३, १०—पत्र ३२३)। 'स न ['स] कः,(तं:,२०)। 'सिहर न ['क्रियर] पर्वतं का गियर; (इ.स.)। सुन्ना को [सुना] पर्वते; ' (पाम )। नेटन) वृ[शैलक] १ एक सर्जमः ( चास १, १--भेलय रिव १०४; १११)। २ एक पहः (रि १४ईः याया १, ह—यत्र १६४)। 'पुर न [ 'पुर ] एक नगरः (আবা १, ২)। नेत्यप न [शैलकात] एक गीन; (टा अ--पन े ३६०; राज)। मेंसा को [ रीता] तीतर्रा नतक-होपने; (डा ५—पन

३८५; इक )।

सेलाइन्व पुं [ शैलादिस्य ] वज्रभीपुर का एक प्रविद राजा: (नो १४)। सेलु वुं [ शैलु ] श्लेप्स-नाराक बृज्ज-विशेष; (पर्याप १---प्य ३१)। मेळूस पं [ दे ] कितव, बुबाडो; ( दे प, २१ )। सेहिय वि शिहिय रे पर्वत में उत्पन्न, पर्वतीय; ( धर्मवि ₹¥= )1 मेलेस पुं[ शैलेश ] मेर परंत; (विते ३०६५)। सेलेसी जी [ शैलेशी ] नेव की तरह निश्चन सान्यावस्था, वोशी की स्वॉल्इट अवस्था; (विसे ३०६४; ३०६%; नुस १५५ 🕮 सेलोहाइ पु [शैलोहायिन्] एक जैनेतर धनीवनस्वी ग्रहस्यः ( भग ७, १०—पत्र ३२३ )। सहस देखों सेल = गैन; "न हु मिन्नई ताण मर्ण हेल्जें निव सतितर्भूगी" (यजा ११२)। सेव्ल पुं [दे] १ मृत-शिनु; २ सर, शाया; (दे ८, ४०)। ३ हुन्त, वर्छी; ( हुमा; हे ४, ३८०)। सेंस्ल पुं [ शैल्य ] एक राजा; ( यापा १, ६६—- न 565)1 सेल्ला एं [ श्रीट्यक ] सुब्रास्तिर को एक जाति, जन्तु-विदेश; ( पवह १, १—रव ८ )। सेंब्लिकी [दे] रहु, स्ली; (उच २०,०)। सेव वह [सेव्] १ घाराधन बरना। २ घाधव बरना। ३ उपनीय करना । नेवर, नेवए: (भावा; उद; महा)। मुका-मेदित्या, मेदिनुः ( माचा )। यह-सेयमाणः ( सम १६; मग ) । दरह-संविध्दंत, संविध्दमाण; (तुर १२, १३६: इन )। नह—सेविब, सेविना; (ताट--मृत्य २४५; माना )। ह--सेवेयव्य; (तुन ५५३; उना ), संबंधिय; ( तुना १६३ )। संदग्र देनी संवय; (वंचा ११, ४१ )। संबद्ध इंदी में -- बत्र । संवण न [सवन] १ कीना, विज्ञाई करना; ( दर १ <sub>१२३</sub>), २ नेवा; ( इच ३४, ३ )। सेवणया ) द्वां [सेवना ] नेगः (इन १६, १; इन मेबषा ∫≈५)। संबंध वि[संबंध] १ नेशन्त्रती (द्वम ४०२)। २ ई. र्नदर, भत्यः ( पामः इत ४०२; त्या ५६२ )। सेवल न [ हैवल ] नेवार, वेवाल, एक प्रकार की पास

जो नदियों में सगती है; (पाम )। ४, १७८;-दुमा) । संह मक [ शिक्षय ] १ विखाना, गील देनाः ६ सेवानो [सेवा] १ भजन, पर्युशसना, भक्तिः, २ उप-भाग; ३ माभग; ४ माराधन; ( हे २, ६६; कुमा )। सेवाड )न [शैवाल ] १ नेवार, वेवान, वास विशेष, ! स्याल (उरपृश्वी, पासः जीह)। २ एक तापन | जिसका गीतम स्वामीने प्रतियोध किया था, (उप २८३)। ोदाद १ [ १दायिन् ] भगवान महारोर के समय का एक । म्रोन पुरुष, ( भग ७, १०--पत्र ३२३ ) । संपाल पृहिती पर, कारा, (दे प, ४३; पर्)। संदर्शन पु [शंबानिम्] एक वापस विसको गीतम स्त्रामानं मतिनोब किया था, ( उप १४२ टी )। संक्रालिय वि [ श्रीकालिक, 'ता ] संग्राप्त वाला, श्रोगाल-युक्त, "सरा चयन्भितल किल्ल्यमाणा य यामधानस्मि" ( पुर २, १०५)। स्वित् । [स्वित् ] नेग-क्तों, ( उग )। संवित्त है [संवित् ] जपर बनी, ( तम १४ )। संदिय है। सिवित है जिसको सेवा की गई हो वह, (478): संध्या वना संया, ( हे २, हह, प्राप्त )। सस पृ[श्रीय ] १ अप-नाग, सर्वे राजः (से २. २८)। २ ऊ-६ का एक नेद, (रिंग)। १ कि. भारतिष्ट, बाही का, ( डा ३, १ डा-पन ११४, दर्मान १, १३४; हे १, ) १८०, गहर)। 'अर्ड, 'या श्री [ 'यती ] १ सात्री वास-इ.स. साला, ( समे १५२ ) । २ दक्षिण स्वक पर रहते बाजा एक दिस्हमारा देती: ( डा फ-पन ४३ई, इक्)। ३ बन्द्रानीक्षेत्र, (पराध १—१४ ३३)। ४ नगपान बहरार का दण्डसे-पूनो की पूनो, ( माना २, १४, १६)। विन [वर्] सट्मान काण्क नेदः (भगु वर्ष्य)। तस्त्र पृष्टिक विश्ववस्तित्व (वित्र)। सेमव न [ गैराव ] सन्वास्त्या, ( दे ७, ०६ )। सुना ब्रा[श्रेष] निर्माण, (उर ४२० डा. निर्देश 202)1 समित्र व [डिप्लि] । यहा बनास हुमा, (गा हहेर )। २ मन्त्र क्या द्वा, लक्ष्म क्या द्वा, ( क्रि \$ = F = 1

सन्तर्भ (ब्रहेर्जन) वद्य हिरा ह्या, (सहस्र)

सह घड [बर्ग] व्यास धना, नावना । गहा (ह

gram (168 3 + 22 ) )

करना। नेहति, ( गुद्ध १, २, १, १६)। ६ संहिज्जेत; ( सुपा ३४५ ) । सेंह पूं [दे सह ] भुजगरिसर्ग को एक बाल, नी जिसके शरीर में कैंदि हीते हैं; ( पपद १, १--ाव १ वयस्य १—पत्र ५३)। सेंद्र पु [ श्रेश्त ] १ नव-दीचित साउ; (ग्रह्म ६ ६ ३; सम ५८५; ग्रोघ १६५; ३७८; उग; क्स)।३<sup>३,</sup> दीना दी जाने वाली हो वह; (पर १०३)। र लि चेजा, ( मुख १, १३ )। सेंह पृ [ सध्य ] सिद्धि; (उदा )। सेहंब नि [संधाम्ल ] साय-निहेप, वा <sup>सात नि</sup> परुने पर सटाई का संस्कार किया जाय: ( उगः सर ५--पन १५० )। सेहणा स्त्री [शिक्षणा ] शिल्ला, स्त्रा, बर्पना, " य बमारणगहरणामी कामी परिगह नहिय" ( उर )! संहर पूं [ दोखर ] १ शिला; "पन्नमेहरा" (🖼 १ पास )। २ छन्द-विशेष, (शिंग)। १ प्रना माप्ता, (कुमा )। संदरय पुं[ दें ] चकवाक पद्मी; ( दे <sup>८५</sup>, ४३ )। सेद्दालिमा देवो संभालिया; (सन 👫 🗥 **उ**मा, ई १, २३ई )। मेहाली खा [ दोफाला ] बता-विदेष ( दे ५ ४) सेहाय देखा सह =शिक्षप। वेहाँका, (वि रे<sup>त</sup> नवि—मेहाबेहित, ( श्लीप ) । वह-सहावेता, ५८२ )। हेह—संहायसप, (इह)। ह—संहार्य (भन १ई०)। संद्वाचित्र है ( शिक्षित ) विवादा हुमा, ( <sup>इह</sup>, <sup>इ</sup> १, १—पत्र हैं •, वि ३२३)। मंहि देश मिदि, (भाग)। मेदिश्राः [सेदिक] र ग्रंक-मेर-१, ३ % सम्ब<sup>ी</sup>, ( गुम १, १, २, २ ) सेदिश्र (र [ के ] एन गया हुआ, (४ ८,१)। मो नद्र [मृ] श्राम बनाना । २ देश हार्य सन्धन दाना। र यह स्नान दाना। गा. (प्) सी । यह [करापु] माता। माह, माही, ( मोत्र १२३३, व्यष्ट देवे ) ।

त्रि-सोनंधित्र ] पाइत्रसद्महण्णयो।

त्र वह [ सुब् ] १ सोक करना। २ सुद्धि करना। किंद्र, नेएद, मेद्रित, नेदिति; ( ने १, १८; हे ३, ७०; कृष्ण; भन्क १७४; १७४; ब्रज २, २, ४४)। वह— केर्द्रत, सोएंन; ( जर १४६ डो; पडम ११८, ३५)। कह—सोद्रज्ञत; (स्प)। ह—सोअनिटज, नाअ-

्राचानस्थातः (चया) हि—साधानस्यः, साध-प्राप्ते, सोरवन्यः (ज्ञानि १०४ : वक्त ४०; पटम ३०, १४): रेपा सोबा=गुन्।

विश्वन [सीम्ब] १ मुद्धि, पवित्रता, निर्मेहता; (जाचाः जिन् तर २, ६२; उन ७६८ हो; हुन २०११)। २ चैमे का जमाव, सर-द्रल्य का ख-इस्पा; (सम. १२०; तर २३: आ ३१)।

ति हैं [ शोक ] बहर्तात, दिनगीरी; (सुन १, ४३: व्हिड़ हमा; महा)। वित्त हमा; महा)। वित्त [श्लोक] कृत, अवोरेन्द्रिय; (साचा; मग; बीव; हर १,४३)। 'सिय वि [ सिय ] ऑलेन्द्रिय-इन्य;

प्रेंथ ज़ [स्रोतस्] १ प्रशाहः (भावाः गा ६६२)। १ जिः (भीर)। १ वेगः (स्वाया १, म)। प्रेंथप न [स्वयत ] गरनः (७१)। प्रेंथप न [शोचन ] १ गोठः (दश्योगेः (स्वस् २, २,

्राच्यान [श्राचन ] श्राप्तक, दिल्यानी; (स्मा २, २, १४, मेंकीच ४६)। २ शुद्धि, प्रवारतः, (न. ३४८)। १ व्यव्या)को [श्रोचना ] १ अस्य देखे; (स्मार । अस्य प्रकार १३४)। २ दम्बर, देखे, (टा. ४,

त्रामा अभागत १०४४) । १ ६ नगः ६२०, १०० २, रित्तात १०००) । विमानत न [मीरुमाण ] न्यूनारतः स्रति-संमानतः है १, १६० प्राप्त हुनाः भागतिकोत्रत्र । साम् १४० ।

जिस्स [सोदर] महा अर्थ । या उस जा अस्य जिल्ला जा मा [सोदर्य] स्था ३४ - ४० जिल्लाम [सोदर्य] स्था ३४ - ४० - ४० - ४०

भागि ए शास्त्रिक १४० व ति १११५ स्टिएक व्यक्ति भागि १२ साहम् त

देव १०५५ भाग का साम्रवण १० भीवा नाम (जीत

(डा १०—पव ४०६)।

च विश्व सम्बद्धाः भीव स्ट्रिशंत १ स्ट्रांचा ६५ अप्रदेश सुज्ञ±५ सोधामणी ) श्री [सीदामनी, मिनी] १ (

सोआमिर्णा∫ दिवजो; (उच २२, ७, पउन ७४, १२; महा; पात्र )। २ एक दिक्कुनारी देवो; (इक; १—प्व १६⊏)। सोदंश न [शोचिन] विन्ता, विचार; (तृर ८, तृग २६६)। देवों सोविय।

सोर्देश्य न [श्रीवेन्द्रिय ] अवसेन्द्रिय, कान; ( मा सोर्देशिय देनो सोर्गाधिय; ( इक ) । सोउ वि [श्रीतृ ] तुनने वाना; ( त २; पान् २ ) । सोउणिश्र देनो सोर्याणिय; (नूम २, २, २८; वि १

सोडमल्ट देगा सोधमल्टः (प्राप्त २१३; हुए ८, १ सोंड देगो सुंडः (गम)। भगर पृ[भकर] को एक वार्षः (गव्य १—पत्र ४८)। सोंडा हो [शुरुडा] १ हुए, दानः (प्राप्त २ ३,२)।२ सुयो को नाव, सुंदः (उस)। सोंडिअ पृं[शाण्डिक] दार्य वेपने वारा, कट

( मान १८८ ) । सोडिया को [ गुण्डिका ] रात्र का पान-रहेप, ( ८-४० ४१०) । सोडीर नि [ ग्रीण्डीर ] १ गूर, केंद्र, पानमी; ( श एर २, ११४, एस ६०) । २ गर्ने दुण, गर्देन, (सहा सोडीर नि [ ग्रीण्डीर ] १ न्यानम, गुण्डी, २ गर्ने, ( २, ६१, पर्ट) ।

सोडोरिम दुर्वः [श्रीण्डोरिमस् ] असः हेरोः ( स्

सारव्यः भी देशं सुद्धेर (२ व.४) सार्वः सुद्धेरः गुप्पः १८४ सारवः सुद्धवः मुख्यः व्यक्तः र १, व.५ सारवः भावस्यः व्यक्तः व्यक्तः र १, व.५ सारवः भावस्यः ४, ५, ५,

सराव - सीरावाद्य - १००० एउन १५० स्थानवाद - १००० १०० ००० १८० १९०० १८ - १६ - १६० १४० १४ १० १

तर । स्थाप विकास के प्राप्त के प् विकास के प्राप्त कि प्राप्त के प्

i.-





```
िथा] एक मामापाः (चीर)। स्टूटर र िक्सर
                                            व. व महाइसक्वाका ।
       एक प्रतित्व जैनाचार्य तथा प्रत्यकारः ( मार्ग १८, उनक
      ४८)। मृतिनृ[मृति] एक क्षेत्रान, बागरता.
      महत्या का कता एक जनावान, (धान ७०)।
                                                      t. t-79 (1),
    सोम हि [सोम्य] १ मन्दीन, मनुम, (जा है, मार् १२,
                                                   मोमन्त्र रणा माभमन्त्रः ( शह
     ६-१व ४३८)। २ नीसम, सम-गर्भ (भग १३)
                                                   मोमदित्त न[ते] उत्तर, १३, (त
                                                  सोमितिह १ वि हे पह साराहर व
    ६)। ३ मरास्त, भ्याप्तः (४०७)। ( 'यम राजः
                                                  सीमा जो [सामा] १ गड हे गम
    जिसका दर्शन पित्र मात्रुम हा वह, असनीहर, नुन्दर,
   ६ गान्त बाइति गाना, (बाएमा ४२, ३४, पुरा
                                                  पाची को यक न प्रदेशनी का नाम
                                                  रंग्ड) २ मार्थ जिन्हें की क्ष
   १८०; ६२२)। ७ सामा-पुक्त, दानिमान, (४२)।
                                                 १४२, २४ हो)। ३ साम नाक्रमान क्रो
  <sup>देमा</sup> सामा।
सोमहभ वि [वं] छोने की भारत काना (वंद १३)।
                                                 to 2 -74 tex );
                                               मामा छ। [मीप्या] उत्तर दिया,
सोमंगल पू [सोमहुल ] कान्त्रम अन्त्र को एक आति.
                                               (३६, मा १०,३ वन (८३)।
                                             सोमाण न [ रमशान ] मगान, मरपर, (
                                             सामाणम् ? [सोमानम्] गानति हो
```

सामणातय वि [स्वापनानिक, स्वामानिक ] र गाने के बाद किया जाता मतिकासा—मार्थभन-रिहार, २ स्वम-विसेप में किया जाना प्रीनहसंख, (डा ६ - १४) भोमार ) देशा स्ट्रिक्सर , या १८८६, स १५

स्रोमणस्य पु [स्रोमनसः] र महारिद्द-गरं का एक स्तोमान्त्र । एड, बाब, ई.१, १३१, इस, बाह वत्तहमार-वर्गत, (ठा २, ३-वन ६६, मम ,००, न मोमाल न [ति] जाम, ति । १४) ४)। > उस वर्षत पर रहन बाना एक महाजर न (त्र ४)। ३ पत्र का भाउन दिन । तत्र , मोमिकि ! [भोमित्र ] । मन्त्राता प्रसम्ब ४ वृत्त सत्तत्रुमार नामक ६ ३ मा क्रांस्ट हा विमान, (उहा यव राज्य अस्ति। सामिति भा (सुमिया ) नवस्य र जना हुन िषुष्र | भेनामण्डा । स्थापना ।

विमान, उडवी भैनयह विमान । दर . . १६४) ६ मामनंत्र वरा ३० ४ ०० मुप प्रान्ति । व जनग्री \* 99 Co 11 5 n H6 4 let 11 1 1 1 1 सामान विभागत है । मा प्रवस्ता मामान मामान ..... ==)। सोमणस न [सोमनस्य] , नः , म, ग, म, । भागमा । सामणना या [साममना], १४५ कि १०१ (स माक्का, माम्ब । ...। 1.4

यह द्वाप जन्मद्वाप बदनाता । A 18 11 1 1 1 भाना, (१६)) हे भागना स्त्र के कि साम हो। " 40 T | NO ४)। ४ पन्न मा वीन्या<sup>भ</sup>रात्र । ११ त The second of th सामणात्त्रय (४ [सॉमनांस्थत ] , ४,१० मन ४ आ # + 3 m + n \* + m \* + . . . 10 - year 114 - 124 1 17015 17 सामणस्य दखा सामणसः सीमनस्य (कृष्य, श्रीप)। कारामा + प्राप्तः । १८४ **साम**ः सम्ब la,

सामणस्तिव रखं सामणस्तिव, (४०० पोप, पापा साध्व ( म्) भ [ स एव , सार्व | साराष्ट्र | र १००० । । र विकास 

स्रोल्ट वि [ पक्य ] प्कापा हुम्रा; ( उत्रा; विना १, २— हिया को [सीराप्ट्रिका ] १ एक प्रकार को निर्हा, ब्रिको; (प्राचा २, १, २, ३; दत ८, १, ३४)। २ पत्र २७; १, ५—पत्र ८५; पर्दः भीतः)। सोरिलय वि [पक्य] १ वकाया हुआ; "इंगाप्तनोलितरं" इ देन दुनि-ग्राता; ( इ.म. ) : (भीत)। २ न- इत-विशेष; (भीत)। त्म )न [स्रोप्त ] सुनन्य, तुर्वत् ; (विक्र ११३) सीव देता सुव=स्त्र्। सेवर, सेविव; (हे १, ई); रंम (न[सारम 15 न न हम्हें हो)। सम्बद्धाः मनिः उन हम्हें हो)। छा; भति; ति १८२)। सोयकम ) वि [सोपकम] निर्मित कारण से जो प्रेसंची बी [र्शारसेना ] श्र्<sup>हेन देश</sup> की प्रार्वन सीवक्कम ) नह यो दम हो स्के वह दमें, घाषु, घारदा मारा, माहत मापा का एक भेदः (विक ६०)। मारे; (द्वा ४८२; ४८६)। इंस्ह इंदो सोरम; (गड़ड़ )। सोवविय वि [सोपवित ] जनवय-पुक्, स्तीत, पुरः, सेरिय न [ शोर्य ] गरूता, नराष्ट्रमः ( प्रानः, प्राकः १६ )। क्षेत्रिय न [ ग्रोरिक ] ? दुरावते देश की प्राचीन सब-सीवन्वल पुन [सीवर्चल ] एवं तरह का नीत, काना सर्हे; (इक्)। २ एक पत्रः (विता १, प्र-पत . = १। दिस दु [दिस ] १ एक मच्छामार का उनः न्तकः; ( दन ३, ८; वड)। सोवण न [स्वपन ] रूपन, ने.ना; ( उर १ २३० )। (जिल १, १-पत्र ४; जिल १, ८)। व एक राजा; सोवण व [दे] १ वाव-एइ, राज्या-छ, एव-मॉन्दर, (क्ति १, ५- प्त मर)। 'पुर न ['पुर] एड (देन, ४५; त ४०३; राम)। २ स्यतः, ३ पुं. महतः, क्ष्य (विता १, ८)। चिडिसन न [चिनसक] 'एड उदान; (विना १, ५—नव ८२)। ( == , = ) 1 सोहस वि. दे. [ योडरान् ] १ मृह्या-विकेष, वीनद् नोवप ( मर) होने सोवप्पः (भीर)। सोयजित्र वि [शायनिक] १ क्षाननातक, दुनों हो ं १६ २ से ठह सन्या वाता; ( भग १४, १-नव ८६४; राहने पाता र दुखों ने दिकार करने पाता; (न्यू २, ह्दिक् ज्याः सर १, २४; याद् अकृति ४८६)। १ कि. ूर रोजस्वी, १६ वी; (सब) मिलि[धि] र रोजस्वी, **२, ४२)**। श्रद्धाः (चापा ६ १६ - त्व १६६ तुर्व १६. २४१) मोदणो को [स्वापनी ]विचानीकोष, (वि आ)। सोवण्य वि [ सीवर्ष ] सर्वन्तिर्मन्, रोतं का (नही स रहें)। र नग तार सात दिनों के उत्कातः ( दावा ्रिक्न अस्त्री। यन कि जेतर संज्या रिक्न सम्बन्धः १३३)। सीवण्यमस्वित्मा की [दे] महत्त्विहा ही एवं जान, · (उन १६, १६)। विद वि [ विव ] होतर प्रकार त्य वार की गरंद की नागी; (दे न, हि)। सीवन्त्रिय ) वि [ नीविषय ] सेने स, नुसर्व-वितः चोनसिआ को [बोडशिका] म्म.मान-सिव, नेजर सीर्योजन ( प्रति अ ते ४५८)। 'प्रत्ये हे पत्रों सा एक मान् ( ऋषु १८००) [ दर्वत ] नेद परितृ ( रहम २, १५ )। चौन्द्र क्यो सोलसः ( मादः मार्थः ) सीतकीय दुवी [सीपाँव] स्टर्झी वी-ध्या, है। सोलहायसय पुं[हे] र्रायः ( हे ८, ८६ ) : स्रोल्य तह [यस्] दहाता तराह. ११४, १६ मोराय न[दे] र जनाम् २ थे. जनीम, जनीन-पत्या १८६)। यह—स्तोतन्त्रः, (यहः १,६—यः از ۵۰ ,= ځ بر څ नोवरिष । वि[नीविनक] १ नप्रतिकालन ं सील वह [सिर्] वेदना केटर,(१८,१८) होर्द्धास्त्रम् । चार्मे भागः, सार्वे प्रार्थे स्ट्रीलनाद्रथः, ्सोल्य वह [सं. सम् न सं] जला वाला नेता. पर्)। इम-निराद्यः (इमा) (बार्थ २०१२ राश बंग) १९ क्लेल्य (पला ध्र्युः मह 🤼 🖰 9 1 - 3

वाइअसद्दमहण्णयो ।

हेपा—सोवत्थिश्र ]

बर्लः (आवक् ६३)। ३ नः द्वन्द-विकेषः (लि)।

११७३

सोल्ल न [दे] नैल; (दे ५,४४)। देखे सुल्ट=

(भवि )। वक्त-सोसयंतः (कप्प)।

रोग-विशेष, दाइ-रोग, ( प्रहुम १५)। सोसण पुं[दे] पवन, वायु; (दे न, ४६)।

( पडम २८, ४०; क्रम ४७ )।

सोसणा रेश)।

सोस देलो सुस्स । कोनउ; (है ४, ३६४)।

मोस पुं[शोप] १ शोपणः (गउइ; अव्हर)

सोसण न [शोषण] १ मुखाना; २ कार्यंत च व

बाया; (कृष्यू)। ३ वि. शीपया-कर्ती, सुमाने सं

सोमणया ) श्रो [ शोपणा ] शोपण; ( <sup>उत्रा</sup>, <sup>उद्ग</sup>

महाप्रह-विशेष; (ठा २, ३—पत्र ७८)। ३ तीन्द्रिय ं सोक्ष छक् [शोपय्] मुखाना, गोपण बग्ना। जन्तुको एक जाति; ( पपण १---पत ४५ )। सोवत्थित्र पुं [स्वस्तिक] १ साथिया, एक महाज-विह; (श्रोप)। २ पून विद्युत्प्रभनामक वद्मस्कार पर्वत का एक शिखर: (इक)। ३ पूर्व रूचक-पर्वत का एक शिखर; (राज)। ४ एक देव-विमान, (देवेन्द्र १४१)। देखी सत्थिश, सोत्थिश=स्वस्तिक। सोवन्न देखी सोवण्ण; ( ग्रंत १७; भा २८; सिरै ८११; भवि )। सोवन्तिअ देखो सोवण्णिअ, (गाया १, १--पत्र ५२)। सोबरिश देखो सोबरिश=शीकरिक; ( मुख २, २, 35)1 सोबरी की [शाम्यरी] विद्या-विशेष; (सञ्च २, २, सोवयंतिक वि [सोपपत्तिक] स्युक्तिक, युक्ति-युक्त, ( उप ७२५ टी )। सोवाभ वि [ सोपाय ] उपाय-साध्यः ( गउड )। सोवाग पुं [श्वपाक ] चापडाज़, डोम; (श्राचा; टा ४, ४--पत्र २७१, उत्त १३,६, उब, सुग ३७०; दुप्र २६२, उर १, १५)। सोबागी स्त्रो [श्वापाकी] विचा-विशेषः (सूब २, २, सोबाण न [सोपान] छीडी, नमेनी, पैडी; (सम १०६: गा २७५; उब, सुर १, ६२)। सोवासिणी देखी सुवासिणी, ( भवि )। सोविश्र वि [स्वापित ] मुद्धाया हुन्ना, शायित; "कमछा-विश्वज्ञवरइए सत्थरए सोविज्ञी तेया" (सुर ४, २४४; उप १०३१ टी )। सोबियल्ल पुढ़ी [सोबिदरल ] चन्तःपुर का रक्षकः ( गउढ ); स्त्रो-- क्ली; ( मुपा ७ )। · सोबार पु. व. [सोबोर ] १ देश-विश्लेष, (पत्र २०४३ स्था १, ५, १, १—टी)। २ न. कान्जिक, कीजी; (हा ३, ३-- पत १४७; पाम )। ३ अन्जन-विशेष, बीबार देश में होता मुरमा; (जी ४)! ४ मय-विशेष; (कस)! सोयारा खी [सीयारा ] मध्यम प्राम की एक मुर्द्धनाः । ( १३६ हर —ए १६ ) साध्य वि [ दे ] प्रतित-दन्त, जिसका दीत गिर गया हो बर; ( द ८, ४४ ) ।

सोसणी लो [ दे ] कटी, कमर, ( दे न, ४५)। सोसविअ वि [ शोपित ] सुलाया हुआ; (हे ३, ११ सोसाय देखें। सोस≍रोपप्। हेक़—सोसाँदेरुं <sup>(हो</sup> ( नाट )। सोसास वि [ सोञ्ज्वास ] ऊष्य बात-बुच, (<sup>यू</sup>) सोसिश देखा सोसविशः ( हे ३, १४०: <sup>सुर ३, १२</sup> महा)। सोसिअ वि [ सोच्छित ] जैवा किया हुआः (इव) सोसिङ्य वि [ शोफवत् ] शोफ-युक, मूबन रंग स (विषा १, ७—पत्र ७३)। सोह यक [शुभ् ] शोभना, नमकना। सेहर, हर साहति, (हे १, १८७, पात्रा; कुमा)। वह-नह सोहमाणः ( कप्पः मुर ३, १११, बाट-उत्तर =) सोह सक [ शोभय् ] शोभा-युक्त करना। संहर, 🕫 सीह तक [शोधय्] १ ग्रुदि करना। २ वा<sup>त्र इत्</sup> गरेपया करना। ३ सशोधन करना। साहरः (ज वक्-"ल्विज संगिहं दट्ठू सोहितो दर्ज लि ( भा १२ ), सोहमाण, ( उवा, विवा १ १-१३ ) कपक्-सोहिज्जंत, (3प ७२८ टा)। कृ-सोहर्य सोद्देयव्यः; (ग्राया १, १६—१३ २०२, नः—री ट्र, सुपा ६५७)। सह—सोहरूता, (३३ क सोद्दे देखी सउद्द≕सीध, (क्षिम ६१; प्रति ४१, वर्ग माप्तनी १३८)। सोहजण पु [दे शोभाञ्जन ] बृक-विशेष, वर्रा पेड; (दे ८, ३७, कब्यू)।

(हेर्नो सोमगः; (कम २८ टी )। (पुँ[शोपम ] पाँची, रजकः (उप पृ २४१ )।

्र । सोहय=गोथक । ग न [सीमाग्य ] १ नुमगवा, लोकनेप्रयता; ( ब्रीय;

हु ६६)। २ पति-प्रियता; (जुर ३, १८५: प्राय् ()। ३ जुन्दर भाग्य; (उप ३ ४४; १०८)। प्यरवस्त हुं[कस्त्रपञ्चस ]तप-विदेश; (पव २०१)।

हिरमा स्त्रो [ 'सुटिका ] बीमान्य-जनक मन्त्र-विकेष-स्त्र गोती; ( सुग ५६० ) ।

हुमांवण न [सीमाग्याञ्जन] वीमाग्य-जनह स्रजनः हुन ५६०)।

इंगित्र वि[सीमागित ] भाग्य-शाही, सुन्दर भाग्य |ग्रा; (उप १४०; १०८ ) । |हम दृ[शोभन ] १ एक प्रतिद्ध जेन सुनि; (सम्मत

रु()। २ वि. जोसी-चुन्त, तुन्दरः (तुर १, १४०; ३, १न्धु मन् १३२); स्त्री- 'पा. 'पीः (प्राक्त ४२)। घरन [घर] वैताल्य को उत्तर क्रींख का एक

रिवास-नास (दक) इस न [ शोधन ] १ शुद्धि, मनाई: (दन ५६० दी:

हुत १०, ६ यो, कला )। २ वि. मुद्धि-वनकः (धा ६)। देर्षा को [दे] संगावनी, साह (दे ८, १०)। दिस न [सीहद] १ मिनवा: २ यन्द्रवाः (खनि २१८:

मन्तु १०)। दिस्म देखी सुन्धाम, सुहम्म=मृत्यन्ते (सम १६)। दिस्म देखी सुन्धाम, सुहम्म=देवतीकः (सम २० राजः दिस्म दे[सीन्धम] प्रथम देवतीक, स्वर्ण-प्रतृ)। करत दे [किया ] प्रश्ना देवतीक, स्वर्ण-प्रतृ)। करत दे [किया ] प्रथम देवतीक सा विरोध (महा)। यह दृ[ विति ] प्रथम देवतीक सा

स्तानं, मकेन्द्रः ( नृता /१ )। 'वडिसय दृते ['वित्तेनक] एक देवरीतमतः ( तम कः १४) गव ['दि)।'सामि दृं ['स्वामित ] प्रथम देवनेक का रहतः देव)।'सामि दृं ['स्वामित ] प्रथम देवनेक का रहतः

रमाण नहानमा एनए / प्राप्ति सुगुवासि रमाण नेता सोहण=गोपना जो नेहमायसुरोय" (कमा ६,१ डो) नेहम्मिद नुं [सीधर्मन्द्र] यह, ज्यम नेन्निक वर

्यामद १ [ साथमन्त्र । स्वतः ( मदा ) । स्वित्राय के [ सीयमिक ] संदर्भनेत्रस्य को स्वयः स्वित्र के [ सीयमिक ] सूर्व कर्ता, सर्वा करने राजाः

(विचे ११६६)। देखी सोहग=गोपक।

सोहय देखा सोहग=गोभक; ( उप १ २१६)। सोहल वि [ ग्रोमायत् ] गोमा-युक्त; ( सप्प; मित्रे )। सोहा क्री [ ग्रोमा ] १ दोति, चनक; ( से १,४८५; कुमा; नृपा ३१; रोमा )। २ छन्द-विश्वेप; ( पित )।

सोहाय चक्र [शोधयूर्] चका कराना। सोहाबहः (स ११६)। मोहायिय वि [शोधिन] सार कराया हुमाः (स ६२)। सोहि स्त्री [शुद्धि, शोधि] १ निर्मतताः (याया १,

/--पत्र १०%; संदोध १२)। २ आजीवना, प्रापिक्तः ( औष १६१; ७६७; आवा )। सोहि त [ शोधिन ] गृदि-कर्ता; ( औप )।

सोहि वि [शोमित ] गोमने वाता; (स्वीध ४८; क्यू; मांव ), खी—'जी; (नाट—स्वा १३)। सोहि दुखी [दे] ! मृत कात; २ मियल कात; (दे ८, ४८)।

सोहिश्र न [दे] विट, माटा, चायन मादि दा चूर्य; (पड्)। सोहिश्र वि [शोमित] गोमा-पुनः; (नुर ३, ३२; महा; भीदः, मग)। सोहिश्र वि [शोधित] गुढ़ दिया हुमा; (प्यट २, १;

सोहिद देखों सोहदः ( बार—गह १०६ )। सोहिद वि [ शोमितृ ] गोमने वाताः ( वा १११ )। सोहित्य वि [ शोमायत् ] योमा-युकः ( वा ११०) वृद २, ११; म, १०म; ६ २, १४६: चॅड; मॉद; वय )। सोधित्य देखों सोयिय=गीदयः ( चॅड )। सोधित्य देखों सोयिय=गीदयः ( चॅड )।

मीह देनी मडिह वर्गाद; (धीम ५६; नाट-मानर्थ

्रम् / ) 'क्स देवी स = स्प्,( ग ६२६) । 'क्साम देवी सास = चन्,( ग म्यह्) । 'क्सिम देवी सिमी = भी, ( ग ६००) । - क्सिम देवी सेम=स्पेद्ध ( प्रमि २३०) ।

८०० - ५५८ /। इच निर्मासभाद्रम्हणस्योम् मन्याद्रमद्रश्यास्य भएतेमस्ये त्रीने सम्बो ।

5t)ı

ह

ह पृ[ह] १ केंड-स्थानीय व्यञ्जन वर्ग्य-विशेष, (प्राप; प्रामा )। २ घर इन अर्थी का सूचक अञ्चय;--संबोधन; "सं भिक्तत् गिलाइ, से इद इ या तस्साहरह" (श्राचा २, १, ११, १; २; पि २७१)। ३ नियोग; ४ स्तेर, निन्दा; ५ निम्रह; ६ प्रसिद्धि; ७ पादपूर्ति, (हे २, २१७) । द्ददेखो हा≔ग्र.(हे१,६७)। हइ स्त्री [हति ] इनन, वध, मारम्प; (श्रा २७)। हं भ [हम्] इन अर्थों का सचक अञ्चय,—१ कोध; ( उवा )। २ घ्र-सम्मितिः, (स्वप्न २१)। हंजय पु [दे] शरीर-स्पर्श-पूर्वक किया जाता शपथ— सीगन; (दें ⊏, ६१)। हंजे च रन बयीं का सुबक श्रव्यय;- १ दानी का बाहान; (हे ४, २८१; कुमा; बिंग)। २ सखी का स्नामन्त्रयाः ( स ६२२; सम्मत्त १७२ )। °हंड देखां खंड; ( हम्मीर १७ )। °हंडण देखो भंडण; ( गा ६१२, पि ५८८ )। हंन देखो हंता; ( धर्मस २०२; राय २६; सया; कप्पू; पि २७५)। हंतब्य) देलीहण**।** इंता 🬖 हुना च [हन्त] इन चर्थांका मूचक मञ्चय;—१ श्रम्युगमम, स्वीकार; (उवा; श्रीप, मग; तदु १४; षमु १६०, साया १, १-पन ७४)। २ वोमन बामन्त्रणः (भगः बर्गु १६०; तंदु १४; ब्रीप)। ३ वाक्य का खारम्भ, ४ प्रत्यवधारमा, ५ संत्रेषमा; ६ सेद; ७ निर्देश, (सब)। ८ हर्ष; ६ अनुस्मा; (सब)। १० मत्यः ( उवा )। हंतु वि [हन्तृ ] मारने वान्ना; ( ग्राचा; भग; पउम ५१, . १टै; ७३, १८; विमे २८१७ )। हंतृप देखी हण। हॅद स. 'प्रदेश करो' इस बार्थ का सूचक मध्यय; (हे २, १८९; दुमा, बाचा २, १, ११, १; २; पि २७८)। हॅरि मा रन मर्थी का मुचक मन्या;-१ विपाद, संद; २ विकल्प; ३ प्रभाताय; ४ निभय; ४ सत्य, ६ 'जो', ' 'ब्रह्म करो'; (पाभा; हेर, १८०; पह; कुमा)। ७ मामन्त्रया, संबोधन; (पिड २१०; धर्मस ४४)। द

रजक, धोवी; "बत्थधोवा इवति इसा ब ४, २, १७ ) । ३ संन्यासि-विद्येप; ( ते १, ४ सूर्य, रवि; (सिरि ४४७)। ४ मध्यि-विदे नामक रत्न को एक-जातिः ( पपणः १--पन छन्द का एक मेद; (पिंग)। ७ निर्द्वोभी राज ६ परमेश्वर, परमात्मा; १० मत्त्रर; ११ १२ गरीर-स्थित बायु की चेप्दा-विश्वेष; १३ १४ शिव, महादेव; १५ झन्त्र की एक जाति, १७ भगुमा; १८ विशुद्ध; १६ सम्बन्धर्य विदे १५२)। २० पतम, चतुरिन्द्रिय जन्तु-सिर्व ३४)। 'सब्स पु[ 'सर्भ ] रत को एक अहे रे, रे—पत्र ३१,१७—पत्र २२<u>६,</u> बन्न, ७०)। तूलो स्त्रो [ 'तूली ] विजीने की गरी रुप्तः ६, १२८)। "होच पुडियोप] (पउम ४४,४४)। °ळवखण वि [°सः शुक्ल, सफेद; ( बांत )। २ विशद, निनत, ( हंसय पुन [हंसक] न्पुर; (पात्र; नुपा ३२ हं सल पु [ दे ] सामूपण-विशेष, (सर्)। देवी दंसी स्ना[हंसा] १ इस पन्नीकी मादा, ( २ दन्द का एक मेद; ( गिंग )। दं सुलय पुं[दंस ] अब को एक उत्तम आहे, २१६)। दं हो भ [दंहो] इन अथीं का सूबक भन सरायन, ग्रामन्त्रण; (मुल २३, १, धर्मने ४ ५६७ टी )। २ तिरस्कार, (धम्म ११ टी)। गर्भ; ४ दम, कपट; ५ प्रध्न, (हे २, २१७)। देशुय न [हकुय ] फल-विशेष; (अनु ४)। इनक सक [नि+पिध् ] निवध करना, निवारण दक्कर; (हे ४, १३४, पर्)। वह-हर्व

दक्क सक [दे ] है। इना-१ पुकारना, बाहार

२ नेराया करना । ३ खदेड़ना । इनकर, ( हुन ।

( <u>इ</u>मा )।

्डपदर्शन; (पंचा ३, १२; दसनि ३, १७) इंसो देखो हंही; (सुर ११, २१४; बानः;

हंस पुं [हंस] १ पत्रि-विशेष, (यान

४३; पपह १, १—पव ८; कुमा; प्राम् १३,

हंस देखो हस्स = इस्ब; (माम )।

,क्क –हरूकंत; (तुर १४, २०३; तुरा ५३म) । क्वक – हिक्काञ्जल: ( सुरा २५३ )। संज्ञ—हिक्काय. हिक्काउं, देक्किअण; ( सुर २, २३१; सुना २४८; महा )। क्किन जो [दे] हैंकि-१ पुकार, बुताहट, ब्राह्मन; र देग्या; "धवती धुरीन्म जुत्ती न सहद उचारियं हरकी" (बजा ३८; तिंग; सुरा १५१; सिरि ४१०; उन ए ७८)। निरार तक [आ÷कारयू] पुकारता, आहान करना, ुउनाना। हक्कारहः ( महाः भनि )। हक्कारहः ( नुना १८८)। इ.मे--हक्कारिज्वंतुः ( तुर १, १२६ः तुना ुन्दर)। वह-हबकारेंत, हबकारेमाण; (सर ३, ्रिः याता १, १८—पत्र २४०)। मंक्र—हक्कारि-ुकप, इक्कारेक्कण; ( हुत्र १; सुपा २२० )। असे— ,स्कानवर; ( सुन्न १६८ )। भिकार नह [दें] केंचे फेन्नाना । वर्न-हक्कारिजनितः; ं(जिरे ४२४)। विकार पृं [हाकार] १ बुगनिकों के ममय की एक दयट-,नीतिः (टा अ---पत्र ३६८ )। २ हीसने की आयानः ,(छ १, २४६) । क्किएम न [आकारण] चाडान (न ३६४; उन , 30° ) 1 रिकारित्र वि [ शाकारित ] ब्राह्तः ( हरा ५६६: भेष ई२२ टी; नहा ) । इंक्सिन वि [ दे ] हैं। ता हुआ - १ परेड़ा हुआ; "हिक्स-भारते" (महा); "लेख तमा पाष्टन्यादेखनेखानि र्रिस्ता सम्म" (साथ १०३), २ माहुतः ( इन १८६); ३ बेरित: (सुरा २६६)। ४ डब्रवः (पड़)। देविकान वि [ निविद्ध ] निवारित ( गुना )। इस्कोड वि [दे] अभिन्यात, (देन, ६०)! **्रिन्युन** वि [ दे ] उत्पादित, उटाया तुमा, डोल्बम; ( दे न, ईव् पडम ११७, ८, पामः न ६१४)। इंग्युव सह [ उन्+ किए् ] १ ऊँचा वस्ता, उठाना । ह रॅक्स र संख्या (हेप, १४४), "ततुम्बरी ियो इस्ट्राइ व कि महारोगी (जिसे ६६४)। **इ**स्युचित्र मि [ उत्सिप्त ] उत्सद्धिः ( उमा ) । इच्चा न्या [इत्या] वर, भाउ, (इन १८०; वर्धी) 13); हेंद्दि हिंदि है भागपा, बाबाय (सा स्ट्रंग मुने )। २ दूधनः (सुरा ११, १=६) नाई नामी की

[ 'गर्या ] व्यभिचारियां स्त्री, कुतरा; (नुपा ३०१; इंटिगा ) स्त्री [इंटिका] छोटी दूकान; (मोइ ६२; हर्टा ∫ सुग १८६)। हर्ड वि [इप्र] १ हर्ष-युक्त, प्रानिन्दित; २ विस्मित; ( उवा; विदा १, १; ऋषि; राय )। ३ नीरोग, रोग-रहित: "हर्टिया गिताराया व भारतवरी ऋनुगरियामि निवमेखं कायन्वं" (पत्र ४--नाथा १६२)। ४ शक्ति-शाती बवान, समर्थ तस्या; (कम्म )। ५ दृढ, मजबूत; (श्रोष ३५)। 'हट्ट देखो भट्ट; ( गा ६५४ झ )। हरुमहरु वि [दे] १ नीरीग; २ दच, चतुर;(दे म, ६५)। ३ स्वस्य पुत्राः (पट्र)। हड वि [दे हत] जिनका इत्या क्रिया गया हो यह ( दे =, ५६; दम )। हडक । (मा) देखा हिअय=ददव; (मारु १०५; हडकर्क ) १०२, प्राय, नाट-मुख्य देश, वि ५०, १५०)। हडण / १५ [ दे ] १ पान-विशेष, द्रम्म मादि हा पान; हडण्क ∫२ नाम्बृत आदि का न्यान; (आँव)। ३ ब्रामस्य का क्रयडक; (यापा १, १ टॉ--पन ५०; 45)1 हड्रेट पुंदि रे भनुसन, जेन; (दे प. १४; पह)। २ वाद: (देन, अ)। हरहड़ पूं [ इरहड़ ] हर हर प्राप्तान; ( किरि ३०६) : हड़ाइड वि [दे] चत्वर्य, घत्वन्तः (विवा १, १— पत्र थः यापा १, १६-पत्र १६६ )। हुद्धि पु [ हुद्धि ] बाल का क्ल्पन-प्रिटेप, राष्ट्र सं विद्रों, ( द्यारा १, २--२३ =६) विरा १, ६--१४ ६६; प्रीतः क्षम्य १, ६३ ) । हद्द न [ दे ] शह, परिषः ( दे म, ५६; वह, ५म; सुरा કપૂરા ધુરવર) हद १ [ हर ] १ पनात्याम् (पाम् प्रदर्श, ३--४४ ४८ वे ६ ६६)। २ जन में इमें बाही सालाय-विरेत्र, हुम्मी, बहरूमकी, राहे, 'पारपटी व्याहरी परिस्माना निस्तिति ( उत्तर स्तु १६१ ६मा २, ३, र्म; परद्य रु—पन ३४*)* १ ट्य तक [हरू] १ वय काला । २ वला, गाँउ करता, हराः रोपनः, (उनः, भाषा)। नृहा—१'दनुः

३०६)।

हणुया स्त्री [ इनुका ] र दृष्टी, ठोदी, दार्थः( - २ दण्या-विज्ञेष, दादा-विद्रोष; ( उवा )।

हर्यात्रः ( प्राचाः क्रमा )। भनि--हर्यिहीः ( क्रमा )। कर्म-हियाजइ, हियाजए, इपयाए, इन्नइ, हम्मइ: (हे ४, २४४, कुमा; प्राय, १६; आचा ); भवि--हम्मिहिइ, इधिहिह; (हे Y, २४४)। वक्-हर्णत; (म्राचा; कुमा )। कथकु-इण्यु, हणिउजमाण, हम्मेत, हम्म-माण: (सुध १, २, २, ५; श्रा १४, सुर १, ६६: त्रिया १,२—पत्र २४,पि ५४०)। सङ्ग—हंता, हंतृण, हतूर्ण, हत्तूण, हणिऊप, हणिक्ष, (घाचा: प्राम् १४७, प्राक्त ३४; नाट ) । हेक्र—ह'नुं, स्वणिड"; ( महा: उप प्रभा )। क्र-इ तहा, (से ३, ३; हे ४, २४४; ग्राचा )। हण सक [ ध्रु ] मुनना । हयाई, ( हे ४, ४८ )। हण वि [ दे ] दूर, भ-निरुट, ( दे ८, ५६ )। हण देखो हणणः "हयादहयापग्यमारया--" ( पउम ८, **२३२)**। °हुल देखो धाण=धन, ( गा ७१५, ८०१ )। हुणण न [ हनन ] १ मारचा, वय, घात, ( सुपा २४५, मधा)। २ विनास, (पयह २, ४—पत्र १४८)। ३ विवध-कर्ता,स्त्री--- °णी, (कुम २२)। हणिअ वि [हत ] जिसका यथ किया गया हो वह, (शा २७, कुमा; प्राम् १६, पिंग )। ष्टणिअ देखी हण≍हन् । हणिय वि [ श्रुत ] मुना हुझा; ( कुमा )। हणिद देखो हिणिद; (गा ह६३)। हणिर वि [ हन्तृ ] वध करने वाना, ( मुपा ६०७ )। हणिहणि । अ [अहन्यहनि ] र प्रतिदिन, हमेरााः हर्णिहर्णि । (पयद २, ३—पत्र १२२)। २ सर्पेया, मब तरह से, ( पर्वड २, ५---पत्र १४८ )। हुणुवि [दे] सावशेष, बाक्षी बचा नुष्रा, (दे ८५, ४०: मध्य )।

लया)।
इस्यु पुंत्री [ बज्ज ] चित्रक, साठ के नीचे का भागा, जुरी, होंडे, बारी, (आचा, पग्य १, ४—०व ७०००)। 'क्ष, 'ती, 'तीत पु [ मिन्न ] स्त्रीवान, सातन्तन्तनी का एक अन्यान अनुतत्त, परात तथा आजनातान्त्तरी का प्रक अन्यान अनुतत्त, परात तथा आजनातान्त्रती का प्रक अन्यान अनुतत्त्व, परात क्षा प्रकार का प्

हणू स्त्री [ हन् ] देखा हणु; ( वि २६८: १२६)। हण्णु देखा हण≄हन। हत्त देखी हय=इत: ( पि १६४: ५६४)। 'इत्तरि देखा मत्तरि; (पि २६४)। इसु वि [ इत् ] हरया-कर्ता; ( प्राक्न २०)। हत्त्प देया हण≃हत्र। हत्थं वि [रेंदे ] र जीम, जलदी करने वाल, (र ५६)। २ किनिः जल्दीः (क्रीर)। हत्थ पुन [ इस्त ] १ हाथ; "ब्राटिशन्यनेख रूप जस्य ऋग्हेगा" ( वजा १०६; भाना, क्र<sup>ा, पुन</sup> ६)। २ पु. नच्चन विदेय, (सम १०, १३)। <sup>5</sup> अगुनका एक परिमाणा; ४ हाथों की नूँदें। ४५; प्राप्त ) । ५ एक जैन सुनि, (२<sup>०२</sup>)। [°कन्प] नगर-विशेष; ( योवा १, १६-<sup>वर्</sup> पिंड ४६१)। "कम्म न [ "कमेन्] इस्त<sup>-[नव</sup>ः निजेप; (सूम १, ६, १७, ठा ३, ४--५३ ६<sup>१</sup> ३६; क्स )। "साए, "नाल पु [ "ताड ] राष म् (राज, कस ४, ३ टि)। 'पहेलिश मोन [ <sup>पहे</sup> रूज्या-निजेष, शोर्पप्रकम्पित को चौरासी जा<sup>ल</sup>े. पर जो मंख्या स्रव्य हो यह; (६**३**)। [ प्राभृत ] द्वाथ से दिया हुआ उपहार; (दे ने, भारत्य न [ मारुक ] आभर्य-निवेगः (क्र °ल्रहुसण न[ °ल्रघुट्य ] १ इस्त-नाथा; २ वरी। १, ३---पत्र ४३ )। °सीस न [ °शार्व ] नि ( खावा १, १६-पत्र २०८)। भारण ति हाथ का गहना; (भग)। 'धाल पुं ['लाड ] °ताड; ( कत )। 'लिय पुं [ °ातर्म ] ग्राय की . मदद; ( ते १, १६, मुर ४, ७१; कस )। इत्थंकर ५ [ इस्तद्भर ] वनस्मति-विशेष, ( श्रांव 80, 2)1 हत्यंदु }पून [हस्तान्दुक] हाथ वीपने म हत्यंदुय रे भादि का यन्धन-विशेष; ( मिंड १३३, नि E-- 44 EE ) 1 हत्यच्युहणो स्त्री [ दे ] न्व-वर्, नवंति (हर् 82) i

....

हत्यड (भ्रम) देखी हत्यः (हे ४, ४४४; वि ४६६)। ह्रयन पूं[दे] १ फीड़ा के निए हाथ में जी हुई चीत: - २ वि. इस्त तीत, चन्चन हाथ वानाः ( दे 🖛, ७३ ) ! इत्थल वि [ हस्तल ] १ त्याच हाथ वानाः २ पुं. चेर, ेतस्का; ( पदह १, ३—५५ ४३ )। रियरिज हेनी हन्धिरिज; ( राज )। रत्यन्त वि [दे] फीड़ा ने हाथ में किया हुआ; (दे ८, (6)1 हत्यित्रित्र वि [ दे ] ह्लारमान्ति, हाथ में हटाया हुन्ना; (\$ =, \$v) 1 हत्यान्दी स्त्री [दे] इस्त-पृक्षी, हाथ में नियत स्त्रामन-्, विरोप: (दे ८, ६१) । इत्यार न [दे] महायवा. मददः (दे =. ६०)। इत्थारोह पृं [ हम्स्यारोह ] हस्तिपक, हायी का महावत; (बिगार, २—पत्र २३)। हत्याचार न [ हे ] नहायता, नदद; ( नति )। हृत्याहित्य न्त्री [ हम्ताहिस्तका ] हाथोहाय, एक हाथ ने दूनरे हाथ: ( मा १७६ )। हत्याहर्दिध ब्र. ऊपर देखी; ( गा २२६; ४८६; पुन्त **(美)** हित्य नृंद्यो [ हस्तिन् ] १ हार्थाः ( गा ११६ः छुनाः भीन १५७); की—'व्वी; ( ग्याया १, १—वन ६३)। २ रू. रूप-विदेप; ( ती १४ ) । 'आसोह पूँ [ 'आसोह ] रायों का महावत; (धर्मीव १६)। 'करणम. 'कल पूं िक्रमी १ एक अन्तर्द्वीतः २ वि. उसका निवासी मनुष्तः (रक्ष ठा ४, २—पन २२६)। 'कल्प न [ 'बल्प ] रेनो हत्य-कण; ( राव ) गुलगुलास्य न [ °गुल-गुलायित ] हाथी का शब्द-विशेष: (राय)। 'पातपुर न [ नागपुर ] नगर-विदेश, हम्लिनापुर; ( उर ६४८ हैं); । न्य )। 'तावस पुं [ 'नापस ] दांव वायु-विदेष, हाथी को नार कर उसके भारत ने बायन-निर्माह करने के सिद्धान्त राजा सन्यासी; ( प्रीप; न्यूजि १६० )। जायपुर देखी नागपुर; (भवि)। 'वाल पुं['वाल ] मगवान् महा-केर के समय का पाबापुरी का एक राजा; (कन्न)। 'पिप्पली स्त्री ['पिप्पली ] वनलाति-विशेषः ( उत्त १४, ११)। भुह पृ [भुख ] १ एक घल्तद्वीन; २ वि. उनका निवासी मतुष्यः ( हा ४, २—५व २२६; इक )। 'रयण न ['रत ] उनम हाथो; ( क्रीन )। 'राय इं

( रूप ) । विजय न [ विजय ] वैताट्य की उत्तर श्रीच का एक विद्याधर-नगर; (इक)। सिंस न शिर्ष रे एक नगर, जो राजा दमदन्त की राजधानी भो; (उन ६४८ हो)। मुंडिया देखी 'सोंडिगा; ( राज ) . सोंड पु [ 'शीण्ड ] बीन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( परचा १—पत्र ४५ )। 'तोडिंगा स्त्री [ 'शुण्डिका ] म्रानन-विशेष; ( टा ५. १ टी—पन २६६ )। हित्यअन्वक्खु न [ दे ] ३क अक्लोकन; ( दे 🖛 ई५ ) । हरिधक्त्यम वि [हम्लीय, हम्त्य] हाथ का, हाथ-नंदन्धी; ( इंड रहर । हत्थिणडर न [हस्तिनापुर ] नगर-विदेष; (टा १०--हिन्धणपुर (५व ४००; तुर १०, १४४; नहा; गडड; हिन्धणाउर तुर १, ६४; नाट—गङ्ग ७४; प्रत )। हिन्धणापुर हत्थिणी देखी हन्यि। हत्थिमण्ल पु [ दे ] इन्द्र-इस्ती, ऐरावण हायो; ( दे =, हिन्धियार न [दे] १ इभियार. शन्त्रः (धर्मन १०२२; ११०४; मवि )। २ युद्ध, तहार्दे; 'ता उर्द्धेह नदर्व कोड़ि इत्थियारं ति", "डेब, कोइसं देवेगा सह हात्थियार-दरर्गा" ( स ६३% ६६८ )। इंहियलिङ्ज न [ इस्तिलीय ] एक जैन-मुनि-हुनः (क्या)। हरिधवय पूं [ दे ] बद-भेदः (दे म, दे३ ) . हिम्धहरितन्द्र पुं [दे ] वेष; (ते =, ६४)। हत्युत्तरा ह्री [हम्नोत्तरा] इत्तरक्षणुनी नवनः (इस)। हुन्युग्छ देवी हत्य: ( हे २, १६८; पड् )। हत्योडी को [दे] १ रत्नानस्य, राप का चान्स्य; २ इस्त-प्राप्त, राय ने दिया द्वाता उत्हार; (दे ८, ७३)। ह्यस्टिय वृं [ दे ] हल-प्रत्य, नायि प्रस्य; (विरे १४८)। हद देखी हय-इतः ( प्रापः, प्राहः १२ )। हद ) हु[दे] बानद्र का मतःनुवादिः (विट ४३१ )। हद्भय पुं[दे] हान, विकान; (दे म, देर)। हाँद ) अ [हाधिक्] १ नेद; २ अनुवार; ( मरु ४६; हुद्धी ) पद्दुः स्वत्र ६६; नाट--गङ् ६६; हे २, १६२)।

ियाज ] उत्तम हाथी; (तुरा ४२६)। वाडय पुं

['हमापृत ] महावतः ( श्रीप ) । 'याल देखी 'पालः

(ग्रह्म

हर सक [ प्रह् ] प्रहृषा करना, लेना। हरा, ।

हमार (ऋप) वि [ अस्मदीय ] हमारा, इसने संबन्ध | रखने बाजा, (पिग)। हमिर देखो भमिर, (वि १८८)। हस्म सक [हन्]यथ करना। इस्मइ, (हे ४, २४४, कुमा; सन्ति ३४; त्राक्त ६८ )। हम्म सक [हम्मृ] जाना। हम्महः (हे ४, १६२)। हस्म न [हर्म्यं] की बायह; (स ह, ४३)। हम्म<sup>°</sup> देखी हण == इन् । हम्मार देखा हमार: ( पिंग )। हम्मिश्र वि [हम्मित] गत, गया हुझा, (स ७४३)। डम्मिंश न [दे हर्गी] ग्रह, प्रासाद, महसः (दे ८, **६ै२, पात्राः सुर ६, १५०; भ्राचा २, २, १, १०**)। हरमीर पु[हरमीर] विकस की तेरहरी गतान्दी का एक मुनानमान राजा, (ती ५; इम्मीर २७; पिंग )। इय वि [हन] जो भारा गया हो वह; (धीप; ने २, ११. महा ।। "मा होड पुं [ "मन्कोट ] एक विद्यापर-नरेश; (पउम १०, २०)। 'समावि [ 'शरा ] निसाल, (पडम ६१, ७४, मा २८५, हे १, २०६; २, १६४; (उव)। हय पु[हय] अन्न, योडा; (भ्रोप, से २, ११; दुमा)। "केंड प [ "कण्ड ] रतन-विशेष, अब के कड जितना बड़ा स्तन, (सब ६७)। "कषण, "कस्र पुं ["कणी र एक ग्रन्नद्वीप; २ वि. उसका निवासी मनुष्य; (इक. ठा ४. २—पन २२६)। ३ एक प्रभार्थ देश, (पत्र २७४)। 'सइ पृ[°स्य] १ एक अन्तर्द्वेष, (इक्)। २ एक श्रनार्य देश, (पत्र २७४)। हथ देखो हिअ=इत, ( महा, भनि, राय ४४ )। हय देखो हर = द्रह । 'पोडरीय पु [ 'पुण्डरीक ] पहिन निञेप: (पयह १, १—पत्र ⊏ )। 'हय देखो भय, ( गा ३८०)। हयमार युं [दे. इतमार] क्योर का गाल; (पाश्च)। हर सक [हः] १ हरणा करना, छीनना । २ प्रसन्न करना. लुग करना। इस्र, (हे ४, २३४; उब, महा)। कर्म-इरिजद, हीरद, दरीबाद, हीरिज्जद, (हे ४, २५०: धात्वा १५०)। वक्-दरतः (पि ३६७) । क्वक-दोरंत. हारमाण, ( गा १०५; सुर १२, १११; सुवा हु३५ )। मक् - दरिकण; (महा)। देक--दरितः (महा)। क्र—हिज, हेज; (विड ४४६; ४५३)।

दर सक [हदा] भागत करना। "हरहः (ने ७: दर पुं [दर] १ महादेव, गंबर, (मुन ध्री), पहें रे, ५१: गाईपण जुर)। २ ०० (पिंग)। "मेहरू न [ मेपल ] क्ला विदेय, ! ५६) । 'यन रहा स्त्रो [ 'वल्कमा ] गीरी, गर्ती, १६७)। हर पु[हद] बद्द, बजा जनायप, (से ६,६८)। हर देखो घर ⇒ गृहः 'ता वस प्रहेप मा भग दल मन्भ हरे" (यत्रा १००: हमा: मुन ३६% ₹¥¥ ) i <sup>°</sup>हर देखो घर—धु । इ.— हरेबध्य, ( ने ६ ३ ) हर देखो *भर* =भर; ( पउम १००, ५४; हुन ४३ हर वि [ 'हर ] स्त्य कर्ता; ( सथा )। "हर वि [ °धर ] वारचा करने वाका; (गा ११८) हरअई ) स्त्री [हरोतकी ] १ हर्रका गाउ. १ हरडई ) निशेष, हरें, (पड़: हे १, ६६; उना)। हरण न [हरण] र डीनना; (मुग र -हुमा ) । २ वि. छीनने वाना, ( दुन ११४, <sup>इन्हें</sup> **हरण न [ ब्रह्म ]** स्वीकार, ( कुमा )। हरण न [स्मरण] स्मृति, याद, "मिलिसकुविद्यापे क्यमनुद्धार म जेनु नुहम् भड़्ड ताया दिश्रहाया हरते। रुख्रामि, या उद्यो प्रह 🚰 "हरण देलो भरण, (गा ५२० छ)। हरतणु पु [ हरतनु ] लेत में बोय हुए गेहूँ, बी की बाफों पर होता जल-पिन्दू ( कप्प, चहुप १०१, म हरद देशो हस्य, (भग)। हरपञ्चुअ दि [ दे ] र स्मृत, याद किया हुआ, र के उददेश से दिया हुमा, (दे ८, ०४)। हरय पुं[हद] वडा बजाराय, वह, ( ब्राचा, <sup>हत्, र</sup> २, ४—पत्र १४६, उत्त १२, ४४, ४६, हे ६, <sup>१६</sup> हरहरा स्त्री [दे] युक्त प्रसङ्ग, यीग्य व्या<sup>म्प, र</sup> प्रस्तावः "निद्धूमग च गाम महिलाथूमं च सुष्या<sup>व हर्डु</sup>। नीयं च काया द्यांतिति जाया मिक्सल स्त्री

( विमे २·(४)

हरहराय न [हरहरायित ] प्रकार कार्या । 1, 2-- 7# Kg ):

श्यवित्र वि [ हारित ] इसमा हुमा, दिल्ला सानव किस गया हा वह: (है ४, ४०८)।

क्षीतु [के क्षीर] शुर, तेता; (वे न, १८) । शिक्षि (शिक्षा क्षेत्रक विकास विकास विकास का सहः (दा २, ३--१व स४)। २ एवं महामहः (रा २,३—पर ०म्)। २ स्थ्य, हेरनाट, (दुम्मः इम रक्त सम्मन २०६) सु ८६ )। ४ (रुग्, अंक्रन्यः ं से १०६६ १९६६ मूल ११३ ) । ५ समजन्त्र ( में हे, क ) १६ भए, मुख्या भी है, का उमा, इमा १६) । क राहर, बन्दरहु (संपद्ग ६५) ६, दन, धर्मीक ४१: लम्मन २२६)। मध्यन, पोहा, (उर १०३१ हो। नी न्। इत ६६, गुल ४, ६)। ह सान के साथ जैन कीया नेंहें राजा एक राजा; ( पड़म ८४, ४ )। १० व्यंतिस-माल-मानद एक मामः "नुस्त्रिक्ति गर्वीस्सार" . (महोद ५४): ११ तन्द्र शा एक नेद, (जिल्)। १२ मरे, नीप, १६ मेर, मण्डूस १४ पट्टा, १५ एकी १६ पानु, परम् १० यम्, जमराज, १८ हर, महादेवः, , १६ वया, ५० शिरुषा, ५१ वर्ष-विशेष, २२ मञ्जू, मार्च, २६ होत्यत, कोपतः, २४ नवं श्री-नामक एक विक्रानः २४ पता रॅग; ६६ किएत वर्षा, २० त्सा रॅग; ६८ वि. ं पंत वर्ण वाता; २६ पिनल वर्ण वाता; (हे ३, ६८)। ्रे॰ इस वर्ग वाजा; "हरिन्धामरिक्याधनच्य-" (अच्छु ३५)। ३१ पुनः महादेमात परेत का एक विन्यः, ( हा ८-- पव (३६)। ३२ विग्रुत्मन पाँत का एक जिल्ला; (डा ६; इक् ) ३३ नित्रथ पर्वत का एक मित्म; ( ठा ह-पन ४०४, इड)। ३४ इरिवर्य- सेव का मनुष्य-विकेषः ( क्रम )। विदे पूँ [ 'इचन्द्र ] स्व-नाम-मीनद्र एक राजा; (हे २, =>, पहुं, गउद; सुना)। 'अंदण न [ 'चन्दन ] १ चन्दन की एक बाति; (से भ ३५; गउड; सुर १६, १४)।२ है. एक तरह का कल्पमृतः ( तुना ५ % गउट )। वेदो 'चदण । 'अण्ण देखें 'भंद: ( सिन्न १० )। 'आह पुन ['नाछ] १ फेन वर्षा बातो उत्थानु-विदेष, इस्तान; ( सामा १, १—सत्र २४, जी ३; पत्र १४४; कुमा; उत्त ३४, नः ३६, ७७ )। २ पृ. पन्नि-क्यिपः (हे २, ६२१)। . देशा ताल। 'यस पुं ['केंद्रा] १ चंडातः (क्रीय .

५६६: नुत ह, १; महा)। २ एक चपडात नृति; ( इन १२ ) 'ए.२वल पुं ['केशयल ] नागडात-र्रातंत्राप्त एक मृति, ( उद: उन १२, १)। पिसिस्त (१) केशीय ] १ चयडात-ध्यन्थी; २ इप्टिंगयत-नामह मूनि हा; (उन १२)। किसा न [ काङ्सिन् ] नगा-विदेश ( तो २० )। किन इं [ कान्त ] वियु-त्तुमा देशे का दक्षिण दिशा का रन्द्र; (रक)। 'कंतपराय, 'कंतप्पवाय वृं ['कान्ताप्रपात] एक दर्भ ( ठा २, ३—पत्र ७२; टी—पत्र ७४ )। °कंता म्बं [ कारता ] १ एक महा-नदा; ( टा २, ३--पत्र ७२; गम २७; इह )। २ महादिमयान पर्वत का एक क्रिस् (रह्न वा ५—३३ ४२६)। केलि पुं (फॉल ) मारवीय देश-विशेष; (क्यू)। केसवल देवी 'वसवल; ( गुतर ३१)। 'केसि पुं['केशिन्] एड जैन सुनि; ( श्रु १४० )। 'गीत्र न [ 'गीत ] दन्द का एक भेद; ( निंग )। "ग्गीच पुं [ 'ब्रीच ] सन्नस-वग का एक राजा; (पडम १८ २६०)। चिंद पुं िचन्द्र] १ विद्यापर-यंग का एक राजा; (पडम थ, ४४ )। २ एक विचापर-तुमार; (महा)। 'संद्रण ं [ चन्द्रन ] १ एक अन्तरहर् जेन मुनि; ( बंत १८ )। ६ देखी 'अंद्रण; (प्रान् १४४; स १४६)। 'पायर न [ नगर ] वैवाब्य की दक्षिय-श्रेषि में खित एक विदाधर-नगर; (इक्)। 'ताल पुं ['ताल] द्वीप-विदेप; ( इक् )। देखें। "आल । "दास पुं [ "दास ] एक वायिक् का नाम; (पडम १८ ८३)। ध्या न [ ध्याप् ] इन्द्र-यनुप; (उप ५६० टॉ)। पुरी स्त्री [ पुरी ] इन्द्र-पुरो, धमरावतो, स्वर्गः (तुरा ६२५)। "सह पुं [ "भद ] एक तुनित्त्वात जैन क्राचार्य तथा प्रन्यकार; (चेद्दय ३४; उर १०३६; तुरा १)। भिंध पुं ['मन्य] धान्य-विशेष, काना चना; ( श्रा १८; पव १५६; नंदीप ४३ ): 'मेंला को ['मेंला ] वृत्त-विशेष; (भीर)। 'वइ दुं ['पति] वानर-पित, सुन्नीय; (वं १, १६)। 'बंस पु विंश दिक नुप्रविद्ध स्तिय-कृतः, (क्रम्यः, पडम ५, २)। वस्तः 'बास युं [ वर्ष ] १ द्वीत विदेपः (ब्रय् १६१; ठा २, ३--- ५व ६०; तम १२; पडम १०२, १०६; इक् )। २ पुन. महाहिम्बान पर्वत का एक शिला; (ठा ५--५व ४३६)। ३ निपथ पर्वत का एक चितर; (डा ६-पत्र ४१४; इक)। 'बाहण प्

िवाहन र मधुरा एक राजाः (पंजम १२, २)। २ ! नन्दी बर द्वीप के सारार्व का अधिष्ठाता देव; (जीव हरि" देखे। दिदि", ( मण, पि ६८; उत्त ३२, १०३ )। हरिश्र पृहिन्ति ] १ वर्षा-विशेष, इसारॅंग, २ वि इस वर्ग वाना, (संता, खावा १, १ डी--वब ४, १, ७--वन ११६, म ८, ४६, मा ६६४)। ३ पु. एक भार्य मनुष्य- ्रहसिन्छ वि [ भरवन् ] भार वाना, बीम वाना, वाति, ( दा ६--पन १५८ )। ४ पून चमस्पति विदेशिय, इस तृत्तु, मदत्ता, (पयमा १-पथ ३०, भीप, पाझ; प्रस्ति, पुरु, दल १०, १)। हरित्र देशी दिन- इत्, (क्य, महा )। हरित्र देना मर्रिभ=मान्त, (ग॰ ह३२)।

हरियम )न [हरितक] नीम प्रादि के पनी से बना ر\$ , ق, ١٤) ا हरिना डेमा हिरी: ( इसा )। द्दियान देगा द्दि-आन (

हरियय हेटुमा नी स्प-विदेष, (पर २५६, सुज २० ही)। हरिया औ [हरिता ] दुर्ग, तुग, तुग-विदेष: ( स ).

राम, कर, बन्द, ब्रह्म २३)

इंटिनाजा स्व [ दें स्थालां ] दुर्ग, दुर्ग, ( हे द्र, द्र), हरिएम देशा हरि-एम ।

इतिहरू पृहितिको विदय देश-अन्य दुव-विदेश

हरिचद्व देशी हरि-चडण ।

३,४)। भाई देगा 'स्सह, (राज)। 'सेण प् ['बेचा] १ दशर्मे चकाती राजा, (सम ६८, १५२)। २ भगवान् नमिनाथजी का प्रथम भावतः, (विचार ३७८)। 'स्मह पृ['सह] १ विगुल्कुमार-देवी का दक्षिणा' दिशाकास्त्र, (ठा०, ३--पव स४; इक)। २ भाग्याल पाँत का एक शिवर; ( डा ह-पन ४५४ )। हरि १ [ हरिन् ] १ इस रेंग, वर्षी-विशेष, २ वि. इस रेंग बामा, (स्रोपा र, १६-पत्र २२८)। ३ म्बी. एक महा-नदी (सम २०; इक, ठा २, ३—पत्र ७२)। ४ पटत साम का एक मूच्छेता, (टा ७००-पत्र १९३)। 'पासन, पायाय पू [ प्रापात ] एक दह, जहाँ से हरित् मदी निकामनी दे, (डा २, ३--५प्र ७२, डी---पत्र ७५)।

इतिमाल दता इतिमनल=हर्व वर् हरिचदम न [दे. हरियन्त्रन ] १८६न, देखर, (दे द, भवि, महा, सम्म ) । हरी देली हिरी, ( यम १, १३, ६, नग )। हरीयई देखा हरहर्द (बाक् १२)। हरे म ( धरे ) रन भयां का युवर मध्यव,—१ हैं. इतिया वृ [ इतिया ] १ (रान, छा, ( हुना ) । २ छ्यद हा

हरिमाण प् [ हर्षण ] ज्य निय-प्रमिद्ध एक दम, (ड्री 1 == 11 हरिकारय वि [ हर्षित ] इये-आत, ( यउमे (१, ३३) हरिनिज रि [हपित] इपे-बात, प्रातन्दितः (प्रीतः

(भगाध ४६)। हरिस गढ़ [हर्ष] हर्ष में रोम खड़ा करना। 'प्रणी पि या हरिमें मुन्तागारमध्ये नुयो'' (मृद्ध <sup>१, ३, १</sup> (第)1 हरिस पुं[हर्ष] १ सुरा, २ ज्ञानन्द, प्रमाह 🛴 (दूर, १०७, बाब, हुमा, भग)। अभाव्या सर् (भीप)। उर पु [पुर] एक केन गच्छ । ही इंग्रज्ज)। 'तल वि [ यत ] इप यून, । प्राप्त भी।'

हरिभिगा पु [ दे ] जगुड, जर्ठी, डडा; ( दे द, ६३) द्दरिस्टो देपा दिसिसी, ( उत्त ३६, ६५)। 282). हरिस अक [ हृप् ] खुशी होना। हरिगर, (हे ४००) मानः पद्र ), "दरिभित्रद्र कवतारो बदन्माणी<sup>हाद दर</sup>

हरिणगचैलि देलो हरिणगमैनिः, ( पउम ३, १०) हरिणी स्त्री [ हरिणी ] १ मादा हिरन, हिरनी, ( 😘 २ इन्द-विद्येप; ( पिग )। हिंग्मिममेलि १ (हरिनेममैपिन् ) शक के पान का अधिपति देव; ( ठा ४, १—३०२, भन ३,३६)ः हरिदा देखां हलिदा; (पि ३१५)। हरिमथ पुं [ दे ] काला बना, भन्न विकेष, (भा र<sup>ह</sup>, १५६, मबोध ४३; दे 🗔, ७० टि )। देगो हिन्मिय

एक मेद; (बिग)। "च्छो खी ["क्षी] हुन्। वाली स्त्रो, (कप्पू)। "सि पुं[ीरि]डिंस्,(-२६)। "हिच पृ [ीधिप] वही, (हे ३, १८०) हरिणंक पृ [हरिणाङ्क] चन्द्र, चाँदः (१: कब्पू; सया )। हरिणंकुस पु [ हरिणाडूस ] चीथ बनदेव के 🖫 जैन मृतिः (पउम २०, २०४)।

14).

( रवस्य १---२४ ३२ )।

- व ४३५ वि ३३८ )।

डिगो देखी हरीडई; (पचा १०. २५)। खुम को [हरेणुका ] विवतु, मानकीतमी; (उननिः)। सि वक [होप्] गति करना; (नाट-विद्यी ६०)। - इ न [इल ] इर, जिनमें खेत जेतने हैं; (उचा; र्रिग)। 'उत्तय दुंत [ 'युक्तक ] इन जीवना; "बर्डुने मन्मि इस्रो नेस् इमडत्त्रज्ञा विते" (नुत २३%; ंध्दें। डर २, ५०) । 'कुट्टाल, 'कुट्टाल पूं [ 'कुट्टाल ] नि इंडिस दा भाग; (उदा) धर पुंधिर] निर्देश, समः (पवरा १७—पत्र ४२६; वे २, ४४) ं घारण पूं [धारण ] यजभद्र, राम; (पडम ११०, वाहम वि [ वाहक] हाजिक, इन जीतने ाता; (आ २३)। हिर देखी धिर; (सम ११३: स—गाया ४० र्जानः द्वा २५०) ोडह पुं ीं बुध ] बनभड़, राम: ( बडम ३८, २३, ७६, २६) ल देनो फल=कतः (सुरा ३६६; मनिः लि ६०३)। स्व (ना ) देखी दिशय=दृद्धः ( वार ११: नाद-इच्च २१)। हरनय देखी हत्त्र-उत्तय ! ्रि) क्षा देखा इतिहा; (१ १, ==; हुना; पट्)। हैंस्य वि [दे] बहु-भाषी, बाचान; (वे स. ११) श्योल पृ[दे] कनकन, शोरगुन, कीनाहनः (ैं =. [६ पास; कुमा; सुता मां ६३ १३२; मटिक १४०: हुव रिन्; निरि ४३३; बन्नल १२२)। देहर देखी हाल-हर = हन-धर । इंडल देखा इडहड=(डे); (सा २१)। दहरू रेपून (दे ] १ तुमून, कालाहन, मानगुनः (दे धरम्य रेन, अर् मे १२, नई)। २ कीइक इंदरमः (रेफ, अर. म अवर ) । ३ त्यरा, रहपड़ी, हमरण, विना, पहनद्वामी तरा (पाम, स ३०४)। ४ हित्तुस्य, उत्हेंदा: ( गा २१: ७८० )। हरूलित्र हि [ दे ] क्रीमत, की स हुमा; ( विंग ) । ं हा म [हला] मसो दा मानन्त्रम, हे मंगिः ( हे २. ६६४; स्वत्र ४०; भानि २६: उमाः मा ४३०; सुरा 1 ( 38 -हाहल न [हलाहल ] एक बानका उप बर्ग, निष-

ृहेन्सः, २ वंभाषयाः, ३ रति-ऋषहः, (हे २. २०२; हुमाः, विदेषः (प्रास्ट्राम्)। हत्राहला स्त्री [दे] वंभियाका, वामहनो, जन्तु-विदेश: (हें ज. इं३)। हिल्ट पुं[हल्टिन्] यनराम, यनभट्ट; (पटम ३६, ३५; क्या १०१ ) । हरिस्न वि [हास्टिक] हम जीतमे शामा, कृपकः ( हे ६. ६०; राद्य; प्राप्त; सा १००; ३६०; ३६०)। 'हलिअ देवो फलिअ; (गाई) इलिआ नः [ इलिका ] १ दिग्द मी; २ वाम्हमी, जन्नु-दिशेषः (कस्य )। हलिआर देखां हरि-आल - हरिनान: (हे २. १२४; पड ) हलिह ५ [हरिद्र, हारिद्र] १ त्ज-विदेशः (हे १, २५४: गा महें३)। २ वर्गविकीय, पीता रॅग;३ न.नाम-बसे का एक मेद, जिसके उदय से जीव का शरीर हल्दी के नमान पीता होता दे यह उमें; ( कम्म १, ८०)। वित्त वं [ विष ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक जाति: ( प्यमा १-पव ४६) । मिन्छ पुं [ 'सरम्य ] महार्ता की एक जाति; ( पराधा १—पत्र ४३ ) ! हलिहा न्ही [हरिद्रा ] मीपीय-विमेग, हादी; (हे १, हलिदो सम् २५४: गा ५म: मव: २४६ )। हर्लासागर है [हलिमागर] महस्य वी एक जाति: ( रदय १-- रव ४३ )। हल्डन नि [ लघुक ] इतथा; (हे २, १२२; स ४४८)। हलुर वि [ दे ] न-नृत्य, नस्पृद्धः ( दे न, ६२ )। हर्ले छ [हरते] हे गरिन, नगो या नक्तंबन, (१ ६, १६४; इमा )। इस्ट भर [दे] दिन्स, यनना। इन्हेंति; (संदेह ६८)। वस-हारतेतः ( उरह २६ तुरा ३४) ५६३; रस्या ४५(ते म. १४)। हत्त्व पु [हत्त्व] एक मनुनद-यामी देन सुनि; ( मनु ६; २(ँ३ <u>)</u> । हाराज न [हाराक] १६-१४०ेव, स्ट. राजाः; (१४८ == ) | हरूपवित्र वि [दें ] न्तरित, गीन; (पह )। दारफार न [दें] १ रनपन, रद्यकी, वीपनुस्य, दरन, सीमजः (हेन, १०४) न ६०६: ह्या )। ५

षातुनकाः "षद व्यक्ते बांग्यां राज्यवस्त्रण" (स्य

६३६)। ३ वि. कम्पनशोज, कैं।पता, चळान, "पार्शहृदसी-वि दीवी सहसा इलजप्पती जाओ" ( वजा देहें )। हल्ल फालिओ विदि है है शोध, बल्दो, र नः भाद्रनता, व्याकुलपन, (दे ८, ५६)। ३ कि. व्याकुत; (धर्मवि 28)1 हल्लफल देखी हल्लपहल, ( गा ७६ )। हल्लफलिअ देखो हल्लप्फलिअ, "विमनो आह मोहेख, तो इञ्जयक्रियो इम (आ.१२)। हुन्लाबिय वि [ दे ] हिनाया हुआ, ( सुर ३. १०१)। इस्तिक्ष वि [दे] हिला हुआ, चितत, (दे ८, ६२, भवि )। हिल्टर वि दि चिनन-शीप, हिनने बाना, ( स ५०००. द्भ ३५१)। हत्न्त्रीस पुं[दी] शतक, मंपडताकार हो कर स्थिती का नाच, (दे⊏, ई१; पाझा)। हत्त्वृत्ताल )न [ दे ] शीधता, जल्दी, स्वरा, गुजराती हत्त्वनापळ) में 'उताबळ', ( भवि, मुर १४, ८८ )। हान्द्रपद्गतिय देखो हरलप्जलिअ, ( वर १२ )। हम्सोहत देवी हालफार, ( उप १ ७०, धा १६; १ ४, ३१६, उप ७२८ टो; मुख १८, ३७, सहा: भवि )। हल्लोहलिअ देली हल्लप्सलिअ, (विरि ६६४, २३४, ন্বি )। हल्लोहलिय पन्नी दि । सर, गिरगिट, स्नी--°या: (क्य), ह्य बक्क भि रहाता। २ सर-प्राप्त करना। हबह, हुनेह, हमति; ( हे ४, ६०; कप्प, उप, मदा, ठा ३, १ — पन १०६), "कि इराजुशाहमजनहित्या नती इवड सहरन" (धर्मी १७), होज, हवेजा, (वि४०५)। दरु—हचत, ह्येमाण; ( पड )। 'हब दलो भव≍भव, ( उप ४३४ )। हवण न [ हपन ] रीम, ( पिने १८६२ )। हवि दुन [हविस् ] १ पून, थी; २ हमनीय बस्तु; (स हः अरुपः दसनि १, २०४) . इति अ रि [ दे ] प्रांत्रत, तुपडा हुमा, ( द ४, १२; ८, **₹**₹}1

द्दव्य वि [ द्दव्य ] इवनीय पदार्थ, होन-प्रीम्य बल्तुः ( मुपा १६३)। "बह पु [ "यह ] मधि, मागः ( उप ४६० टीः

पाद्म, सम्मत्त २२८; बेच्ची १६२; दन ६, ११)। हुद्य वि [ अर्थाच् ] १ अगर, पर से कन्यः "बै मी पाराए" ( श्राचा: मूझ २, १, १; 🤜 १९ १ २८; ३३)। २ न. शीघ्र, बर्स्या; (साधार, १ ३१; उचा; सम ५६; विया १, १—पव ८, वी १९; कप्पः; क्स )। "हृब्द देखी अब्द=भन्य, ( गा ३६०; ४२०; ४<sup>३</sup>ई इस अक [हस्] १ हॅंगना, हास्य बरता। २ उपहान करना, मजाक करना। स्वर, स्वेर, स्वर, इसलि, इसमे, इतित्या, इसइ, इसामे, हर्न्य, र इतानु, इताम, इतेम, इतेनु; ( हे ३, १३६; १४६, १४२; १४३; १४४; १५४; १५८; इना )। हेन्द्र हममु, हमेजनु, हमेजहि, हमेजने, हमेज, ह्म्बा, (० १४८-: १७३: १७४: १७६)। मनि—हिन्हीः स्नामा, इतिहिमा, इतिहिस्सा, इतिहिस्सा, इति ३, १६६; १६७, १६८; १६६)। इतिज्ञह, इतिज्जति; ( हे ३, १६०; १४२) इसत, इसेंत, इसमाण, ( भीग; हे ३, १६<sup>८,</sup> १ पड्)। कवह—हसिञ्जंत, हसापत, --हसिङ्जमाण, हसेङ्जमाण; ( हे ३, १६०) हरे टो; सर १४, १८०)। सक्र-इतिक्रण, द्दलिउआण, द्दलिउआणं, द्दलेउआण, हिस्तक्रणं; (हे ३, १५०, वि ५न्४; १न४)। हसिउ, हसेउं; (१ ३, १४७)। कि-ध हसेअव्य, हसणांअ, ( पण्ड २, ५—<sup>दन १०६,</sup> प् १५०; पर्; मन्नि ३४; नाट—मृन्छ ११४)। हल प्रक [ हस् ] होन होना, कम होना। <sup>हम</sup>ा 2, 23 ) ; इस पु [ हास ] हास्य; ( उप १०३१ <sup>हो )!</sup> इसण जोन [ इसन ] हास्य, ईसी, ( भर, उ २६२, पचा २, ८)। स्त्री—°णाः ( उर १ २०८) इसउस मह [इसइसाय्] र उनेवित्र हें मुन्नगना। 'विगारसक्तु(! इया मोहनीरूको संद" ( मुख १, ८ )। वक् - हमहसित, (राष्ट्री १८)। वह—हसदसेऊण; ( शब )। इसाय देती दास : हात्य । इसावह, इसावि (रे 1 ( 575 तुम ४१६: गउड )। 'वाद पुँ ['चाद ] वहा: ( याचा, | इसिश्र वि [ इसित ] १ विश्वका उपहात्र किया

माः) उर ११३ )। २ नः शस्त्रः, हेसीः ( उत्र २२४ )। ्र चित्र हि [ हमित ] हान-प्रान्त, होन; ( १व ४, ४३ ) । शिर ने [ इसिन् ] हान्य-कर्ता, हैंग्रने कि बादन बाना; (बारावा १०६) उन ०६म हो; गुर २, ०मा हुमा ); की-'री; ( गडड ) ) सिरिया को [ दे ] शम, हैंगी; ( दे म, ६२ )। म्म प्रद [ हम् ] इम होना, न्यून होना, फीप होना । व्ह-हस्समाण; ( दर्द दर ये ) : स्य देनो हम = हम् । इस्मद्दः (पान्या १५३) । वैमे---रस्ताः (पान्या १४३: हे ४, २४६ )। म्बन [हास्य] १ रेंगे; (माना १,९,१,२) प्र अधुनाड-मृद्या ६२)। २ वं. महावन्दित-नामङ की हा रहिए दिलाका रहे; (हा ६,३--व म्() भाष न [भात ] बलानिकेषः (न ६०३)। "य रृ [ पति ] इन्द्र-विदेश, महामन्दित-विद्याप रा क्क देश हा इन्द्रः (हा २, ३—14 न्यू)। मिति[हम्ब] १ लगु, होबा; (यम २, १, १४) व १४) २ वामने, न्यरें (पान्न)। ३ मन्त्र, थोड़ा; (माःस्वर्धाःसम्बर्धः स्वर्धः एक मात्रा ं स्टान्सः (स्तपः ६-न्य महः विते २०६न)। लिया वि [हर्पण ] श्री-कारकः "रीनहलायी उद-क्तरे" (विक्रमः)। ं निय देने हिता: "अ-रॉल्वे वदा दते" ( उच ११, ंदेखा ११,४)। हिंद । च [हिंद्रह, हा] १ रन चर्यी का गुलक हिहा में सम्बद्ध- र सामने (मने अ)। ६ वेद, ेत्रदः (तिरे ११२)। क्षा है [हहा ] १ गन्यां देवीं की एक जाति; (है है, १२६)। २ म. छेर-प्चम मञ्जयः (विति २६८) 4(2)1 श व [हा ] इन प्रभी हा स्वर कव्यन,- १ विधाद नेदः (सर १, ८६; स्त्रप्र २०; गा ५१८; ०४४; ८६०; नित्रः)। २ गोद्रः दिसगेरीः ३ गेडाः, ४ हत्याः ं केन्द्राः (हे १, ६०; २, २१०) क्ले हु [कल्प] 👉 रहाकान् (तिन)। स्व ५[ ग्व] वर प्रयं. । हर

इतने इतन । इंप

हाया, हार्यातः (भगः उत्र ), हिन्नदः (भनि )। हिन्नदः (प्रवी १०३)। बरह-हायंत; (पापा १, १० डी--२२ १ ३१ ), हेव्यमामः ( कात ) । चंह--हाउं; (टक्ह १०; ११ ), हिच्चा, हिच्चापं; ( म्राना १, ४, ४, १; वि १८०), हेवब, हेवबा; ( दम १, २, ३, १; उत्त १८, ३४), हेब्बान, हेड्बानं; (ति १८७)। ह--हेन; (न ४६४; पंचा ६, २०; मच्च प; गडड )। 'हा देखी मा-की; (गडड)। हात्र रेती हा-नद्द। रामद, रामपः (पट्)। हात्र नक [हादय] भविचार रोग को उत्पन्न करना । रादत्रः (रिंड ई४६)। 'हात्र हेतो भाज=मागः ( ने ८, ८२, पर्) । 'हाअ देनो धाय=बाद; (ने ३, ५६)। हात्र देनो भाव=भावः (मे ३, १५)। हाउ देखी भाउ; "नइ बन्नर्च महरागंविन्नंति हामा दुई भवार्ष ( सा ५३२ )। हांसन देसी हंसन; (राव)। हाकंद देसी हा-कंद। हाफलि को [हाफलि ] उन्द का एक नेद; ( तिंग )। हाइत्ड न [ दे ] तत्कात, तत्त्रपः ( वन १ )। हाउद्दडा स्त्री [दे] प्रारोतचा का एक मेद, प्रावधित-हिर्देश (डा ४, २—स्त्र ३२५, निचू २०)। हामि स्त्री [हानि ] क्रींद, अन्वयः (मिने )। हाम भ [दे] इन तरह, इन महार, एवं; "हाम भए" ( बाह्य ५१) । हायण पुं[हायन] वरे, नंबल्बर; (ब्रॉन; यावा १, १ डी--पत्र १३)। हायणी की [हायनी] नतुष्य की दस दसाओं में इटर्जो प्रदस्या; ( टा १०—५व ५१६; वंडु १० ) ! हार टह [हारयू] १ नाग करना । २ हारना, दराजव पाना। शारेद, हारनु; (उव; नहा)। वक्--हार्रत; ( हुत १५४ ) । हार दुं [ हार ] १ माना, बहारह वर की मीवी ब्रादि को माहा; (कम्प; राप १०२; उपा; कुमा; भन्नि )। २ इत्त्व, बनहरचः, (वब १) ३ द्वीप-विदेशः, ४ वनुद्र-विकेश (बीव ३, ४--पत्र ३६०)। १ हरप-इती; 'मदचहारा" (माचा १, २.३,४)। पुढ पुन

[ 'पुर ] धतु-विधेर, तीरा; (भाषा २, ६, १, १)।

ही तक [हा] १ त्याग करना

क्ता. हान करना, कम करना हाई ( पड । कने-

६ १११ )।

```
₹₹₹.
```

```
ैसह पुं भिन्न ] हार-बीप का मिल्टिशता एक देव:
                                                        पाइभमइमहण्याची ।
             (जीव ३, ४—पन ३६७)। भहामह पं[भहामद]
             हारद्वीय का एक प्राधिन्त्राता देव: (जीव ३,४);
            "महायर एं [ "महायर ] हार-मणुद्र का एक प्राधिन्तायक
                                                                  ७—१व ३६°; स्पंदि ४६; कल्प)। 'सह
                                                                 िमाला कारी ] एक जैन मुन्नि साम्याः ( इन
            हेव. "हारममुद्दे हारवर-हारवर(शहार )महावरा एट्य दो
                                                               दारिम नि [ दास्ति ] १ दारा हुणा, वृत्
           देवा महिन्दीया" (जीव ३, ४—पम ३६७)। "यर
                                                                पराजितः (सुना ३६६: महाः भारे )। र नेता
          पृ िका ] १ हार-ममूद्र का एक भविष्टाना देव; २
                                                               गुमावा हुमाः (वर १; सुग १६६)।
          होपः विदेशः, ३ मनुद्र-विदेशेषः, ४ हारवर-मनुद्र का एक
                                                             हारियंद वि [ हारियान ] हरियन्त्र स, हो
        भविष्टाता हैव, ( जीव ३, ४ )। <sup>°</sup>दरमह प् [<sup>°</sup>वरमद ]
        हात्वर द्वीप का एक प्राधिन्द्रायक देव: (बीव ३, ४);
                                                              हा बनाया हुमा; (गउह)।
                                                            हारिया स्त्री [हारीना ] एक बेन कुन-माना (
       'वरमहासद व [ 'वरमहासद ] हात्वर द्वीर का एक
      व्यक्तिताता हेव. (जीव ३, ४)। वश्महाचर वृ ियर-
                                                          हारियायण न [ हारितायन ] एक गांन, (क्न)
      महायाः | इसवर-मग्रः का एक श्राणिजायक देवः ( जीव
                                                         हारी मो [हासी ] देखो हास्टिशन, (ज इ
     ३. ४) ( चरामाम १ [ चरावमाम ] १ एक बीर,
     २ एक ममूड, (जीव ३.४)। <sup>°</sup>यरायभासभद व
   [धरायभागमङ] हारवरायभाग-होव का एक वाधिन्छाता
                                                        हारोय वृं [हारीन] र मुनि-विसेय, २ स संब
   देव. (जीव ३, ४)। <sup>°</sup>वरावभासमहाभद्द वृ [°वरा-
                                                        (राज)। वंध एं [ °दल्य ] छन्द-रिसेन्। (क्र
  यमासमहासङ् ] हारका मास-द्वीप का एक अधिरहा-
                                                      हारोस वृ [ हारोय ] १ मनाव देश-विशेष, २ %
 यह देव. (जीव ३,४)। वसायभाषमहायस प्
                                                       देश का निवासी, (पपपा १—न्त ५८)।
 ियरावसासमहातः ] हारवरावसाम-समृद्धः वा एक
                                                     हाल पु [बे. हाल ] राजा जातगहन, ग्रांच
प्रियाता हैव, (जीव ३, ४)। "यगामासार व
                                                     का कर्ताः ( हे ८, हैई: २, १६। मा ३। नमहती।
[ 'वरावभानवर ] हारवगवभाग-गन्<sub>र का एक</sub> प्राधि-
                                                   हाला स्त्रो [हाला ] मिद्ररा, दाहः (पामः इत
'ठायक देव, (जीव 3, ४— वन ३६७)।
                                                 बालाहरू पू [ है ] मालाहार, मात्रो; (हेन, ए
ार देखी भार, ( मुपा ३६१, म<sub>िर्ग</sub>),
                                                 हालाइल पुनी [हालाइल] । बल्नुनीमंग
व्य ति [ हारक ] नाग-नर्ना, ( थामि १११ )।
ण वि [ हारण ] उत्तर हेरते, "धम्मत्यकामभोगात्व
                                                  बाहरती, (दे हैं, देश प्राप्तः वा हर), छ-
मा कारण दुरमयामा" ( पूज्य २६२, धरम १० टो )।
                                                 (दे ८, ७४)। २ मीन्त्रिय जन्तु-विरोप, (गरण
रेगो हार=हारम | हाराह, (हे ४, ३१)। मनि
                                                 पत्र ४४)। ३ पुनः स्यानः त्रियः सिर्मः (इत हः ।
                                                गच्छ २,४)।४ पु. रावण का एक तुनः।
व हि [ हास्ति ] नामित, ( हुमा, नुरा ४१२ )।
                                               48, 23),
                                             हालाहुला श्री [हालाहुला] एक श्रावीचिक स
[दे] जिला, उन्तु रिस्त्य, (दे ८, ६६)।
                                              इन्हारिन, (भग १५—पन १५६)।
मा धारा, (क्या, मा अद्यु)।
                                            हालिश्च देशों हिलिश=हाजिङ, (हे १, ६५ मन)
[बारि], हात, प्रशासन, (उप १ ४२)। २
                                           होलिका न [हालाम ] एक जैन मृतिकुर, (४९) है।
मां(इस ३००)। ३ छन्द-निवेस, (विस्)।
                                          वालिह ( वालिह ) र वाली के तत्त्व रेंग के तत्त्व रेंग
[बार्त्सि] १ हरण-म्त्रीः (कि ३०४८,
                                           (समा १०६: ठा १ १ १ - पत १६१ ) १ व अ
र सन्दर, जिलाम्बंह, (गड़ह)।
                                          जिमका हैन वेजा हो नदः (प्याप :- पतः,
हारोत | १ मा विशेष की किया में विशेष की दिवस स्टेर)।
भारत त्रवार का किया में विशेष की विशेष में विशेष की हिम्मिका विशेष हिम्मिका के
मा दे र पुरुष, उस मान में अलग राज मान मानवा जा L सारका मुख्य कार्य
हो दे र पुरुष, उस मान में अलग, (टा / हालुझ हि [ त] चार, मत, (र ट, स
```

त्वक्ष[रामा] १ एकि सना १० वसा अस وتسوس تامين فالمالي أوماء ३ मीमा सम्म । ४ क्रीय साना होति (सक्षाक्ष), हाहरा । उन्हरू १६३३ महिल्ला र्चे , रामामा । इन =. ११): वह--हार्यिनः ()输动缝钉 ल र्[त्व] सुन श विराधीकोत्। सद २, ८--F# 134; # 4): क्षि [दे] कार, श्रुवर्म, मिने रीने परा ( = , :2 ) स्थ केरे मार=मार् नीकरावेद्रा ( मण्ड रे.) : ष्ट्रिय वि{ हायन } राजि वाले वालाः (१ वर्ष व्हा ) : क्तिविशिधार दूर्वाची वर्षे स्व ३ स्त्या; ४ विस्तुः (वे स. ३८) ° षितेयं हम=हरू । बह—भन हाममानो १ ९४ ध्रम" ( इस ३,५४ )। सिन्द[हासप्] हैतारा । सन्देश (है ३, ६(६)! क्रिक्स, राज्या (१ ६, १/६) व रमेंतः ( चेंद ) व्यस्-हातिव्यंतः (हरा १० ॥ मिर्गु[सम]। राजा किं(की नव र मि 药可以,(科) 《中海、(新) · 科 तिकार वह समें (कम १, २११ १०) १ बरेगर-गर्जन संवित्। (बर् १३४)] कर वे [कर] ्रिकारस् (तुस २४६) । कारि वि [ कारित] ्रहें;(रहड) ( क्षां अव]का क्षां (के ध्रं।) हम इसे हरिस=(र्म, ( कीम) इनका ह्या हामुन्द्याः (द्वाः 🎾 ). इतंतुरुष व [हाम्पवृहक] इत्त्य-व्यव रेट्स-इंडी; (इन १६,२०) रे रामण वि[हासन] १ एक इन्हें पटः स्ट अ दो) १ हाल-क्षी (ब्राज २ १६८) रमा के [हामा ] रह के (महा) रामुखिय । वि [ हासित ] हिला हुमाः (गा १६३) र्शास्त्र । स्ट. हुन्य है ३, १,६) । र्दिति [हामिन] राज्यन्तिः (जाना व्याप्तरः) रानिक है [सम्म] हिन्दे हेन्से प्लाहरूक स्त्र म हुएच बर्यान्य स्पत् । ११६०, ११, ११, ११

रिभित्र को प्राप्तिते कर्णा है।

हासीय न [दे हास्य ] इत्त. रंही; (दे न, इर्.)) हाउपकार देली हाहा-कार, "हास्कान्द्रस्या" ( एउम 12, 12 11 गा र [गा ] न्यं से केट बते; (डा (वे जिल्ले प्रता)। रक्त निका, इहका, ग्रेंडमने (गम् मा २ ई-स ३६)। स्व ह[ क्ल] सरक, महक्त्रा, पान १, १००व १५०): हार हुं ['कार] वर्ष: (न्हा; महि; वेदी १६६): भूत्र वि[भूत] हाइका के नतः (भा भ (-ान रेप्ट्र) विदेशित विद्यास मूग १३६: मॉर )। 'हुहू को ['हुहू ] संल्या-तिरोत, कराहर के बंगने रात ने हुने स हो हना हार रे बर, (रह)। हेहूबंग न [हेंहुनहू ] संस्था-लिए 'मनम' को बीरही हाल है हुन्ते पर दो हत्या ह्य है सः (३३ । हिम[हि] स प्रजीश एक प्रभार-- १ का-धार, तिथाः (स्था १०)। २ देते, दारपः । हुमा न् क्षेत्रम्) १ सन् स्ट स्थः (स्ट स्थः त्यो। ४ तिनः ५ तनः ६ तेतः । रोहः न इन्द्रा हे स्टब्स्स (इन्स स्टब्स स्टब्स स्ट्रेस हुंब्यु ह्यन्यः स्ति है ५, २६०) ' हिम वि [इन] १ ब्राह्म, जैना दुमा, (पाना १, 境一样 铁矿 研究 特勒阿尔克 १२८). १ रेन, बे हुले बाह में बान रात है बहु ( राष्ट्र) है १, १२म )। १ दिन्हा संदेशिः ( रिव ४११ ) (४ झारूद सेना हुझा परिसंख्या (सेन) हिमन [हिन] १ महर, बनाय; २ व्यवर, भर्दाः (जा १, हे जम है), रश का हा ४, ४ई-म

इसक् प्रावृक्ष हो। १ कि दिन बारब, व्यवस्थि ( वन र्<sub>व प्रमा</sub> वर्षः देव देवरः ४८०० मास्ट्रेशे अस्मानित्

(南东):宋京[宋](宋 बाक (बाह्री) ६३ रोजगर (की एस)

६ एवं वरिष्ठ् झाराम: (पटन ४, पन<sub>्से</sub> पान वि

िकार]हिन्सकः १९४६) विकेश वरः

हिंध हेर्ने हिंधय=देवतः (है ६ रईश हमाः प्राचः

इस 🕡 😢 वि [थ्य] संश्वीतः (ययसः,

sa । इंद्रांच्या वि ("इंद्र<mark>ायन") विस्</mark>वतीर गा

( बद्धम ६., २१) 🖰

साधनः (याया १, १४--पत्र १८०)। २ चित्त को हिंगोल पुन [ दे ] १ मृतक-भोजन, किलो के नरप शन्य बनाने बाला; (बिपा १, २-पत्र ३६)। कदय में दिया जाता जीमन, श्राद; २ यत्र 🤫 'हिथ न [ घृत ] पी; ( सुल १८, ४३ )। याला के उपतस्य में किया जाता जीमनवार: ( -हिअउल्ल ( भ्रप ) देखां हिअय=हृद्रय; ( कुमा )। 2, Y, 2 ) i हिअंकर प् [ हितंकर ] राम-पुत्र कुछ के पूर्व जन्म का हिंचित्र न [दे ] एक पैर से चलने की रात-कीए: ( नाम; (पडम १०४, २६)। 5, 85 ) ( हिअड ) (ध्रप) देखी हिअय≃इदय: (हे ४, ३४०: हिजीर न [हिस्जीर ] शृंखलक, विकरी, वैद्या, ( हिअडल्ल मि ५६६; सम्ब )। हिअय न [हृद्य] १ अन्तःकरण, हिया, मन, (हे १, २६८: स्वन ३३: कुमा: गउड: दं ४६, प्रास् ४४) । २ बद्धम्, छाती, (से ४, २१)। ३ पर ब्रह्म; (ब्राप्र)। 'गमणीश वि ['गमनीय ] इदयंगम, मनोहर; (सम है॰ )। 'हारि वि [ 'हारिन ] चिताकर्षक; ( उप ७२८ ' रों )। हिश्रय देखी हिश्र = हित; "कुद्रीह नेहि जसी प्रयासकी हिश्रयमग्गमि" ( उप७६८ ही )। हिअयंगम वि [ हृद्यंगम ] मनोहर, चित्ताकर्षकः ( दे १, १)। हिआलो श्री [ हृद्याला ]काव्य-समस्या-विशेष, गुदार्थक काञ्य-विशेष: (वजा १२४)। हिइ स्त्री [हति] १ अपदरया, २ नः स्थानान्तर मे ले जानाः (सिच्च ५)। हिष्मय वि [हितेपक] हितेच्छ, हित चाहने बाह्ना, (उत्त ३४, २५)। हिएलि वि [हितैपिन् ] अपर देखां, (उत्त १३, १४, उप अरुन हो, सुपा ४०४; पुण्ह १० )। हिओ य [ द्यान् ] गत कल, ( क्रामि ५६; प्राप, पि 1( 455 हिंग पु [दे] जार, उपपति; (दे १, ४)। हिंगु पून [हिङ्गु ] १ इस-विशेष, हिंग का गाळ: (प्याप १--पत्र ३४)। २ दिंग, "डाए झोरो हिंगू सकामण फ्रीइवेर धुमे" ( विड २५०: स २५८: चार ७ )। 'सिय पु ['दिश्च ] व्यन्तर देश-विद्येष; ( दशनि १, ६६ )। हिंगुल पून [ हिञ्जुल ] पार्विव धातु-विशेष, हिंगुत, मिंगस्म, (पयथा १--पत्र २५; तो २, जो ३; मुल ३६, दिगुनु पुन [ दिञ्गुनु ] कार देखो; ( उत्त ३६, ७४; क्स )।

६, ११६; गउड )। हिंड सक [ हिण्ड् ] १ प्रमण करना। २ जाना, हिंडह; ( मुपा ३८४; महा ), हिंडिजा; ( मांव २५ कर्म-हिडिबर; (पास् ४०)। वह-हिडेत, ( १३५ ) । इन्—हिंडियब्य; (उप पृ ५०; <sup>महा)।</sup> • हिडिय; (महा)। हेक्-हिडियं; (महा)। हिंडग मि [हिण्डक] १ भ्रमण करने वाडा, ( १८,८)। २ चलने वासा; (घरा १२६)। हिंडण न [हिण्डन] १ परिश्रमण, पर्यटन, ( १८; स ४६)। २ गमन, गति; (उप १०१०)।३ भ्रमण-शीक्ष, (देर, १०६)। हिंडि स्त्री [हिंपिड ] परिभ्रमण, पर्यटन, ''वासुदेवाइयो हिंडी राय-वसुब्भवाया वि । ताक्यसेवि कह हुता न हुत अइ कम्मय" (इमें १र्रें। हिंडि पृ [ हिण्डिन् ] रावण का एक नुभटः ( पडने' ₹**₹**) i हिंडिअ नि [हिण्डित ] १ चना हुआ, चीली, (महा ३४)। २ जहाँ पर जाया गया हो गई, 📫 व्यसेलं नाम" (महा६१)। ३ न. गति, गमन, <sup>हि</sup> ( याया १, ६--पन १६४, म्राप २५४ )। हिंडुअ पु [ दे. हिण्डुक ] स्रात्मा, जीव, जन्मान्तर " वाला भात्मा, हिन्दु, ( भग २०, २—पत्न ७३६)। हिंडोल न [दे] १ खेत में पशुक्रों को रोक्ने <sup>को हार</sup> र दोन की रचाकायन्त्र, (दे≒, ६६)। हिंडोळ देखी हिंदीळ: ( स ४२१ )। हिंडोलण न [दे] १ रजानजी, रज-माना, २ <sup>क्रेन</sup> रक्षा का भाषात, लेत में वशु खादि की रोड़ने का (देन, ३६)। हिंडोलय देखें। हिंडोल, ( दे ८, ६६ )। हिताल पु [ हिन्ताल ] इन्न-विशेष, ( उप १०३६ क्मा)।

```
११६३
                              पाइश्रसद्महण्णची।
                                          र्तिज्ञाल पृ [ दे ] पद्ध, कारा; (दे प्त, ६६)।
                                          हिर्दिय न [दे] हेपा स्त, प्रथ शब्द; (दे द, ६८)।
प्रद्र] स्वीकार करना, प्रद्रण करना । हिंदरः
oo; पाल्या १४७)। कम-शिद्यहः (पात्या
                                           चित्र रेगो हर=ह।
                                            हिस्सा े अ [ दे. एस ] गत कलः ( पड्ः दे ८, ६७;
। मंद्र-हिच्डिजणः (पार्ड ७०; पात्वा १५७)।
                                           दिन्न देखां हा।
<sub>मक</sub> [ हिन्दोलयू ] भूजना । वह—हिद्दोलअंतः;
                                            हिज्जो ) पाम, प्रवी १३; पि १३४)।
                                             हिज्ञो म [दे] स्नागमी यलः (दे ८, ६७)।
: पु (हिन्दोल ) हिंदोला, भूलना, दोना; ( कप्पू )।
                                             हिंह वि[दे] प्राकुतः (देन, ६०)।
                                              विंड देशा हेंहः ( सुर ४, २२४; महा; सुना ६८ )।
रण न [हिन्दोहन ] भूनना, दंशनः (कृष्ण्)।
                                               क्ति देवा हर्ट=हर्ए; (उन; सम्मत ७५)।
ब्रन[वे] एकं पैर्म चॅनने की पान-फीटा, (टे
                                               हिट्टाहिड वि [दे] प्राङ्खः (दे ५, ६७)।
```

विहिम देला हैहिम; (विरि ७०८; सुझे १०, ५ टी)। सक [हिस्] १ वय करना । २ वीडा करना। हिन्द, हिडिय पु [हिडिम्य] १ एक विद्याधर राजाः (पडम हेर्ना (पाचाः पर १२१)। नुका-हिस्सिः (प्राचाः विहिल्ल देखां हैहिल्ल; (सम ८०)। त १२१)। भवि—दिनस्तर, हिंसस्यति, विमेही; (वि १०, २०)।२ एक राज्यः (वेष्णी १७७)। ३ देश-सहः जानाः पर १२१)। यह —हिनमाणः (प्राना)। ह—हिंस, हिस्तिप्रध्यः ( उप हर्याः ववह १, १ —पन हिडिया भी [हिडिया] एक रात्तवी, हिडिय्य राजव ं निशि [स्ति ] १ हिमा करने वाता. हिमकः ( उत्त ७, की वहिना (है ४, २६६)। हिडोलणय देला हिडोलण; (दे ५, ०६)। ्राप्तह १, १-पत्र १; विसं १७६३: वेचा १, २३: उप हिंदु वि [दे] वामन, सर्वः (दे ८, ६७)। हर्य, व १०)। 'त्वदाण, 'त्वदाण न [ 'प्रदान ] हिंग हिणिद वि [भणित] उत्ते, कपितः "लगापाहिणिमा देशरतामा ए तहम कि ति दे ह(हि)चिदा" (गा ह तायन मृत घट्ना स्नादि का दान; (स्रीप; राज )। ्मि हेनो हिसा; (पवह १,१ - पत्र ५)। ब्लेहि े है [ श्रीकर] हिंस को देखने वाला; ( ठा ५, १--पन हिण्ण सक [ब्रह् ] ग्रह्म करना। हिण्माहः, (घात्या ्रिम्य । वि [ हिंसक ] हिंसा करने वाताः ( भगः घोष हिण्ण ( भप ) देखा हीणः (पिंग )। [सम । ७४२; उत्त ३६, २४६; उत्र; कुप २६)। ं सिण न [ हिंसन ] हिंसा; "महिंसपी सन्त्र-जियापा 'हिण्ण देखों भिण्णः (गा प्रदेश)। हिनअ (पे) देखां हिअअ = हर्यः ( प्राप्तः पह्ः याम हितप रहे वि २५४ हे ४, ३१० हमा प्रक १२४)। [सा जी [हिसा ] १ वय, पात; (उवा; महा; प्राय ' भम्मो" (सत्त ४२ )।

हित्य वि [दे] १ खिजतः (दे ५, ६७; धर्मा ६)। २ अस्त, भय-भीतः (दे न, ६७; हे २, १३६; प्राप्तः गा १४१)। २ वध, यन्यन म्नादि संजीव की की जाती ३८६: ७६३: सर १६, ६१: इमा )। व हिसित, मारा वोड़ा, हेरानी; (ठा ४, १—वल १८८)। हुआ; "हित्यों व सा हित्यों में सत्तों, मिर्चाय व न ्राज्य [हेवा] प्रश्न का राज्यः "गयगानि हमहिसं च त्त्रपुरको केवि कुञ्चता" (सुपा १६४)। भिषायं मीएं" (वव १)। हित्या स्त्री [दे] लजा, ग्रामः (दे ८, ६७)। हिंसय वि [हिंसित ] हिंसा-प्राप्तः (राज )। हिंदि च [ हृदि ] हृश्य में, "हिरि निवदवाउज्य" ( विसे हिसिय न [हेबित] प्राथ-शब्द; (वडम ६, १८०; दस र्ग आ [ द ] रजका, धावनः, (व ८, ६६ )। हिन्न वि [ दे ] सस्त, लिसका हुमा, रिसक कर गिः हेका स्त्री [ दिसा ] रोग-विशेष, हिन्नकीः, (सुपा ४८६)। हेंसो खी [हिंसो ] जता-विशेषः (गउड)। हेंदु (दि) हिन्दू, हिन्दुस्थान का निवासी; (पिंग )। हि, १ टी )। हें का जो [ दे ] रजेकी, शोबिन; (वं द, ६६)।

```
गम्न, (याम १, १४—१२ १८०)। २ विस को
          गुल्व बनाले बाजाः (विसा १, २—वन १६)।
         दिम न [ पृत ] यो (जन १८, ४३))
                                                        दिगोल पुन [ ने] १ मुतक-भोजन, हिसी के
        विभाजन (का) हेना विभय=हरत (हमा)।
                                                         भवव में दिया जाता जीमन, भाज; २ यद
       दिमकर १ [ दिनकर ] राम-पून हुना के पूर्व जन्म का
                                                        याना के उपतस्य में डिया जाता जीमनगाः, (
      हिंभड़ १ ( घर ) हेगी दिश्य=हरूर, (हे ४, १४०;
                                                        68,271
                                                      विविभ न [ दे ] एक पैर से नतने की बात की
     विभक्ता । १६६, मच )।
     हिनक न [ दश्य ] र मानाः हरता, हिंदा, मन, (वे र,
     ेहिं। हाम ३३, हुमा, गडकः दे ४६, मागू हर )। दे
                                                     दिजीर न [ दिस्जीर ] शृंसन्तक, विकरी, धारम,
     रचन, हार्ग (सं ४, २१)। ३ वर त्रहा (आव)।
                                                   विष्ट एक [ डिण्डू ] १ धमण करना। २ जाना, गरः
    गमनाथ है [ गमनाथ ] हर गिम, मनाहर, (सम
    ६०)। हारि व [ बाल्जि] निनाकांड, (उन उरूद
                                                    विष्यः, (गुमा १८५४; महा), दिवित्राः, (भोष १८४)
                                                   को-हिंदिनहः (भाग ४०)। यक-हिंदतः, (५
   ۲°,,
 दिनव र ए दिन े दिन, "हराहे नह नेपा अवायना
                                                   १३८)। इ—विश्वित्रात्रः (उप वृ १०; महा)। बह्न
                                                  विडियः (महा)। देह-विडिडः (महा)।
                                                विका रि [विष्क्रक] १ असम्य करने नामा, (नन
रिक्वमम<sup>्</sup>। (देशमम्) महोत्, विनायकः, (व
                                                 १८, ८)। २ चनने वानाः (भारा १२६)।
हिन सानो [ इहसाना ]हान्य-वनस्या (स्थाप, प्राणीह
                                               विष्या न [ विष्यत ] १ परिश्रमण, पर्वेटन; (ग्यम हर,
                                               १८, म बहे )। २ मानन, मानि; ( उस २०१३)। १/५
द्या (द्वा) , प्रायम् , व व्यानास्य ॥ वे
                                               धमगा-शीन, ( रे २, १०१)।
                                             बिडि मो [बिचिड ] वरिश्रमान, वरंदन;
पर विशिष्ट । दर्भ दर नारन एसा
                                             "गामुन गहामा हिंही राय-नमुब्धानामा वि ।
                                             वाहवानीर कई हुना स हुत जब क्रम्मण्" (क्से रहे)।
व र दिनेत्वर] इत्र रूम (उन र)
                                           हिहि १ [ दिल्डिन ] सर्वा का एक मुध्द, ( राज्य श्रे.
3-5 11. 40 cos 1 5 10 ji
                                         विक्रियाः [विक्रित्त ] र नमा दुमा, नीमा, १९
4 [ a4 ] . 1 E4 | 144 17, 417, 19
                                          (भरा ४४)। + नहीं पर नाया गया हा यह, ज्युटा
                                          भवन वामा (महा देश)। ३ न वर्ति, वमन, विहर,
( ) of the first of
                                         (पाम रहते प्रवाहर, मार गर)।
बिंदम् । इस वहर का दा गाउ (याक
                                       विकृत पृथि विषयुक्त विभागा वा वेन्सानार स्था
रह। दे रूप असे स्व महामा
                                        भावा भाग्मा १६-६ (भग ४३, १४ ३२६)।
(78 740, W - 42, 4 8 3) [AIR
                                      हिंद्रान्त वि । मान मान्यू मा मानवा का कार का कार क
हिन्द्रात स्व । इस हे इस व के हेंद्र तो हैंद्र तो है
                                       त्रेव हो स्त्रो हा वन्त्र,। दे = दे
किस्तुत्र] तरत एत एक एक
                                     बिद्रोल रामा विद्याल, ( म ४००)
विशालन विशेषाता । वार
                                     त्या दा मागाउ, तन वे रमु मण्ड .
[2] $11 tot. (20 18, 2),
                                    (+5,17)
                                   विद्यालय र-ग विद्याल ( र = र-
                                  दिनाज १ [ दिन्तात ] १४ वस्य
```

वाहभसद्दमद्दण्याथी ।

```
यह ] स्वीकार करना, प्रहण्य करना । हिंदई;
oo; वाल्या १५७)। कर्म-हिदिनदः; (धाल्या
। नक्-हिरिकणः (पाक् ७०; धात्वा १५७)।
<sub>नक</sub> [हिन्दोलप् ] म्यूलना । वक्र—हिंदोलअंतः
वु [हिन्दोल] हिंडोला, भूजना, दोजा; (कव्यू)।
त्व न [हिन्दोलन ] भूतना, दोलनः (कण्रू)।
वन [रे] एक पेर से चतन की बात कीडाः (दे
उन्क [हिंस्] १ वध करना । २ पीड़ा करना। हिन्द,
लं; ( ब्राचा; पत १२१ )। मृका--र्हिंगिनुः ( ब्राचा;
न १२१ )। मनि—हिंसिस्तर, हिंसिस्मति, हिंसही; (वि
११६; आला; पर १२१)। वङ् —हिलमाण; (भाजा)।
१—हिंस, हिंसियज्यः ( उप ६२५; वयह १, १—पव
स्तिव [ हिन्न ] १ हिंवा करने बाता हिंवक ( उत्त ),
 े; सह १, १—प्त १; विसे १०६३; वंचा १, २३; उप
 हार्थ व ५०)। "ट्युराण, "ट्यूयाण न [ 'प्रदान ] हिंखा
    त्राक्त-भूत खड़न स्नादि का दान; (स्रोत; राज)!
    अ रेखा हिंसा; (पवह १, १—पत्र १)। व्यहि
    ा प्रीक्षित् ] हिंसा को देखने वाजा; (ठा ५, १—पन
    इसत्र । वि [ हिसक ] हिंसा इस्ते वाजाः ( भगः क्षीय
    र्मा । ७४२; उच ३६, २४६; उव: उम २६)।
    हिसन न [हिसन] हिंसा; "ब्राहिंसची मन्त्र-विचाच
    रिमा की [हिंसा ] १ वथ, चातः ( उवाः महाः प्राप्
      (६)। २ वर्ष, बन्धन मादि से त्रीन की की जाती
      रीहा, देसनी; (ठा ४, १—पत्र १८८८) ।
     हिंसा को [हेवा ] अब का ग्रन्थः भगवगति हवहिनं च
त्रमुख्यो करि जुन्देगा" (सग १६४)।
      हिसिय वि [हिसित ]हिना-प्रातः (राज )।
        रेखिय न [हेवित ] प्राय-शब्दः (पटन ६, राजकः दध
        हिंसी की [हिंसी ] जता-विदेश ( गडड )।
        हिर्द् हि ] हिन्दू, (स्टुस्थान का तिसकी। (तिस )।
```

```
हिकास पुं [ दे ] पळ, कादा; (दे प, ६६)।
                                 हिक्तिं न [दे] हेपा स्त, अथ राज्यः (दे प, ६८)।
                                  हिंड देखां हर=ह ।
                                  हिल्ला ) अ [ दे. हास ] गत क्ला; ( पट्; दे ८, ६७;
                                   हिल्लो ) पाम; प्रची १३; वि १३४)।
                                   हिल्लो स [दे] भ्रागामी कत्तः (दे ८,६७)।
                                    हिंद्ध वि [ रे ] भारताः (रे ५ ६०)।
                                    हिंदु देखी हैंडे: (मुत्र ४, २२५; मही; मुपा ६८ )।
                                     हिंह देवी हर्ड=हर्ट; (डब; सम्मत ७५)।
                                     हिर्राहिड वि [३] प्राकुल; (३ ८, ६०)।
                                      हिहिन देखी हैहिम; (सिर ७०८; सुब १०, ५ री)।
                                      हिहिल्ल देखी हैहिल्ल; (सम ५०)।
                                      हिडिय पुं [हिडिम्य] १ एक विद्यापर राजाः (पडम
                                         १०, २०)।२ एह सन्तः (वर्षी १७०)। ३ देत-
                                        हिडिया की [हिडिया] एक राज्ञमी, हिडिय्य राज्ञम
                                          को पहिन; (हे ४, २६६)।
                                         हिडोलणय देला हिडोलण; (दे ५, ५६)।
                                         हिंदृ वि [दे] वामन, सर्वः (दे म, ६०)।
                                          हिणिद वि [भणित ] उन, क्षिवः "त्राचनाहुविज्ञा
                                           देसरजामा प तुरम कि ति दे ह(हि)पिदा" ( ना
                                           हिवण तक [प्रत् ] महत्त्व करना। दिवल्यदः (पाल्या
                                            हिण्ण ( भर ) देखी हीण; ( रिंग )।
                                            'हिच्या देखी निच्याः ( मा १६३)।
                                             हिन में (पे) देना हियम = दर्वा (पान, पट्टा याम
                                             हिनव) रही वि नश्या दे १, ३१०। इना प्राक्त १२४)।
                                              हिल्म नि [दे ] र स्वितः (दे ज्. ६०: धण ६)। र
                                                वस्त, अवन्यातः (दे =, देश हे के रहेंदे, मेल, ता
                                                इन्द्रिं उद्देश हर १६, ६१; हुना )। १ दिनित, मारा
                                                हुमां: महिल्यों व गाँ दिल्यों में मुसी, मीदार्थ व न
                                                 मिल्लियं क्रीता (वव १)।
                                                हिल्मा की [दे] समा, रामः (देन, ६०)।
                                                हिरि स [ इरि ] इरम में भीरीद निबद्देगडेंग्य" ( विने
्या आ [ द ] रबक्का, भाषना ( द णा, दर / ' प्रदर्श | दिख वि [ दे ] सत्त्व, प्रवदा हुमा, विशव कर विश्व
दिमा जो [ दिखा ] रोग-विरोध, स्विकी; (सर्वा ४८६) ।
श्चिम्बा [रे] रवही, प्राप्तिः (रे ८, ६६)।
```



, , . . . The Cart of the Cart 2.141 · · The second secon The state of the s The second of th A Company of the Comp The state of the s THE RESTRECT OF THE PARTY STREET, STRE The state of the s THE STATE OF THE S Experience of the second secon 行ってい 在出了了。 在一个人,就是一个人,就是一个人 THE REAL PROPERTY OF THE PARTY Every 300 Ex = 2 , Strate Comments of the Comment ١

हिन-है

३२, १०३; विंड ५२६)। 'वैर वृं [ 'वैर] तृष्य-विशेष,

१२)। ६ ऋतु-विशेष, मार्गशीर्ष तथा पीप का महिना;

नरक-पृथिवी का पहछा नरकेन्द्रक--नरक-स्थानः ( देवेन्द्र

मुगन्धवानाः ( वाद्यः उत्तनि ३ )। हिरि पुं [ हिरि ] भालूक का शब्द; ( पडम हर, ४५)।

दिरिअ नि [सीन ] सजित,(हे२,१०४)। हिरिक्षा स्त्री [हीका ] सत्रा, गरम; (उप ७०३; उना) देखा हरिमंध ।

हिस्यिन [दे] वन्यम, सुद्र वन्नाय; (वे न, ६६)। हिरिमंध पुँ [ दे ] चना, अब-निभेष, ( दे ८, ३०)। हिरिली स्रो [ दे ] कन्द निजेप; ( उस ३६, ६८)। हिरियंग वृं [ दे ] जगुड, बद्ठी; ( दे ८, ६१)। हिरो स्त्री [ हो ] र कत्रा, शरम,( क्राचा; हे २, १०४)।

२ महापद्म-बुद की व्यक्तिन्छानी देशी, (ठा २, ३—<sup>एव</sup> ७२ )। ३ उत्तर बचड-पर्रंत पर रहते बाजी एक दिन्दु-मारी देवी (ठा ५--पन ४३०)। ४ सरपुरम-नमङ किंपुरुगेन्द्र की एक धन्न महियो: (ठा४, १--पत्र २०४)। ५ महाहिमतानः पर्वतं का एक कृट; (इक)। ६ <sup>देव</sup>-

प्रतिमा विदेयः (स्याया १, १ टी—पन ४३)। हिरोध देखो हिरिअ; (हे २, १०४)! हिरे देखो हरे; ( प्राप्त )। हिल्ला }र्का [दे] वालुका, रेतीः (दे ८, ११)ः

हिल्लिय पुत्नी [ दे ] कोट-विशेष, सीन्द्रिय बन्त की <sup>हक</sup> जाति, (परापा १--पत्र ४५)। हिस्लिधी स्त्री [दे] मज्जी पकडने की जान-विदेश

(विषा १, ५—५त ८४)। हिल्दुरी स्त्री [ दे ] प्रहरी, तरक्क; ( दे ८, ६०)। हिल्लोडण न [ दे ] सेत में पशुभी को रोकने के सामानः (दे ५, ६६)। हिय देखा ह्य-भू। हिन्दः, ( हे ४, २३८ )।

हिसोहिसा स्त्री [ दे ] स्पर्धाः ( दे ८, ६६ )। ही प्र[ही] इन प्रभी का त्वक प्रव्ययः—। विस्त्रण, माधर्यः (विरि ४७३)। २ दुःखः (उप ५६० डी)। ' १ विपाद, खेद; ४ शोक, दिखगोरी; (आ १६, उन

४३६; जुमा, रभा; मत २०)। ५ वितर्क, (विरि २६८)। ६ कन्दर्भ का प्रतिरंक; ७ प्रशान्त-मात्र का प्रतिश<sup>त्</sup>, (भग्न १३६)। ही देखो हिरी, (विसे २६०३)। "म वि ['मन्] खर्जान

शीख, क्षत्रालु. ( मूझ १, २, २, १८ )।

(पउम ३, ६८८)। दिरियाक [हां] लजित होना। हिरियामि: (म्रामि २५५) ।

हिरि देला हिरी; ( याया १, १६-पत्र २१७; पड्)। °म वि [ °मत् ] श्रवानु, सरमिन्दा; ( उत्त ११, १३,

जिन भगवान, ( पडम १०६, १२ ), "गम्भट्ठित्रस्य जस्य उ हिरययानुर्ठी सक्चया पहिया । वेचा हिरवयागवमा जयम्मि अवगिजयः उसमी॥"

धन, (स्म १, ३, २, ८)। "वस्त पुं["इस] एक ँदैल्यः (सं४,२२)। "मध्य पृं[°गमें] १ बझा, २

°सेल पु ['शैंल ] हिमाजय पर्वत, ( उप २११ टी )। | हिला "ागम पुं [ "ागम ] ऋतु-विशेष, हेमन्त ऋतु: ( गा ३३०)। "ाणी स्त्री [ "ानी ] हिम समूह; ( पुत्र १६७)। भयळ पुं∫ीचळ ] हिमाखय पर्वत; (सुपा ६३२)।

हिर देखो किर=किस; ( हे २, १८६; कुमा )।

१ वर्षघर पर्वत-विशेप; "हिमबो य महाहिमबो" ( पउम १०२, १०४; उवा, कप्प, इक)। २ हिमाचन्न पर्यतः; (पि ३८६)।३ राजा धन्धकवृद्धिया का एक पुतः; (श्रंत ३)। ४ एक प्राचीन जैन भुनि जो स्कन्दिका-चार्य के शिष्य थे, "दिमनतलमासमये नदे" (यादि ५२)। °वाय पुं [ 'पान ] तुपार-पतन, ( प्राचा )। 'सीयल

(पाद्य; ध्राचा; से २, ११)।२ चन्दन, श्रीखयड; (से २, ११)। ३ सीत, ठंदी, जाडा, (बृह १)। ४ बर्फ, जमा हुआ, जझ, (कप्प; जी ५) : ५ पुं. छटवी

(उप ७२८ टी)। "करपु ["कर] चन्द्रमा, चाँद;

(सुपा ५१)। "गिरि पुं ["गिरि ] हिमाचक्ष पर्रत,।

(बुमा, भवि; सण् )। °धाम पुं [°धामन् ] वही;

(धम्स हटी)। "नग पुं["नग] वही; (उप पू

३४८)। °यर देखो "कर; (पाअ)। "व, "वंत पुं[ "वत् ]

र्प [ "शोतल ] कृष्या पुद्गज-विशेष: (सुज २०)।

ीलय पुं िलय विही आर्थः (पउम १०, १३: गउड)।

हिरद्धो स्त्री [दे] चीस पन्नी सी मादा, (दे ८,६८)।

हिरण्ण ) न [हिरण्य ] १ रजत, चाँदी; (उवा; कप्प)।

हिरन्त } २ सुवर्षा, सोना, (भ्राचा; कप्प )। ३ द्रव्य,

हुआ; (पड्)। हिम न [हिम ] १ दुशार, भाकाश से गिरता जन-क्रया;

```
हाला है [हेला] हर होते। (जा जा र २१६) जा
                                  वारभगद्गारणाया
                                                            हर्तत्र मि [होस्ति ] , दिन्दिनः व प्रामानिन, निर-
                                                                स्ता (हुत : १३) स्रोप प्रदेश कता दूत है, १,
The and the state of the state 
                                                                  ३) उन्हात स्त्रिंहा प्राची ३, १६,३)।
                                                                 होसमय न [ के होतन ] हताल, स्रव का नव्यः ( व
हुन, दम, ब्लाइंग्स, (हवा, स्टाया है)
्रे संदर्भः वर्षेष्यः स्थापः नामा
                                                                                    ्री जो ) प्र विद्वार का इंदे मूचक प्रज्याः
(1.40) 1.2 Will. Trill (1.4.1.
                                                                     होती ) (द भ न्या दुनाः प्राट हेशः नाह पर्)
होती ) (द भ न्या दुनाः प्राट हेशः नाह पर्या
entitude see see the first the second
                                                                       द्रम्म ( सार्वे ) स्व मर्यों को जावक मर्य्य — १ तिथ्यः
क्रिहोतः ) । अत्याहरू ( आहिक )
                                                                            ्रेट, श्रेट्टा में १.१४१ वृत्ताः प्राप्तः अद्यः प्राप्तः ५४०।
्रज्य, तिश्वस् (४ व, १८८, दुन्ना, मारु ५८)। व
[दूस] वा इत्यदेशक ( हुना इटर ) )
                                                                               मंगप संस्ता (हें दें रहने दुना)। प्रमंत्रातमा (हें
व रे स्पर् (स्या १) व हे न्या १ व
                                                                                 इ. १६८५ हुमा, प्राप्ट ५८)। ४ विस्मय, साम्रयं, (ह
(in) in a ferrial minery that is
                                                                                   र रहन हमा) दे हिल्हा सन्ता (महरूर) । उ
) (t.x) === Im all te, Im
                                                                                     क्षित्र मित्र क्षित्र प्रतिम व विष्य (प्रतिन १४०
                                                                                      मा, प्राप्त की सीमी; (पंता ३,३४)। ह पार-
हो)। ज्यास्य की सीमी;
त्त हिंश्यमानक के स्वरं व्यान वा एक नेदे,
                                                                                        वृति, पार-पूचाः (पडम ८, १४६; हुमा)।
                                                                                               ्रेश्ति हर्यः प्रेरी हमर्रा हुएरा, हुति, हुर्सर, हुम्मरर,
ाजय । क्षमता वस हाता साता स्मार्थमतानः (डा
                                                                                         हुत्र । दुत्र, तुप्त्व, तुप्त्व, तुप्त्वरं (ति ४०दे हे ४,
                                                                                             दश ति प्रश्न पहुँदे )। सनि दुस्तामि, हेक्सामि,
                                                                                               दुस्तं (उत्त २,१२: जुन २,१२)। बह दुतः (ह
क्रेंस हर- हरा (र १, ४१ वृत्ताः वृत्ताः
१-स १०)। इ वृत्तिः दृत्तिः स्प्रीत्रः स्तिरं हे
                                                                                                ः रः। ः ''
हुम रेता हुण=ु । हुम्मः (प्राष्ट्र १६)। यह—मुन्नतः,
 देश पाल स्था (बाँव है। १३) वि देश हैंसा,
देश पाल स्था (बाँव है। १३) वि देश हैंसा,
  स्यानिकार (स दबरा शहर शहर शहर स्ट्राह)। ४ सहर
                                                                                                   ्ना १८८८ हैं होता हुआ, ह्वत हिला हुआ; (उन
    भिन्न (चित्र)। प्रदात की जान ति प्र. हरो।
                                                                                                       ्रहर्व १४८ जाल हुई) । २ ज. हाज, ह्रजां ( सम्र १,
    श्रम[दे] र मं की तर होंच्या मेंह बारी है
                                                                                                         ्रवा अस्ति हरे)। वह दे वित्र वित्र मान्। (ता
        ्रेंड्र
इंट्रप्यां (केंट्रिंड्र)। व्यक्तीं (केंट्रिंड्र
इंट्रप्यां (केंट्रिंड्र)
                                                                                                           व्हर्स पाना का विस्ता कर है अपने हैं अ
                                                                                                                भागी अपनः (गडरः अपने १४०: मोनः हि १३)।
          ००)। ३ मान्त, प्रस्त भागः (गडह)।
                                                                                                              िल्ला पुरिन्नते विवीत् (स्तात् हे १५ १०) पास )।
           क्षरमा क्षं [ है ] लाव, गतमः (है ज. ६०; वह)।
                      क्ट-होलंतः (किंट्ड प्री पापा १,३),होलि होतीः (पापा १८०)।
पापालाकामाणः (प्राप्त १३३ पापा १,५),होलि होतीः (पापा १५०)।
पापालाकामाणः (प्राप्त १३३ पापा १,३),होलि होतीः (पापा १,३),होलि प्राप्त १५०)।
पापालाकामाणः (प्राप्त १३३ पापा १,३),होलि होतीः
                                                                                                             दुस्र हता हुन्न = नृतः (प्राप्तः हुन्ताः नृतः हताः )।
              क्ष्याण वस्ता हरू व हिल्ला क्ष्या करता, विस्कृति वस्ता।
इन्ह्र सर्व [हेस्ट्रम्म] १ प्राप्ता करता, विस्कृति वस्ता।
इन्ह्र सर्व [हेस्ट्रम्म]
          रांत्र रंता हर=र।
                  ्रांति करता। व दूर्यात करता, व हता। हित्यों
व तित्र करता। व दूर्यात करता, व हता।
             होरमाण हेती हरें - है।
                    केंद्र विस्ति। (विद्वि दर् )। क्वर्ड विद्विहरू हो।
                         मार्थित हर्मा स्थापन १,३) होति।
मार्थित १६७) हर्मालीयम् (सामा १,३) होति।
                                                                                                                          (हेर, १६०; हुना)। भू निर्यारणः (प्राप्तः स्मा
                          1241 ( 21 & 31 & - 62 & 60 & 31 / - 13 & 140 ) [
                          रेटा कंत्र [हेल्ला] १ करेटी। तिर्ह्मरे १०००
हेटा कंत्र [हेल्ला] १ करेटी।
                              ( قا ۱۹۹۸) نظا - ملاز ( نظو عربه المودون)
                                क्तानु उपा दस दे १, ३, आहेर १००)
```

|                                                                         | manuscrame with a construction of the same                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ४ न्सेकार, (आ रच, कुन स्थर्)। ई दुक्कार, 'हु'                           |                                                                                  |
| गन्द, "दु करति पूसन्य" (सुरा ४६२ )। ७ सनादर;                            | ( पड्; भग ११, ६ पत्र ५१६ )।                                                      |
| (सिरि १६३) ।                                                            | ्रहुणण न [ हचन ] होम: ( मुपा ६३ )।                                               |
| दुर्कय पुं[दें] भंजनि, मणान, (वे ८, ७१)।                                | ् नुष्पिभ देखी नुभ = हुतः ( सुपा २१७: मोह ३०७ )।                                 |
| ्ड कार पुं [बुद्धार] १ चनुमनि-प्रकाशक शन्द, हाँ;                        | हुत्त वि [दे] भ्राभिमुल, संमुख; (दे ८, ७०; है।                                   |
| ( विगे ४६४, से १०, २४; या ३५६ चातमानुह)।                                | १५८; गउड; भवि )।                                                                 |
| <ul><li>'द्र' माराज, 'दु' ऐशा ग्रन्दः ( र ४, ४२२, कर्यूः)</li></ul>     | ं हुत्त देखो हुअ ≖ हुतः ( हे २, ६६ )।                                            |
| मुर कु कर्द् )।                                                         | हत्त देखां इश्र= भूतः (मा २४५; ८६६)।                                             |
| ् दु कारिय न [ बुदुःस्ति ] 'दु ' ऐना दिया दुमा माराजः                   | 'हुमभा देशो भुमभा; (गा ५०५; पि १८८)।                                             |
| (413))                                                                  | ं हुर देखो फुर=स्पुद्। वक्र—"संतीप हुरंतीप"(कृ                                   |
| बुंद्वरव पुं [ते ] चंत्रोत, प्रयाम, (ते ८, ३६)।                         | x4.)!                                                                            |
| दुँह न [ हुएड ] १ गर'र की भाइति-विशेष, शरीर का                          | ्तुग्ड पृत्रो [दे] तृष्य भादि सं बुछ २ पकाया हुम                                 |
| रहर भरूर, (ता १-पत्र १४०; तम ४४, १४६)                                   | चना मादि धान्य, होसा मादि; ( मुगा ३८६; ४७३ )।                                    |
| <ul> <li>कर्न-विदेव, जिसके उदयस शरीर का चारवर चासवूर्या</li> </ul>      | दुस्त्था म [दें] नाइर; (भावा १, ८, २, १; ३; २                                    |
| नेहर - समाधा शून्त चान्हानिथत हा तह हमें, (क्रम                         | र, ३, २, फल )।                                                                   |
| र, १०)। १ वि अहब चीव बाला, (शिया १, १-                                  | हुरुडो स्त्री [ दे ] विगादिका, राग विशेष; (र ८, ७१)।                             |
| 39.2.) ( विलिष्या सा [ प्रेमिपियो ] वर्तमान                             | हुन्त सह [ क्षिप् ] पंत्रना । दुन्नहः ( हे ४, १४३; गई)।                          |
| र न नवर, (दिनार १०३)।<br>सन्दर्भ को जिल्लेकार (१०००)                    | हुन्द्र सक [सुज्ञ्] मार्जन करना, क्षाप्त करना। हुप्तर,                           |
| मुख्य भग [रे] परा, (ताम)।                                               | ( हे ४, १०५; पड् )।                                                              |
| डुबड्ड रृ[ के ] शनान्य तास्त्र का एक जात, (सीप,                         | हुन्त्रण वि [ मार्जन ] सका करने याता; (इमा ६, ६८)।                               |
| भार ११, र्-निव ११८, ५१८ )।<br>दुद्द पट [दुर्द +5]दु दु चाराव काना । वह- | हुलण न [क्षेपण ] के कना, ( उमा )।                                                |
| दुरुवन, (चरत ४६०)।                                                      | दुलिश वि [दे] १ सीम, बेग-युक्तः, "मह परणदुनिए"                                   |
| दुक्त इसा यहुक्त≔त + स्                                                 | (दें ८, ५१)। २ न. सोम, जल्दी, तुरंत, (पर्याः                                     |
| दूर अन्य हारू, ( भान्य, मान्य, ३३८ )                                    | १—पन १४, म १५०; उप ७२८ डी )।                                                     |
| दुइ १ [दे] १ नर नहां (१ न ३०)। २ नान, हुसाः                             | हुलुनुलि भी [ दे ] बगर, दस्म; (शर—मून्स १८२)।                                    |
| (4-4-2-11)                                                              | हुन्दुस्त्री स्त्री [ दे ] प्रसव-परा, तिकट-परिध्य में प्रश्न करने                |
| राव १[४] मार, (४ प. २०)।                                                | वाली खी; (वे प्त, ७१)।<br>विस्तर देखी सम्मान                                     |
| हुरूक हुन्द [के बुक्क] बाव-विदेश, ( ब्रीय-ब्रह्म ,                      | दुग्ल देखा पुन्त = पुन्त ( 411 )।<br>इस देखे हमा-र । इसर ( 111 A ) )             |
| मध्यः यह दश्ये, श्वा- इद् (शव, मुना ५०; १४८;                            | हुव देशो हुण=हु। हुवह, (आह १६)।<br>हुव देशो हव=भू। हुवति; (हे ४, ई०; आत्र)। भूडी |
| *** )!                                                                  | दुरीय, (इमा ४, ५५)। मीर-द्वास्थीय (वि                                            |
| हर्न र्[हे] नगरा, लगाः (र म्, ३०, गाम)।                                 | ४२१) (वह-नुधंत, दुवमाय, दुवमाय, (पर्)।                                           |
| रात "ला" [ हैं ] इंड, ना.स., १वा, अर्थ, देश; ब्रो'हा:                   | "ह— दुविशः ( नाट- ने१ ५०)।                                                       |
| न, का, तुन्न रक्षा, वर दन्द्र भट्टकाट्ड सुक्तेहिए ।                     | दुव (भर) देशी हुश्रक्तातः (भाव)।                                                 |
|                                                                         | FT ( WI ) con was . wa. / mft ) :                                                |
| es[रू] इन इत्ता । हुया, (१ ८, २८६; जा !                                 | रु∨के देशों रफ्र≘हा                                                              |
| •—ाव ५८६; हुना <b>)। वन—हनदः ह</b> न्द्रप्रदः ।                         | राज्यत् स्था प्राधातः । सः भागः । सः ३, ३४) ।                                    |
| <sup>(बर</sup> , (६६,२४२, स्ता)। सम्झ—दुन्तिजनाम्बः (                   | दुस्त देना इस्स=इस्न, (भाषा, भीत; सम्म ११०)!                                     |
|                                                                         | * * *                                                                            |

पाइअसइमहण्यवो ।

दुंकय--दुस्स

ररस्

```
(क्रप्तु)। वाय दृ [ वाद ] १ वादश्या केन क्रान्यत्यः,
                                                                                                                                                                                           ( न देश रहरे )। २ वस्त्रार, पुनिस्
                                                                                                 पार्यस्महण्ययो ।
                                                                                                                                                                                              हेरुअ वि [हेरुक] १ हेर्नुबार की मानने बाता, तर्क.
                                                                                                                                                                                                             वार्यः । जो स्थापनस्यान्त्रं स्थापनस्याः
हिंद्दिनं (क्यां हृद्देः १७६)।
                                                                                                                                                                                                                  ( चन्त्र १४३ ; इस १४१ ) । २ हेर का, हेर हैं , संस्थ
ी हैंसी हिस्सी (क्या हैंसे
                                                                                                                                                                                                                        रक्त बाहार की जिसे (विसे १०२१)।
कुर्वस्पान्त्र्यः <sub>विद्यो</sub>त्, <sup>१</sup>हेर्वर<sup>े</sup> हेरा
ر ( ﴿ لَا يَوْمَا اِنْ عَلَمَا اِنْهَا الْمِعَادِ وَهُوْ
                                                                                                                                                                                                                                     हेन्त्र ्रेन्तं हान्य ।
                                                                                                                                                                                                                                                  1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 
                                                                                                                                                                                                                            हुड बाजं)
,
ज्याहरा, ज्याकारितः (हेर, हह)।
                                                                                                                                                                                                                                  हेल हेले हरन्ट ।
                                                                                                                                                                                                                                                         (mel) : (mel) 
Bei Chair Park An Anna Sea
                                                                                                                                                                                                                                                              म रेट में रेडेंस्)। सिंह मि [स्वा] क्यांस्याः
कृतिय समाजातीत सम्बद्धा स्त्रीत त्रियालेले
                                                                                                                                                                                                                                                                   विकास स्थापनी विकास के स्थापनी विकास के स्थापनी कराया है।
स्थापनी कि स्थापनी विकास के स्थापनी कराया है।
त्रिश्ट प्रकृषं देशः २ है. इसहा हिवाली
                                                                                                                                                                                                                                                                            THE 2. 2 -- THE 24. THE )!
表記一次に (ままいまのま) (で) ) )
                                                                                                                                                                                                                                                                                 هروي ( المراع عرب ويتون ( التراع ويتون المرع و ) رع
محمد المراع عرب ويتون ( التراع ويتون المرع و ) رع
制度证 表示。27
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     11 men ( T $111 ft 2 mm)
الما المنظم المن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  क्षतिस्त है (क्षती) हेर्ती प्रस्तिः (सं १६२)।
म में (रहक) है क्या क्यों में हैं। क्यों की क्यों क्यों क्यों क्यों का क्यों क्यां क्यों क्य
म्बा हे जुले पर को कुल्या हुन्य है वहां (हा २,४८८
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  हत्त्वत् (हेन) १ सर्वे हत्ताः (त्त्वः) व १ स्तः
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             हेर्स्स्य स्ट्रिटिंग्स्य, इंग्स् (४०)।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 AND FRANCE STATES OF THE STATE
संभा के दिस्माती के स्टूबर्स के स्टूबर
स्टूबर्स के स
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           <sub>हिंदि</sub> )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      The state of the s
           ्रेस्ता हात हे तुल्ले वर को हाल्या हाय से बरा (हा
हेस्ता हात है तुल्ले वर को हाल्या हाय से बरा (हा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ([8] 24 mil at 124 miles - 6 2 giller 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ला क्या (हम, ०३) हम है(म)। दे सिम
                                المراجع المراجع
المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع
                   : (- = = = = = = = = ) I
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            क्षेत्रका स्टब्स् स्टब्स्ट्रिस्ट्रिस्ट्री
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [ FARE ] THE STATE STATE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             3 1 ( ( Ex ( ) ) ' Ex 7 [ Ex ] 54
                                            हें संस्थान में [हें पुरुष्ति ] १ मर्ने में महत्त्व हैं होता
                                  (13; 5, 5)
                                       الرويد المالية المناهمة المناهمة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  हेय इंग्लंडाच्या।
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Service ( Service ) - Meter : Take (
                                        1. 1. 1. (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. ) (1. )
                                                                               (THE ENTITY OF THE STATE OF THE
```

सत्ध-तिसारय-जद्गायरिषद्धं विजयधम्म-सुरोद्धि। कासोइ महेसीहि चित्रज्ञागारम्मि संटिविष् ॥ ६ ॥ गंत्रण मोअरेडि नेडि वेडिंप तत्थ सत्थाणं । संबन्ध-प्रथमपाणं भव्नासी काउमारदी॥ १०॥ सण-तिर-णर-भावं संसारं सार-वरिजर्भ णाउँ। प्रजातम-अञ्चलिम-सोक्ष्यं मोक्सं च चाय-फर्लं ॥ ११ ॥ पश्चितिज्ञाभ परवरलं भणमी प्रयूपभ-राग-विहेसी। विहरद नं पालिनो विमालविज्ञां सि पत्तभिद्यो ॥ १२॥ [ जुग्मं ] देशे उण सरधाणं णाय-ब्यायरणभाइ-विसयाणं। वद्रणक्रमात्रण-संस्थेत्पाद-क्षक्रतेस् दिण्ण-मणी ॥ १३ ॥ रुं बाद सिहर्देस् पाली भाषाद सुगय-समयाण । अध्यान-परिवर्णाम् पारं पत्तोष्य-कालेष' ॥ १४ ॥ कलिकायाय णार यायांचे चेत्र लड-तित्ध-पत्री। मायाद परिचयाच उत्तिष्णी उच्च-कथसास् ॥ १५ ॥ तरवेत विम्वतिकालयस्मि सध्यसमाह सेणीयः। वायय सर्व हय-संस्था-सार्यण-कार्यामा विणित्रतो ॥ १६ ॥ तेण य पापय मामादिशाण गंधस्म विश्वप्रमाणेण'। विर-कालाउ असार्य सायर जोगास्य विवदाण ॥ १० ॥ याजारमः इ यस्ति सिजहय-हय-श्रंक स्वजिस्यण-मिए । विहिनो उपस्मा विश्वमानो एजस्य संधस्य ॥ १८॥ क्रिकायायः आयाः पायय-यस-अंक इंद-परिगणियः। वर्षिने नद्दव माने सिन-सन्तमाय समर्ता भी॥ १६॥ तस्य समहादेवी-पामाइ संयोगमणोइ पट्य यह । अवस्थि साहित्वं विज्ञानवपाणुरताय् ॥ २० ग प्रारमं कादणं धारिम-मामाद वा अवस्तीमा। जो महो उद्धि भन्धे जन्य गाँधे उ उपल्डो ॥ २१ ॥ वरणाणनणुक्तनंत्रणं सो सदी किम अन्यव लिहिओ। तमन्त्र-द्राप-द्रमण-पुत्र्यं पिढणं जिनवेत्ता ॥ २२ ॥ पाईम-पाइजाण' कामाण बहुम-वेध-विक्लाण'। सद्भवद पार्व जे गया तपही या वस समी ॥ २३ ॥ हे उस अस पन्धा सर्व तपस्त्रासियो व अन्यहाया। नामं हत्थालंबम नामाय्यम्य विस्तार्था ॥ २४ ॥ वर चेर्राव स्वेदना तेलि मध्येत्रकेत स्वकति। ता पनिभवेनेत्रं मध्ये वापान-साहस्य॥ २५॥ अक्रमाधिक महेच ममेल या गण्या किथि अमस्यूष्ट्री। नं सोहित प्रमायं बाऊण सवास्था स्थणा ॥ ६६ ॥

## परिजिए।

अरवत सह [ अति - स्त् ] उन्तर्यन हरता । मह अर्यह हड (अर्ति - यह) वहन इसने में समय होता। अत्याह वह ि अति वहिंदी हैं ताती, हुनाती। वः पन्नही म्रं' ( प्राप्त उटे )। े सामानं मृत्यु कार्य असंग्रह होते असंग्रह । जन्म वहितंशण न की सर्वाहर दुख दिया। (पनीव ३३)। र्तातपुरत ] बहितान स्तत, (तस १,४. अस्मायम न [अतिज्ञायन] उत्तर्यः। उत्तरंः अस्मिन व [अतिश्रीयत ] र निर्देश ने तः । हर्न्यः। द्रह [अतिनम्म] नुवस्ता, वन्त्रता। इत बारि ड ब्रांच्या है हरूले. हरिट्र १८ हरें)। अस्तितिय वि [अतिरोगित] इ.ठ. वाता दुधीः वि [अनीस्य] विस्ववार्यस्यः "स्वत्या ्रात्र हैं [अर्गासार] रेजर्स्य हेरा न वि (अनीस्य) प्रश्यः "प्रस्वा वेदर्याः अउ रेती आउ - स्वी: उत्तिको नमस्व प्रस्ताती त्रवृति अस्तित्रत्ते ] सान् । एवं वृत्तिहरूको हन्से अर्रावत न [ आवित्य ] व्यविवन्तः (मार १०)। अउपतासर स्था हैवा अउप नामः (हन हैदें हैं हैरे) महिति वहुष ] जो देवा न स्वाही बहा (शास्त्र अउनल्ख देती अउनापन (बंदर १०३)। स्ति। (अतिगत) त्त्व, त्त्व। हुसीः (उति अर्यासिंह हेती अर्या सिंह ( हुन्चे हे ) ! अस्मा वि [ अरुमा ] त्राने वाताः तत्रकः (महः च)। ्रात्म हिंस [अनिनंत्रता] पढ़ की बोदर्श एक: अञ्चल वि [अवाच्य] नाबारह, (४ ,६८)। अं स [ रे ] ह्याप्यत्तिक स्थाप । असे रहत्ता साह-्राहर है । अनियानिक ] दिला बुद्धे वालीः अपापन वि [ अनियानिक ] 游客河[游客] Ca (花花花花河(海河 ) 155) 1 ्राम हर्ष ( अतिरहरी ) स्टिंग्स हरी। वि अक्र रूप र विश्व ने ने ते श्रेष्ठ के कर्युत्र (क्रे.चा के ्राप्ताच वि [ अतिमानाच ] , त्रा न हेशा हैंडा भूष्याचाच वि [ अतिमानाच ] , त्रा न हेशा हैंडा अंक्ट्राल र अंद्रुशल ] बातक हो। उस्ती में हेडर ्रानाणात [ आत्माणा ] र वित्र वे क्रिक सामनः भोवन करि वासाः न वित्र वस्त्र वे क्रिक सामनः अवस्था के व्यक्ति वाष्ट्रा तीस्तः (हम्मन ११३)। ्रार्ड । । यणमीति वि (अतिमस्ति ति ) स्रोटेन्ट्रेस देख व.स्रोः अंक्याप्तिय रेशं अंक विषयः ( सार १२६ ) अंदुल वि (अव्दूष्ण) , एक वेव विकास ्रेट प्रकृतिस्तित्ति । स्ति ३१ १८ ज्याति (स्व १३८ ) । न्याति (स्व १३८ ) । न्याति (स्व १३८ ) । भारत है (अतिम ) मान (सम्बंध) 

अपन्यउहिणी देखो अपनीहिणी; ( मक् ३० )। अवखाउ नि [आख्यातृ] कहने वाखा; (ब्र्भ १,१,१,११)। अविख्य वि [ आदिता ] सब तरक से मेरित; (शिरे

३६६)। भंतरापद्द पुं [अन्तरापय ] रास्ता का बीचना भागः अंतरेज म [ अन्तरेज ] बीच में, मध्य में; (छ ध्र्ः)। धंघ पु [ अन्य ] पाचरी नरह का चीवा नरवेन्द्रब---धंतार वह भिन्तकारय | भन्नकार-युक्त करता ।

अविराय सक [ आ+शिव ] बाकोरा बरना । बर्नन वंति : (धिरि ८३१)। अवस्त्रभिय देखी अवस्त्रहिय; ( गादि ४६ )। अषयीउ पुं [ आस्कोद ] मजिलेखन को क्रिया-विग्रेष ; (415) असरय पुं [दे] भृत्य-शिशेष, एक प्रकार का दाः (विह १६७)। असोड देनो अप्रयोड+ बालोट; (पर २ ही)। अगम पु [ अगम ] १ रक, वेह; "दुमा व वादरी स्त्रला भा(१ म )गमा विदिमा तह" ( राजि ६ ३४)। (महानि ४) ।

२कि स्यावर, नहीं यसने कार्यः अगारम वि [अकारक] च कर्ता; (यूमी १०)। अगिणि देशो अगि। (स्रीव १२)। अगुजामी रेनी वसूजामा ; ( पर २४)। भमा न [ भन्नच ] नहर्न, (उस २०, १५)। थमा पुन [दे] रेपरिहास, २ वर्षन, (स्ति ४०)। भगान [भय ] १ वर्त, बर्टू, २ उत्हार; (बाक्ट्रे न्न्यू)। भाष न [भाष] भनेशानहर्य

वि ['घर] भद्म-प्रस्थों का जानकार; (विचार ४७३)। अंगुजेयम देखी ब्रीगुजेयच (( मुख २, २६ ) । नाट्य, (सब ५३)। ६०)। २ वेश-विशेष, (तिरि इंद्रेड)। भंतमय देलो अंत गायः (या १)।

भंचियरिभिय न भिश्चितरिभित दिक दरह का भंजज १ [ अक्षत ] १ हरुया पुर्वछ-विशेष; ( सुन्त अंतदाण वि [ बन्तर्थान ] विधेशन-इनी, (विद 400)1 धंतद्भाव देली अंत-भावः (भाग्भ १४२)। धंतरपहो स्नो [अन्तरपहो ] मूख स्थान से दाई गन्यून की दूरी पर स्थिन गाँव, ( यन ७० ) ३

धंतरमृद्द्व देनी भंत-मृद्द्वः (पन २, १३)।

नवर्ष्यं भावि भारतेव वें (धर्म व १४३)।

एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ११ )।

बार्ता, (उच २६, १४०)।

भवितुष देलो अधिहानः (विष्य ५०२)।

अंतरीय न [ अन्तरीय ] दीन; "वरवरगिईवराले जिप्प-

€ै--- 'नेइ॰ देल्ने की घेषारित्रक न कि अवर्ष'

भवित वि [ अस्थित ] मन्य स्ता हुमाः (तम्मच १२१)।

भंधिमा स्त्री [मन्बिका ] बहुएन्द्रव बहु को एड

भेंदर दुन [ भारदर ] एक देव-विमान; ( रेवेन्द्र १४४)।

िधंशस्त्र पुत्र [अञ्चरम ] काकारा, गरानः (मार २०,

तनोहिः पृ[भ्रम्नोहिः ] बन्द्रः ( द्वत्र २३१ ) ।

( 44 t, t2 ) i

( 33 340 ) 1

3--- FR 01/2) 1

र्भग्रहक प्रिञ्ज बाना। भंगति; (पैचा १६, २३)। "ब्रम्न गह पूरण्यिम य", 'होधीए पारमंबह' (यह ४) ।

मंद्र" (स्थनि ६१ टी )। अंग पु [अकू] भगवान मादिनाय के एक पुत्र का नाम; (तो १४)। २ न. सगातार बारह दिनों का उपवास: ( नंबाप ५८ )। जि देखा 'यः ( धर्मवि १२६ )। 'हर

१२७२ अंकूर देशो अंकुर , 'सा पुरा विरतमित्ता निवक्रे निसे-

```
्रा का [ है अस्त्या ] चुटकी का
                                                                                                                                                        <sub>नार भीय हुमा स्वरूप पानी;</sub> (पांड)।
                                                                                                                 र्वार्राग्रं ।
                                                                                                                                                       अव्योदिस वि [ आव्योदित] पर्वा हुमा, प्राल्ताः
न्व १००)। माहिसी हेशे
] नाकावाधन्यग्रम्, एक नाक्त्रमानः । अवः (अभे ४६३)। अनवातः निह्नमाप का अपन
अजित्र पुं (अजित्र)। जनकः हिल्लामानः । अजित्र पुं (अजित्र)। जनकः हिल्लामानः । अजित्र पुं (अजित्र)। जनकः हिल्लामानः । अजित्र हिल्लामानः । अजित्र हिल्लामानः । जनकः । ज
                                                                                                                                                                                       गण प्रतिस्था । जाह प्रतिसंघ ] सर्वेत
                                                                                                                                                                                 अनियंग पुं [अनियम्] स्वाह ह्यों में भार्या
 अतिवारः = क्रांतिकः ( हिन्न २० ) । वर्ष पुरुषः ( विचार ४०३ ) । वर्ष रवः वर्ष १३१) । वर्ष प्रतिवारः वर्ष १९१) । वर्ष प्रतिवारः वर्ष प्रतिवारः वर्ष प्रतिवारः वर्षेत्र क्रांत्वातः वर्षेत्र क्रांत्वातः वर्षेत्र क्रांत्वातः वर्षेत्र क्रांत्वः वर्षेत्रः वर्षः वर्षेत्रः वर्षेत
्रुस्त हैंनों होता (उचे २१, १६) उन
[अप्रिम ] ब्रावकीः (१४०८ १०८८) अर्जारण हेले अरुप्य = अज्ञाणः (१४६ ४०००) स्वायं वस
अर्जारण हेले अरुप्य व्यवस्थि स्वायं वस
[आर्जाय] ब्राज (इत्यो, वस्त्रकीः) (अर्जे २००० व्यवस्थां) (ज्ञत ६०१) ।
                                                                                                                                                                                                                   अस विश्वासी विश्वासी से उत्पत्र
                                                                                                                                                                                                                              ्यादि रहे । व हिट्ट स्पाविद्यं सम्बद्धि सम्माद
                                                                                                                                                                                                                                   (पाल १६ ( व्य १३ १३)। खड़ वं [ खुट]
्चित्राचा] वृष्त्रता । वंहः—अरोक्कणः (हन्तव
                                                                                                                                                                                                                                      अन्यसिक्त वि विश्वप्रकालिक विभावद्य हाः (मा
ुं[अर्थ] १ एक देव र्वक स्मातः (देवेव्य १३२)।
                                                                                                                                                                                                                                                र्या । १६ [ अर्च ] उपान्ते इस्ता। ६६ – अर
वर है (अबल ) एटवा रह पुरुषः (वबार ४०३)।
                                                                                                                                                                                                                                                        प्रविधार में साइय] साइयों (सूस दे ११ १३) [
चेत्रसम्बद्धाः अद्भाष्ट्यम् (हे १.१५८ व्याप्तः)।
विद्यासम्बद्धाः
                                                                                                                                                                                                                                                             अचात्रत्व वि ( अचाव ) स्वत्रत्व : स्वत्रवाह्मतस्यात्
्रास्त्रम् वि [ अस्पर्यातः ] हिर्देख्यः स्तिविहितः ( से.स.
                                                                                                                                                                                                                                                                        हर वहांने वि दुर्ग्यं जायूंग (पतंत्र : ३०)।
                                                                                                                                                                                                                                                                      अधिश्व वि [ वे ] रख, दिवा हुआ; (वर १ रो)।
     क्षांच्या हुं [अर्चिनका] क्ष्मंत्रः तृताः (राष १०००)
                            ्रस्यः ' ठा के किन्यत्व वेद्य की वाद्यीं दिन, महर्गा के अवस्थित विकास दिया है की है कि स्थानिक विकास 
                                                                                                                                                                                                                                                                      अन्यतित्रं वि [आध्यातिक ] र हत्यति का
                                                                                                                                                                                                                                                                                         अगहर । (संस्के ३)। ३ सम्मासम्बद्धाः
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ्राज्यातिय वि (अवस्यतित) विदेशन (पर्वत
                                    ...., ८ प्रवास १०, १४ / ।
प्रस्तुत्र हुँव (प्रस्तुत ) एक हेव विस्तृत ( हेवेल्प्र
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ..... [अधिन है] मन्त्रत्र करते।
अस्मा
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          प्रस्तात (द्वा (द्वा १६३)।
सम्बद्धाः (द्वा १६३)।
                                                    ल्यं मह । अतिनदी । क्रिक्सिन हेला, उत्तरा।
                                                                   (सम ११६१३))। १ वाह्यः हिला । स्थान्यः सम्बद्धाः (स्थानः । स्यानः । स्थानः 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ويستعطر ( إليا وبود) ا
                                                         ं तर उत्तरंत्र हरता। करवेदा (उत्तरः) देश
                                                 I(yy)
                                                              ्रे (११३ म्)।
सन्त्रे हरू [अत्यान्द्रे] स्त्रा इत्याना। इत्यंति ।
```

```
<sub>अलुसाण न</sub> [अनुमान] , भ्रान्त्राव अतः ( नम
                                       1. 13. 20) 13 KJBR ( 133 29) 1
                                      अर्णामण मह [अनुस्मा ] स्टब्स से बानना। इस
                           र्वार्गजाय ।
                                        क्ष्यांत्रिक्षक्षः ( तस्य १०१६ ), श्रामेम्पूर्कः ( दस्य
्री इत्यासमाः ( सम्मात १३ )।
                                         अगम ( अगक) बान्य वर्षेत्र ( पर १५६)।
नीय ] सामय हाता । कर्
                                           अनुस्य १ ८ व विश्वतित्ते कित्तस्य स्वोः (मृज्य
अनुस्य विश्वतित्ते कित्तस्य स्वोः (मृज्य
नमूज् ] प्रशंबरमा । वर्षे स्पर्
                                             अतिका देवा अवस्त ( बेल देव के का ना
                                               ्र पुष्प दिल्ला है जिस है और एक मेरे हैं जा है जी ह
अनुभवित ] क्षेत्र होते वाकाः (६ झा
                                                 अणुवत व [अनुदृष्त ] इत्तर्वः (विदृश्तः)।
                                                  अनुवतम् वि [अनुवतमः] महसायनवोः (तम
असुमा] १८२४ <sup>१९५५६ मुर्गण विशेष</sup>
्रश्य के स्मर्थ का संस्थित . ( यव १ )।
                                                     अनुविति [ अनुवितित् ] ज्यार हेली; (धर्मीव १२ ;
[अनुस्तिषयं] तराता । १.इ. अजुता
                                                       अववस्ता न [ अनुवस्त ] वर्न ; "तवोवशक्षमुवाय-
(व [अनुसारक] वधानाव <sub>वस्त्राते नालाः</sub>
                                                         अणुवादि देवी अणुवार अनुवावित्र (उन १६, ह)।
वि [ अमुवन्न ] मात्र ( व्यव १००१ )।
                                                          अनुविस्त हरू [अनुभवित् ] प्रवेश क्राता। इणुविस्तः;
ाण न [असुम्बल] दान से बरला, प्रति
                                                                              र्वते अणुर्वाई; (सम १.१२.२)
हेतो अणुर्वाई;
गम्य वि (अस्त्रप्रे ) मातः । गुल रु, रे, रे)।
                                                             ( विक्ला ७७ )।
                                                            अणुवीदन्तु हेत्वो अणुवी
अणुवीदन्तु हे १,१०,९)।
मुख्य न [ असुपुर्व ] स्व तक्त प्रत्य ति ।
स्व तक्त न [ असुपुर्व ] स्व तक्त प्रत्य ति ।
                                                                                                    , अनुतमः अन्वयः,
                                                                             षु [अनुवेष] , अनुतः
सन्यन्यः (धमस ७१२ः
न्त्रीयात्त्रमावरवाति शावता वस्त यसवा हैति (उस
                                                                   अणुष्यस्य वि [असुमानत ] भनुस्यः (७ ६५०)।
                                                                                र मंत्रभण ; (विद्युह्)।
                                                               अगुवेध
अगुवेह
अनुपहित्र [ अनुप्रहित्त ] विन्तन हती ; (सम
                                                                   अर्गेत्वरत्ताः [ श्रितीयप्त ] श्रावस्तानाः (त्वा ६०)
  ं क्ष्यं र (सम्बद्धः (सम्बद्धः (सम्बद्धः (सम्बद्धः (सम्बद्धः (सम्बद्धः (सम्बद्धः (सम्बद्धः (सम्बद्धः (सम्बद्धः
  ्राज्यवाद १ (अनुस्वाद ) क्ष्म (१६०० १८) (उत्त
भूतुर्वेश्वण न (अनुस्वयन) क्षतुर्वेश कृत्यनः
                                                                    अणुष्यया न [ अनुवनन ] मतुपनन : ( पर्मन ए४)।
                                                                      अर्थेस्ट्रम हरू , जिल्लासम्बद्धाः स्त्रा ।
अर्थेस्ट्रम हरू , जिल्लासम्बद्धाः स्त्रा ।
      ्रापः । अस्य रहा ४४० )।
असुविधना को [असुविध्यता] स्मृत्वत्थात, विश्वत
                                                                         अगुर्सिम वि [आनुवितिक] मार्गहरू (प्रथ
         अणुबड वि [ अष्टबड ] र कर्तातः ( वर्ता ६२ २०) ।
                                                                          अणुसंब रेला अणुस्च। क्रापंत्रीतः (पर ६५)।
           ्यद्धमा हुमा : (विहर्भर्भ )।
अनुसंख्य वि [अनुसंख्य] ब्राह्म संख्य : (वंबीप )
                 मुम्म ६६ [अनुस्मस्य] विषयः (प्य ६५०)।
व्याप्तंत्र देशो अणुस्म । श्राप्तंत्र हो संदेशे
व्याप्तंत्र हो (अलुस्म ) १ व्याप्तं हो संदेशे
व्याप्तंत्र हो (अलुस्म ) १ व्याप्तं हो संदेशे
व्याप्तं हो (अलुस्म ) १ व्याप्तंत्र हो स्वर्गः । अणुसंत्राण ) (ध्वेतं ३०३)।
व्याप्तं हो (अलुस्म ) १ व्याप्तंत्र हो स्वर्गः । अणुसंत्राण ) (ध्वेतं ३०३)।
             तः।।
भगम्ब हर (अनुस्महत् ) दिवस हरता। वंह
                   उत्तः अतः । अतुनेस्ति । अत्यानस्य हत्त्वको आवः ।
सत्या । भूष पानंदासस्य इत्युत्तस्य हत्त्वको आवः ।
                    1 ( 80.5 517)
```

```
يره ۽ ۽
 भनिवद्या स्त्री [ भनिवन्द्रना ] प्रयाम, नाम्बार .
                                                 भयकरम पृ [ अयकरक ] एक महामहः ।
भनिवर्द्ध हेना भहित्रद्विः ( हुन्द १०, १२ ही )।
                                                 अरइ स्वो [ अरति ] भरी, मवा ; ( भावा
भनिवकृत वह [भनि-वर्षय ) बहाता । समिवकृतिः
                                                अरण्या वि [ आरण्य ] जंगन्न में स्वे हार
                                                  44,4,12)1
```

अरवाम पृहित्री एक भनाव देश, भरव के

(गुरुत ६)। १६-अभिवष्टदेमाण । (सुरुव ६)। (क-मनियहदेता। (सुरवह)। निवत्त हि [ मेभिथक ] भाविन्त ; । धर्ममं ८८ )।

निष्ठिह ब्ली [असिप्टि ] र्ड. वर्गा ; (धर ४०)। अस्त न [अस्स ] तर-वरीय, निर्वहत तर् विद्या स्त्री [ अभिवेदना ] अन्यन्त पीड्डा. अरह देगा अतिह = मर्ट्। बरहर ; ( मक रूप) मंद्रण न [ जनिमदून ] ग्रहा, वस्म

हर बड़ [असि + स] निय के पास जाना । यह--

अरहिंदिय । [अरमहिंक] भरहर चम्राने क अरहणा स्त्री[ अहेणा ] , पूना ; २ वीराना ; (१ भाह्य पु [ अर्देश ] एक जैन सुनि का नाम ; (सु वि वि [भिभिषेविक] वेबाकतो (यद्य ०, भिन देला भने । (नेतु १० : १२ हो)।

अस्त्रिति पुस्ती [ दे ] बपाम, रोर : ( हे १, २८)। भरितय पृ [ भरित्रय ] । मनशन म्थानंत हा --पुत्र , २ ने नगर-विशेष : ( पत्रम ५, १०१ ; अर ४, १०३)।

वं न [भनिधान] । उद्यारम् , । गमनि १ > इपन, विक , ( थमन १००३ )। ३ क्रीम-न पृ [दे अमृतयस्ति] सन्दमा, नीर श्रीहे तु [श्रीरषः] । रजनीरशेषः (परवः) [ अमरेन ] स्त्र , ( नेसर ३०० )। र पनरहां नाथं हर का एक सम्प्रवर, ( वन १५० हेनो अमायन्सा । (पंचा ११, २०)। र पुनः एक देश-विमान, (द्वेन्द्र १३६)। ८ नः मः है आसित ] प्रतिव देश में बना दुषा: विभोग, जो म बद्दल्य गील की साम्बा है, (टा उ)।

रंग्न की एक बाते। (उस ३००, समारा। अमृत ] नवा, कम् "प्रदुन को" ( त्य वस्ति विशेष, हेटा, (प्रयोध ३० उस १४,४)। अधिष्ठ-म्बक उत्पातः, । भावः । येमिः, नीव नीय ] १ मुर्ने विस्कृष्ट नीच कमी ३ मादि वर्षी रामी मना , (मनु १००)। 🎖 [ निमि ] पर्रमान काम के ग्राईपर अन दक, (सब १३, मार्थ, इच्य, पृष्टि ।।

-विकास : ( स्थान्त १४४)। भरिष्टा हती [ भरिष्टा ] ६४७ नामह दिश्व ह िते ] शतुष्कतामनः स्त्रामनः वरः क त्ताः भरता क्यते। मन्त्रीमहराज भरिना न [ भरित्र ] पाधर, बन्दर नाव बाप ह 11371

होड, बिसने नाम काहिने-मेवि धुमानी बाती है भारित्रक ] सनादराग्रीक , अतिरिही च [ अरिरिही ] पार पूरव चन्त्र

```
सरेन्ट्रक साम विलेप : (देवेन्द्र ४)।
                                                                                                                      अवस्त्रमण न [अपक्रमण ] अनतरण : "अन्तरामकः
                                                                                   वर्रिकाष्ट्र ।
                                                                                                                             न्य रेगा देश विषका अदित दिया गया है।
अवस्कर्य वि [अपहरत ] विषका अदित दिया गया है।
                                                                                                                                       अवस्वर पु (अवस्वर ) पूर्ण, बिन्दा ; (आह २१)
                                                                                                                                           अनस्तर ते िंग संवक्ष ] वहां में हुंध बाह्य वंशस्त्राहर
(भाइ. रंस्र)।
(dg,(dg,(£))
                                                                                                                                                     ्रव्याहण म [ अवमहण ] निभय, ध्रवधारण ; (पव
र्ह्)।
र्रुक्षमेत्रेष्ठः २ मर्गस्यर्थाः
भागीतं विभियस्यावि" (शम्मच
                                                                                                                                                              रण्य हें [अपकारक] सपकारक; (स
ी १ पड देव-विकासः (देवन्य
                                                                                                                                                                      ्टर्गे वि [अपकारित्र] जम देवो ; (व ६६०)।
ह अभवास-परंत , ये उस परंत का निवासी
                                                                                                                                                                         अवगत्ताच्या वि विवयत्तित् । अग्वाति (६६०)।
المَّا عَدْدُ) الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ
अवित्तम पु अपित्रह ] हसी तह राष्ट्री हा बारवी
                                                                                                                                                                                                       नार्षण के प्राप्त विश्व ( १० व्हें १६ )।
अवस्य हुई [ दुर्स ] रेह्मा ( आहुं १६ )।
अवस्य हुई [ दुर्स ] रेह्मा ( आहुं १८ ) हुई हुई हुई
अवस्य ) क्षेत्र स्था । अवस्य । अवस्य ।
स्त्र प्राथम । वृत्तिहास, टर्स : (वृत्ति वृद्धः )
त्रं । हेल्ला आरोप = क्रांशाच : (क्रांचा २, १४.
त्रा । हेल्ला आरोप = क्रांशाच : (क्रांचा २, १४.
                                                                                                                                                                                                                        अवह सह (अप - हत् ) दांते हत्या। स्परंदर ; (प्राह
के हिंदी अपनी क्रिकेट्स, दूसा ( स्टब्सिंग २०२)।
के हिंदी
न्तर प्राच्या है। देश होते हैं के साहक विकास होते हैं के हिन
   المراع المريوري الأطهان الأنام المواجعة المراع في المراع المريوري المراجعة المراعة ال
                                                                                                                                                                                                                                   अपर में [अयहत्म] हरवी, हिस्सव : (प्रवृत्व
ंकान ; (देवेन्द्र १३१८)।
करायणी स्त्री [अस्टाख्यीचा ] वीचा-विशेष ; (श्रीर
                                                                                                                                                                                                                                   ्रायर में हेर्बा अवरंग । इसे किंग्ड्रिसीय : (स अह)।
                        प्रताम वेशो अस्त्रीम ; ( द्रव्य १६)।

प्रताम वेशो अस्तिम ; ( द्रव्य १६)।

प्रताम वेशो अस्तिम ; ( द्रव्य १६)।

प्रताम वेशो अस्तिम ; ( द्रव्य १६)।
            ंग)।
भीतांत्री [अस्ति] विभिन्न प्रति ; (विभाष १०६)।
             स्कृत्य पत्र [आहित्युक ] पान्य रक्ते का पान श्रितेषः
                                              Ţ
                                                      (क्षेत्रप्र)।
(क्षेत्रप्र)।
व्यवस्था वह [अव क्ष्यप्य] हर्ट्या ह्या, यात्र | व्यवस्था हर्ट्या हा वा वे वे वे वे वे वे वे वे वे
ने व्यवस्था वह [अव क्ष्यप्य] हर्ट्या ह्या ।
.
13
                                                                ंता। साहतीं (हिस १, ३,३,३)।
भारतीं सो [अपहात ] साहता, साहता (जह )
भारतीं सो [अपहात ] साहता, साहता (जह )
                                                                               TENT TENT
```

```
विश्वणण-भवहर
141.
                                  पाइअसाइमहण्यां-
भवजन हेलो सर्राज्यण । (विह ४७३)।
                                             अबलेह पुं [ अबलेह ] नाउन; ( बजा १०४ )।
मस्यात पुं[भस्तात ] ऊर्श-ाम∘, ऊँवा बाता ;
                                             भवलोवणी रभी [ भवलोकनो ] देने-न्यिपः ( सम
"तुज्ञाच् वासाववा सन्त्र" ( भर्मन २४२ )।
                                               150)1
भवनोवययः न [अपनोतप्रचन] तिन्दा-वननः,
                                             भागद वह भा+प्रह् | गार केंग्स, दूर हाश
(भागर, ४, १, १)।
                                              क्में--भ उरभद्द : (भंना १६, ह ।।
भक्षतं इर्दु[भक्ततेल ] स्वयर्थः (सुल्ल्प्र्)।
                                             भगनाम् वि [ भागनादिक ] भागार-६४-भी; (६४
मस्तालन ने [अस्पालन ] इ. १ , ( ++ ०३ री )।
                                               165)1
मरचंत्र रेला मरडंत्र। सह—भरचंतियः (चेर्व
                                             अवस्त वि [ अवश ] चागम, च तच्छु ; ( मैनं ७००)
151)1
                                             भवसंकि वि [ अपराद्विन् ] प्रामस्य नार्वा ; ( य = !
भरताय न [ भरतान ] शुरू कर्षे : (ती १५)।
                                               ₹₹, ¥ ) I
भवप्रसि हि [ भरुपीसन् ] हिनाग-११४; ( उत्त ४,
                                             भवस्तरण वि [ अवसद्ध ] निवय ; "नावो मधा ५
                                               जन्नानमयको" ( उत्त १३, ३० )।
*);
                                             भवसञ्च न [ अवसञ्ज ] वा । वार्षे ; ( यदि १४६ )
भक्त्यारणा स्त्रो [भक्त्यारणा ] रेथे काल तक याह
राज्ये की प्रति ( महत्त्व ११८ )।
                                              अवसावणिया न्यो [अवस्थापनिका] कोश्रान यो
भ्रातंतुत्त । ०० [दे] साध्या। भ्रातंतुषोः (त्त्र
                                               ल्या: (धर्मप १३४)।
                                              अवस्तित वि [ अवस्तितः ] भीश दुषा ; (रम ३१)
             र, २, २, ११), भन्दगुर, (दल १८
                                              अवस्मिष्यिक्षे वेश्वी अवसंध्यिषो ; ( न्वीप ४५ ।
              t, (≂):
भागूर वर [भा न्यूल्य्] पूर्व काला। मालूलि;
                                              भवस्तान देनी भवसाव : ( िक )।
                                              अबह हि [ अबह ] नहीं बरता, च-नातु, वर ; "बी
 ( - 317 )1
भरोक्त रह [भाग-देत्] मानोहन दरना।
                                               ादरवीर अन्दी दमाह आबी तथी व निविवरी" ( भर
 द्धारोबलर, ( उप ह, १३ )।
                                               t2t ) |
भवनास पु ( वयनाम ) गर, ( धर्म १३३३ )।
                                              अरहर - ६ [ आ+४] पिताव बरना। वंड-अ
महासाम है [भवनासन ] क्वान-क्वां, (सुन
                                               हरूर ; ( यत्र १ ४, १, १०)।
                                              अवहाड नद [दे] माकोत दरना। मादादेन:(
  2, 60 )1
सवपाय हि [ संप्रदात ] हिर्नेट; (हिर १०२०)।
                                               १, ६३ ही ) ।
सहसर १ [ सहतार ] नमा ग, ( पर ८३ )।
                                            · अग्राहिमा : [दे] अफूप, बिन पर कार्येश वि
भरगरम + [ भारतरम ] उन्तना, ( नि १००४ )।
                                               गदा है। वह : ६ द १, ४३ ) ह
बरगरर र में अस्मार र ( न १६०)।
                                              अरहार ६ [ अरचार्थ ] भूत गाँच, गवित-प्रतिद्व स
धररा क्या रेली अहर-हादिया, ( न १०६)।
                                               विशेष , ( ५३० १० १ दा ) १
अवस्थिति विस्तारिक दिस्त । ते, देखें, दे तू.
                                              संदर्शवत्र । । [अद्रेषादित ] मन के कि दे दें।
 # 1-427, $ 4-75-47, (fie te)|
                                               (14441H)
भारत स्वी बारा ] बिन निरा, (पर १०६) ह
                                              अमहिद्व न [ दे ] मेचन समीत ; ( यूप १, ६, १०)।
बरप्रदिन है [ बरप्रियर] म गर् ( शक्त १०)।
                                              थर्राहर ि [ अपहित ] च-'र ; ( ५४ ) !
 भारत रने प्रदुधाः ( २४ ८४)।
                                              भगोद्य न [अवपृत ] झालान्य ; ( वन १ )।
 बाउरवया को [बाउमनता ] प्रध्यक्ताः (परि
                                             भाइत्या स्नो [ बाइँया ] इनास ; (१०१८ १०६)
  174)1
                                             भारद्व । र [ भारत्व ] मार महाचा दुमा, (६४ व १३)।
                                             मार्था । अ [मार्थक] बारे वर शारी
        ति 🛚 बार्यन्तित 🖥 भागः (स्थ १, १३, १४) ।
  क्टूब रेसे सरहाय: (शास २, ३, १, १)।
                                             भारति । मार्श्वासेन (उन्ने १)।
```

```
1211
                                                                                            श्रमसम्बाव दे [ स्मह्माच्याच] क्रः क्यांच, बर कांत्र विश्वे
                                                                                                  ट्यानाम की महेब हिंदी हता है : ( क्या है है है)।
                                                                           र्वार्गक्तप्र।
                                                                                                 अस्तील दुर्को [ अस्तीन ] १ एक प्रेंग की विश्वती ;
                                                                                                       (15 F# To) | P To The FIRE A TOTAL ( 2 TOTAL TO ) |
हत्त्व] इंग्झ इत्ते व्यतः ( रूप
                                                                                                     ज्ञतनी के विद्याली विश्वास होता । "द्वारा प्रविद्या
                                                                                                           क्रिया के प्रति हैं के विष्ट ( देवे दे रहे )।
त्रक्रेस्य : "हें । इंटे क्रयं व्यव
                                                                                                          अननात रें [असंस्तृ] स्त्रत्य मार्गः (नेह ८०)।
                                                                                                            अस्पार वे अस्पार वे अस्वार है
क्रावसुर है होती होते होते होते होते ।
                                                                                                               सम्मारक्ष है (अमारक्षित) एक क्षेत्र होता (सिंह
,
ताव] पर्कावा क्रांस्व . (१११ व्हे )।
अत्रव] सम्बन्धकः (१११ व्हे )।
अत्रव] सम्बन्धकः (१११ व्हे )।
[अत्रव] सम्बन्धः (१११ व्हे )
[अत्रव] क्रांपः (१११ व्हे व्हे व्हे व्हे (११
                                                                                                                    अस्तालिय केंद्री [ वि ] केंद्रे एक बांतः ( सुम २०१०
                                                                                                                         अस्ति व अस्ति । ज्ञान
                                                                                                                               414:3 Clienaide ! (0.E.) I
                                                                                                                              अतिनां क [अर्गना ] विजुनीश स्त्री ; (जा
मुश्चित्व विद्यासम्बद्धाः स्टब्स्य १ (८००)
                                                                                                                                  अतर्ग है [ अर्गतिक] हर्स है है है है है है
त्रात (विवास्य ) निवय । (त्रात् १४)।
क्ता है [ अवस्त्रक ] १ विस्तर है। इस र
                                                                                                                                                                 ्टं [ब्रायोक] १ विन्तिसेषः (स्टब्स)।
                                                                                                                                        अतंत्र । ु [अयोक] र विनंतरीयः (एवनः)।
अतंत्र । २ ई. एवं विनंतरीयः (विनंद १ए०)।
अतंत्र
क्रान्त्रते में स्वारत ( ( प्रमेत १८० )।
वित्यवं सिंहिं। मार्च कृष्ट्याः हर (स)।
                                                                                                                                                े गढ़ टार हती का वह कामाल्य विमान है किय
                                                                                                                                                  ्रं हैं )। बर्रित्स दुन [ प्रतिसक ] शेष्में स्वर्गक
क्षेत्र क्षेत्र स्वयंत्र = क्षान्त्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क
                                                                                                                                                   ज्ञत्त्व न [अन्त्र ] रे क्ष्मुं, क्षेत्र । २ क्ष्मुं, स्ताः
   1997 ( WATE ) } qui de l' Contraction ( 2 fa.
        #164, #165, 556, 1
                                                                                                                                                       अस्तवार वृत्तं असवार ; ( हन्नव १४२)।
                                                                                                                                                          बस्तारम रहा अस्तायमा (इत्र १०, १६)।
          स्टब्स्टर वि प्रयुक्तियों । स्टब्स्टर
स्टब्स्टर वि प्रयुक्तियों । स्टब्स्टर विश्व
                                                                                                                                                            अस्तित्व है आर्गत्य रह महत्तः (हेत्र २०)।
                इन्दर्गित वर क्षेत्र वर्षा के क्षेत्र हो।
इन्दर्गित वर्षा क्षेत्र क्षेत्र
                                                                                                                                                              THE ST ( 1874 ) STEEL WHEN ( 1878 10 ) !
-
                                                                                                                                                                अस्त विश्व विष्य विश्व विष्य 
                  क्रिक्तिवर्षि वि [अन्योनवर्षित] ह्वांस्टिं।
(तंत्रा
                                                                                                                                                                      (इव १०१६ में)। देखा बाहामा ।
                      क्रान्द्रन (स्वालन्द्र) तन तन बाह्मः (तन १०)।
                      जन कर करते । जन कर के किया । जो क्यार दो
क्या की (क्यों के ) ज है किया ।
ا
پاکسی
                                                                                                                                                                          ब्राकृति क्ले ब्रह्मगृहिः (वर ३०)।
                                                                                                                                                                           MITTER [ [ TELLIFOR ] TO THE ( 4.78 ), EVENT
                              ा (यून रे, १,६)।
कतार के [अस्तराय] दर्व देवर्गात (देवर्थ
                                                                                                                                                                                 Tati ( and ) : ( Still 9, 4, 1, 2) !
                                                                                                                                                                                क्यांचीर है [ क्यांकांच्य ] वर्षाहरूर क्यूंबन है।
                                  अम्बद्धकार हिंदू देखा स्वतः । १८०० व स्वतः । ११).
सम्बद्धकार हिंदू देखा स्वतः । १८०० व ११).
                                         Contracted to the party of the state of the 
                                                                                                                                                                                     नका महिन्द्र (च्य ३०)।
                                        .—हाः (वन १०६)।
मन्त्रेत र्व [असंब्राल] वन नार्वा भारती हैं।
```

आगासिया ची [ आकाशिकी ] घाडाय में गमन दरने परिशिष्ट । की लन्धि—राक्तिः (समिति १६३)। हिंचा—आंपिक ] भागाह सक [अवनगाह] धवगाहन इरना, स्नान ग्रीहेमा स्त्रो [आकुहिका ] पात में भ्राइर **इ**रना ; इरना । भागाहरत्ता ; (दत्त ५, १, ३१)। आवंस स्ट [आ + पृष्] विस्ता, योडा विस्ता। आर्थ-<sub>परस्य हि</sub> [ आत्मोल्य ] ब्रात्म-रृत ; (बब ४)। हारत्य न [रे] बहाब बहाने का कांग्रनय उपकरणः भावत वि [ भावर्ष ] जप्त के साम वित कर को विमा जा वित्र; (भावा २,२,१,४)। फारस पु [ आकोरा ] दुवंचन, **प**रध्य वचन : ( ग्रूष संके वह ; (विंद ५०२)। आध्यविय वि [दे] ग्रहीत, स्रोकृत ; (भरा २०)। आयाय वि [आस्यात ] १ उक्त, क्षितः (सम १, रस वि [ ऐत्यत् ] भागानी, भविष्य में होने वासा । १२,२)।२ त. उक्ति, इपनः (स्म १,१,२,१)। आचाय पुं[आचात] १ एक नाक-स्थान ; (देवेन्द्र ज्यस र [ आदेश ] १ अरेहा । २ प्रकार, राति : ्र्)। २ विनास ; (उत्त ४,३२ ; द्वन ४,३२)। (पंति १८८)। ३ वि. नांच देनो : (विंड २३०)। आचाम वह [आनंचामय्] बाटना, लाना। वह-इरोतिय ह [आदिशिक] १ झाद्य-स्टब्सः २ विवाद करिके बिमन में क्षेत्र हुए वे नाय-पराम जिनका त्राचामंत ; (दून ३६)। आजत्य देखो आगम ÷ षा =गन्। षाजत्यरः ; (प्राठ भन्ती में बोट देने का सहस्य किया गया हो ; ( विड आडंबर पु [आडम्बर ] काव-विशेष, पटर ; (फर्स बजोग हुं [ आयोग ] सर्वोश्वय, सर्वोदार्जन का सावन : वि [आरन्य] प्रारंग हिमा हुमा ; त ति [अल्प] दल्व का ; (रवा १८, ३६)। १२५०)। आदिविश्र ) (स्तात २३ विद्य १४८)। त्रशेषयं वि [आकस्यित ] कावर्षित, प्रध्न दिया **সাহ**বিস आदा ली [आदर] मंगल ; (पर रू-माथा १५८ ; दुला; (सिंड ४३६)। महिद्द्य वि [वे] बाहर निहाला हुआ : आर्पद पु [आनन्द] १ महेराल का शिव्हारी हुटूते ; ुलं व बच्दा वीए निक्सच्दिया वा धारितु गृहप्रित । (तुन्त्र १०, १३)। २ एक देव-विमान ; (देनेन्द्र रेन्द्रनम्बेगार्याच्यारत्यार्ट्यूया नविष् (पर्दति १३३)। आवर्ड वि[आतष्ट] स्त्रेया नष्टः; (उस १८, १८) सहिद्देशों आकिदि ; (विदे हैं)। महिद्देल [आहिए] बाहरेख ( धर्मी ११)। आणत्य न [ आनध्य ] बनर्यंता ; ( हन १५० )। बहोस रेनो अक्रोस=बाक्रियः (देव ४, २१)। जायय हुन [ जानत ] एक देश-रामानः (देवन्द्र १२४) क्लम इं[आगम ] र टमागम ; (पत्र १० १०)। आव्यक्तिय रि [आंडापनिक ] झंटा परमाने नाड २ झान, बानकारी : "जोरविविज्ञानायाचे कार्यमे करण | भागम एक [आ - गम्] नात इरहा। हर - आत-। आयाय (भर) हर [आ-नी] प्रता। माया जापावच न [जानायन] दुधरे वे बैरसला ; निता: (ग्रम ३, ७, ३६)। भागीमप वि [आगमित] विदिन, ४:३; माचरचे दरना रेप माचे रेरेच माने हैं। सार्वास सक (आनंद्रव) संस्कृति । सार्वास सक (आनंद्रव) आसिक न [१] लिनेन् हेले ; (१५ ६६) स्तारिस्य न [ आकृत्या ] स्तावित स्टूटन्स ११४)।

The state of the s

```
पाइअसइमहण्णयो-
                                                                आणुओगिअ-आयास
१२१४
आणुओसिअ वि [ आजुयोगिक ] स्याख्या-कर्ता ; (यदि
                                              २, १३)। २ प्रतिशय, प्रत्यन्त ; ( धर्मेलं ई४६)
                                             आमधान पुं [ अमाधात ] बमारि-मदान, दिंश-निता
 ५१)।
आणुगुष्ण ) न [आनुगुष्य ] १ श्रीचित्य, धर्-
                                              (धंबा ६, १५; २०; २१)।
आणुगुन्न } रूपका; (पंचा ६, २६)। २ श्रतु-
                                             आनराय पुं र आमराज रे एक प्रनिद्ध रामा ( ती ७
              कृप्तता, (धर्मसं११⊏६ै)।
                                             आमल पुन शिमलक किमामताका का
आ गुवाण् देखो आणापाणु ; ( कम्म ५ ४० )।
                                              १५६) [
आ रुलोमिश्र वि [आनुलोमिक ] श्रतुनाम, श्रतृहच,
                                             आसित न [आमिष ] नैवेद ; (पंवा६, २६ ;
 मशहर ; (दन ७, ५६)।
                                              ¥33; 81 83)1
                                             भामे दु देखो आमेळ = आगेड ; ( उदा २०६)।
आ गगर्पुन [अनूप ] मजल प्रोग, (धर्मसं ६२६)।
                                             आमीत्र पुं[आमोद] बाय-विरोध ; (राम ४६)।
ष्रातित्व वेली आइत्य ; ( कुत्र १०० ; २८६ )।
                                             आनोक्ख पुँ [आनोक्ष ] मोत्र, मुक्ति, पूर्वा धूटका
भात देखां अतः ≕त्राचः (त्रसु २१)।
धात्त वि [ आत्मीय ] +वशीय , ( असु २१ )।
                                              (स्वर, १४, १३)।
आद [शों] देखो अल = फात्मतः; (द्रव्य १)।
                                             भामास ५ [आमोप ] बोर ; (उत्त १, २८)।
आद् देखे आइ ≂ मा+दा ! मादए , (सूत्र १, ५,
                                             आप पुं[आय] अव्यवन, शास्त्रीश-विशेष; (४
  1635
आदयाण वि [ आददान ] प्रइषा करता; ( शु १३८)।
                                            भागरजणग न [ भागतिजनक ] ताभव विशेष ; (
भावाणिय न [भादानीय ] काम, नगः; (मुख ४,
                                              २७१)।
 £)1
                                             थायंकि वि [ आतङ्कित् ] रोगी, रोग-युक्त ; (ग
आदित्त देली आइच ; (वमा १६०)।
                                              ર, ડી-–વન ર૪૨ ) |
आरु [शी] देखां अदुः (वि ६०)।
                                             आयय "के [आ + द्दु] ब्रध्य दरता। माय्य, मा
भादेस पु[आदेश] ब्यव्हेश, ब्यव्हार ; (स्वा १, ८,
                                              दतः (द०५,२ ३१; उत्तरः, ७)। वहः
  ३)। देला आयस = भादेग ; (ग्रम २ १,५६)।
                                              आययमाण ; । स्टि १०७ )।
आधीरण पु [ आघीरण ] इ'स्तवक , ( धर्मवि १३६ )।
                                             आययज्ञ न [आयतन ] १ प्रश्टोल्याः (य्
आपत्तिको अपिति । प्रति, (स्रोध ३४; पर
                                              ह १६)। २ उपादान गरणः (स्म १,१२,४)
  1631
                                             आग्रहमासः [आवरणा] स्पाकासभावः (चै
आपायण न [आपादन ] संगदन , (आवक्र ८२ ;
                                              २५ ।
                                             आयव प्रे [आतपचन्] बहोसत का २४ वी मुहूत
 पना ह, १ह )।
भाजुण्ण वि [ दे ] मानान्त ; ( मरा १६२ )।
                                              ( मुज १०, ११ )।
आभिजोगा स्त्रं [ आभियोग्या ] मानिशीव । भागा ;
                                            आयाण न [आदान ] १ संस्म, चारेतः (स्मः
 (उच १६, २४५)।
                                              १२, २२ )। २ ति. कादेय. उपादेव ; (सूच १, १)
 आमिनगदिश वि [ आनिबहिक ] १ अभिग्रन्तसंस्थी ;
                                              १७; तुरु)। 'पयन ['पद] प्रत्य का भी
 (पचा४,⊏)। २ क- भिध्यान्व-'वर्शप; (५व४,
                                             म्बद ; ( क्षस्य १४०
                                            आग्राम +क [आ+ग्रम्] शीव बरना, शुर्वे बरना
भाभिणिकोहिम देलो आभिणिकोहिय ; (धर्मस ८२३) ।
                                             भाषान्हः (१५७०६ टी ।
भानित्पाद्व कि [आभिप्रायिक] कभिप्राव काना ;
                                            भाषार पुँ[आकार] का भवा ; (उन ३२)।
                                            भागात्र पुँ[आताप ] कार-सम्म ; ('व ५,६१२)
 (भद्ध १४६)।
                                            भागसतल + [ भाकाशतल ] चन्द्रशान, पर ६ वस
भागम [भयत्] बारः (बाहदर)।
भानं च [ आम ] १ स्वीकार-स्वक कम्पव, श ; ( मुख
```

की सुधी छतः (कुन ४५२)।

मस्य वि [ बाहमप्र ] १ बाहम-सिराग्रक ; 🤏 तः काम रंग ; ( विश् हेर् )। रहें भार हे १ १६-झें ६, वह उस्म : (सुम १, २, १,८११ ई.५८१ १,८६)। १ वस्तिकी (दग १.६, २८)। ३ तुनीम बोहे ते नीम : (हुन (1) 1 Y 2, T(FT-2; (T-1, 2 1 =)1 ज्जो प [आलम्] देवे व ; (चरि व्यह हो )। जन्म न [बारतय] बीटवान ा राहा, बीटवानी शिवस्ताः (राव ३, १)। बाल तर [आन्याय्] काग्यत करना आन्त्रत ; (FF (= ): बल पुत्र [आरच] एक देश-विनातः (देवेन्द्र 227)1 राष्ट्रिय देली बारियाय : ( गुम्र २, २ २१ )। कानद न [ आरमद ] एक तम्ह का नह्य-विश्व : (गा १८)। भनोल न [भनोल ] नाय-विन 部; (おり)! मत्त्व व [आहत ] अवर , मर्वेश विश्व , (सूच १० Y, 1, 2; 2, 20, 21 1 काहत ) वि [आहत] भान वा, निन्दे -बाहीत्य । सदन्द ; "इंग्रहते.ह" (दन & Y. हर अर्ज्याधा १३० )। काडि के [ बाराटि ] चत्थार, चिहार्ट ; ( हुन 5 12)1 कराम पुन [ जाराम ] दरीचा, उप्तम ; ' झारामांचा" ( \$151 E, 16, 2 ) 1 बराह्मा लो [धारायना] कारमक, नामपिक करि ध्यंते; (बर्ह्य ३१)। भारत न [ भारत ] भारतन ; (गव १०१)। कारित्व देखी आरहेत ; (दन १. १ टी )। बाराम (ब्रा) हरू [आ+सिम्] ब्रानिहरू भगा बहाएर ; (आह ११६)। मारहण न [बारोहण] कांतरच, जार चड़ाता; (पर्याः गर्द्)। मरोना न [ भारोन्य ] दशान तन ; (संशेष १८)। मतीय न [भारीत्य] र चैर, कुगन ; २ नीतेत्वा ; "होनेबारेद दस्या" ( साहा २, १४,६)। माल न [ वे ] बनर्थक, उथा ; (विरि मर्थ)।

आन्द्रय वि [आलगित ] पता दुषा ; (काना ५, १५. ५ ) १ जालमाय न [ जारमन ] विनागन ; ( वर्मनं ८८२ )। आउच पुन [ आलच ] वी र दर्गन-प्राट्य विशाल-विरोप ; ( प्रकंत (१४ : १६६ : (६० ) । भारमु । देती भारुसिय ; 'ठावे शपकी बा भारतुरा ्वीःना"(स्मन्न ११)। आतस्त उन [आतस्य] सन्तो ; "प्राप्तरहो । एद-रक्को (क्बा १.२)। भारतस्ति व [ भारतस्तिन ] माष्टर्श, वृत्तः ; ( गण्ड २, १ ) । आलायक देखी आलावग ; ( हुन्व = )। आन्यायम न [ आलापन ] बाहार, वभारम ; ( बन्दा १२८) ( प्रार्टिंगनो व [आलिद्विनो ] बातु भादि के नीवे . सर्वेशां (पार्पः) [ भाजिमा देली भावलिमा ; ( पंच ४, १४१ ) । आलित न [ आलिस ] बहान चहाने **दा क्राउ**न्वयेष ; (द्भावा २,३ १,६)। आल्डिच रि [ आलिस ] सर्पपट⁴, सरदा हुमा, श्विरा हुझा ; (विष्ठ २३४)। आलंड पुन [आलंड] बेदा का पुद स्मय का मातन-। जेर ; (बंब १)। भालुंच व्ह [स्पृत्] दन। इन्तुंचर ; (मह अ)। धार्हिक्स न [ धार्हरूर ] दिन ; ( रहिम ४० )। आलेसिय वि [ आस्त्रेपित ] कार्तिक कशवा हुना ; (बंध ३०६)। आलोइनु वि [आलोक्यत्] पदारम्बनः ; (बन्धा 1(021 आसीवण न [ आसीकन ] रवात्र ; (उच १६, ४)। आप्रांत वह [ उर - गृत्] फाबियन दरता। कार-घान्द;(शक्र अ**)**। आयंत रेखी जावंत ; "भारती के मार्री होगी ह सम्पा व सहदाय" (काल ६,४,२,३; १,४,२,१; y:日秋\*)! भावज ४६ [आ÷पतु] यत हरना। भारत्वहै; ( ३च ३२, १०३ )। ब्रावन्त्रे ; (युप्र १, १, २, १८;

२०), मारम्य ; ( हम २, ६) !

श्रीम लहे । भा । सिन् ] । । । । प्रानि इयंत्रः (च्यार १३१)।

ऑसिनिया हो [ वे ] साथ ि 👉 े विन होते हारिन िक भी मलत है हर्न महिन्दि (सून्त १६, १५)।

भविषायाय देली आसी याय । एका २, १४, १४०) भिमित्र ([ बामित्र ] एवं ३६ ५.(एक्स ६, १.४, १))

भागु प्रा[ सम् ] आग् , मांच १०)। शापुरत्त न [ आसुरस्य ] प्रेन्थिक, कुरता , ( दश ८, 1/)1

<sup>तसुरीय वि [ असुरीय ] । अगुर नंदर्भ , ''आगुरीय</sup> दिम राजा मण्ड्रीत ध्वयमा तमा" ( उप ०, १० )।

लुणी की [ आशुनी ] म्झरत, प्रतंता , ( युच १, ८, 271 सृष न [ मेर् ] चाँ स्थानितक, मनीती , ( विड ४०५ )। े 😅 [ साध्ययुक्ती ] १ फाधिन मार्थ की -

लीया 🕽 पृथ्विमा , र झाजिन माम भी अपना <sup>व</sup>ः 'मुश्च १०, ७, ६)। डिल देखी आसंहतः ( इम्मीर ६५ )। म म [दे] १ पालाया , २ जिल्हास्य ; (वव १) ।

ाय पु [ भाय ] कादाजित्यता, (पर १०० टी )। ण सक्ष [ आ । इन् ] उठाना । एई - आहु[? इ]-ष ; (राव १८; २१)। हत [दे] देखो आहट्टु=देः (५४ ७३ टो)। मेमअ वि [आधर्मिक] अधर्म स्वन्धी, (दस

ंसक [आ+ह ] जाना। मादराहि; (तम t, ४, २, ४), भाइरेमी; ( ए.स. २, २, ५५)। भाह्य सक [ आ+ह्रे ] युजाना । मारवसुः (धर्माव ८) ।

<sup>मं</sup>र--आहिंबिर्ड, आहिंबिर्जण, (धर्मीव ६८; सम्मत 333)1 भाइपिञ्च देन्से आहुज—माहृत; ( वी ४ ) ।

थाह्य्य वि [आभाष्य] शामीक क्षेत्रादिः (पंचा ₹\$, ₹o; q∓ ξo½) ]

थाहातदिय वि [ याधातध्य ] मत्य, बास्तविकः; (सूम २,१,२०)। देखा आहत्तहीय। आहारि वि [ आहारिन् ] भाधार-कत्तौ; (भन्म १११)। थाहारिम वि [ आहार्य ] र लाने योग्व; २ जन्न के साथ सारा जा सके ऐसा योग-चूर्य-विशेष; (पिंड ४०२)।

मादायणा भी [ आमायना ] उर ग; (विंड १६१)। आरायित्र वि [भाषायित ] होहा हुमाः (वित 47- )1 भादिय वि [ भादित ] १ न्यात ; "मिनिरेपादिमी एत

अशेषावर्गहरूपा" ( द्वेत ४३ )। २ वनित्र, सत्पादित ; ६ प्रायन, प्राविज-प्रायः ; (स्तमः १, २, २, २६)। ४ ग्रन्था दिवसाम् (मूच १, २, २, २७)। आहेडिय वि [ आमोटिक ] मृगवा-संबन्धी; "काहेडिय-मण्येष" ( गम्मच २२६ )।

इसदरा देगी इयरहा ; ( शक् २७ )। रंगारदाद पुन [ अद्वारदाद ] भारा, मिटी केपात पकाने गा स्थान; ( प्राचा २, १०, २)। इंगालय देखे इंगालम ; ( गुत्र २० )। इंगिजजाणुभ देखें। इंगिञ छ ; ( शक् १८ )।

दंद धुन [ इन्द्र ] एक वेय-विमान ; ( देवेन्द्र १४१ )। रंदासणि पुं [ स्ट्राजनि ] एक नरक-सान ; (देवेन्द्र ₹)| इंदिय न [ इन्द्रिय ] क्षिम, पुरुष-चिह्न ; (धर्मसं ६८१)। रंदिरा जी [ रन्दिरा ] खदमी ; ( सम्मच २२६ )। रकाउ वि [ ऐकाउ ] रकड तथा का बना हुआ ; ( भावा २, २, ३, १४)। इक्रार देलो पक्रारहः ( कम्म ६, ६६ )। इकिल वि [ पकाकिन् ] एकिना ; (बिरि ३४६)।

इगयाळ त्रीन [ एकचत्यारिंशत् ] एकचान्नीम, ४१ ; (कम्म ई, ५ई)। रगवीसहम वि [ एकविश ] एकीसवा ; ( पव ४६ )। स्मुणवीस वि [ एकोनविश ] उन्नीसका ; ( ६व ४६ )। रगुणीस १ स्त्री [ एकोनविंशति ] उन्नीतः ( ५२ रगुवीस ∫ १५; कम्म ६, ५६)। रगुसहि जी [ पकोनपष्टि ] उनस्ट ; (बम्म ६, ६१)। च्छकार पुं[च्छाकार] 'रच्छा' ग्रन्द ; (रचा १२,४)। रच्छा ली [ रच्छा ] पन्न की ग्यारहर्वी साति ; "क्यांत-भवराजिया य ग( हर )च्छा य" ( तुझ १०, १४ )।

इज्ज पुंन [ इत्रया ] यह, याग ; "भिष्तन्द्रा वंभहन्तरिम" (उत्त १२,३)।

154

इंग वि [इंग ] पार्थी, अभिज्ञारी; "माहाकड चेव

रंसर पुं[रेथर] परियमा पादि पाठ प्रकार के ऐस्पे

रेसाण पु[रेशान] अहोरात का न्यारहवाँ मुहुतं;

निकाममीरो" (सूझ १, १०, ८)।

से सन्न ; ( प्रापु २२ )।

(तुन्न १०, १३)।

उवस्य पुं[दे] कुछ-रोग हा एक भेद; ( सिर

उक्कंड वि [ उत्करिडत ] श्रूप स्टा हुया, विशेष

उपकट्टि की [ अपकृष्टि ] ध्रपढर्व, हानि ; ( बन १ )।

उक्रह्ट सक [उत्+कर्षय ] उत्हर दरना, बहाना।

\$\$Y)1

कपिहत ; (पिंड १७१)।

उक्रह्दए ; (क्रम्म ५, ६८ टी)।

```
लाह पु [ दे ] उत्तम भाष की एक वालि ; ( सम्मत
                                                गुत्तराह्" (मुझ्झ १०, ६ टी)।
                                              उगुनउद ली [ एकोननवति ] नन्त्राधो, ८२ ; ( कन्म
녆)]
त्रमण न [ उत्समण ] ऊर्ज्यं गमन ; २ वाहर जाना;
                                                इ,३०)।
                                              उगुसीइ स्त्री [ एकोनाशीति ] उनाशी, ७६ ; ( कम्म
(हर्ड १७२)।
करद देखी उपकर = उत्कर ; "इस्सावि उत्तरीयं
                                               उनांड सक [ उद्द + प्रन्य् ] खोलना, गाँउ खोलना।
                                                €, ₹°) }
गरिक्य कमी म उवस्वी" ( felt ७६५)।
साल प्रक [ उन् + फाल् ] उत्तर रूप से बरवना।
                                                चंह-उमारिजण ; (इम्मीर १०)।
                                             ् उत्तमण न [उद्गमन] उदय ; (विरि ४२८; मुज्ज ह)।
टक्क्स ; (मुल २, ३०)।
                                                उन्गह पुं [ अवग्रह ] परोस्ते के जिए उठावा हुआ
काटा देवी उक्तालिया ; (उच २६, १३८) |
क्सलिय वि [ दे ] उपला हुआ; गुजराती में "उहलेनुं"
                                                 मोजन ; (चुझ २,२,७३)।
                                                उत्नामिय वि [ उद्गमित ] जपर उठापा हुआ, ऊँचा
"डिंखपोदमं विदंदुक्किंबियं" (विचार २५०)।
अक्तिह वि [ उत्हरुष्ट ] १ ज्याद: ; (पव—गा १५)।
                                                 हिया हुमा ; (तुत १, १४)।
                                                उत्ताल पुं[दे उट्टाल] पान की पीचकारी ; (पन
 २ जुन रमली मादि के पत्ती का वन्हें ; (दस १८ १
 २४)। ३ खगातार दो दिन का उपवातः (संबोध १५०)।
                                                  ३५)।
उक्तिय वि [ उत्कीर्ण ] १ वर्षित, उपवितः "वद्यो-
                                                उत्ताल पुं [उद्गर] विनिर्गम, बाहर निकलना; (ववर)।
                                               उन्नाह सक [ उद्गम्प्राहय् ] १ तंनादा बरना । २ जैवे
 विध्यनापस्तीरे" ( तंदु २६ )। २ लोडा हुआ ; (दसनि
                                                  वे बताना । उपगाहर ; ( मारु ७२ )।
 ₹, १३) [
 उक्तिरणम् न [ उत्करणक ] भवत भादि ते बढ़ाना,
                                                 उत्वत भक [ उद्द 🛨 घर् ] खुन्नना । अग्वहर ; ( felt
  रभाग, वर्णानन ; "पुननावहत्त्वमाद अविकरत्त्वमादं। पूर्व
                                                   ५०४)। उत्पन्नति ; (धर्मवि ७६)।
                                                 उम्पर्टिअ वि [ उद्यदित ] लुखा हुमा ; (पर्नवि ७०)।
  च चेदयाचा देवि सरज्जेनु कारिति" (धर्मनि ४६)।
 उक्कु चण न [ उत्कुञ्जन ] केंचे चढ़ाना ; ( एझ २,
                                                  उत्पक्तिय न [ अवचरित ] पाँच ; ( राप ६० )।
                                                  उग्वाह्य वि [ उद्यातित ] प्रयु प्रायभित्त वाता ; (वव
   ર, ફેર ) ા
 उक्करमा देखो उक्कुरुडिया ; ( वी ११ ) l
  उक्सीस वि [ उत्कर्ष ] उत्कृष, प्रधान, तुल्ब ; ( देवा | उत्त्वाड युं [ उद्घाट ] प्रकटन, प्रकार ; "वित्र क्यो
                                                  उत्यात्र एक [ उद्द + धातय् ] विनास करना । उत्या-
  उक्तोसा को [ उत्कोशा ] क्षेश-नामक एक प्रीटर
                                                    एइ; (उच २६,६)।
                                                   उचाड देखी उच्चाड = उद्भयात्रप्। हेरू-"त विष-
    परपा; (धर्मवि ६०)।
   उक्तित सक [दे] उत्तेद्रना । प्रदा-देश-- "उपिय-
                                                    इरस्य दार कियारि नी शर्कक्षत्रं उपाउँउ। (सिरि ४२८)।
                                                   उच्चंडिय वि [वे] जेंचा चढ़ावा दुमा; (रम्मीर
    हाविडमादवी गुमीं (वी ७)।
   उम्बुक्त प्रक [ उत्+शुन् ] हुन्य हेाना। उग्युक्तहः
                                                   उद्याचिय मि [ उद्यित ] डॉबा दिया पुष्ता ; (दश
   उपनुलंप एक [दे] सबदाना। हर-उपनुलंपियः
                                                     १३२)।
                                                    उधोदय हैं [उधोदय] चन्नती का एक देव-इत
     (भावा २, १, ६, २)।
    रगुपपन्न स्रोत [ पक्तीनपञ्चाणत् ] उत्तरप्रम, ४६ ;
                                                     प्राताद ; ( उच १३, १३)।
                                                    उच्छल्टिर वि [ उच्छल्ति ] इद्रष्टने बाहा ; ( पर्नीव
    उगुणवासा की [ पक्तीनविज्ञाति ] उबीनः (उन्त १०)
     (सुस्ब १०, ६ टी)।
                                                      १८; इ.स. ३०३)।
      e 27 ) .
```

परिशिष्ट ।

। साह—उच्छलिर ] १२१६

उगुणुत्तर न [ एकोनसमिति ] उन्हत्तर, ६६ ; "उगु-

उच्छह एक जिल्लेम सहि । उद्यम करना। बङ्ग--उच्छह"; (दह ह, ३, ६)। उच्छाय सक [अव+छाद्यू] मान्द्रादन करना, दक्ता। वंक-उच्छाइऊण ( चेंह्य ४८४ )। उच्छिंदण न दि । भार छेना, करजा छेना, बुद पर छेना : (विंद्ध ३१७)। उच्छिट्ट वि [ उच्छिष्ट ] श्रशिष्ट, श्रष्टभ्य, (दह ३, १- थी, ) । उन्द्रमण न [ उत्क्षेपण ] ऊँचा फेंब्रना, (पर ७३ टी)। उठ्डेच एं [ उत्क्षेप ] भ्रतेष ; ( बन ४ )। उच्छोलित्त वि [ उत्सालयित् ] इवाने वाद्या, निमन्न करने वाझा ; ( युझ २, २, १८५)। उज्जिमि वि जियमिन् | उद्योगी : (क्रम ४१६)। उद्माहभक [उत्+जुम्म ] ओर से जैमाई लेना। उजम्दद ; (माकृदेषे )। उद्धर वि [ वे ] १ मध्य-गत, मीतर हा; २ पुं. निर्वरण, चय : ( तद् ४१ )। उज्जलिश पु [ उज्ज्वलित ] बीबरी नरक-भूमि का बात-वॉ नरकेन्द्रक—नरक-स्थान विशेष ; ( देवेन्द्र ८ )। उद्धेह धक [ उद्द+हा ] प्रेरणा करना। धक्-उद्ध-हितां : ( उत्त २७, ७ )। उद्भावण न [उद्यायन ] गोल-विशेष: (सुत्र १०, र, ही )। उज्ञाल सङ [ उत्+ ज्यालय् ] उज्ल्बल करना, विशेष निर्मन बरना । एक--उज्जालियं ; ( शास्त्र ३७६ ) । उज्ञालण न [ उद्भ्यालन ] उल्ल्बन्न करना ; ( विरि E50)1 उज्ञालय वि [उक्क्यालक] बाब मुख्याने बाहा ; (समरुष्ध)। उन्द्र पु [ महन्तु ] संयम ; ( सूम १, १३, ७ )। उज्जद वि [उदुव्यद] भारम किया हुमा; (स्रोध ५३) । उद्गिमा देखा उद्गिमा ; (धर्में ७५ )। उद्व प्र[ उन्द्र ] जञ्जचर जतु-विशेष : (यम १, ७, १५)।

उद्गण देखी उद्गाण ; (धर्मनि १३०)।

'लाम पुन [ "मम ] उटु-नाम ह विधान की पूर्व करफ e्वित एक देव-विभाग ; (देवेन्द्र १३८८)। 'माउफा

्न [ मध्य ] उद्द विमान की दक्षिण तरह का एक

देव-विमान : ( देवेन्द्र १३८ )। 'यावत्त पुन किंग्वते| उड्डिमान की पश्चिम तरफ का एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३८)। 'सिद्ध प्रेन ['स्रष्ट ] उद्धीमान की उत्तर तरफ का एक देव-विमान : (देवेन्द्र १३८)। उद्देखळ ो पुन [उद्देखळ] उद्घयप्त, उद्देखत, (१९४ उडहल 🗦 ३६१; मारू ७)। उद्रंस देवी उद्वेस : ( उच ३६, १३५ )। उड्डामर हि [ उड्डामर ] उड्मट, प्रश्नप्त ; (कुप १८४)। उड्डाय वि [ उड्डायक ] उड्डाने वाहा ; (विड ४३१)। उट्टिय वि [ उट्टीन ] उट्टा हुआ; "तहउद्विवपविशयुव्य पगे" (धमेति १३६)। उद्भुष्य ) [दे ] देशो उद्भुष्ठ ; (चर्य ४६८; (30) उड्दविय वि [ ऊध्वित ] ऊँचा किया हुआ।; (ধরা १४ई ) l उड्डि [दे] देखी उद्धिः (सुत्र १०,८)। उर्ण देखो पुण = पुनर् ; ( विद ८२ )। उणपन्न स्त्रीन [एकीनपञ्चारात्] उनवान, ४६; (देवेन्द्र हद्द )। उणाइ पु [ दे ] प्रिय, पति, नायक ; "उत्पादनाइराहाः प्रियार्थे" ( सिन्न ४० )। उण्णाभ सक [ उद्र + शद्र ] पुकारना, आह्वान करना। उपपानहः ( प्राञ्च ७४ )। उपणाळ सक [उर्+नमय्] जॅना कना। स्वया-লহ , ( গ্লান্ত ৩১ )। उण्ह्यण न [ उण्णन ] गरम करता , (विश्व २४०)। "उस वि [ गुम ] रहित , ( दम र, र, रे, ४ ) ! उत्तर्य वि [दे] उचे बित, अधिक दीपित; (दसन 3, 34)1 । उत्तंघ देखो उन्तंभ । उत्तंबह ; ( प्राष्ट्र ५० )। उत्तम वि [ दे ] गवितः (बद्वि ५६ टी) । देखो उत्तुम ! उत्तम र् [उत्तम ] एक दिन का उपवास; (वरीप **½**⊆)! उत्तमा हो [उत्तमा ] पत्र की प्रथम राति ; ( हुज उद पुं [उद्दू ] एक देह-विमान ; (देवेन्द्र १२१)। 20, 28)1 उत्तरकृष्ट पुंचः [उत्तरकृष्ट] १ देव-नृषि, स्वर्ग, (स्वप्न ६०)। २ ध्वीः भगवानं निमनाय की दीवाः

विविद्य ; (विवाद १२६)।

ैंग्वेजव्य वि [ उत्तर्येकियिक ] उत्तरवेदिय-िष्ठ इतिब से संदल्ता; (दंत्र २, २०)। रुक्तं हेत्रो उत्तरा-संग; (पत ३८)। कर उं [रे] मात्राव-स्थान ; गुजरावी में 'उवारी' \*\* 320 ) [ श्याना हुन [उत्तिङ्गपनक] कोटिका-नगर, चीटिको क्षिः (स्वर्धः १८६)] धुष्क [उत्+स्या] १ उठाना। २ उदिव है। बहु-"उचिटु वे दिवायरे" ( उच ११, २४)। ।(र्यो) देखो उद्द = उत् + स्था। उत्पेदि ; ( प्रारू () निर देने उत्तंनि ; (बझा १५२)। त्यम देखो उह्नयम ; ( इ.म. ११० )। र ] ६६ [उन्+स्तृ] भावदादन ६रला (१)। ह । उत्पर्द, उत्पत्तर ; ( श्राष्ट्र थ्रू )। हे हैं [ दहन्य ] एक नरक-स्थान ; (देवेन्द्र २७)। ंति [ उदास ] उदार, भ-हाय ; (वंशेष ३८)। र्ड [ उदय ] छाम ; ( एम २, ६, २४ )। प ह [ उद्यन ] १ राजा विद्यान का प्रविद्य नंती; A 185 ) 1 <sup>न दे</sup>तो उदायण ; ( हुक्क २३ )। । रेतो असा ; (चिर १०४ ई)। ग देखी उद्दीरय ; ( पच १८ १ )। दि देखों उदोस्यि ; ( सब ५४ ) । लि [दे] ग्रंथवी-दिज्ञा ; (पंचा म, १० टी)। वि [ उधत ] उदम-पुकः ; ( माहः २१ )। ही देखों उज्ज्ञम = उदम ; ( शह २१ )। र न [ अपद्रावण ] मृत्यु की द्वीड़ कर ६४ अकार ितः "उद्दर्भ पुष बादन स्रवानविक्तिन "(तिहमा २५ ; तिह ६०)। िव [अवट्रात ] मृत ; "उदाये मीरपीम विर-बंदाति" ( द्वल र, ३ )। रेली उराल = उरार : भ्देनि न बस्दिन बंगर विद्वतिहर्यसाद" (वन्डा १२०)। । एक [ उद्य + दिश् ] मारा करना । वर्म-अदि-<sup>हि</sup>ं(ऋतु३)। ना रेखे उद्दीरणा ; "उद्देश्यव्हसार्य व नायस रेन्द्र" (दव ४, ६५)।

उद्देस पुं [ उद्देश ] १ पठन-विषयक गुर्वांश ; ( ऋतु ३)। २ नाम का उचारया; (विरि १०१०)। ३ वाचना, सूब-प्रदान, स्वों के मृत पाठ का अध्यापन : (वव १)। उद्देस वि [औदेश ] देवां उद्देसिय≈ भौदेशिक; ( दिंड २३० )। उद्दे सपकाल हुं [ उद्देशनकाल ] नृत-द्व के मध्यानन हा समय : ( यदि २०१)। उद्दे सिय वि [ ऑद्देशिक ] १ उद्देश-संदर्भा, उद्देश से किया हुआ; २ विवाह आदि के उपक्रवय में किये गये जिनन में निमन्तियों के मोजन की एमाति के अनन्तर वचे हुए वे लाख द्रव्य जिनको सर्वजातीय भिन्नुची को देने का ठेकल्य किया गया हो ; ( पिंड २२० )। उद्भव पुं । उद्भव । ज्या, श्रीकृष्य का चाचा, मित्र और मकः ; (शक्ति ४६)। उद्याख वि [ उद्यास्क ] ट्यार-बारक ; (बुव २)। उद्धिको [दे] गाड़ी का एक भवरव, गुजराती में 'उंध'; ( दुल्ब १०, ५ टी; ठा ३, २ टी—पन १३३) ( उद्मिक्त ६६ [उद्मिन्तन्] उद्मेहना, उन्मूष्टन करना। मनि—उन्निनित्तस्तामि ; (न्य २, १,६)। ह—उदिवसेयव्य : ( न्म २, १, ७ )। उपक्खर न [उपस्कर] या हा उपकरण; (उस ६, ६)। उपयणी स्त्री [ उत्पतनी ] विदा-विशेष ; (सूत्र २, ર, ૨૭) ા उप्पाइय न [ ऑल्पातिक ] भू-चंत्र फ्रांदि उल्लावी का व्यक गाम ; (यम १, १२, १)। उप्पायय वि [उत्पादक] उत्तत्र-इर्वा; (हुस २, २४)। उप्पास दक [ उत्म - अस् ] (दी करता । उत्पादिति: (इच ६ १६)। उप्पित्य वि [दे] साव-दुच, (धीत); (सप ३३ र्धे )। उप्पिलप न [ उत्सायन ] द्शेना; ( निष्ट ४२२ )। उप्पेत ह [ उन्नमन ] जेवा बेंग्ना; (परम =, २०६)। उपराप वह [उन् क्या ] वटना, परन में धान्य मादिका दिक्का दूर करना। उपायदि : धूका---उमादिद्वः भवि—उम्बद्धिस्थवः (भाषा ५, १, ₹, Y ) 1

1(311

उष्फिड भक [उत्+स्फिट्] मंडूक की तरह सूदना, उद्गा। उद्मिद्धः (उच २७, ४)। वक्-उप्मिद्धतः (पगर)। उष्फिडण न [ उत्स्फेटन ] कुविडव होना; (७ ६६८) । उल्ह्य वि [ दे ] स्रष्ट, हुमा हुंचा ; (प्व १५८ टी) । उप्होसण न [ दे ] डराना, मयोत्यादन, (मुख ३, १)। उद्यिवल वि [दे] कलूप जन्न गला; (देश, १११ टी )। उब्बुह धक [उत्+क्षम् ] चंतुम्ब होना। उब्बुहर ; ( মাদ্ধ ৩১( )। उक्तंत पुं [ उद्वभ्रान्त ] प्रथम नरक-पृथिवी का चौदा | नरकेन्द्रक-एक नरक-स्थान ; (देवेन्द्र ३)। उद्भाम सक [ उद्ग + भ्रामय ] धुमाना । उद्भामेह ; ! (राय १२६)। उदभामय पु [ उदुभामक ] जार, अपपति; (पिद ४२०)। उदिभज्ञा स्त्री [ उद्भेदा ] भाजी, एक तरह का शाक, (पिड ६२४)। उदिभय न [ उद्गिद् ] १ खबया-विशेष, समुद्र के किनारे पर फ्रार जक्ष के धर्म से होने, बाक्षा नोन ; ( प्राचा २, १, ६, ५)। २ पुंन खंबरीट, शक्तम ऋदि प्राची; (स्वाध र∙; धर्मस ७२; सूझ १, ६, ८)। उभ व [ उभ ] उभय, दोनों; ( वंब ६, ५८ )। उमजायण देखी भोमजायण ; ( सुज १०, १६)। उमाण न [दे] प्रवेश ; (भाषा २, १, १, १)। उसुय सक [उद्+मुच्] छोडना। वक्-उमुयंतः (उत्त ३०, २३)। उम्मत्तय न [दे] धन्रे का पक्ष ; "उम्मत्त्वरसरिक्षो रिस्ट्रह नन्ने विणा कथावं" (मोइ २२)। उस्माडिय न दि ] उल्युक्त, जन्नता वाष्ठ ; गुडराती में 'उंशर' ; (विरि ६८०)। उक्रियण धक [ उड्+मी ] तीप्तना, नाप करना । कर्म---उम्मिष्चिद्र ; (ब्रगु १५३)। उभ्युत्र देखी उमुख । बह--- "बच्चाम्म पीऊसमिनुम्म-धन चक्क परवया सह निक्किनेडा" (उपर २०)। उपन्त भइ अप+पृत् ] हटना। उपचतिः (दस ३, ફટી)∤ उपरिया की [अपवरिका ] होटा इमरा, (सम्मत्त

उपविष देखें उपिय=( दे ), (शब हु३ ही)। उयारण न श्रिवतारण | निद्यान्य, उत्तरा, र्यन गुजरावी में 'ठवारग्(' ( उम ६५ )। उरत्य मि [ उरःस्य ] १ छावी में स्थित; २ छानी पहनने का प्रान्त्यः ( प्राचा २, १३, १ )। उर्रामिश्र वि [ भीरिश्रिक ] मेड्र चराने वासाः (। २,२,२५)। उरसिज र् [ उरसिज ] सन, यन, ( धर्मी ६६)। उराल नि [उदार] स्थून, मोटा; (यूम ६ ¥,ξ)1 उरोस्ह र् [ उरोस्ह ] सन, यन ; ( पन ६२)। उल्म पुं [ उल्क ] उन्मु, पूक, वेचक ; ( धर्मन रि **१**२६४ )। उल्लंघ ५ [ उहाङ्क ] उल्लंपन, भवित्रमयः ; (म

उछटियक्षोदगमिव कठगएहिं पायोहिं" (पर्मीव १२४ उहुण न [दे] साध वस्तु-विशेष, भोशामन ; ( 1 ( 453 उल्लंब **एक [ उद्+ल ]** उन्मूलन **इ**रना। र्नेहर**्य** विऊण ; हेक्-उल्लेबिड' ; क्-उल्लेबिअब्व ; (म €€ } I उहासण न [उहासन] विकास ; (विरि ८१६)। उहिःभ वि [दे] र चीरा हुमा, फाइ। हुमा; (उ १६, ६४)। २ उपान्नव्य, उद्यहना दिया हुआ

उल्लह देखो उच्चष्ट= उद्-वृत्। उत्हहह ; (मारू ३२)

"वो पुष्प नरो पविद्रो भट्टो बत्याउ त महामधी ।

उल्लंडिय देखी उल्लंड—( दे ) :

(समस ५२)।

उहिर वि आर्द्ध रेगीका ; (बज्बा ११२)। उल्लीण वि [ उपलीन ] प्रव्ययः, गुप्तः ( द्वावा २, १ ₹, ११) [ उल्लुभ वि [ देः उद्गत ] उदय-प्राप्त ; ( प्राष्ट्र ७० )। उल्लुभ वि [ उल्लब्स ] १ उन्मृक्षितः, १ न. उन्मृक्षने। ( মারু ৩০ )।

उद्धिंगण वि [ उहिड्सन ] उपरर्गक ; (पव १)।

उह्तिपण न [ उपलेपन ] उपलेप ; (विह ३५०)!

उल्लुब देखे उहाय=उट+तृ। उन्तुवदः हर्र-उल्लुविऊण ; ( माछ ६१ ) ।

**21-3773** } परिशिष्ट । 7523 ल्याः[भ-ग्]भना। जन्मः (२४ उपमारिया भी (प्रपन्नारिका) प्राथाद कादि की मीडिका 1 274 = 2 ) 1 ्र<sup>क्ष</sup> [ ग्रांबिय् ] श्लोब चादि में लखन । उ.स उपमृद्धि न [ उपमृद्धित ] गाः फ्राह्मिन : ( ६व ेख, (प्रचाद, १३, १)। 352 11 हैंन १६ [स्-तोलय्] पेजा। अंग्रेस उपासाह पु [ प्रयम्भ ] सामीन्य-संयन्थ ; (पर्मेन ३६३)। ि-मोलिनाः (भावा २, १४,४)। उपलाहन वि [ उपमाहक ] उपकार-कारक; (कुलक वर[उद] पर्ना, अतः "बाउनदाः च परान्तुर-= 3 ) 1 । इ. (स्वादः १, अ—यः। ११**३)।** उयन्गरिज न [ उपगृहीत ] उरहार ; ( नदु ५० )। किंद्र १६ [उप - मृह् ] क्यांबद्धन करना। उर-उववायम वि [ उपयातक ] विनाधक ; (धर्मेंसं ५१२) । माः (महार)। उथचर छह [ उप 🛨 चर् ] व्यवहार करना । उपचरति : निष्टं न [उपरण्ड ] धर्मान ; (धिर १०२१)। ( दिना 🕻 )। ोर्गुल (ग्री) म [उपरत्य] उत्तर कार्कः उपचरम वि [ उपचरक ] र सेना के निप से दूसरे के (FF 55)1 महित करने का मीका देखने बाह्या; (मूझ २,२, सहार देती उपमान ; ( पर्मन (१० हा )। == )। २ ई. बात्त, चर ; ( ज्ञाचा २, ३, १, ४ )। निर्धात्वा देनी उपगारिया ; (सब 🖙 )। उपचरित्र वि [ उपचरित ] कल्पित ; (धर्मसं २४४)। हिन्द हुन [ उपयुक्त ] दुध नदान ने पान का नदान, उवचिषिय देनो उवचिय ; ( धर्मी १०६ )। (\$2 (5. K)) उपव्यवा को [ उपत्यका ] पाँठ के पाठ की नीवी क्रिकेता हो [उपक्रोशा] एक नांचका, बोटा-वर्गन ; (वो ११)। <sup>चेता को द्वारों करिल ; ( हमें ४८३ <u>)</u>।</sup> उवल मक [उत्+पद्] उत्पन्न होना। उनन्नीते : <sup>देस्टम</sup> ईं[उपराम] प्रदुरित कर्नो को उदन में (इस १, १, ३, १६)। <sup>हेन्</sup>; (म्झिन ४७)। उयन्यय देखी उवल्हाय ; ( विरि ७० )। ोन्सम वह [उप चन्नम्] दीर्थ कात में मोतने उबहुव एक [उप÷स्थापय्] बुक्ति से संस्थातित हेप इसी हैं। भल्द समय में हो भीरता। इसे-बरना । डबहुनपंति ; ( सूम २, १, २० ) । <sup>वेश्</sup>निन्दः (धर्मेवं ६४८)। उच्छाप न [ उपस्थान ] भनुदान, पाचार ; ( मुझ १, वेनेकामण न [ उपकामण ] उपराम दराना; ( धावह २, ३, २४ ) [ उबटावणा देखे उबट्टवणा ; ( दंबा १७, ३० )। निवर पृं[ उपस्तर ] पर का उपकरण, भाषन ; उन्नणय पुं [ उपनय ] उन्हार, मेंड ; (सार १२०)। किने १)। उवणयण न [ उपनयन ] १ उनस्हार ; (वव १)। २ भना वह [उपा + स्या ] बहना। वर्ध-उपवसा-उपस्थापन ; ( पिंड ४८१ )। <sup>हिंदि</sup>तुः (दिम २, ४, १०; भग १६, ३—पत ७६२)। उर्वाणवाय पुं [ उपनिपात ] संबन्ध ; (धर्मर्स ४५८)। उत्रणिहि पुंजी [ उपनिधि ] उपस्यान ; (भ्रत् ५२)। क्ति हो [ उपाख्या ] उपनान ; ( पर्नतं २२०)। विचारत्तु वि [उपस्वापयितृ] प्रतिद्व कराने बाहा ; ! उपिपाहिल वि [ऑपनिधिक ] १ उपनिधि-चंदन्थी ; २ आ को [ को ] क्रव-तिरोप ; ( मरा ५२)। भवार्ष उनम्बादवा भार" (एम २, २, २८)। उवर्णात्र न [उपनीत] उत्तयः (झतु २१७)। विन्ताप वि [ उपशाप ] चय-प्रात ; (धर्मनि ४२)। 'बयण न ['बचन ] प्रगंग-बचन ; (धाना २,४, क्येव पुं[दे उपसेष ] बाझात्याया, बंदन ; (वड 13)1 र, १)। उपत्याण देनी उबद्वाण ; ( दहनि ४, ५१)। गिणिय वि [ उपकल्पित ] विर्यविद ; ( ह ७२१ )। उवधाउ हुं [ उपघातु ] तिहर माउ ; ( हंबीय ४३ ) । गिरिश न [उपवृत ] उनकार ; ( कुम ४८)।

उथसंखद्र सक [उपसं + रु] रोधना, पदाना । कवकू-उवसंखिडिजमाण ; (षांचा २, १, ४, २)। उवसंहर वर्क [उपसं+हृ] १ इटाना, दूर करना। २ वरेन्द्रमा, वर्मेटना। "ता उबवंदर ६मं कोवं" (कुत्र

उवविसण न [ उपवेशन ] बैठना , ( कुन्न 🔊 )। उत्रसंकम एक [उपस+क्रम्] एमीर द्याना । वह---उवसंकर्मतः (दव ५, २, १०)।

भादि की बैठने थोग्य ; (दश ह, २, ६)। उरंत्राय वह [उर+पादय्] वनादन करना, विद करना। उनकावद ; ( उत्त १, ४३ ; दह ८, ३३)। उर्रावित्र देखें उर्रवीत्र ; "स्त्र्यंगे उल्लापो च ( ख़ )-विद्यो" (धर्मवि ८)।

जो उ बीवायां जीहाए उवस्तिपए" ( यच्छ १, १६ )। उवयह पुं[उपपति ] आर ; (धर्मनि (२८)। उथवरमः वि [ उपयाहा ] राज मादि का बलभ--प्रशन, सेनापति पादि; (दस ६, २, ५)। उवचडक वि [ औषयाहा ] प्रधान भादि का, प्रधान

उबलंभण न [ उपलम्भन ] प्राप्ति ; ( यादि २१० )। उवलक्ष पुं [ उपलक्ष ] मान, खबर, मालूम ; "खिचाई षगुवसन्तरपयाद स्वलगह्यम्म" ( कुत्र ३२६ )। उवलद्भिय देखो उवलद्भ ; "हत्तरत्तद्वृहियस्त मे भइल-मुक्तिद्वियं, ता तुमं भिक्तिस्त" ( सुप्र ५६ )। उवलिंप वरु [ उप + लिप् ] चुम्बन करना । "बाद्वार्था

'उवरोह एक [ उप + रोधय् ] भड़पन दाप्तना। इ--उबरोहणीय : ( दुल १, ४० )। उपरोहित नि [ उपरोधित ] भिषको उपरोध-निर्मन्थ किया स्याहो वह ; (कुन १३८ ; ४०६)। उवलंग देखो उवालंग = उपाप्तम्म ; मिगावई नाहियवाई वि बचळ्ये" ( दर्शन १, ৬५ )।

उवधास पुं [ उपन्यास ] निवेदन ; (दछनि १, ८२) । उद्यभीग पु [उद्यभीग ] १ एक वार भीग-भानेतन ; २ धन्तरंग भोग ; ( भारक २८४ ) । ३ वारण करना; (टा ५, ३ टी⊷पत ३३८ )∤ उवरित्रण देखां उवरि-मः ( धर्मवि १५१ )।

उवधारणया स्त्री [ उपधारणा ] प्रवत्रह-जान ; ( यदि १७४)। उत्रनगर देखी उदानयर ; ( मुख २, १३ )। उपनिचिद्व त्रि [उपनिचिष्ट] समीप-स्थित; (राष २७)।

> ( विङ খুদই )। उंबेहण न [ उपेक्षण ] उपेका, उदाबीनता, (संबोध दिव २३)। उदबहुण न [उद्धर्तन ] उले से उसके बोब को भ **क**रना , ( पिंड **६**०३ )। उच्चद्विश्र वि [ उद्चर्तित ] साम किया हुमा, प्रमार् "करीसेया वावि उव्विष्टए" ( पिंड २०६)।

उवायत्तिद् ( शी ) हि [ इयार्गतित ] उपर्<sup>क</sup> भ युक्तः ( चार ७० )। उवासम नि [ उपासक ] १ सेना काने नामा; जैन या युद्ध दर्शनका ऋनुवायी ग्रहस्थ; (धर्मेंस १०१ उचिंद पुन [ उपेन्द्र ] एक देव-विमान; (रवेन्ट १४ उवेस मरू [ उप + विश् ] बेठना। वह-उवेसम

"मिक्सत्यं उपहिडे" ( संबोध ४१ )। उवारकम सक [उपाति + कम्] उन्क्षवन व <del>र्धह—उवार्कमा</del>; (भावा २, ८, १)। उवाहण सक [ उपाति + नो ] गुजारना । सह--इणित्ताः, (भ्राचार, २,२,७)। उवायत्त पु [ उपावृत्त ] वह श्रश्न जो हेटने वे अन हुआ हो ; (चा६ ७०)।

**ग**र्द ; (तंद्र ५०)। उवसमित्र पुं [ औपश्रमिक ] हमी हा उपस्म ; **223)** उवसाम युं [ उपराम ] उपराधित ; ( विरि २३५ उवसेवण न [ उपसेवन ] सेवा, परिचय, ( पत्र ( उवस्सुदि स्रो [उपध्रुति] प्रभ-रात को बानने के ज्योतिशी को दश जाता प्रथम वादय; ( हास्य १३ उवहारुहा वि [ उपहारवन् ] उपहार वाहा , ₹0)1 उवर्हिङ सक [उप+हिण्ड्] पर्वटन करना, प्र

बार" ( धर्मीव १८ )। उत्रमंहार पुं [उपमंहार] वंकाचन, वमेट; (४म उवसमित वि [ उपसर्गित ] देशन दिया ( बिरि १११७ ) । उबसञ्ज मह [उर+सृज्]माभव हरना। उन्हीं (भाषा २, ८, १)। उवसद् पुन [ उपशब्द ] १ प्रन्यत्र राव्द; २ वर्म

२५४)। एंड-उपमंहरित नीहेरहेरमार्थ

उपपारसमा--- उन

भक्षा [ द्वर् । यत्रेय् ] १ गहा करना । २ दण्या ाला उप्यति ( (वर १६) । सक् - उप्य विमार (दस ४, १,६३)। प्ता ६ [ प्रद्यम् ] महा करने बाला : (१४ अ)। यन नहिंदु । घलप् विस्मान करना । उच्च 🖺 : धरु-- उद्यक्तमाण ; ( पन् ५, १६६ )। धरणा यो (उद्गरना ) १ उन्मनन , २ उन्मन <sup>रेप्</sup>र क्रमें-स्कृति ; (पन ३, ३८)। नाम केते उच्चात्र = ३३१४ ( कुन १६६ )। वार देशे उवाय=उभय : (यम १.४.१.२)। बिख हैने। उद्यय । उन्निद्ध । ( माह ६८ ). विष्याति : (वे ८६) । सङ्घः उद्यिविज्ञास्य : (इन्हें होत्य) ेंबड है। [ उछिद्ध ] बिलकी कॉचार का मार किया नेन हो यह : (पब १४८)। चित्र पक [ उहु-चित्र ] तहराहता. इयर उधर चलता । "इंध्याह संपर्धाण देशी फानजवनसुना" (पर्नत चित्र रेशे उदिया। उन्तिमा, उन्नेमाः ∫ (शक् ६=)। श्रियणय पुन [ उद्धे जनक ] एक नस्क-स्थान ; (वेवेन्द्र २५)। सिंह देखी ऊसद =दे ; (पव २)। लन पुन [ यूपन ] एक देव-विमान ; (देवन्द्र १४०)। महमेण पु [ यूपर्ममेन ] १ तोर्थं इर-विशेष ; २ जिन-देश की एक शाम्बती प्रतिमा ; (पन ५६)। रीनर देवी उसीर=उशेर ; (नम्र १,४,२,८)। रमुन न [ रपुक ] १ वाया के भाकार का एक भान्ययः; र निवस : (पिंड ४२४)। उस्तक सङ [ उन् + ध्याक् ] प्रशांत करना, उत्ते वित दाना। संह—उस्सक्तियः (स्राचा २, १, ७, २)। स्तप्रकण न [उत्प्यप्कण] उत्वर्षणः (वंबा १३, **१**०)। उस्मविक्त्य वि [ उत्स्विष्कत ] नियत कात के बाद किया द्वाः (विड २६०)। उस्त्रांगि वि [ उत्सर्गिन् ] उत्वर्गे —धामान्य निपय-का बानकार; (पब ६४)। उस्सन्न देली उस्सपण = दे ; ( सूच २, २, ६५ ; वंदु

३५)। 'भाष दे [ भाष ] बादुल्य-भाव ; (धर्मेनं उम्मणाणां म्हं [ उत्सर्पणा ] विख्यात कानाः प्रविद्धि काना : ( समन्त १६६ )। उस्माह देगो उन्छाह : ( युमनि ६२ )। उभ्मित्रणा मी [उत्मेचना] देली उस्सिंचण : (उच ३०,४)। उस्मिक्क देनी उस्सक्क। धंक--उस्सिक्कियाः (दव ४, १, ६३)। उस्मित्र वि [ उत्स्वित्र ] विकारान्तर को प्राप्त, भनित्त किया हुमा; (इस ५, २, २१)। उम्मिय वि [ उत्स्त ] भहकारी ; ( उत्त २२, ४२ )। उस्सुयक रे न [ ओत्सुक्य ] उत्सुकवा ; ( भावक उस्मुग । ३६८ ; धर्में रहर ; रहर )। उद्दर मह [भर+घट ] नष्ट होना । उद्दर ; समत्त उहस एक [उप+हस्] उपहात करना। उहसह ; (प्राकृ ३४)। उहिंदाल पु [ दे ] चतुरिन्द्रिय बन्त-विशेष ; ( सुल ३६, 1(375 उहिंजलिश्रा की [दे] ऊपर देखी ; (उत्त ३६, १४६)। ऊढ वि [ ऊढ ] परियोन, विवाहित ; ( धर्मे र १३००)। इतालीस ) जीन [एकोनचत्यारिशत् ] उनवाशीन, र्हः (तुत्र २, ३--पत ४२; देवेन्द्र -जयाल 1(73: करणात्र वि [ औरणिक ] भेड़ी चराने वाता ; ( प्रमु 266)I अस्य पुं [ उच्छूय ] १ उत्तेष, जॅबाई ; २ उत्तेषा-गुत्र ; (बीवस १०४)। कसि वह [ उत्+श्रि ] जैंचा हरना, उन्नत करना। वंह-—क्रसिया ; ( उत्त to, ३५)। उत्सुग न [दे] मन्य भाग ; (भावा २, १, ८, ६)। जहापोह पुं [ जहापोह ] धीच-विचार ; ( कुप ६१ )। U एव वि [ एत ] भाषा हुभा, भागत ; (सम्बद्ध ११ह)।

एइय वि [ एजित ] कव्यित ; (राय अ४)।

पाइअसदमहण्णवो -

पश्स-भार

१२२६

(संदेश्य ५२)।

(घरः)।

ण्डेना ( शर्म १८)।

(क्षेत्र १८५)।

**111** 

ण्डम देला पहुँस : ( मुख २, १७) ।

ण्यकगसित्धः न [णक्सिक्धः] वयो-वियेपः; (पर २३१)। एकक्रम देशे वग-मा= एइ-क , (तुत्र ७६)।

परक्रमेस रेपो पर्ग-संस : ( प्रापु १८०)। वकाह देगी एग : ( मारू ३४ )। एकतार देखी एकतारह : ( क्रम्म ६, १६ )। पक्के द देनो एगः (शह ३५)। रक्की उ यमतिय न [ पेकान्तिक ] मिप्यान्य का एक भेद—वस्तु

को सरैया चुचिक मादि यह ही दृष्टि से देखना;

पगद्वि देनो पग मद्वि . (देवेन्द्र १५८ ; सुत्र १२)।

ण्यदाण न [ण्यस्थान] ए६ प्रदार का दप:

पत्राया भी [पत्रना] दस्य, काश्मा, (स्व्यनि

पञ्च देशो पय == ६७५। वह—पञ्चमात्र ; ( शव ३८)। पञ्च तक [ पष्ट्य ] दशना, दूर करना । एडेइ , सह-

क्ताव रेली क्लिब=एतान्, "रना नरबीबी"

ण्यकस्मिरिभा च [ दे ] शीत्र, अन्नदी, ( प्राह ८१ )।

ंथो ओ अ [ओ ] इन अर्थों का सुनक अध्यय;-

नितर्क; २ प्रकीप; ३ विस्मय; (प्रोक्त ७८)। थोअञ्च देखो ओबट्ट=या+पृत्। भोषणः। (মার ৩৯)ঃ भौतार पुं[ओड्डार] 'बों' मचर ; (उत्त २५, ३६) ऑगण भक्षक[स्वल्] भक्त भाराज करता। मी या हः ( माइः ७३ )। ओकंबण देखो उपकंबण; (भाचा २, २, ३, १ ८) भोकच्छिया देखी उनकच्छित्रा ; (पर ६२)।

ओकरग पुं[ अवकरक ] विद्या ; ( मन ३० )। ओक्खमाण वि [भविष्यतः] भवष्यभेदने गत भागी, (प्राकृत्द्वी)। ओसय वि [ उपयत ] बात ; ( सम १, ४, २, १०)

ओगास पुं [ अपकाश ] मार्ग, रास्ता ; (नुन २, २१) थोगाद सक [अय+साद] पाँत से बन्नाना। वह-ओगाहेन : (पिट ५७५)। भोग्गह सरू [ प्रति+इष् ] प्रस्था करता। सोगस ( शक्त ५३ )। ओम्माह देखो उत्माह⇒उद्+प्रा(प्। फॉल्गास

( গ্লাফ ৩২ )। भौग्य देखो उत्पन्तः । म्रोग्सः , (ब्राह २१)। क्षियययम् न [क्षीयायतन ] १ परास से पूत्रा मा<sup>न</sup> स्यान , २ तप्तार में पानी जाने का मानाय्य सम्प्राः (दाचार, १०, २) । श्रीचार पृं[ दे: आचार ] धान्य रक्षो व बड़ी होडी-भिद्री 11 पात-विशेष ; ( प्रापु १५१ )। भौजिस् वर्ष [ आ ] एत राजाः भारत-हरः (अह ₹X }1 औडण न [दे] प्रशुप्तन , (शह ३५)। औ प्रिज्ञ हि [उपनेय ] धार में दाख इर स्त'शा हुमी कृत मधीर, धारेसे इनता सोस का दूरका 'माउ-

हिमाउतिहरून छीवते (१रो ) हाई वर्णकार्य 🔻 🗥

ऑह्य वेड [स्थम् ] दस्ता । क्रेन्बर , (बाह १४)।

भोत्पत् देशी उत्पत्न=उत्+स्त्रा

(दसने २, १३) :

( \$F 34 ) 1

परिद्ध ( री ) रेधी पनित्र=प्यात् , ( शह ह्यू )। वन प्रमादि ] म [ता, ६४ ४२४ : ( आह. ८०) वस्त्रीय (व विरायत ) के उन के प्रकार, ( मूल के ३)। णतास्थ ( [ फेतारेटर ] यज्ञास्य-केश दा ; ( स्वदि 42)1 परिकार वि [ हेरुस ] पेसा , ( उस ५,०० )। परिवरेषे परिवर (त्वर, १, १)। णांत्रस पु[ पांयस ] स्थाप ; ( गढा २०० )।

यम नहिंद् है १ १२३३ इतन । २ लोबना । ३ प्रहा-दित स्थ्या। यन्धः (दिङ्गः)। वस्त १६ [ भा - १५ ] दस्ता । "उन्हा हिन्दुक्ते हेजा" " (उन र, ३; ट्ल र, ३) र्णनदक्षि (प्रीति ) विदानको को स्थित सह (द्यान, र, धरे)। परा भ' [कास्] विनेत्र, इन्दर्भ ; ( उत्त १२, ४३, ४४) ) ।

स्वितिः भीवस्य । । भारत् १३६ १० िं [भाई] गित्रा : (३७ २०) विष् वि [त्रपनीस्त ] चारण्यन, जिस्हन, हर्मभिद्रक्षम्बद्धाः ( ग्रम्यन २०४) । ी[सबम] भगार, भरतार, रामारा २, ४. वेष वि [ नवमस्तिका ] र्याप्तिम त १४वर, १९५ इ.चीर क्रोपे ति सम्बर्ग विश्वम (यदि अन्यर्थ) पण न [अप्रमानन, अप ] भागान, शिरदार ; (63) रेति [अयमित ] परिभित्त, मारा ट्रुझा , (सुरव ्नात्वत्र देशे, भोमहः=विभारतः, ( भार ३४ )। रेनियम न [दे] बेरसह, स्मिद्द की एक मीत्र, स है दिन साम् भी भीर से किना हुमा स्वीदानर ; (इंशन, स्थ्र)। भेतुका ( [ अपसुक्त ] परिदक्तः ( हम्मन १५६ )। र्गेन्नाय 🗓 उन्माद ] उन्मचनाः ( ६रीय २१ )। नेव न [भोजन् ] र विषम छात्रा, जैसे एक, बीन, नि मदि; (विस्कृत्य)। २ महात्वितेष, मेली उत्सीच के समय और प्रथम जो भाहार हैता <sup>रिवर</sup>ः (वसनि १३१)। <sup>स्पड्डिया</sup> ) स्त्री [दे] भ्रोतनी, भ्रोतने का बल, पर्दो ∫ नादर, दुन्छ ; ( तुन २, ३० )। यन वह [अप+यतेय] उप्रधाना, लाती करने हे ! टर ननाता । नद्य-श्रीयत्तियाणं; (भ्रापा २, 13,2)1 यत्त्र न [अपवर्तन] विषयाना, हराता ; (विष्ट ₹₹)1 नेया स्त्री [भोजस्] (प्रकागः (दुन १)। मता हा सुक-शादित ; (तह १०)। भोदार मह [अव+तारय्] नीचे उठारना: मह--<sup>ओवान्या</sup> ; (दस १, १, १३)। भौवार पु [ अवतार ] बाट, बीर्थ ; ( बेरव ११८)। भोषारम देखे उपारम ; ( हुप्र २१ )। भोरत हेनी अवस्त = मनगद्र ; (जाह १०)

ر د ويسته

मेंगाविष वि [दे] र भागः; २ अस्तिः धिद्धेः रोत्तर राजिपान्योत्तर सुर्ग १,१३ ) । भेरतम न [अवसेहण] नीचे उत्तरना, बरनास्या; ( 44 122 ) 1 प्रीटिंग ( सर ) देशे प्रीटिंग : ( सिर १२४)। भीगाउम १ [ अयल्डन ] एक नगठ-स्थान ; ( देवेन्द्र := ) | भौतिय मह [दे] गोतना। इन्ह-'नोलिप-[ ? लिप्प ] माजे वित्तवा तदेव कावा क्वाद्यांस्त्रीव माधिवत्रमा<sup>त</sup> (वित्र ३५४ )। भोलोयण न [ अयलोकन ] गराच ; "दिहा सबस तेष में तार्ययग्रय" ( हुन २, ६ )। भोड़ी वं [दे] पनम, कारे, गुजरावी में 'कत' (चेंद्र भोवगारिय वि [ श्रीपकारिक ] उत्तरार के निविच रा, सहारार्षक ; (खेन्द्र ३०६)। भोवणा एक [अवन्त्रज्ञ्] १ व्यान करना, २ दहना, मानदारन करना। भीतगर, क्षीतग्गड : (ने ४, ₹& ₹, ₹₹)1 ओवटुण न [ अपवर्तन ] हान, क्मी; ( आहक २१६ )। ओवम देखी ओवम्म ; "हंदिमनमन्त्रं निम प्रतुनाच भोतमं च महनायं" ( बीतव १४२ )। भीवयप न [अवपतन] भनतस्य, नीचे उत्तरना; (भग ३, २-- पत १००)। ओववादय व [ औएपातिक ] एक जन्म से दूबरे जन्म में बने वाता; (सम १,१,१,११)। भोवस्तय देखी उवस्तयः "वटिन्बर स्रीतस्तवद्यः देपास्तरसङ्ग" ( नन ८१ )। ओवास खड़ [अब - कारा्] भवकाग्र पाना, बगह निहना। ब्रोतान्द्र, (मात्र ; कुना १, २३ ; माकृ ६६ )। भोवासंतर पुंत [अयकाशान्तर] साशय, रगतः (भग २० २—पत्र ३३६)। ं भोष्येत्व देनो उत्येव ; (सन्नि :१)। भीस देवी ऊल्= जर ; (दन ४, १, ३३)। भोलपक एक [अब + प्याक्] बन काना, पटाना ; <sup>इह—ओसिक्स्या ; (दव थे, १ ६३)</sup>। भोरम अक [उपन्यम्] तिष्टच होता। कोयनः (यस भोताविकय वि [ अराध्यप्कित ] नियत कथ ते पहले किया हजा . रिन्न-- .

¥ ( \$ 9 ¥

भोरमक्द १ [ भवत्यक्त ] भागतीय, पीछे हटना ; ( 98 2 ) [ भोरमस्बन्धः देशो भोमक्बलः । (विक्र २८५)। भोद्र देन [भोष ] १ प्रत्वर्ग, वामान्य नियम , ( स्वदि ५२)। २ समान्य, साधारण; (यद १)। ३ बराहः (रणा ४० टा)। ४ वश्विम्न-प्रवेशः ५ घ'नर-शर; (घाचा २, १६, १०)। ई ववार ,

भौसिन वि [भयस्थिक ] भौजादा दुमा, विक ,

(भावा २, १, १, १)।

(राष ६, ६, ६)। "सुय न ['श्रूत] शाय-क्षाः (द्वार १२)। भोद्दक्ष हि [अपद्भव ] भीवे द्वादा हुआ , (दल ४,१, भोदन ४६ [अव + खल् ] विश्वना । भवि—मोद-क्ष्में ; (दुस १३१)। भोदास्य वि [ धवचावित ] चांस्त्र वे प्रष्ट ; ( दशब्

1, 1): भोदाहरू न [ बरगाटन ] प्राविधत्त-विग्रेष , ( दब १) भोदाय व [ उरधान ] सगन, दस्ता, (वन ४)। भोहारच व [भवनावव] मन्माव, माधीर्व, (fix (2)) भेहारमा श्री[भारापना] शास्त, श्रृता , ( ४४ २१ ) । भोरामिय व [ धवनाचित ] वर्तनतः; ( ६-तः १३,

t + ) :

उक् ; (क्यू १९६ ; २०० )।

कहर देलो कयर⇒कतर; (पिड ४६९)। कहरव पुन [ करेच ] कुनुह ; "कहरवंग" ( संक्र ५)। कउमल पुंत [कीशल ] चरुगाँ ; "इउद्यश" (संप ६ ; शकु १०)। कउहि दि [ककुदिन् ] वृषभ, रेज ; ( ग्रया १४२)। कपल वि [ छतं ] किया दुवा ; (मुल २, १५)।

कओण्ड वि [कदुच्या ] योड्रा गरम ; (धर्मवि १९२)। कं म [कम्] उदक, जन्न ; (तंदु ५३)। कंकण पुं [ दे ] चतुरिन्द्रिय जन्तु को एक बार्ति ; (उप ₹\$, ₹¥3) ! कंकणो सी [कडुण ] हाथ का भागरवा-रिशव; "ठन-मेर मेहचीए पचीए ने ब्रह्मी रहा" ( दुन १५८)। कंकमी भी दि देशो, केस संवादने का उपकरण ; (वी १४)। कंडुण देलो कंडाण = दे , ( मुल ३६, १८०)। कंचण पुन [काञ्चन ] १ एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १३१)। २ ति बोने झा, मुख्यें झा ; "देवर्ष

विशेष , २वि. श्रत विशेष का बना हुमा ; (रेव-४ -२६१)। "पायव ३ ["पाइप ] १४-विग्रण; (ब (P) र्ववीरय न [ हे ] पुत्र-विग्न , ( वरमा १०५)। बंबीरय न [ बार्बासन ] दुरद-शिस्त, (११४) १५८)। • कंट रेशो कंटम , (शिह २००)। भोदिय दि [भीविष्ठ] घोलकोड, समञ्च स्त्र हे । बंदमान १भी [बण्डमान ] देग-विदेश ( १४

(33)1

सर" (तजार६८)। पहन ['प्रस् ] । <sup>रह</sup>-

```
<sup>धात्र</sup>—कदिश्र ]
                                        परिशिष्ट ।
रंग्रह वि [फल्डबन्] बड़ागन्ना वाता; (घमेवि
                                                                                       ∢२२ ह
                                             कमकोली को [कड्डोली ] इन-निगेप ; (कृम २४६)।
                                             कवलन वि [कञ्चान ] १ कज्ञा-प्रातः; २ पुं. कज्ञा का
टीएत्र देली कंटीरच ; (किरात १७)।
                                              केंग्र ; (वंदु ३६)।
देन [काएड] १ भंगुत का फर्सस्यातको मान ;
                                            कच्छ पुंत [कच्छ] १ नदी के पास की नीचो बमीत ;
कडें ति एत्य मन्द्र अंगुन्नभागी असंस्वेज्जी' (पत्र
                                              २ नृता भादि की बाड़ी ; ( भ्राचा २, ३, ३, १ )।
(॰ दो )।
                                            कच्छभाणिया को [दे] जब में होने वाती बनस्पति-
ग न [कएडक] १ संख्यातीत संयम-स्थान-
                                             विशेष ; (सूत्र २, ३, १८)।
द्वान ; (पिंड हर्ट ; १००)। २ विभाग, पर्वत
                                            कच्छाद्द्य पुं [दे कक्षादमें] राग-विराय ; (शिर
दि इ। एक माग; ( सूत्र १, ६, १०)।
                                             ११३)।
पेय वि [कएडरीक] १ घ-रोमन, घ-नुन्दर;
                                           कञ्जञा (शौ) स्त्री [कन्यका] कन्या, कुमारी;
म-प्रवात ; ( स्त्राति १४० ; १५३ )।
                                            (মাকু ১৬)।
<sup>इड़</sup> [छन्] १ बाटमा, छेदना। २ कातना, चरखे से
                                           कट्टर पुन [दे] कडी में डाज्ञा हुआ घी का बड़ा, खाद-
बनाना । "बन्जं कर्तित भ्रम्पयो" (त्म १,
                                            विरोप ; ( पिंड ६३७ )।
lo), बंवामि; (पिंडमा ३८)।
                                          कटुहार पुं [काष्ट्रहार] कटहरा; लकड़हारा, काउ-
हुन [कान्तार] बद्ध-फद्वादि-सहित भरपय;
                                            वारकः ; ( दुम १०४) ।
ति" (सम्बन्ध १६६) ।
                                          कट्टेंअ वि [काष्टिय] देखां कट्टिअ-कान्डित;
न्त्री [कन्दली] कन्द-विशेष ; (उत्त ३६º.
                                           ( भाचा २, २, १, ६)।
1 ( 55
                                          कट्टोल देखी कडु = कृष्ट ; (धिंड १२)।
देखों कंदुन ; ( सम २, ३, १६)।
                                         कडंबा पुन्नी [कडम्बा ] वाय-निर्योग ; (राम ४६)।
<sup>रतो कं</sup>दुरम ; ( हुम हन )।
                                         कडकिय न [ कडिंफेक्त ] कड़कड़ भागात्र ; ( खिरि
[है] कन्द-विगेर : ( तुल ३६, ६५)।
                                          {{?})
र्जी [कर्निका] पुस्तक का पुटुा, किताब का
                                         कडण न [कटन] चटाई मादि से पर का संस्कार;
<sup>प-गृह</sup> ; (सन हड् )।
                                          चट इं मादि से यर के शार्व भागों का दिया जाता
हुंजो [दे] मर्न-स्थान ; "ज्ञादल विज्ञावि
                                          भान्दादन, (भावा २, २, ३, १ टी; पव १३३)।
भो ते" (चम १,५८२,१५)।
                                         कडमड पुन [दे] उद्देग; (विद्वि ४०)।
न [कल्क] १ चन्दन प्रादि उद्रतेन-द्रव्य;
                                        कडच न [कटक] ऊल्ल मादि की यष्टि; (मादा
रे (४)। २ प्रस्ति-रोग श्रादि में किया जाता
                                          २, १५,२)।
दन ; ३ फ्रोब्र मादि से उदर्तन ; (पन २—
                                        कडसार न [ कटसार ] जुनि हा एइ उरहरण, आ-
१५)। 'कुरुया स्त्री [ 'कुरुका ] माना, इन्ट ;
                                         नन ; "न नि लेंद्र जिया विंदी (! दि) निन कृती
:):
                                         ( गृडि ) वन्द्रनं च बड्सारं" (विचार १२८)।
[ फर्क ] १ चन्नवचींझा एक देव-कृत प्राकाद ;
                                        कडि वि [कटिन् ] चटाई कडा ; (भए १४४)।
                                        फडिष पुन [दे] दृष-विधेष : (तृम २, २, ०)।
१६, १६)। २ सधि-विधेष, वर्क सस्ति :
                                        कड्डिअ (र [दें] बाइर निकास हुमा, गुडगती में
($)1
किकट ] ६ र्कशिय ; (विचार १०६)।
                                        'क्रोटेम्', ''वी राजीहें इयत म क्यूरिकी उद्धिय
र्व [दे] गुड़ बनाते समय की रच्च रस की एक
                                        दर्हि" ( सिंह ६=६ )।
रशु-रत का विकार-विशेष ; (विड ६८३)।
                                       कदच न [क्यथन] एगप एरना; 'परागरुचंचं
प्रे [दे] इक्सान, गिर्धनट : गुबराती में
                                        पत्र ग्रंबंद्रहादार भीवतुः" (इत २२२)।
(देर, १)।
                                     ं फंडिल न [दे] धर्मे ; (स्ट (२८)।
```

शाखः ( भग्न ३६ ) । कणय पुन [फनफ] एक देव-विभागः (देवेन्ट 1 ( 325 कणविआणय पुं[कणवितानक] देखो कणम-वियाणमः ( सुझ २० )। फणवी लो दि ] कन्या : (वज्जा १०८)। कणीर देखों कणेर ; (चड)। क्षणण पुंकिणी १ कोटि-भाग, प्रशास , (मुज्ज १, १)। २ एक स्लेच्छ-जाति , (मृच्छ १४२)। कण्णभार देखी कण्णिभार; (शक ३०)। कण्णलीयण पुन [ कणलीचन ] देखां कण्णिलायण ; ( मुज्ब १०, १६)। कण्णह पुन [कर्णल ] ऊपर देखो ; (मुन्ज १०, १६ रो )। कपिण प्रे[कर्णि ] एक नरक-स्थान, (देवेन्द्र २६)। कण्ह पुं [ स्ट्रण] बन्द-विशेष ; ( उत्त ३६, ६६ )। कण्दरं भ [कुतश्चित् ] किसीनं ; (सूझ १, २, ३, ६)। देखी कण्हर। कण्डुई देनो कण्डुइ; (स्म २, २, २१)। कत्त सक [ हुत् ] कातना, चरले से सूता बनाना । वक्र-कत्तं ; (िक्र ४७४)। कस्त वि [ बल्ह्स ] निर्मित ; ( सिद्धाप० )। कत्तजन [कर्तन ] कावना ; (विड ६०२)। कति' वि किर्त विस्ते बाह्या ; "हिर्देशा या कति-रहिया" ( धर्मस १४५ )। फद (मा) देलो कड= इन; (प्राक्त १०३)। कद्ग देशो कयग ; (इम्भीर ३४)। कद्रदेखी कड=कद्र; (मारु १२)।

करुम (र्था) म [ रूट्या ] करेके ; (ब्राह ८८)।

102)1

कद्वराण (मा) वि [कदुग्ण ] थोडा गरम ; (शक्

कदम पुन [कर्रम ] कीचह, कादा; (उम ६६)।

ील वि [ील ] बीचड़ बाह्या; (मूर्जान १६१)।

कणखळ न दि ] उत्रान-रिशेष : ( बट्रि ह टी )।

का पढ़ा बाला: (धाना २,४,१,४)।

कणग वि [कानक] सुवर्ध-स्त पाया हुमा (काइः) ; (क्यावा २, ५, १, ५)। 'पट्टी विटिश कोने

क्षणगसत्तरि स्त्री [ कनकसप्तति ] एक प्राचीन जैनेतर

कन्नदेखं कण्ण; (ङ्कलक २८)। 'एव है क्रवणदेव ; (कुन ४)। 'चहि, 'चिहि हो ['वृत्ति किनारा, अब भाग: (कुप ३३१: ३३४: बिन ३२७ : पर १२४ )। कन्नस वि किनीयस विकत्ति, जवन्य ; "इवन्निः। मजेट्रा" ( पत्र १५७ ) । कपंघ देखी कर्मघ : (प्रक १३)। कथा पुंकित्य ] १ प्रज्ञानन ; (पिड २६६ ; २०१ ३०५ : गच्छ २, ३२ ) । २ आवार, व्यवहार : (व १; पन ६८)। ३ दशाश्रुतस्कन्य स्व; ४ इत स्व, ५ व्यवदार-स्व ; (यव १)। ६ वि. उस्ति (पंचा १८, ३०)। "काल प्रं "काल ] मर्ग कात्र;(स्वर, र,३,१६)]धरिः[िंधर बल्प तथा व्यवहार सूत्र का जानकार; ( वर १)। कप्यासित्र वि कार्पासिक र कमा वेचने वाता (ब्रह्म १४६)। २ त. जैनेंबर शास्त्र-क्षिणे र; (मा ३६: यदि)। कप्पिआकृष्पिअन [कल्याकल्य] एक जैन साम ( यादे २०२)। क्यंध (शी) देलो कर्मध : । मह ८४)। करपट्टी को [ दे ] छोटी सङ्ग्री ; (पिंद २५४)। कबार देखां कब्बर : (माह ०)। कम अरु क्रिम्] १ संगत दोना, युक्त दोना, पटना। २ द्मिष्ट बहुनां कमइ ; (पिड २३१ ; पन ६१)। कमल पुन [ कमल ] एक देव-विमान ; (देवेन्द्र १४२)। 'णअण पु ['नयन] विष्सु, नारायस ; (धन १५२)। कमलंग न [कमलाङ्ग] सल्या-निर्णय, चौरासी कास महापद की संख्या; (बो २)। कमन्द्रनाय पुं [ कमलोजूब ] बहा ; (बि ५२)। कमिय हि किन्ती उल्जीवन ; (दस २,४)। कम्मक्कर देखा काम-कर । (भारु २६)। क्यंत पुं[कदम्ब] समूह; "प्राप्ताणं विव सन्यं जीत-क्यंत्रं च रक्तद स्वाति" (स्वोब २०) । , कयम व [कृतक] प्रश्व-कन्य ; (धर्मर्व २५६)

कयम वि [कायक] सरीदने वाला; (वा १ टी)।

कयन्न वि [कद्या ] स्वस्त प्रनः (धर्मवि ११६)।

क्यक्षय देखी कय = इन ; ( मुख २, ३ ) ।

X ( X ) }

```
१२३१
                                परिशास ।
                                     क्रींत्र पु [ कीलङ्ग ] भगभन स्मास्तिष का एक पुत्र ;
कागणी ]
त्र केली प्रायाण ; भेद्र निम्नाह्म्याच्य स्था-
                                      करिमन दे । करमल =क्जमतः (तद्द ४१) ।
                                      कलोबार वः [दे] पान-विगयः (श्रावा २,१,२,१)।
1 (1444) (16fc (2011) 1
                                      कल्बाल पु [कल्पपाल ] इन्नबार, ग्राप वेचने वाजा ;
त्र ] एक मराव्रह : (तृत्रत २०)।
[कराड] माहार रहा : (वड् ३४)।
र कि [फेक्सचित] करना मार्थ में पान
                                       कलाज न [कल्याज ] सुबर्खे ; (विरि ३०१)।
                                       कल्लुव पु किल्लुक ] होत्रिय बन्तु की एक वाति है
(इसु १४८)।
शे फारम - फारक ; (चादि १५)।
                                         ( 33. EL-1 DES)
                                        क्यमा पु [ क्यमी ] 'क' से 'ज़' तक के पांच भदर ;
देवी करकायाः ( ७ ६६६ )।
देनो कर-गहः (स्टब्सन १८३)।
पंडिया का दिं] नाही, नाही (डाप ?
                                         कवित्र देनों कवस्य ; (बिरि १३१६)।
                                          (प्रवेष १४)।
                                         कवल पुंत [दे] लोहे का कड़ाह; (सम १, ५
ताल की [करणजाला ] न्शय-मन्दिर ; ( रम
                                          क्विहसित्र पुत्र [क्विहसित ] भाकात में भक्तनात्
                                           होने वाती भरहर भावान देखी ज्वाला; (अतु
ब खें [दे] हिंग, दर्म ; (झणु १३०)।
अ दुं [करिक] एक महाब्रह ; (सुन्४ २०)।
वह [बारय्] दाना। दरेद: (प्राप्ट ६०)।
                                           कवोड रेसी कवोग ; (पिंड २१७)।
                                           कवीलन (मा) वि [कंदुष्य ] बीड़ा नरम ; (प्राक्त
ाहि नों [ करोटि ] किर की हुईं ; (नुस २, ६६)।
क्षि को दि ] बुद्दा, सर ; (बुद १०२)।
रेक्टोनानि वि [ कल्हु रोनानित् ] तुःल-वाकुन ।
                                            कटबहु ए [दे] बात्रह, दवा ; (गच्छ दे, १६)।
                                            कट्याटिअ वि [दे] कावर उटाने वाता, वहुँनी के मात
(द्वर, २,८१; ८३)।
लंक्लोमाव पु [ कनकुर्जीमाव ] १ हु:स ने व्याह-
                                            कृति [ क्यिन् ] माले वाझा, विनासक ; "क्वारि
                                             होने बाह्य ; ( कुब १२१ ) ।
रता; २ नंतर-परिश्रनच ; ( ज्ञाचा च, १६,१२)।
                                              एर इतियो कार्य विवेति मृताई पुण्डनवस्त्र" ( मुल
ब्लंतर न [कलान्तर ] ब्राव, न्द्र ; (जुन १४४)।
क्टंपुगा खो [करमपुका] बत में हेलेगही क्वल्वीत-
                                             कसुनीरा ली [क स्नीर]ण्ड टचर भारतीय देश;
 को एक जाति ; (सूप २, ३, ६८ ।
क्लंबुव पु [ कद्रव्यक ] क्रद्रव्य-पृत्र ; ( हुन्त्र ६६)।
                                              कसरम एन [ करोरक ] यत में होती पनस्पति हो एक
रलक्लिय वि [ कलकल्लित ] कतकत रूट् ने मुक्तः
                                                बांत ; (युम २, ३, १८ ; मावा २, १,८,४)।
 कटमट हुने [दे] १ मदन-वदन ह (सहार्थ)।
                                               कसोति की [दे] लाय-चित्रेप; "महाहि बहोति
                                                मंद्या करवं राष्ट्रिंग (सुत्र १०, १७)।
                                                कहकर पुं [कर्यकथा] बातवीत ; (आचा २,
    प्यतिर प्रदेश वीत्यक्षमवावस्तारा ।
  २ इंतन, भरमसाड, पृत्याः
     नामि चित्रं लतु कतन्त्रये बर्धा हिप्पेन्म
                                   (सन ६३)।
                                                क्राजरंची ) जी [क्राकचित्री] एन्डा, पुंतवी ;
  फटस पुन [कटारा] १ एक देव-दिमान ; (देवेन्द्र
                                                 द्राईची ∫ (प्रहरू०)।
    १७)। र बाव-विकान (सब ५० हो)।
                                                 काननी की [काकिनी] स्वा नुंश का एक बांट;
   क्लाव्य न [कलायक ] बार वर्धों की प्रवाहरता;
                                                  (虹级)1
    किल पंजिल । एवं नरशांत्र ; (देनेन्द्र रहें)।
```

ं यह की कार्ड; (जोवन ३६)। किल देखी किया। (संविध्)।

\$\$ 365)1

किलगा स्रो [कार्तना ] क्षेत्रंन, वर्धन, प्रमना, (व

कित्तय वि [कोर्नेक] क्षेत्रेन-इता ; (वर २१६ टो)!

किसा देखें किया = ह्या ; ( अह = )।

द्यारियम्दि प्रे [ द्यालिकम्दि ] एड अनिद आर्थन

कार्तिमी स्रो [कास्टिद्वी ] विधा-विशेष ; (सम २,

कान्द्रनीय रेगो कार्यायः (तम १,३,२,६)। कान्द्रयः पृहिते कथ की यह उटम अति :

देन बाबार्व : (विवाद ५२६)।

: 43)1

-, 2

( सिंड ३०६)। त् ] कितनाः ( सम्मत्त २२८ )। [दे] कानसुद्री, कान का उपरि-भागः; उस्तो किराय; (प्राष्ट्र ८६)। :=किनं; ( सिरि मरे२; मर्४ )। क्याणः "जम्मंतरगृहत्रपुन्नकिरिश्रायो" लों [दे] वाय-विशेष, दीत आदि की ) i ही से बनता एक प्रकार का वाय; (आवा तिरुज ] तृषा-विदेष; (धमेवि १३४;१६६)। हो [ वलमना ] कतम, क्लेयः; (महानि ४) लो किलन; ( अगु १३६)। [क्लिश्] क्लेंग पाना, हरान होना । क्लि-षे वुं [ रुपीरयोनि ] इतिः (सम्मत २२६)। [कराय्] हतित करना, क्यांचित इरना। ग्छ १,२,१,१४)। र्मी ) देखी कीरिस; ( श्राष्ट्र <sup>८३</sup> )। [दे कील] केंट, गहा; (मूझ १, ८, १, ६)। i [कोलत ] कीत से बन्धन, गोले में नियम्नयः; र्रेपर्क प्रचटुक्तं विन्दरिषं पुरुविवेषीए" (मे.ह नो किलिस्स। कीडीटा (उच १६. १½: वै १३) -कीमत; (वे =२) <sup>।</sup> ति [ कुचित ] बहुचा हुमा; ( रत ६६ ) ः हेरी कुडम्र; (सिंड ११४०)। । देनों: क्रूंकण ( जिर २८६) रा खो [कृष्टिका ] दुन्ती, तारी (वित्र ११६)। को [दे] बाइबी, बेनडा; (वडा १६४)। गर्न [कुण्डक] १ मन्त्र गाउनका (उन ६, भाषा २, १, ८, ३)। इचाल ने निर्णत भूगा मोज पूर्व [कुण्डमीर] रापी हे देर की मार्डी सामिती जा एक दर्द का पान (दन के दर)। इत से [क्रायत] १ दह स्थानात (देवत १९८)। २ वस्तिमें दुरमाई न्यू (१९४४ ८०)।

कृडिण न [ कुण्डिन ] विदर्भ देग का एक नगर; ( दुन बृंताकृंति न [कुन्ताकुन्ति] यहें की तड़ाई; (सिर कुंस पुं[कुम्स] १-३ साठ, घरसी घ्रीर एक सी घाउँठ का नारः ( ऋसे १४१ः वंड २६ )। ४ ज्योतिय-प्रवेद एक रागिः; (विचार १०६)। १ एक वायः; (राम ४६)। कुनिक्क देती कुनिय; (राव ३०)। कुकस्मि वि [कुकमित् ] लराव कमें करने वाला; ( गम कुषकुद हैं [कुर्कुट] कुरिन्द्रिय जन्तु को एक जाति ; कुक्कुडी स्त्री [ कुक्कुडी ] माया, क्राटः ( विड २६० )। (डच ३६, १४८)। कुक्कुडाइन्न न [दे] चनते समय रा मध रा गन्द-विदेषः, ( तंदु ५३ ) । कुक्तितंनरि देनो कुन्छिनरिः (पर्नीः १८६)। कुक्सेश्रश्न देनो कुच्छेश्रयः (निति ६)। हुतोज्ञ न [कुर्वोध ] हुन्ये (पर्मन १६०५)! बुद्ध पुं [कुर्ब ] देवी, बाह्र मेंगाले स उनस्त्याः (उन कुठवर वि [ कार्चक ] गरनामह नाह का पन हुँछ। कुव्यमहिका (मा) देशो कुव्यमहः (माह १०२)। ( माया २, २, ३, ६४)। बुद्ध्यसं को [दे] चंडी, चरेंगी; (दे २, २४)। कुरुव इन [बोच्डक] हुन्य पर (रम ४,६,२०) नर)। कुर्दिव वि [दे] विवेद नाम की बेसे से भी हो थी। (छा ६, ६१)। कुनुष हु [ कुस्तुस्य ] शद-विदेशः( गय रहे )। कुनुपर ६ [ कुन्तुस्पर ] वाद-विदेश ( सप रहे ) कुतार दि [ कुतार ] मरीय ताल; ( बच्छ ६, ३० )। पुरुष वह [कांधर] रहाता . भेते शक होता, के स्तानं हत्यमा (स १६= वे ११ कृदि (१८५) मा (ब्ह्ना १६९)। नर-इन्द्र (१ विष्) हो। (पर ६२८)। ज-बुह्यः(दलन (६,६४)। बुह्यस्य रेस्से बोल्यन, गुन्स (१०४) प्रनेशायहरी कुर्राच (१) व [कावित्] (स्टी कार म, (मड ا ( فيد ير شير ) ا 152) i

कुरेर पु [ कुरेर ] भगवान कुन्युनाथ के प्रथम आवक का

नाम: ( विचार ३७८ )। कुमुध पुं [ कुमुद ] देव-विदोप; ( तिरि ६६७ )। "चंद पु [ 'चन्द्र ] प्राचार्य सिद्धांन दिवाकर का मुनि-मबस्था का नाम: ( सम्मन्त १४१ )। पुस्मार पु[कूमार] मगध देश के एक गाँव का नाम; (भाषा २, १४, ४)।

कार्यं देवां कोर्डंड: ( प्राक्त २२ )। नक्र—ब्रह्मालंत, ( कुन ४४ )।

कुन्हडी देली कोईडी; ( शकु २२ )। कुरय न [कुरवक] पुष्प विशेष, (बजा १०६)। क्रमाल सक [ दे ] प्रोप्तना, धीरे धीरे हाथ फेरना ! कराध प्रकार्ध है कराध है कर बनार्थ देश, (पन २७४)। करव देवा कड़व, (तदु २६, प्रसु १५१)।

ब्रह्म न [क्रह्म ] तीन या चार से ज्याद: परम्पर मापेड्रा ९७, ( मम्मत ३६ )। कलस्य पुन [ दे ] उल्जा, गङ्गा, ( पर ३८ )।

क्राभळ ५ [ क्लाचळ ] कुप्र-पान्, ( वि ८२ )। मेलिशन [कुरिक] थेर में पान काटने का छोटा

शास्त्र-विशेष, ( मगु ४८ )।

ब्होबक्ल ५ [ क्लोपक्ल ] व चार नवत-भागितित् , रतनिषर, बाडी भीर बनुसारा, ( सुत्र १०, ५)। क्त्य पून [दे] चूनड; गुजरानी में 'तुषी' (मुख ८, १३)। बान्द्रा देखा बुल्हा; (धर्मीर ११२)। करदर्श भी दि । भाव विदेश, गुजराती--'पूलेर', (पा 4)1 क्वर्ता था [ दे ] इब-रिनेय, ( दुव २४६ ) । हुम हि [काँश ] दभ का बना हुद्या; ( ब्राचा २, २, ३,

26)1 बस्य न [ रे ] रंग्य; (विद्य स्वर् )। कमित्रक वि [दे] गीरम ने बना हुमा करम्या मादि न १, भट्टन (१ स ) विकात ( किंद ६५२ हो )। कुमार देली कुमार; ( म ६८६ ) । र्संत्र १ ( रहीत्र ) प्रान्तर-दर्श नर, ( दल् ) । कस्य प्रवृक्तिम्मयु द्वित्र प्राप्ता । हुनुः तः, (१६८४

ब्रमुक्तमञ्ज र् [ब्रमुक्तमेनव ] रिगल मल हा के केनर |

(2)

नम्, ( तुक १०, १६<u>)</u> ।

कस्समिण प्र[ कस्वप्न ] दुष्ट स्थन्नः ( हरोप ४२ )। क्टंड न [कृष्माण्ड ]कोइनाः (कम्म ५, ८५)। कुहक } देखों कुद्रय; (धर्मवि १३५, द्वप्र म )। कहरा क्हेंडग पुंत [दे] अजमा; (पचा ४, ३०)।

क्रुअ देखी क्रय - इत् ( चंड: इस्मीर ३० )। क्राः आ स्त्री [कृषिका ] कृष्टे, होटा कृष, (चंद्र)। कृद्या श्री [कृतिका] क्रिगेड भादि का मन थ्रावाज, (पिंड ३५६ टी)। कृचिआ स्त्री [कृचिका ] दादी-मूँछ का बान, (संब

कुड सक [ कुटम् ] १ महा दहराना। २ ब्रन्यथा स्थ कृडे, ( श्रसु ५० टी )। कुड न [कुड ] १ पास, जान, फीसा; (सुस १,५) १८५: सब ११४)। २ लगा तार २७ दिन का उरग (संबोध ५५ )। कृणिय वि [कृणित ] मडा हुआ, ( हुत्र १६०)। कुर पुन [ कुर ] बनस्पति-विशेष: ( सूझ २, ३, १६)। कें अभी स्त्रों कितकी ] १ केरड़ा का गाउ, २ केरडा व भून; (राय ३४) केंद्र पुन [ केनु ] एक-देर निमान; ( देनन्द्र १३४)।

केउरपुत्त पृ [ दे ] भी तथा भेंत का बबा; (नित्र ४०) कॅबकय देखो फेक्स्य, (पद २०४)। केत देखों केतिअ, ( हास्य १३६ )। क्रेयज्य मि [क्रोतच्य ] धरीदने योग्य म्हा, (उत्त में केटाम पु [केटास ] राहुका इन्या पुर्वप्र-(१३) (सब २०)।

केमर पून [केसर ] एक देव-विमान, (देवेन्द्र १८२)।

कोउण्ड वि [ कडुण्य ] योहा गरमः ( भनीव १११)।

कोडिणपुर न [कोण्डिनपुर]नगर मिलेन; (काम ११)

कोंतल रेमी कुनल - हुनाम; ( माह (; गाँव ४)।

14)1

EF ) |

१२६: १२६) ।

केलि ओ [दे] बस्द-विशेष, (उन २६, ६८; ५ १ १

बेयली स्त्री [केयला] ज्योशित विधा-मिहेप, (स्म

देम देवा देतिम । यां-'मां, ( प्रमु १३१ )।

[ कुवेर-कोंत

प्राचीन 'खभणा' गाँव: ( कुप्र २१ )। (मिरि १०३२)। खड पुं[दे] एक म्लेच्छ-जाति, (मृच्छ १५२)। खडिक्किय देखो खडक्कय, (धर्मवि ५६)। खडक्बर देखी छडक्बर, ( सम्मत १४३ )। खडम 🤇 (बद १)। स्वणिशा ∫े विशिद्धा" (शुश्पूर, धर्मन २२८ )। स्वति पु[दे] एक स्लेच्छ-जाति, (मृच्छ १५२)। खद्धन दि ] प्रभृत जाम, (पचा १७, २१)। (पिड ३१६)। स्वमिय नि [ क्षमित ] माफ किया हुआ, ( कुम १६ ) । स्तमा देखो खण ≕ सन् । लम्मइ, ( प्राकृ ६८ )। (मुख २,३)। खरदिश वि [ खरण्डित ] विभीत्सतः ( कुत्र ३१८ )।

खणिवक ) देखो स्रणिय = स्रणिक, "सद्दाद्या कामगुर्खा स्वमण न [क्ष्रपण ] तपण्चर्या, वेला, तेला चादि तप ; खयग्यक वि [ सादिस्क ] लदिर-मंबन्बी, स्त्री--'क्का, खरंसुया स्त्री [ दे ] बनस्पति-विश्लेप; ( संबोध ४४ )। खरड पु [ दे ] हाथी की पीठ पर विद्याया जाता आस्त-रयाः ( पर न्यू ४ )। खरफरुस पु [खरपरुप ] एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र २७)।

खरव वृ[खरक] भगवान् महारोर के कान में से खीजा

याल चक [स्पाल्] थपनस्य करना, इटना । खन्नाहिः

राल था. पाद-पूर्ति मे प्रयुक्त होता श्रव्यय: ( प्राक्त ८१ )।

खलु म [ खलु ] रिशेष-मूचक भ्रव्यव; (दमनि ४, १६) ।

म्बरुख वि [ दे ] निम्न-मध्य, जिसका मध्य भाग नीचा हो

खल्लग }पुन [दे] १ पन, पचा, २ पत-पुट, पर्चो का क्षत्त्वय रे बना दुषा पुडवा; (सूच १, २, २, ११ टी;

निकानने वाला एक वैयः (चेदय ८६ )।

सद्य देखे सदुय; ( पा ६२ )।

(उस १२, ७ )।

बह; (दे १, ३५)।

खमाखिमा न [ खड्गाखड्मि ] तजबार की छड़ाई, । खबण देखो खमण, "विद्युपमलखबयो हो" ( पनीव फउक्खड पु[स्टटस्टट] सट सट प्रावाज, (मोह ८६)। सटा वि [सर्व ] सन्तु, थोड़ा; "अनआर्या दमी खइहोतिल पु [ दे ] एक म्लेच्छ-जाति, (मृच्छ १५२)। खडिअ पुं | दे | दवान, स्याही का पान, (धर्मनि ५७)। खडुका ) पुन्नी [दे] मुड मिर पर उँगजी का भाषात ,

र्षिड २१०; वृह १ )। २३) ं संदे्णा स्त्रो [ क्षपणा ] घञ्ययन, शास्त्र-प्रकृत्यः ( प्रय् २५०)। श्राति" ( मिरि १७५)।

खह पून [ यह ] आकाश, गगन; ( भग २०, २--गन 1 ( yee साओवसमिग देलो साओवसमिशः ( घन्म ६८, हर-१

क्त्वी ५)। खाण पुं[दे] एक म्लेब्छ-जाति; (मृब्छ १५२)।

यादि देखे खा६ = ल्याति, ( संद्रि ह )। खामण न [ क्षमण ] लमाना; ( श्रावक ३६५ )। खाय पुं[खाइ] पांचनी नरक भूमि का एक नरक-स्थान, (देवेन्द्र ११)। खायर देखा लाइर; (कमे ई)। खार पु [ क्षार ] १ एक नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ३० )। २ भुजपरिमर्प की एक जाति, (स्था २, ३, २५)। र वैर,

दुग्मनाई. ( मुख १, ३ )। "डाह ५न [ 'दाह ] कर बहाने की भट़डी, (भाचा २, १०, २)। °तंत पृन [ °तन्त्र ] श्रायुर्वेद का एक भेद, वाजीकरण; (ठा ८--प्व ४२५)। खारिकक न [ दे ] फल-विशेष, छोबारा; (विरि ११६६)।

खावण न [स्यापन ] प्रनिपादन, ( पना १०, ७ )। स्रास प्रक [कास् ] लाधना, लांसी लाना । खासं, (नेंड्र **१६)** । खि मरू [दि:] चीषा दोना। कर्म-"खित्रह मवसेतर्नी" ( स ६८४ ), लीयंति, स्रीयते; ( कम्म ६, ६६; टी )। सिस मह [सिङ्गप्] सि सि मात्राज करना। सिसी बक्-सिंखियंते (मुख २, ३३)। खिता पुं [ क्षेत्रज ] गोद खिया हुआ खड़का, "शिएप्र-मुख्यारि बुध बहुउ" ( कुप २०८ )। खिष्य अक [ छप् ] १ समर्थ होना। २ दुर्वन होता। लियाः; (संदि ११)। खिमास्त्रो [क्ष्मा] पृथियो, (चंद्र)।

खिदल पुं[दे] फोड़ा, पुनर्सा, गुजराती में 'सीम्न' (वर्ड

35)1

( थ्राचानि ३३२ )।

(सात ६०)।

गंधि वि [ प्रन्थित् ] रचना-कर्ताः ( सम्मच १३६ )। गंधण पु [ सन्धन ] एक धर्म-जाति; ( दस २, ८ )। गंधवाह पु [ गन्धवाह ] प्यनः ( सनु १८० )। गंधव्यि वि [ गन्धविन् ] गाने वाला, ( वी ३ )। गंधारी क्षी [ गान्धारा ] विद्या-विदेश: ( सुध्य २, २, २७)। गंसीर न [गाम्भीर्य] १ गम्भीरताः २ छनीइत्यः (स्मनि ६६)। गरग पु[गर्ग] १ एक जैन महर्षि, (उत्त २७,१)। २ विक्रम को बारहवीं राजान्द्री का एक श्रेन्टी, (क्रम १४३)। गञ्जातः )वि [ दे ] देश-विदेष में उत्पन्न (वस्त्र ), (प्राचा गज्ञल ∫ २,४,१,४;७)। गडून [दे] शहर, गाडी; (वी १५)। गणि पुस्नी [ गणि ] घञ्चयन, प्रिच्छेद, प्रकरशा, (यादि ₹¥3) I गणिम न [गणिम ] १ गथाना, गिनतो, कल्या; २ वि. सन्त्येत्र, जिसका गिनवी की जा संके वह, सस्त्येय; ( ऋसु । 1 ( YY5 गण्य वि गिण्य विग्यानीय, मॅन्ड्व, ( सरीध १० )। गण्णा (मा) न्त्री [गणना] गिनदी, (प्राकृ १०२)। 'गचण वि [ कर्तन ] बाटने बाता, देदक; (सूत्र १, १४, २४)। गदि देला गइ = गति, ( देवेन्द्र ३५१ )। गदुअ ( यो ) ञ [ गत्या ] जा दर, ( शक्र ८८ )। गद्द देखो गज्ज = गयः ( प्राकृ २१ ) ।

गम्भद देखी गहर, "गम्भते" (पाङ २४, गिंव १६)।
गम्भाहाम त [ममांचात ] स्टकार-रिचेन, (सव
१४६)।
गम्भ पुनिस ] १ प्रदार, (यर १)। २ वि. वेशन, (महा-शि ४)।
गम्भाद वि है जाव ] चानिर्यन, मूर्य, (शिंव ४०)।
गम्भ वि शि वि जान, (स्थि ४०)।
गम्भ व [मार्य] । तन, 'स्वरम्मास्म मुनिसेन् धन्न''
(स्था मार्य)। तन, 'स्वरम्मास्म मुनिसेन् धन्न''

गयसंड वृं [ गजरूष्ठ ] स्त्र-स्थिप, ( शव ६० )।

नयकम पूर्व गामकर्ष है अनाव देश-विदेश, ( पर २०८)।

गयन्गपय न [गजान्नपद] दशार्थहरू का एक तांथे;

पु [ मिणि ] यहं। (दुस ११)।
गयनिर्माहिया स्त्री [ मदनिर्माहिका ] दरेशा, दराहें।
नता; (व ७५१)।
गयमुद्ध [ नातमुद्ध ] स्त्राम देग्र-विदेण, (स २४)।
गया स्त्री [ गदा पढ़ देन-निर्मात; (वेंक्ट ११)।
गादिक्या देखे गयदम्या, (देंक्ट ११)।
गाद्ध व्या पढ़ें | गर्वाम्यानं, (देंक्ट ११)।
गाद्ध दिया है [ गर्वाम्यानं, (देंक्ट ११४)।
गाद्ध देखे गर्वाम्यानं, विद्यानं, (क्या ११४)।
गादिक देखे गर्वाम्यानं, (म्या ११८)।
गादिक देखे। गर्वाम्यानं, (म्या ११८)।
गादिक देखे। गर्वाम्यानं, (म्या १४८)।
गादिक विद्या गर्वाम्यानं, (म्या विव्यानं, (म्या १४४)।

गुरुदुरण न [ दे ] भीत स्ताने हुए बुरित और की ग<sup>ुर्जन</sup>

गवादणी देखे गवायणीः ( आचा २, १०, २)।

गयण न [गगन ] 'इ' अबर; (बिरि १८६)। भिष

गवेसणया स्त्री [ गवेषणा ] ईहा-ज्ञन, सभारता नत (यदि १७४)। ं गह तक [ प्रथ्] गूँथना, गटना । गहेति; (नुम्राने १४०) गद्द पु[ब्रद्घ] १ संबन्बः (धर्मसं १६३)। २ वहाः घरना; (सूच १, ३, २, ११; धर्मवि ७२)। ३ मध्य हान; (धर्मेषं १३६४ )। 'मिछ न [ 'मिछ ] जिसेंह रें से बहकागमन है। वह नद्धतः, (बद १)। 'सब <sup>व</sup> [ सिम ] गेय काव्य का एक भेद; (दक्षी २,२३)। गहण न [प्रहण ] १ आदान का कारण, २ आजे<sup>त्र</sup>, 'चक्युस्य स्त्रं गहुच्च वयति" ( उत्त १२, २२ )। गहण न [ गहन ] भरवय-द्येत्र; ( साचा २, ३, ३, १)। 'निदुग्ग न [ 'निदुर्ग ] परंत के एक बदेश में स्थि वृक्त-बन्द्री-समुदाय, ( मूच २, २, ५ )। गहणी स्त्री [ ब्रहणो ] दुन्नि, पेट; ( पत्र १०६)। गहर ५न [ गहुबर ] १ निहुन्ज, २ वन, अगत, ३ <sup>६५</sup>, कपट, ४ विषम स्थान, ४ रोदन, ६ गुगा, ७ अनेक अनर्थ का सदर; "गहरा" ( ब्राकु २४ )।

गह्यह पु[ गृहपति ] रूपक, सेती करने वाला; ( पान)।

गानेय देखा गामेयम; ( धर्मवि १३७ )।

मायण मि [ मायन ] गवेवा; ( बिरि ७०१ )। मारहत्य वि [ मार्हस्य ] यहस्य सदन्यो; ( पत्र २१४ )।

गोउलिय वि [गोकुलिक] गोन्धन पर नियुक्त पुरुष, गोकुल-रक्षक; (कुम ११)। गोबि-लिक देखो गोन्फलिकय; (राय १४०)।

गोण (शी) पुन [गो] बैज, "गोषो, गोषा" (मह ५५)। गोतिहाणी स्त्रो [दे गोत्रिहायणी] गोवत्सा, गीकी

गातिहाणां स्न [दं गातिहायणां] गावत्सा, गाँका वछडी; (तं दु३२) । गोत्त पुन [गोत्र] १ पूर्वेज पुरुष के नाम से प्रसिद्ध स्वपत्य-संतति; (यदि ४६, सुत्र १०, १६)। २ वि

ख्यपस्य-संततिः ( यादि ४६, तुझ १०, १६)। २ वि-वायो का रक्षकः (तुझ १, १३, ६)। गोप्पहेलिया स्त्री [ गोप्रहेलिका ] गीधों का चस्ने की जाहर ( याजा २, १०, २ )।

गोष्पहेलिया स्त्री [गोप्रहेलिका ] गीश्रों का चरने जगहः (श्राचा २, १०, २)। गोमिशा [दे] देखा गोमीः (श्रागु २१२)।

गोमिक (मा) [गोमिकत ] ममानित, (प्राक्त १०१)। गोमुद्दी स्त्री [गोमुखी ] बाद-विदेष, (राव ४६, अप्सु १२८)। गोय न [गोत्र] मीन, बाक्-सपम, (स्त्र १, १४, २०)।

ावाय पु [बाद] गोल-धूचक बचन, (सूच १, ६, २७)। गोरब्य वि [गौरब्य] गौरब-थोग्म, (भंति ६४; कुम ३७०)।

२००)। गोरस पु[गोरस] वायपी का ज्ञानन्द,(सिरि ४०)। गोरस पु[दे] इस में जीवने योग्य बैझ,(द्याचा २,४, २,३)। गोरी झी[गीरी]विचानियेप,(सुज २,२,२०)।

मोस्य न [ मोस्य ] प्रशस्त गी, (धर्मीव ११२)। मोल पुर्का [दे ] गोका, जार से उत्पन्न, ( दम ७,१४)। की—ैंटो. ( दस ७, १६)। मोलब्यायण न [ मीलब्यायन ] गोन-विशेष, ( सुत्र १०,

मोलस्यायण न [ मोलस्यायन ] गोल-विशेष, ( सुत्र १०, १६ )। मोयय रि [ गोपक ] छिपने वाला, टॉक्ने बाला, (स्वोध

२४)। गोयन्त्र पुन [गोयछ ] गात-विदेष; (मुत्र १०,१६ टी)। गोद्द पुं[दे] १ कोटवान भादि करू मनुष्य, (मुल ३, ६)। २ ति- प्रामीया, साम्य; (सुप्त २,१३)।

ह)। २ ति प्रामीषा, प्राम्यः (सुन्द २, १३)।

घ

धंप्रतिक्षत्र वि [ वे ] धवज्ञाया हुमा; (वर्ष दे; प्रमीत ६१४) वरिष्य [ विष्टिक] चायदाल का कुस-देवना, सक-विशेष; (बुद १)। ष्टद का [ घट्य] हिसाना। चंक्र—घट्टियाण; (बर ४, १, २०)।

४, १, २०)। घट्टण हि [घट्टन ] चालक, हिला देने बाला; (स्म १२१)। घडमार देलां घड-कार, (वन १)। घडचडम पु [घटचटक ] एक हिंसा-स्थान सम्बाद, (मह

(००)। धडण लीन [घटन ] र पटना, त्रश्मः (वि ११)। २ ध्राव्य, वश्मः, (चेर्द्र ४६०)। घडि वि [घटिन, ]यट गाना, (चतु १४४)। घडित्या रेले घडित्या, (यून १,४,२,१४)। वर्षागुळ जुन [घनारमुख] वर्तमाय-विदेश, वृत्त्वी वे इर्णे

हुषा प्रतराहरातः ( बातु १६८ )। यणसंसद् वृ [ घनसंसर्थ ] ज्योतिय-गरिख योग-भेकें, जितमे पत्र या सर्वे यह प्रध्या नक्षण के थीन में होत्र जाता है वह योग, (सुन्न १२ — यन २३३)। यत्त प्रकृ [ यत् ] यण करता। पनदः ( गृह १६९)। श्रत्ति षा [ वै ] शोग, जरशे, (ग्राह ८१)।

धात भ (व ) याम, बल्दा, (माइन्स )। बत्तु ति [धातुक ] मारने बाहा, पावम, (उच १८, ७)। धत्य वि [ मस्त ] यरोव, पक्षा हुषा, (तंत्र ११६)। यपपुस यु [ मृत्युष्प ] एक जेन महर्षि, (उक २२)। धर्मुक्त थीं [ मृत्युक्त] जो-सरोर, (वह ४०)। धर्मित वि [ मृत्युक्त] पर बाला, यस्त्य, (माइन्स्स)।

घल्लय रेपु [दे] डोन्द्रिय जीव की एक जाति, (मुल ३६)

घळकोय  $\int$  १२०, उस ३६, १२०)। यस स्तान [ $\hat{x}$ ] १ ५०दी हुई बमीन, पाट वाली  $\chi$  $\hat{x}$ , ( धाना २, १०, २)। २ शुप्ति भूमि, पोझी बमीन,  $\hat{x}$  बान्स्पान, ( स्व द, १२)। २ शुप्त भूमि, पोझी बमीन,  $\hat{x}$  धान्स्पान, ( साम २. ७) यसी सी  $[\hat{x}]$  जमीन हा उतार, हास, ( धाना २. ७)

धरा आ [द] जमान का उतार, दाल, र्या पा का ४,३)। धतुमर वि[घस्मर] खाने की ग्रादत वाला। (प्राक्

३<del>८</del> )।

१२४२ चंप सक [ आ + र्रह् ] चढना। चंपइ; ( प्रारू ७३ )। चंप देखो चंपय; ( राय ३० )। चंपग पंत [ चम्पक ] एक देव-विमातः ( देवेन्द्र १४२ )। चंपयवर्डिसय पु [ चम्पकावतंसक ] सीधर्म देवलोक में स्थित एक विमान; (राय ५६)।

चंपिश्रन [दे] द्याक्रमण, दशव, (तदु ४४)। चक्क न [ चक ] एक देव-विमान; ( देवेन्द्र १३३ )। चक्राचाय पुनः देखी चक्रवाय; "मिलियाइ चकावायाइ" (स ७६८)।

1 ( 355 चवखुहुर वि [ चक्षुईर ] दर्शनीय; ( राय १०२ )।

चयख ( थप ) सर्ह [ भा+चक्ष् ] कहना । चरखह, (प्राक्त चच्च सक [ चर्च ] चन्दन ब्रादि का विलेपन करना। चच्चेई, (धर्मवि १५)। चच्च पुँ निर्ची देमाचार्य के पिता का नाम, (कुम २०)।

चिच्चिय वि [ चर्चित ] विक्रिप्त, ( चेइय ८४५ )। चडपद्र श्रकः [दे] चटपटाना, क्लेश पाना। वक्-चडवडत, ( मुद्रा ७२ )। चडुकारि वि [ चडुकारिन् ] खुशामदी, ( पिड ४१४ )! चडुत्तरिया स्त्री [ दे ] १ उत्तरबढ; २ वाद-विवाद, ( मीह

चडुयारि देखा चडुकारि; ( विड ४८६ )। चडुळग वि [ दे. चंदुळक ] लंड २ किया हुआ, 'विदुधग-चंदुप्तगडिन्ने" ( स्थनि ७१ )। चढ देशी चड= भा+बहु। सकु-चढिऊण, (समात्त १५६)।

चढण देखी चडण, ( मंदोध २८ )। नाणयागाम देखी चाणग-गामः (धर्मी ३८)। चता औ [ चर्चा ] १ शरीर पर मुगन्धि वस्तु का विलेवन: २ विचार, चर्चा, ( प्राकृ १८ )। चप्पासक[चर्य] १ अध्ययन करना। २ कहना। ३ भत्सैना करना। ४ चन्द्रन द्यादि से विलेपन करना।

चन्पदः ( प्राकृ ७५: संदि ३५ )। चप्यस्य न [ दे ] जिस्हार, निसव, ( तु ह )। बम्मेरुग पुन्नो [ बर्मेपक ] शन्न निर्देश, (सब २१); स्त्रो--'गाः ( भय १७५)। चय पु [ चय ] ई टी की रवना-रिकेप; ( विंड २ )। चयपा न [स्यवन]स्युति, भ्रास, प्रव, (तरु ४१)।

चर पुं[चर] जंगम प्राची; (कुम २४)। चरण पुंत [ चरण ] १ सथम, चारिल, 'सम्मतनाय्यस्या

वतेयं ब्यटटब्रहटमेहल्झा" (संबोध २२)। २ ब्रान्सबः (सम्मिन १२४)। चरि पुंछी [ चरि ] १ पशुर्जीको चरने की जगह १ चारा, पशुक्रों का खाने की चीज, घास; ( कुप १०)। चरित्त न [चरित्र ] जीवन-कथा, जीवनी; (हम्मत १२०)।

चरीया देखो चरिया=चर्या; "तयामानो चरीया य इसे**म**ा-रह जोगिनु" ( पंच ४, २० )। चलिया )स्त्री [चलनिका, 'ना ] डैन सध्यों की चलपी ∫पहलने का कटिन्वस्त्र, (पव ६२)। च हिल स्त्री [ है ] मदन-वेदना; ( सन्नि ४७ )। चवळय पु [ दे ] धान्य-विदेश, गुजराती में 'बोळा' ( पत 1 ( 888

चब्ब सक [ चर्च ] चयाना, ( सक्वि ३४ )। चब्ध ( सी ) देखी चभ्म=चर्च । चळदि; ( प्राकृ ८३)। चव्यण न [च्याण ]चयानाः (दे७, ८२ टी)। चहुट सक [ दे ] विपक्ता, विपटना, खगना; गुजराठी में 'चोंदन् '। ''रे भूद नृह भ्रकन्त्रे लोलाइ बरुद्रए बहा दिन" ( सबेग '१६ )। चहुइइ, ( कुप २४६ )। चहुट }वि[दे]चिपका हुआ, क्षता हुआ, (धर्मते चहुद्धिय ∫ १४१, उप ७२८ टी; कुप्र २७; धर्मवि १४१)।

२६)। चाइय वि [ स्याजित ] छोडवाया हुआ; ( धमी ८)। चाउत्थिग देशो चाउत्थियः ( उपनि ३ )। चाउप्पाय न [ चतुष्पाद ] चतुर्विध, चारप्रकार का; (उन २०, २३; मुख २०, २३ )। चाउरत न [चातुरन्त ] भरत-दोत्र, भारतवर्ष, (वैर्व \$¥+; ₹¥₹ ) I बाउरंत न [ चतुरन्त ] चक्र, पहिया; ( वेहप ३४४ )।

चाउभगी स्त्री [चार्चेट्टी ] सुन्दर स्नग बाली स्त्री; (प्राप्त

चाउल नि [ दे ] चानन का, "तहेब चाउल गिर्टं" ( देव ५. २, २२ )। चाउथण्ण देखे चाउचन्तः ( सम्मत्त १६२ )। चाउध्यिक्त देख चाउब्येक्ट, (सी ७)। चाउस्साला स्रो [ चतु.शाळा ] चाराँ तरफ के कमराभी

से युक्त घर, (पत्र १३३ टी)।

क्सच्छ न [चामरण्य ] गीवनीवरोपः (सुन १०, २६)। क्रूंसाय हैं [ चासुण्डरीत ] गुजरात का एठ विलुस्य **र**स्ट [बार्य्] चाना, लिनाना । चार्दः (धर्मेव महारुष्यः (दुन ४)।

16):

कान्द्र र् [चारन्द्र ] लुंद्र्यः (वित्र १८६)। र कीया सं [ चर्या ] १ चरच, क्यर-ज्यर सम्बद्ध २

चे (उन १६, ८१, ८२, ८४, ८४) रहम न [चालन] गंबा, प्रभ, ख़िनक, (चेदन

दिया वि [बर्चित ] जवाया हुआ; (धर्मिव ४६) वहियों हो [चाहिनी ] हैनावाद की मारा का नानः

नियन[चित] हेट आदि का उन्। (अस्पर)।

विप्रदेशी विस्न=वितः (प्राकृ रहें)। विश्व [दे] प्रत्यन्त, प्रतिगरः ( प्राचा १, ४, २,

,न न [स्थान] लड़ा रहना; (पन २)। ज न [चेष्टन] चेष्टा, प्रतत्र; (हि दर)।

म देलो चित्त = विचः (प्राकृ ६६)। नवागुअ देली चिच-प्णुः (आह १८)।

।तन न [ बिबण ] विव-क्नें (धनवि ३४)। क्तारत्य दं [चित्रपत्रक ] नहतिहरूप की वर्ष एक वित्रपत्या की [वित्रकलता] बच्की विकेश (हर्मीर

विचर्यामा जो [चित्रयोगा ] वाय विदेश ( सव ६)। विकारिक्कडव १वं [ दे ] ज्यानी प्रमुखिलेषः (ज्ञावा न विचावेत्स्रस्य भे राज्य राज्य हो।

विनायदी श्री [वित्रपटी] वृद्ध वित्रप् ेडवेरह्टा...विचार्यटमस् राज्यादिकासर्वे कामस्यादी (न ऽ३्≂ )।

विष्यु एक [दे] १ बटुना । १ दवाना , कन्न-महि (वि) विषया पुन [ दे ] इसे हुई काला प्रवस्ता में पासे (बन

<sub>२, ३०</sub> टि)। विष्यं देती चित्रिक्षः ( प्रमेषि २०)।

चिण्य देशो चिल्या; (इस २, ३० टि)। चिलिय हुँ [दे] बहुंबर विहेत, इन्मानमय में अंग्रेट वे मर्रेन कर जिलको मंडकोग दश दिया गता हो वहा (स्व

चित्र देवो चेरअ चवैत्यः से प्रवया स्वार वियत्तीवार्डि

कुट्विको नयरे (सम्मच १८६)। चिर्राच्यम मि [चिरचित ] बिर कान ने उपनितः (देव

चिरमाल वह [प्रति÷पालय्] गरिपानन करना। निर-

चिराउ म [चिरात् ] विर कत ते; ( हुन ३६० )। विलाद देशों विलाधः (आह १२)। चितिचितिय वि [दे] भोजा हुमा, बार्ट्रतः, (वेह

च्चित्र न [दे] न्हें, व्हा, ठावः (प्राप्त रूप)। चिल्लय न [ वें ] बनवजुः नततः 'क्रीतः ( प्यहः १, १

चीड वि [दे] काता सद का मूचि वाताः (मिर ६म०)। बुज नर्ज [ स्पन् ]त्यान करना, विस्तर करना। भए सम्हर्ट किंग हुए" (चूँम १, १, २, १२)। बुंबारपुर न [चुद्धारपुर] एड नामः (गम्मन १८८)।

बुँहर वि [रे] चुनने बाहा; (रे ६, १६६ डो)। बुनुष पृत् [ बुनुक]स्टन को अब भागः ( सन १४)। चुडिला रेगा चुँहरी (तर १६)। चुन्तम पु [जूनक] हत्र सिंप । प्राचा प, १५

बुच्चिय नि [ यूर्विक ] रोधन-प्रनिद्ध नवीर्यपट करा (द्वारः स्ट्रेन्स स्मारं स्नाम सर्ह)। चुत्रम न [सूर्यन ] मू नर सन्तः (मा १) । बुद्धि क्रम बुविष्यः (दिवार ३५०; वड )।

बुलुस्स केरी बालुस्स; (देश =( हे ) । मुन्यत न [दे] नदुदः (ट्रम ६६% ६८८)। मुख्यम् पर [३] जनमा व्यन्तः

. जुल्लुकानेर वे रहे वस्त्र नेता करकारी। प्रदेशक स्थानिक विक्रिक्तिक स्थानिक व (र्जन स्टें

1(0)

२६)।

8. 84) 1

२४)।

टी ) ।

छत्त न [छत्र ] १ प्रतमा तार वैदीस दिनों का उपना ( हंबोध ४८) । २ वंत. एक देव-विमात: (देवेन्द्र १४०) ।

३ प. ज्योतिप-प्रसिद्ध एक योग जिसमें चन्द्र आदि मा

छन के आकार से रहते हैं; ( मुज १२--पन २३३)। "इस्ट वि [ "यत् ] छाता बाजा; ( मुख २, १३)। "बार्स

वि [ "कार ] छाता बनाने वाजा शिल्पी; (मशु १४६)। "स पुन [ "क ] बनस्पति-निशेष; (सूझ २, ३, १६)।

छद्दसम वि [ वड्दश ] छह या दरा; ( सूझ २, २, २१)।

छन्न नि [ क्षण ] हिंसा-प्रधान, हिंसा-जनक; (सूच्र १, ६

छव्य }पुन [दे] पात-विशेष; (धाचा २, १, ५, ६

छलंसिअ वि [पडस्निक ] छह कोया वाता; (सूम ६

छलण न [ छलन ] पद्मेषया, पॅकना; ( भाषानि १११)! छविपन्य न [ छविपर्यन् ] भीदारिक शरीर, (उच क

छवीइय वि [ छविमत् ] र कान्ति वासा; २ पर, निर्देश

छक्ष्चरि स्त्री [ पर्सप्तिति ] छह्चर, ७६; (पर १६)।

छाणी स्त्री [ दे ] कंडा, गोवर का इन्धन, ( पर १८ )।

छाय वि [ छात ] नवाद्भित, थार शमा; (*६४ ६,*३००) छायण न [छादन] १ पर की छत, (विंड ३०३)।र

दनकन; (पन १३३)। ३ वस्र, कपड़ा; (सुख ७,१४)

छारिय वि [ शारिक ] हार-सदस्थी; ( दस % १, ४)।

छित्रज्ञ देखा छिद्≖छिद्। देश्र—छित्रिक्वउं; (वंद्र ४०)

terempt jun meren une obe ) !

छी, (बिड ४५१)।

छदमत्थ देखे छउमत्थः ( ब्रव्य ४४ )।

छञ्यम 🕽 पिंड ५६१; २७८)।

छल देलो छ=पर्, ( वम्म ६, ६ )।

(ध्राचा २, ४, २, ३)।

छात्र देखी छाय; ( प्राकृ १५ )। छाउमत्थान [छ।ग्रस्थ्य ] छधस्य भवस्या, (स्ट्<sup>ठि ह</sup>

[ चूचुश—क्रिश

रों )।

(निंड ६०३)।

(राव ह३)।

(चेश्य ३६२)।

(99 以 (5))

(चेइय ३४६)।

सार (७)।

राम देलो एक; (पन २०१)।

40)1

१२४४

22)1

चूरण देखां चुन्नण; (कुत्र २७३)।

की श्रमावसः ( मुज १०, ६ )। चोष सक [चोद्य ] १ प्रश्न करना । २ सीम्बाना, शिक्तवा

दैना। चौएइ, चौएइ; (वव १)।

चेंद्रण देखो चिट्टण ≕चेंधन; ( उपपं ११ )। चेत्ती छी [चेत्री] श्चैत मास की पूर्णिमा; २ चैत मास

चूरिम पुन [दे] मिठाई विशेष, चूर्ना कडह, (पन ४

चे।क्खलि वि [दे] चोखाई करने गला, शुद्रता गला,

चोप्पाळ पुं[ चतुष्पाळ ] स्योभ देव को श्रायुध-शाना;

चोयालीस स्रोन [ चतुश्चरवार्रिशत् ] चुम्माजीव, ४४;

चौराव सक [चोरयू] चारी कराना। चोरावेद; (प्राकृ

नोयत्तरि स्त्री [ चतु सप्तरित ] स्तर सीर चार, ७४;

चोघालय पन [ चतुर्दार ] चोबारा, ऊपर का गयन-यह.

"इया य एगा देवी इतियमिठे बावता । गाउर इत्यी ची-

(श्वां)वाप्तवाधी इत्येख धवतारह" ( दस २, १० टी)।

**छउम न [ छद्रन् ]** शानावरयोष भादि चार वाली कर्म;

छंदण पुन [ छ।दन ] दधना, दक्धनः ( राय हई ) :

छंश्य न [छन्दन ] निमन्त्रयः; (पित्र ३१० )।

छमण न [स्थमन ] विधान, दहना; ( बब ४ )। छडिय वि [ छटित ] स्व मादि से छटा हुमा, (तह २६:

छ्द्रव वि [ छर्द ह ] १ छोड़ने बाला, ( दुल ३१७ )। २ |

चोदणा स्त्री [ चोदन। ] प्रेरणाः ( भमत १२४० )।

चोष्पद्धिय वि [दे] शुपदा हुमा, (पव ४)।

चोयय पु [ दे ] फन-विशेष; ( प्रसु १५४ )।

```
क्रिका करिया ]
विक्षित्र ] काराम, मगनः ( अस ६० - १ १) अभिनयाम् स्थे [ परिवामे ] देग्ने अपसाः (स्थान २३)।
विभिन्निकित्यास्य व्यान्तः।
लेक (है) इनसे आहरा जिल्लाहर (१००
भिष्य[तिम] देशता १७०० । (सूम १४ व
विष्यित्राण्डसम्भारणः)।
केर दुर (इसर, (आह. १६)
भिष्यक्षिण (कहार)।
हैं बियम किन के महत्त्व (दिन १६५)।
क्षिति चित्राच्या द हे होत. ( गुझान
۲),
रिक्षिकी १ (स्थान, किलेन, (वना ३, ३४)
) : व सर्वापन (त्वः ( प्रांत ५८३ )
हिं[देवा] देखारिया (मूच १, ६,२,६)
िष्टित्त द्वित्त । स्वीति । सः १६)।
[िरे] कितहा; (मूझ २ १, १६)
<sup>ी को</sup>[रे] अपूर्त ( इम २४३ )
ि हैं] डॉब्बला, ह्यते. ( रेस ४८०)।
ें [दें] केंग्र, बहु (बहुत १६४)।
नि[दे] बाहु बहु (हुन ३१) :
```

<sup>र</sup> हुँ[ जयकार ] जीत, भ्रम्सुदम; ( मारु ३० )ः । यति ] जितनाः (स. १)। ि [जेतब्य ] बोदने पोग्यः (प्रवि १२)। ख बॅडमा; (बन्बा १२२; मह ११)। ं[ बङ्घाल] द्रृत-गामी; ( दे म, ०८ ) । [जान्तुक [ इन्दुक-तामक तृत्व का; ( साचा

[स्पृत्य] सर्गःचंत्रम (माना २, १४,४)।

, {४)| [जाम्बवत्] एक विवाधर समः (हुन

बस्य ] अम्बू-बृद्ध का कत, बानून; "ते विवि <sup>इम्</sup>।" ( त्याप ४० )। . मृज्या ] एक देवी हा नाम; ( तिरी २०३ ) । 157 A

जम ५२ ( जमत ) प्राची, जीव, "दुर्गवजीवे दिविस्त्रा त च केर्जन्समा को ( इस ४, १, ६५; सुम १, ३, 49 1, 11, 22 अगर्वे स्थान " [ अनवायर्वत ] र्यतः स्थितः ( साम अर्)त

जगाउन वि [ वे ] । सर्वा क्यने पाना, शंकदर्यना सर गरा, (अभी पर, इस सन् )। जगदिन वि [ दें ] नहारा हुमा, ( प्रमेति ३१ ) । जन्म पं [यक्ष्मन ] गेन-विशेष, चय-मोगः ( प्रार् जिल्ला २ [ जिल्लाक ] एक जैन काचार का नाम; ( ती जिल्लाम । न [यापरजीव] जीवन-पर्यन्तः <sup>स</sup>वरजीव

बडबीय े महिगरचें" (विड १०६) ११२)। जह न [ इच्ट ] पवन, बाग, यन; ( उत्त १२, ४०; २८ बडहारि देशी बड-धारि; ( हम २११ )। बडिन [बटिफ] रेखा बडि; (बी म)। बडिज में [ बटिन ] तिहेद, दक्ष हुमा; ( विरे ११६)। बंदिरल वि [ बंदिन् ] बटा बाता; ( चंद्र ) ( बदुल देनो बदिल; (भन ११---नव ६७०)। जह वि [दे] सगड, प्रतमर्थ; (पा १००)। जपन्यराद् पुं [ जनप्रवाद ] जैन-स्व, नीक्रीकि; (मोह

जगमेजय देखी जगमेश्रभः ( धनीव ८१ )। जगस्तुर ब्लो [जनधुति ] दिनदन्ती, ब्रहानतः ( धनेनि ११२)। जण्य देखी जन्म=बन्य; ( धर्मेंचे १०० ) ; जण्डुकम्ना को [ जह्नुकरमा ] गंगा नहीं; ( हम 👯 )। जत्ता को [यात्रा ] वंदन निर्देह; ( उत्त १६, ५ )। जितिश देखी यितिशः ( उदा २० दि )। जदुर पुन [ दे ] बन्न-विद्येष; ( सम्बच २१८; २१६)। जन्त वि [ जन्य ] १ जन दित, छोक्र-दितकरः ( स्क्र २, इ, २)। २ उत्तन्त होन योग्यः (धर्मतं २८०)। बनसंपी देती जण्यसेगी; (शर्थ ४)।

जन्नोबस्य देखे जण्मोबस्यः ( हुन २, १३ )। जनरागिजडा को [यमगतिजडा] रत्य-द्रव्य-विदेष, दुग्न्थमाता; ( उचनि ३)।

जम्हार रेला जमाश्र । जम्हासह, जम्हाहह, जम्हाहाह; जम्हाहा (पाकु ६४) ।

जय पुं[यत ] प्रथत; (दस ५, १, ६६)।

जयंती स्त्री [जयन्ती] १ पद्म की नववीँ रात; (मुल्क १०, १४)। २ भगवान प्रारनाथ की दोन्ना-शिविका;

(विचार १२६)।

जयार पुं[जकार] १ 'त्र' बन्नर; २ जकारादि बम्स्तीस शब्द: "जत्य जयारमदार समध्यो जपद गिहत्थपश्चक्ल"

(गच्छ ३,४)।

अरण न [ अरण ] जीर्याता, आहार का इजम होना, हाजमा; (धर्मर्स ११३५)।

जरा स्रो [ जरा ] यमुदेव को एक पत्नी; (कुन हह )। जल न [जल ].बीर्य; (बजा १०२)। °कंत पुन

[ 'कारत ] एक देव-रिमान; ( देवेन्द्र १४४ )। 'कारि पुंखी [ 'कारिन् ] चतुरिन्द्रिय जन्तु-विशेष; ( उत्त ३६, १४६)। "य वि ["ज ] पानी में उत्पन्न; ( श्रु ६८")। 'वारिश्र पुं ['वारिक ] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक

जाति, ( मुख ३६, १४६ )। जलजलिभ वि [ जलजलित ] जल जल राष्ट्र से युक्तः

( विरि ६६४ )। जलिर वि [ ज्वलित् ] जलता, मुत्रगता; '( धर्मवि ३५; दुत्र ३७६)।

जब सक [यापय ] कान-यापन करना, पतार करना। जरेंति; (पिंड ६१६)।

जय पन [ यव ] ए६ देव-निमान; ( देवेन्द्र १४० )। 'नारुष पुं['नारुक] बन्या दा दंसुक, ( संदि ८८

टी )। "न्न न [ "न्न ] यत्र-निश्यन्त परमान्त, भोत्य-विद्येष; (पत्र २५६)। ज्ञविभ वि [ ज्रिपित ] १ जिसका जाप किया गया हा

वह (मन्त्र मारि), (विरि ३६६)। २ त. मध्ययन, प्रकरण मादि मन्यामः ( मुख २, १३ )। जमनि पुं [यरास्त्रिन् ] भगवान महाबोर के विता का

एक नाम; ( भाषा २, १५, ३, कम्प )। जमदेव ५ [यरोदेव ] एक प्रतिद वैनानार्वः (पर

રુફ )ા जसनद् पु [ यशोमद्र ] १ पत्र का नतुर्थ दिवस, ( सुत्र १०,१४)। २ एक राजान जा नागड देश के स्वपूर

नगर के राजा था भीर जिसने जैनी दीचा भी थी, भाचार्य हैमचन्द्र के प्रमुख के प्रमुख थे; ( कुप्र ७, १८ ३ न. उड्डुबाटिक गया का एक कुन; ( कप्प )। जसर्व्ह स्त्री [ यशोमती ] मगरान महाबोर की दीरि का नाम; (भावा २,१५,३)। जसस्सि वि [ यशस्त्रिन् ] यशस्त्रो, कीर्तिमान्; ( र

१, ६, २; श्रु १४३ )। जसहर पुन [ यशोधर ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १४। जसोधर देखें जस-हर: ( मुख्य १६, १४ )। जसोधरा देखां जसो-हरा, ( मुन्ज १०, १४)। जसोया स्त्री [यशोदा ] भगवानु महावीर की पत्री: नाम; (भावा २, १५, ३)।

जहणा स्त्री [ हान ] परित्याग; ( सबीध ५१ )। जहियं देखो जहिं; (पिंड ५८)। -ज्ञासक [या] सकता, समर्थ होना। "किंदु मन एर न जाइ पत्रबद्धं", "बहिट्ठियास्य किं जायस्माभारः

( दुख २, १३ )। जाअ देखो जाब≕जाप; ( हास्य १३२ )। जाअ देखो जा≔या। जामद; ( प्राकृ ६६ )। जाभा स्त्री [यातृ ] देवर-भावीः ( प्राक्र ४३ )। जाइ स्त्री [ जाति ] १ न्यायशास्त्र-प्रसिद्ध दूपयाभान-द्मसत्य दूपणः (धमर्थ २६०; स ५११)। २ माडा <sup>६</sup> वंशः ( पिंड ४३८ )।

जार वि [ याजिन् ] यह-कर्ता, ( दसनि १, १४६)! जार्भ देखो जाय ≔ जात; ( दजा १४४ )। जार्राच्छ १३ [ यार्ट्सच्छक ] १ रच्छानुसार, <sup>याल्</sup> जाइच्छिय 🕽 (धर्मन १२)। २ इच्छानुनारी; (अर्न ६०२)। जारयव्यय न [ यातव्य ] गमन, गति; ( मुल २, १०). जाईंश्र वि [जातीय ] जाति-स्वरूथी, (आयह ४०)

जाउन [जायु] कीरोया, यतागु, साव-मिशेषः (<sup>जा</sup> ६२५)। जाउ म [ जातु ] बदाचित् , बनी; ( उवह ११)। जाउ स्त्री [ यात् ] १ देवर-पत्नी, २ वि. जाने बाह्रा; (<sup>१.7</sup> x);

जागदत्र वि [ जागहक ] जागता, ( धर्मीव ११५)। जाजाचर वि [ यायावर ] गमन शीक्ष, विगदर, ( हम्मेर् \$0℃) I

न [ यानप्रहण ] प्राहरियन्त्र, पहरेदार्गः; (गुल हें द्वामाउ; (हिंद ४६४)। नो ज्ञामिगः (धर्मेव १३५)। [यमिय] मानवा, मानिनेयः (धर्मवि २२)। जात ] गीताथे, विद्वान् देन मुनिः ( मन-ते [यात्रा ] निवोद्द । "माय वि [ मात्र ] जितने ीर हो केंद्र उदना; "बाहुत्त्व चित्रे घीता हालामार्व उं[ बालक] द्रोन्ट्रिय बीब की एक बाति; (उन वर्षा जी [दे] बन्दात, तबद् रुवराजी में वर्षः (तिरं ३८४)। देनो जावर्थः ( भावा २, २, ३, ३ )। र्दे के [ ज्ञानिपकी ] १ कर्य-विकेषः ( उन 🚉 , नः खा १६, ६म)। २ एक्स बनलति की एक वार्तिः वर्षय हुं [ व्यक्तिपर्योक ] कर्-विहेन ( उन ३६) स्थन [ बित ] बेल, स्पः (सह ७-)। नासि नि [ शास्त्रित ] बीत से मोलने बाहा, विकेता ( सन्मत २१०)। जनु द [ श्रेषु ] क्लान्वया का बानकार हुत स्व पुरम् (विचार ४७३)। बिहुह दुं [दें ] क्टूब, रेट्ट; (प्त ३८)। दिवासा को [सिवाया] अप के रच्छा (दुन २०००) बिहिनों को [ क्षेप्टों ] के मात के बमानः ( नक्ष दिमक्किप दुं [दिनकरियन ] देन मृति को ८६ मेर, (रेवा दिनगर है [दिनप्रन] एक देन भावादे (ते ४)। जिल्ला इस जिल्ला ( हाले औं 33)। बिचेद रेगो बिचिदा (वरत ६०)। दिन है [ किंद्र ] एक नारु स्वानः (देन्द्र है। है)। दिमय न [ देनन ] दिनली, ने दें ( प्रनेष ३० )। विव रेगा जीयः भागतं भर्दं महिमा इतमा रण बोचन (दे अबिन) बेल, अब को रेंड स स्टिया

रुद्धः वाता चननप माठनः (प्र पर)। जीत्या न [जीयों] १ अप्र-नारु; २ वि. पचा हुआ; मर्जी-र्ज्ञास्य कः [ ज्ञीरम् ] न्वाना । जीस्कः; ( द्धा २६६ ) । जीव न [ जीव ] नात दिन का नगातार उत्त्वात; ( मंत्रीय ুন), विसिद्ध न [ विशिष्ट ] वही अप; ( तंत्रीय नु म [रे] निधा-नुबह मन्यः; (स४)। नुवपद उं[ युगनद ] च्ये तिप-प्रतिद एक योग, देत क क्रमें तर रखे हुए हुन की तरह निवमें चन्द्र, चूर तथा नमूत्र अवस्थित होते हैं वह योग; (सुत्र १२-पत्र नुअर्टी की [सुगरी] सुम, बीडा; (पान ३८)। जुर्स वि [ गुतिमत् ] तेजन्तीः ( गुप्त १, ६, ५)। बुतिय वि [दे] र बाटा हुमा; (तिः ४४६)। २ बुद्ध न [दे] कुछ, बनत्य, "ब्रा दुद्ध दुर्व दुर्व दुर्व द्वावि" नुपणदुरम न [ जीर्घादुर्ग ] नगर-विदेश, जो स्नाजस्त्र मी क्तारद नाम ने प्रतिद्हें (ति र)। तुपद्द देशो जोपद्द=न्यंत्स्म; (तुत्र १६)। नुच नक [ युक्तय् ] बेतना। हरू—मुत्तिचा; (तो जुलाचेत्रय पृत [युक्तावस्तक] गट्यत-विशेषः (मसु हुतासंसेऽजय देशे हुतामंगिजः( भगु २३४)। हुम्म न [सुम्म] सरसर नगेंद्र दो पन्। (तिरी १६१)। कुक वेती सुरक -सुर्। ए-स्कियायः (विते १०२४) जूब न [ सूर ] नतातार दह दिनों का उरेगात; ( मेरीप जुरुव हु [ मुख्ड ] दुस्य प्ल व दिल्लीच महीर तेन न्युव्य)हिनो में हेता चन्द्र को बता चौरतान्यादि प्रधान सक्ताः (स्ट १२०;सन्दा)। बुर सक [गर ] किया करता । सुदि ( सब १, १, बुह न [ पूथ ] सम, पुरत, बाहा, (बाबा २, ११, २)। बाम ने (काम) कराजार कर दिने का जरगतः

(====)1

4

्रहिसदाण न [मूधिकरूपान] विवाह मरावय वाली जगह; (भाना २, ११, २)। तेश हि [तेम] शेनने सोसा; (क्षित ४०)। तेश वि [तेम] शेनने सोसा; (स्थ्र १, ३, १, १; १, ३, १, २)।

जहामूली स्त्री [ च्येप्टामूली ] १ नेट मास की पूर्विमा, २ नेट मास की समावस्था; ( सुत्र १०, ६ ) ! तथा देशो जहण = जैन; ( सम्मच ११७ ) । जैसा वि [ यायन ] जिलना, स्त्री = "सी; ( इस्य १३०) ।

जेल वि [योबन्] जितना, को—"तीं; (हास्य १३०)। जेलिक (शी) जरद दर्गा; (बाक् १४)। जेमजी को [जेमनी] जीमन; (मंत्रोत्र १७)। जोजनक [योजय्] र टमान करना, रातम करना। २

करता। जायदः (सुत्र १०, १२—पत्र १८०, १८१: सुत्र १२—पत्र २३१)। जोडकण्यात [योगकर्ण] गोल-विदेषः (सुत्र १०, १६ टा)।

जोउद्गरिक्य न [ योगकांकिक ] गोल-विजेष, (तुज १०, १६ )। जोग देनो जुम्म=दुम्म, 'क्याउद्याशनमा दुन'' ( स्व ४० )। जाग पू [ योग ] नदुष-नमुद्द का दम ने नन्द्र क्रीर मूर्व के

जात पूँ पता ] नक्क-लहर का पत्त से पन्त कार सूच क साय बरन, (सूच १०,१)। जोज देनो जोश ≃ पोजरा, भीर—मोजहस्लामि; (इज १२०)। इ—जोज, (उन २०,८)। जोड (भ) को [दे] बोडी, सुगत; "दरिय जोड न उन" (इज ४२३)। जोल देशा जुलच-पुरः (इज २८१)।

ज्ञान पुँ[भोग] घरनन, श्रंत; (नुष्य १, २, १, २ १८)। जोडा श्री [योधा] मुज्ञ-संस्तर्ग डो एक जात; (नृष्य २, १, २८)।

जोहार नह [ दे ] उरास्ता, बंदार करता, प्रयान करता। कॉ--जाहारिया; ( बाक २४, १६ ) । जोहार व [ दे ] जोहार, प्रयान; ( पर १८ ) ।

र्मी भंज यह [ दे ] स्वीकार करना। मंबहु ( भग ); ( शिर = १४ )।

८६४)। मन्त्राली [ मञ्जा ] बाद-विकेष; (राव १० टी)। भाष सक [आ +कामयू] ब्राफनया करवाना। मसः (ब्राह्म ७०)।

भ्रतेषा वि [ म्रमण ] भ्रमण-कर्ती; (ज्ञ ४)। भ्रत्यक्रिया वि [ वे ] सुष्ठः, विचतितः, "यद्द्रतिष्यं मन-इत्रियमार्थ चतित्रमण्डा मुक्ता वि (जुल ३३)। भ्रत्यत्ये सि [ वे ] यात्रा, वस्ति, (चेत्र)। भ्रस्त चे [ भ्रष्य १ ) एक देव-गिमान्। (वेल्ट १४०)।२ एक नरक-स्थान; (वेल्ट ११)।

कारंज वि [ज्यात ] चिन्तितः (विति रथ्यू )। काण वि [ज्यात ] ज्यान-कर्ताः ( शु १९८ )। क्रांत्रल वि [ज्यास्त ] ग्यान, काता, (वर्षेट ८००)। क्रांत्रलय वि [ज्यासित ] काता क्या गुक्ताः (क्रं ४८०)। क्रांत्रलय देखे अक्षाद्रणाः (वर्षाण २४)।

िक्स्म कह [ हि ] क्रीय होना [ क्रान्सह (बाह है)) क्रिक्सिस सी [ है ] बब्बो-विदेश ( सामा द, र, र-दे )। स्मृद्ध वह [ है ] संदर्भाद काम; ( साहसाद है)। स्मृद्ध देना जुक्का मुक्की; ( नेनार रहा)। स्मीदिय है [ है देन-विदेश ( हुन ४४२) ) स्मोदिय वह [ सीयथ] डावना, महोर दरना। इ—सीने व्याह (बर १)। सीन वृद्ध सीन । सीन, विदेश, विद्येत हानने से व्यान

्भागकार हो वह राशि; ( वन र )। भोसणा स्त्रो [जोपणा ] बन्त तमय को बाराधना, <sup>हते</sup>न

सनाः ( श्रावड ३ ५८ )।

-------ट ट एक गुरुट एकस्ट की साम

टडया की [दे] भाइत सन्द, पुकारने की भाग*ई* गुजरती में कीकी (दुज ३०६)। टंक र्र[टक्टु] विज्ञानिकीय, किस पर का विज, (<sup>देस</sup> ३, २४)। हिंद्या क्षें [टिट्किंसा] परवर हाटने या सपन, टीही; (हम्म :३३)। क्रिति [इक्क] १ इक्केट्सीन, र पू. माद ही एक जाति: (37 (2), केंद्रा की [दे] दहेत, कुट कि में उसमी का सामत. (वर्ड)। व्यक्त हुँ [दे] नवदी मादि के मातात का माताज, (इस्स्ट्रि) वन कर [दे] १ गड़करना । २ खराना, ईरान

ता। इत्यतिः (भनेतः । मा)। यह-स्त्यतिः **新红二)**( व्य ति [दे] दता हुमा, स्या हुमा, ( निरे ६=३)। वेब ति [है] होचा दिना हुमा, "प्रशिवदश्य जामा ूब गेर वह नोर्ड" (प्रनीर १४०) सम्मत् | 5)1 विकास वि [ है ] विन्तित, ( धर्मेंचे ११ )।

मान [दे] हैन नाउँ का एक दोटा गनः ( हुनक 11 [[दे] १ मध्य-स्थित मधिनीक्षेत्र, २ वि. मीराधः 7) 1

र्के [दे ] १ मन्त्रिनोत्तरः, २ द्वारो बागुन्य नदः, 7.): रत [दे] इट-विधेष, (आवा २, १, ८, ६)।

[[दे]१ हित्री, देही (स्व २)। २ स्था (इन

<sup>[दूं</sup>[डःकार] 'ड ' सदर; ने वरने बरिनविचार महोर दुरमपुरवेद्या । ैता रिजय निवर मंत्रो उनकारांति व्य" (धर्ताचे २=)।

<sup>हड</sup> [स्पम्] दंद करना, दकना। डगेद, डएद; ंकेंट्ट २३ टा; हुन २, १०)। [स्मान] इंद इस्ताः, "झाँक्टदार्यं व" (१वा ); रों [स्थापना ] कहना, ( चेदि १५६ )।

िस्थान ] १ डुंडच देश दा एड नगए (वि.री

हैं २१) । २ तेरह दिन का नगातार असाव; (नंदी 25 11 ठाणमान [स्थानक] मरोर की बेटा-विहोप: (वैचा 🏩

दाय २ [स्थाय ] स्थान, बाअयः ( तुन २, १० ), दुक्क मह [ हा ] त्याम बस्ता । दुस्बद; (माङ ६३ ) ।

3 उंकिय देनों उपक = दर; (वै सह )। इंडगान्त्री [इण्डका] रिवय देग काएक मीनेब

भ्रारपः (सुन २, २०), इंनप न [ इस्मन ] वंचना, क्याई; ( १२ २)। इंस रू [ इंस ] १ दन्त-इत; २ वर्गे आदि का काटा हुआ चान; ३ दोप; ४ सम्बन; ४ दोत; ६ वर्न, क्वच; ७ सर्ने-स्थानः ( शक्तं १५ )। डंसम दुन [ दंशन ] बमें, दबन; "इंतरों।" (बाह्र १४) । उत्ता को [दे] अना, अनी; (हुम २०६)।

डयडव भ [रे] जैंचा दृह रख कर बेगले इधर उभर गमन; (चंड)। डमन वि [ दरान ] हाउने वाता; ( तिरी ६२० )। डहरक पुं[दे] १ इन-विदेप, २ पुणनविदेण, "उहरक-इल्त्रयुरचा मुझ्ती बनानं उपांच" (धर्मते १०)। डाम न [दे] इ.न. ग्रात्माः (भ्राचा २, १०, २)। डिडिम न [डिण्डिम ] डॉने का राव; (आचा २, १, ₹₹, ₹ };

डिडुयाप न [ डिण्डुयाच ] नगर-विरेम; ( इस १८)।

डिंव दु [डिस्व] मन्जेन्स का इर, परन्यक्र का सव; (頭引もほ)! द्विय सक्र [ डिप् ] उत्तनंत्रन करता । दिवः ( दव १ )। डोंगर देती डुंगर; (आपना २० डी)। डोक्डरी जो [है] बुड़ो ब्रेंड़ (हुन २८६)। डोड र् [ दे ] ब्राह्मण, विन् ( तुल ३,१)।

डोडिपी जो [हे]बाइपी; (भणु ४६)। डोल हूं [ हे ] नहारिन्द्रय की यह बाते; (उन ३६, धनः उत्र सं, धन्।।

),

द्र इक्रिअ रेगो इक्रिअ, (शिर ५२६)। इकुन पुं[ इहकुल ] बाय-विकेष, ( भावा २, ११ १ )। इंड १ दिण्डमा रेण केन महाँ, दयहणा असि, (सुन । जांदण पुन [ नन्दन ] १ एक देन रिमान; (देश्न १८) 2, 28 ) 1 इंड वि [ हे ] दास्थिक, क्ष्मदो; ( सम्मन्त ३१ ) । इस्स्यरभुन्ने देशा इंक-यरभुन्न, ( १४ ४ )। इक्किन न दि ] रेज की गर्जनाः ( क्रायु २१२, मुल ह इइइ देश्वि गिह्न (मुन २०)। इंग्रहत्त्व हि [ते] सुरू, बामन, (तना ११४) ह इंजिय दि दि ] रिया दुवा, स्वरीता, ( रजा १०० )। दिक राजा का दि । सन विश्वत ( निर्देश परई )। दुक्त 🗝 [ ब • विस् ] दुब्ता धारा हरना। दुहद्यः (3 4 36) दुक्द दुक्द व [ यू ] नमा ल महा रूमा नाय विशेष, (47 6.8)1 दुरदुःस रणा दु दुन्तः । धनः । ४६---दुरदुष्टंतः, (रजा 1(=)1 इ'यम रुग दोवण, (बद्दा 🔑, दूब स्ट्ट )। डोग्यमिया चर [ डीबर्स्स ] उपहार, ( पर्मेप ३० ) रोप्ल १[रे] 'पर, रात, (सांच ४४, रे.४, ३३०) मनवर (ना मनवर, ( चंड ) । गद्भ 🖫 [बर्ति] १ नेनन, २ घलान, घला, (राव पद्राप्त न ( नेरहस्त ) घटना का प्रनात । 'धाव ५ विद्यापना विद्यालया वान्या सहस्र सहस्र ং অপুলিনে বু[রসেমু] হরীৰ, ২৯টিছ, (ধৰ সামি) दर्दन, केंद्र राज कार्ते हे मर, ( बर्जन १९२५ )। बहर र ( शहर ) र व वह ( र र रहे )। वहरा न्ट (नहुरा ) ७६ न्८८६ (क्र.४)। म माहि सिमार का देवह अन्तर, १ वन, व

او عد کار آمد

क्ष्मु के शरी प्रवेदिक, राज्य स्कृत है।

व्यवस्य [क्युंब ] ह्या क्युं (अध्य १४५)।

(बद्रा १२२)। ्र व्यंद पुंच्यो [ सन्दर्भ ] पन्नकी पहच्ची, पन्डो भीर स्यास्त्र तिथि; ( मुद्र १०, १५)। २ न. मतापः ( सादि ४५)। णद्यां को [नन्दनी ] पुत्री, कडकी; (मिरि १४०)। र्णदतव्यय पुं[ सन्दतसय ] श्रीकृत्याः ( प्राकृ २०)। र्णदेयावस ) पुन [ नन्दायर्त ] १ एक देर-रिमान, (रह . गंदायस र्रश्स्)। २ पुं. चर्तिहर जो। बी ६ जाति; ( उत्त ३६, १४८ )। ३ न. अगानार एक्डीन रि का उपरास; ( संशय ५८ )। णंदिघोस पुं[ निरद्धीय ] बाय-विशेष, ( राप ४६ )। णंदिल पुं[बन्दिल ] भार्यभगुके शिव एक <sup>हैन कुन</sup> ( महि ५० )। णंदिस्सर ) पृं[नन्दीभ्यर] १ एक दीम; २ <sup>०६ सन्</sup> र्णशीसर ( मुज ११)। ३ एक देर-रिमान, (देश 166)1 णक्यस्य वि [ नक्षत्र ] १ स्त्रविष-त्राति हे आरोग्य क्र करन याला, (धर्मीके ३)। २ पूनः एक दर<sup>्शनान</sup> (रान्द्र १८३)। णस्व देशो णवस्त्र, (युत्र ५८०) । जना देशा जग; ( वेद्र ४५ )। णाज वि [ स्थाय्य ] स्थाय गंगत, ( बाह १६ ) । णहु पृ[ तथु ] १ एक नरक स्थान; ( केंग्द्र ६८)। १ व प्रतायन, ( हुत्र ३३ )। णा द्रश्या पार्ट्र-नर् । याद्र, (प्राह (र्)। णहुळ न [अहहुळ ] १ नगर विशेष, (सर ५५)।

र देश-विदेश (ती १५)। यांच थी [ब्रांज ] अनं, (बर्ने दस्द, वर्ष 🖰

( \*4 ++ ) ;

वाञ्चयवाद है। [नाह्यस्यादिन्] प्रत्या पार्ट

B'este ब दो नहीं मारून वाला, ( फेर्ने ह हो !

गदां [कड ] स्तान, वन्त, ( क्षा ११)। बनपूर्व र [बनपूर्व ] १ व प्रवादित 🧐

वर्नेश्वार ३-छ व्यमेक्सार: ( नंड) १

परवक्त न [ नयसका ] एक प्राचीन ऐसा प्रमाद्यान्यस्थ (मन्तर ११०)। भग्देश हुँ [नरहेन्द्रक] नरह-गरान विशेषः ( विकास मरकेंद्र र्रे [ नरफाण्ड ] रत्र हो एक जालि, ( राष ६०)। मर्गमह वृ [नरसिंद ] १ यत्रहेर, भागी जीवस्म भरेकी नरमिरी लि पनित्री" (दुन १०३)। २ एक सब 那点(到16年)1 परतम र् [ नगेनम ] धीरूप्यः ( निर्म ४२ )। पन्तिप न [ निव्यन ] १ प्रमातार वेर्तन दिन का द्वररानः (किंत ५८)। २ वंक एक देव-रिकाल; ( देवन्द्र १३२; 16.)1 यस्कारमां स्त्री [नक्षम्कारसदिन ] प्रत्यान्यान-विदेश, नानीकीयः (संदोध ५०)। नवाय न [नवपद ] नमस्कार-मन्त्र, (मिति ५०६)। नवाय देखी पाय-गः (यवा १०, ३०)। व्या सक [कर्य] रहता। दर्म-स्पर्तियाः, (माह 35)1 नेरंति ख्री [ मचस्रवि ] नर दिनी हा ब्रास्थित मात हा एक मंद्र (सहिद्ध अन्य हो )। स्वरि च [दे ] मंत्र, बन्दो; ( मह ८१ )। नवह देना पाचर; ( बंड )। र्गिण वि [नर्मान ] रहन, नना, ( मोह ८३; धर्मीन १३२)। व्हिति वि [ मस्रवत् ] नत वानाः ( दन ई, ई४ ) र्गेंद्र वि [ निष्वनु ] इत्तर देगी; ( प्रतु १४२ )। गंभभ } गंभभ } गरन्द इसी पाइल; (विचार ४३४)। गगइता छो [ नागइता ] चीदहवे जिनदेव की दी जा-<sup>निविद्या</sup>; (विचार १२६)। गग्यस्यि।वणिया द्यो [ नामवस्यायनिका ] एक दैन <sup>साख</sup>ः ( चंदि २०२ )। मिनियों स्त्री [ नामी ] १ नामिनः २ एक सीय ह-उत्थी (F3 Y== ) ( गर्नाद वृं [नागोद ] एक गढ्डा ( तुत्र ६६ )। मि च [ नाम ] सनावना-त्वड अन्तरः (यम १, १२ŧ)(

षामागोत्त न [नामगोत्र ] १ वयाय नामः २ नाम नथा गोगः (नुब १६)। णाय 🏋 [ स्याय ] १ अन्नरादन्यवीत स्वाय-गास्तः ( तुस २, १; वर्मेच ३८ ) । २ नामाचिक स्नादि पट्-कर्मे; (ऋस् 31 ) } पाप पुं [ नार ] भनुनानिक नर्गा, मर्थवन्त्राकार अन्तर-विधेष, ( निषे **१**८६ )। षाय वि [ स्यास्य ] स्वाव-तुक्त, ( सूझ १, १३, ६) । षाय १ [ जान ] १ नगरान महाबेंग; ( न्झ १, २, २, ३१)। २ वि. भीगदः ( यम्र १, ई, २१)। पायम र् [ नायक ] हार का मध्य मीचा; ( त इंद्रह् )। पाराय पूं [ नाराच ] ते:तने की छोटी तराज्, काँटा: "नाराप निरस्तर जीहवंत दोनुइ य दुस्क कि भरित्रमा । गुजार सम क्यार तं तंती कह न जुज्जीते 🖓 ( बजा १४८; १४६ )। षारायण वृं [नारायण] एक भृषि; (न्ब १,३,४,२)। षालय न [ नार क ] बत्-विदेष; ( माह ८६ )। पालि स्त्री [ नालि ] गरिमाण-विशेष, स्रोत्रमी; ( प्रायक ३५)। पालिया) स्त्री [ नालिका ] १ नात, उपडी; (रस ५, २, षालिया र्≒ )। २ गरिमाय-विशेष, दंड, धतुव; ( ऋतु १५०)। ३ अर्थ तुहुर्व का समय; "दी नामिया सुहुत्ती" ( वंदु ३२ )। ४ नती; "बह उ किर नातिगाए धरियुवं मिद्रस्योगहमारियाए" (धर्मन हनः)। 'सेड्रु न ['खेल ] यृत-विदेष; ( वं २ डो—पत्र १३६ )। षाही वी [नाही] १ च तु-विदेष; (दस ३,४)। २ वान हाथ और मानह बंदुन बंदी बहुडी; ( रव ८१ )। षालीया देवी पालिशा; ( मूझ १, ६, १८ )। षाया हो [दे] प्रचित, खंबती, परिमाण-विशेष; (पर १०ई टी )। णासिक देखें पासिक्क; ( यंदि १६५)। पाहड रृ [ नाहद ] एवं राजा का नाम; ( ती १५ ) . णिश्र देखी पियः ( ग्रा २, ६, ४४ )। षिअंडिअ वि [ नियन्त्रित ] १ नियमिवः, २ न. प्रत्यान न्यान-विशेष, टर ने या रागीने प्रसुध दिन में बमुक त्व इस्ते का विया हुआ नियम; ( स्व ४ ) ) णिअंड वृं [निष्रस्य ] नगनान दुङ; ( दुन ४८२ )। ' णिअंत वि [ नियत ] स्थिर, ( दम १, ५, १२)।

णिकस देखो णिहस; ( भगु २१२ )।

2, 20, 22)

णिकाम एक [नि+कामय्] अभिनाप रुखा।

णिकाम न [ निकाम ] इमेशा परिमाया से ज्यादः

एजा; (स्थ १, १०, ११)। वक्-णिकामयंत;(

```
१२५२
पिश्रंत है [ निर्यंत् ] बाहर निकलता; ( सम्मत्त १५६ )।
णिअंसणी स्त्री [ निवसनो ] वस्त्र, कपड़ा; (पंत्र ६२ )।
णिश्रन्छ प्रके [ नि+गम् ] १ संगत होना, युक्त होना । २
  सकः प्रवरत प्राप्त करना । नियन्छ्यः (सूत्र १, १, १,
  १०; १, १, २, १७; १, १, २, २५ 🕇 )।
णिश्रष्टि वि [निवर्तिन् ] निरुत्त होने वासा, (धर्मेस
  1 ( 830
णिअंडि वि [ निरुतिन् ] मायावी, कपटी; ( दस ह, २
  3)1
 णिअंडि स्त्री [ निरुति ] की हुई दगाई को दक्ना, ( राय
  22Y)1
 णिअङ्ग सरु [ नि+रुप् ] सीचना । सह-नियङ्किणं;
 (सम्मत २२७)।
 णिअण वि [ नग्न ] नगा, वम्त्र-रहित, ( ५व २७१ )।
 णिअत्त वि [निकृत्त ] काश हुआ, दिख; (भग ६,
   33);
 णिभत्त वि [नित्य] शाधन, प्रतिनश्रर; 'मुख्लं
  जमनियत्त" (तदु ३३; स्झ १, १, १, १६)।
 णिश्रम सङ [नि+प्रमय्] १ रोडना। २ वचन से इराना।
  ३ गरीर से कराना। निवाम; ( ब्राचा २, १३, १ )।
 णिश्रास्त्री [निदा] प्रास्ति-हिंसा; (पिड १०३)।
 णिजाण न [ निदान ] १ श्रारम्भ, सत्तव ब्यायर; (मुख
   १, १०,१)। २ रोग-कारमाः ( विड ४५६)।
 णिभाम देखो णिकाम, (सूत्र १, १०,८)।
 णिश्राय पुं[नियात ] प्रशस्त धर्म; (सूत्र १, १, २,
```

णिइथ रि [ नेत्यिक ] नित्य का, "निइए पिंडे दिन्रह्"

णिइप वि [ निष्युप ] निरंग; ( शक्त २६ )। विषयः न [ न्युरत ] श्रासन-निरोपः, ( यदि १२८ ही) ।

णिउत्ति को [निपृत्ति ] विराम, (शरू ८)।

पिक्षया देली पिक्षा; ( उत्त २६, १ )।

णिउस वि [ निवृत्त ] विस्त, उपत्त; ( माह ८ )।

णिओन पृ[नियान ] मात्र, मुनिः; (सूझ १, १६,

२०)।

2)1

(भाषा २, १, १, ६)।

र, इ, इ, इमगू २, ५)।

वाता भोजनः ( विष्ठ ६४४ )। णिकाममीण वि [ विकाममीण ] ब्रत्यन्व प्रार्थी; ( 2, 20, 5)1 णिकाय देखो जिकाइयः <sup>कि</sup>च्य समाग्रीहरू य कम्माण्यि निकायार्थां" ( सिरि १२६२ )। णिकायण न [ निकाचन ] निमन्त्रया; ( पिष्ट ४०५ )। णिक्क देखो णिक्ख=निष्कः ( प्राकृ २१ )। णिक्कोलि वि [ निष्काङ्क्षित् ] श्रामिताया-र्यहर, ( उप १६, ३४ )। णिक्कंति स्त्रो [ निष्कान्ति ] निष्क्रमण, वाहर निष्क्रनी ( प्राकृ २१ )। णिक्कंद सक [ नि+कन्दु ] उन्मूपन करना । निम्बंद्ध (सम्मत्त १७४)। णियकस्म वि [ निष्कर्मन् ] कर्म रहित, मुक्ति-प्राप्त, ( ४०० णिक्करण न [ निकरण ] १ तिरस्कार; २ परिभव; १ विनाश; ( संवाध १६ )। णिक्कस बक [ निर्+कस् ] बाहर निकलना। विक्री, ( स्म १, १४, ४ )। णिककारण वि [ निष्कारण ] निस्पद्रवः; "नेस निस्कार्या दशे" (पिंड ५१६)। णिक्डालिश्र देखी णिक्कासिय; (ती १५)। णिक्कास पु [ किच्कास ] नीकाल, बाहर निकासना, (धर्मीव १४६)। णिक्छणण न [ निधनन ] गाइना; ( रूप १६१ )। णिक्सव वि [ निखात ] गाड़ा हुमा; ( कुप २५ )। णिविस्तव एक [नि+सिपु] नाम आदि भेदी में वर्ष विषय दि [ नियत ] नियम-युक्त, 'श्रीयश्चनारी" (मूच का निरूपण वरना । निविस्तवे, ( भणु १०)। भ<sup>ति</sup>---निविस्तविस्तामि, ( श्रया १० )। णिक्युड पुन [ निष्कुट ] १ कॉटर, निगर; (तर ३६)। गिभाइअ दि [ नैयोगि ह ] नियोग-अवन्थो, ( प्राकृ ह )। २ श्रीमती-लयहः (विसं १५३८ः, यंत्र २,३२)। १ यशराम, उपदन, पर के पास का बगीना, ( राप २५)। णिखय देखा णिक्स्रय; ( दुव २२३ ) !

ड—जिपा ]

ाड <del>रुक्र [निगडय्] नियन्तित</del> करना, वाँघना। सं<del>ष्ट्र---</del>

गिडिजण; ( दुप्र १८७ ) । गडिय वि [ निगडित ] नियन्त्रित; ( हम्मीर ३० )। गण वि [नग्न ] नंगा, वस्त्र-रहित; (मूझ १,२,

1,5)1

गाम देखो णिकाम=निकाम; ( विंड ६४८)। निर्माणिया न [नाग्न्य] नेगापन, नप्रता; (उत्त ५,

२१; इस ५, २१ )।

दिणनिय वि [निर्गमित ] गनाया हुन्ना, प्सार दिया दुमः ( सम्मच १२३ )।

रिमाहीय देखी णिमाहिय; ( तुःव १,१)।

विनगालवृत [निर्माल] निचीट, रस, "सीतवडीनिगगानं" (ट्डू ४१) ।

विचाय पुं [ निर्यात ] राज्ञत-वंग का एक राजा: ( पडन ६, २२४)।

िनचय पृं[निचय ] नंबर, तंचयः (सूत्र १, १०, ६)।

स्युजोप पु [ नित्योद्योत ] नन्दीश्वर द्वीर के मध्य श रिक्रण दिशा में स्थित एक प्रोजनीयित (पन २६६

रेच्चोय वट [ दे ] निचाइना । नियोगरः (सुत्र २१४) । বুল্ফুন বু [ निक्षेप ] निकासनः ( নিত ২০২ )।

भिष्युह एक [नि+क्षिप्] टानना। निन्दुरदः (दुःस

निक्छोडिअ वि [ निक्छोटित ] नता दिवा हुआ; (रिंट

रिहुन देवी चिडंज=नि+सुत्। निहुनदः ( उप द४८)। निकामि [निर्याप] निर्माह काने वानाः (पना

विद्यविष्ट वि [ निर्यापरितृ ] इत्तर केवे; ( पर ६४)। निकामण न [ निर्यापन ] परता गुरानाः ' वर्गन्त्रा-

चित्रमय पूं [नियामक] १ वसर को स्वान्युक्त सने बाता मृति। (पर अर्) करा । जनादना बार रे।

निष्ठं तक [निर्+युज् ] उपराप्तानाः । पराप्त

विश्वद्व वि [निर्युट ] श्रीतः अल्पाटाच्य स्वयंकारी (रहर, ३२)।

णिउज्ञूहग वि [ निर्यूहक ] प्रन्थान्तर से उर्पृत करने वान्नाः; (दर्सनि १,१४)।

जिन्जूहण न [ निर्यूहण ] देखो जिन्जूहणा; ( उत्त ३६,

२५१; पत्र २)। णिज्जूहिअ देखा णिज्जूढ; ( दसनि १, १५ )।

णिज्जूहिंभ वि [ नियूहित ] रहित; (पव १३४)। जिज्जोअ रे पुं [नियाम ] र उपकरण, साधन; (राव

जिन्नोग) ४५; ४२; विंड २६)। २ उपकार; (विंड २६)। णिङ्म बङ [स्निद् ]स्नेह करना। खिल्मेह, (प्रारू

णिट्टाण न [निप्टान ] खर्न-गुण-युक्त भोजनः (दस

णिट्टीयण स्तीन [निप्टीयन ] १ थ्कू, मलार; २ थ्कूना;

( सर्वि ७५ रो ); स्ती—°णा; ( वन १ )। णिट्छुत्र न [ निप्ट्यून ] प्कः ( कृतक ३० )।

णिट्छुयण देला निट्ठीयण; (चेदप ६३)।

णिट्टुइ स्रह [ नि + प्ठांच् ] यूक्ता । निट्टुइसी; ( नेट्

जिण्यो सक [ निर्+णी ] निधर करना। सह—निण्या-इउं; (धर्मी १३६)।

चित्रह्मण वि [ विद्रवन ] घरतार-स्वी; ( गरीव ५ )। जिनसिसम वि [ निन्दिशित ] उपदर्शित, यानाचा सुन्ना;

(धर्मनं १०००)। चित्राद पूं [ निदाय ] दोनरी नरह हा एह नरह-स्थान;

(इंन्द्र = )। चिदेन पु [ निदेश ] मारा, रुदुम; ( रुत्र ४०६)।

जिल्लाम [दे] १ संजीता समापः २ स्थलनः

<sub>नदुरस्तीः</sub> (पर ६६८)। चिद्दंतम हि [ निर्दृषण ] विर्देष ( कीर २०)।

विजीय कर [विर्नेपाद्य] तस विकाल देवा। सर्ने-सिवारिक्स (स्थेति स्ह्री)।

विधन दि [विजन] दिस्पित, सिंधन, ( हा म—पन विस्तान एवं [निर्-नमय] स्थायाः दिशस्यः, 454)1

(4,# 2, 24, 24))

किस्तीय देनी मिण्लाज, ( यमीर ४ ) ।

चिष्ट् न [दे] गाः, (प्राप्तः व्या जिया ६३ [ विन्या ] रेट । न्ह्र—वियोव, (नम्मन

ኒና ) ነ

णिपुर प् [ निपुर ] नन्दीपुन्नः ( भाषा २, १, ५, ६)। णिप्पन्न रंगा णिप्पण्ण; ( मुत्र २०८ )। जिलाहत देना जिल्हाहरू; ( उ.न. १६६ ) । णिष्यात रेगी जैपात; ( धर्मी हर्द )। णियाय वृ [ कियाव ] एक दिन का उपवाध: ( मंबाध 45)1 णिणिइ न [निणिष्ट] पेपण की समाध्निः (पिंड

4.2)1 णिष्ययामा हो [ निष्यियामा ] स्प्रा का प्रभार; (ति जिञ्चा रि [ तिञ्चण्य ] पुराव-रहित; ( दुन ३१८ )।

णिप्युजाय वि [ निष्युजाफ ] भारित-दाप में रहिन;(दग

14, 18)1 णिष्याच प् [ विश्वाच ] एक मार, बेंग्ट विशेष; ( अग्रा 122)1 चिष्केद्रय (४ [ निम्केटक ] कहर निष्टानने पासा; (यूम २, २, ५५ }।

जिल्हेडिया थी [ निस्केरिका ] चपहरण, भारे, "क्या पदका संभिन्नहरिया" (सूप्त २, १३; पर १०७)। निर्वत ग्रह [निष्यम्यू ] उपार्थन क्रम्मा । पित्रं वित (વંતા ક, ૧૨) ા जिन्नज रेपा जिन्नज=विद्+पद्। विश्वनदः (शहः 14)1

णिष्नय रेगा थिनुत्र, ( नेहद ५५३)। शिरमेरिय है। निर्मिति ] बनारित, केनावा हुमा, (उन

34, 44 ) | विभव्यत्रम देशा चिश्वव्यत्म, (१४४ २१०)। विदिन यह [ निक्युज ] नाइना । विनेदः (अह १०)। विमिनित [ निमिनित ] निमिन-मन्त्र का जानकार, (14441) गिनिन मह [नि+मित्र] भीग मुँदना તિ મળી 1. (1711):

जिम्म दुक्त [ रोम ] अन्तन म ईना निष्टन्न शायश्रम, (स्व 43)1 विमान । ( विमेनम् ) मा ८ (१, ६ इन २० ) । गिम्मा १५१ गिम्म । दिन्नद, ( क**इ १**४ )

**∢**≱}I

णिम्मान्त्रित देखी णिम्मन्त्रः ( माह १६ ) । णिम्मीस वि [ निर्मिध ] भिश्रण-रहित; ( दे स्ट्र २६०)। णिरंह" वि [ निरंहरर् ] निमल, परिष; "महर्य व यारियो सी निरंद्रमा तेवा जातरशादेख" ( धर्मनि १४६ )।

जिस्मार हि [निराकार] भाकार-रहितः "निस्मार-वयस्थामेशि भ्रवहंताईयामुस्भित्या" ( मंदीप ६५ )। णिरश्चय वृं [ निरन्यय ] मन्त्रवन्सीतः ( धर्मने ४६१ )। णिरप्यण वि [ निराहमीय ] धा-स्वकीय, परकीय, (म णिरवह यह [निर्+यह ] निर्देशमा निर्देशमा ( नवात इंड )। णिरसण न [ निस्सन ] निराहरण: (चेर्प ३२/)!

विरस्ताय है। निरास्तार | स्वाद-विरा: ( उन से 10) जिरम्भवि (४ [ निराम्भविन् ] नही दणको वासा, जिन र्राक्ष्यः ग्री-"वाः ( उप २३, ७१: मुग २३, ७१ )। जिस्से द ) वि [विर्हेन, 'क] निष्कारण, कार्याः जिस्**दे**उम (यहनः ( यहन ४४६: ४१३: ४००)। **गिग्हे**त्स णिगउल हि [ निरापुष् ] बायु-गहन; ( मारू ३१ ) । जिसकरित्र हि [ निरहरत ] निरिद्धः ( पर्मीर १४( )। जिस्मरण न [निराकरण ] निराम, निराम्य, निर्म

(प्नारण, रह) र णिराय [र [र्ष ] धर पन्त, प्रपुर, (भूप २, ०)। णिगलंबण वि [ निरात्स्यन ] मार्गना-र्रात्नः ( मार्च ર, ૧૧, ૧૨) ક णिमनन देशा जिमलन; ( प्राना २, ११, ८)। णिरिद्द देला जिरदः ( मुत्र १०, १६ )। णिदन रि[निदन्द] १ प्रनृत, 'स्टिनियन) नीती प्रम्म नद्भ होरे १प्य" (विदि द्यार) १ व व्यून्विन्तुर, ( felt >+ ) i चिक्रनिय न [ नेवन्तिक ] निर्वाक, जुन्योन, "ना बसर्वी

नर्रायान निकास वहनहरूम" ( मंदा र १२ ) । जिस्ड हि [निस्त ] थाइह संज्ञिल, (यम के <sup>16</sup> चिक्यस्य प्र[निक्यामय ] प्रस्त त न स्रा अ <sup>तर</sup> વદ્દ, શ્રામાં તને વ. ( વનાન ૨૮૧ - ૧૬૦૦ ) :

मिम्माव न[ निर्माय ] ता (१३५)% श्रृतिकता, लेक र

निरुपक्ष विकियक विशेषाद्यः (सम्बन्धः १६०) । र्तिन्द्र गर [निर्+तिम्] पिलना । धिरिन्दर्शनः ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | निस्त प्रस्त [ नि + सन् ] संना ( व्यवस्त, ( उस १०) चिद्वन्य [नि+यर्त्य ] निष्टुन क्राना। निष्ट्रण्या, 1 ( 15 2 , 20 , 22 ) 1 निस्ति (रिवेतित) पद्य गुमा, पानर विका (आवा २, ४, २, ३)। रिय प्रश्न [ निच्यत् ] समाना, प्रस्तर्नुत होना । निय के(सद्ध्ये): निविद्य वि [निविद्य ] विभाग्न रामन सं गहर, (तह 4 ) ) िहानमाण वि [ स्युग्यमान ] नीवमान, चो ले. जावा रता हो बहु (भावा २, ११, ३)। िहा वि[निष्टु ] दरना टुमा; ( माना २, ४, ६, (): िपुर्वि की [नियृति ] परिवेदन, (माह १२)। विषुद्ध देनो पिळ्नुद्धः (सूम २, ७, ३८)। िवेनज न [ निवेशन ] गर, पर, ( उन १३, १५ )। निवन[सीव] छपर र उसर का परनेतः (परि 16. 11 िव्यक्ति देनो पिवहिन; ( दम ५, ३३ )। िस्तिन ति [निवेहर्य ] इनार्व योग्य, नाध्यः (बाह् विश्वेद देशा विश्वेभः (उन २६, २)। 35)1 िव्याच न [ निर्याच ] तृत्वि; ( दन १, २, ३५ )। निध्यायय वि[तिर्वासक] आग दुनाने वानाः (नृम 3-32)1 मिब्बिद् वर्ष [निर्+विन्दु] प्रच्छी तरह विचारना। न्त्रियस्य (दन ४, १६; १०)ः निर्द्धिद गर्ह [ निर् + विदु ] पृद्धा करना । ध्विभिनेत्रः <sup>(न्</sup>झ १, २, ३, १२)। निव्यास्य इता जिल्लिस्य; ( व्याप ४८०)। निवित्रगणगान [निवित्रहाक] रीड-प्रनिड प्रत्येक <sup>रोन-विदेश</sup>ः ( धर्मेतं ३१३ )। निविद्य वि[निविध ] मृतः (डव ११,६)। निबिद्ध है [ निर्दृष्ट ] उगाँवनः 'नानिबद्दं हत्सर'' (कि ३३६)।

णिध्यित देश पिष्टियत = निर-रिद् : ( सूम १० २०३, चिद्यिय इंग्ले चिद्यिश्वः ( मनाव ५३: कुनक 🕫 ) । णिध्यित एक [निर्+विग्] उरभोग रुग्ना; (विंड राह हो ) पिध्यस्य १ [निर्वेशक] उम्मेग-इनोः (निर्वे चिद्यो सः [ निविद्यति ] वय-विदेषः ( नवाप ४०)। णिब्बाय देनी णिध्यिद्धः ( मंदेव ४० )। णिष्यीस सी [ निर्योस ] पुरुर्यहेड किया स्वे; ( मेह णिड्युरकरा खो [ नियु निकरा ] भगवान सुमलेनाथ को दोब्रा-द्विता: ( विचार १२६ ) । णिट्य दे [ निर्द्ध ते ] प्रतिन दिया हुआ; ( दम ३ ई; णिव्युङ् देना णियुङ् । वह—णिव्युड्डेमाणः (नुज ६— पर ८०)। मंह—पिखुड्डेसा; ( नुज १ )। णिखुदि रेती जिखुरः (शह ५)। चिल्युड नि [ निर्ल्यूड ] उनो बन्य ने उद्भृत बर पनाया हुमा प्रन्य; ( दवनि १, १२ ) । णिज्येड एक [ निर्+चेष्ट्य् ]त्यान करना । विक्लेड्ड्; (नुत्र २,१)। ं ष्रिद्येत्र पुं[निर्वेद ] ग्रॅंक को रच्छ; ( सम्मन १६ै९)। चित्र्येहिचया स्त्री [ निर्वेधनिका ] बनस्ति-विदेष; (न्त्र २,३,१६०। चिसमा न [ नैसर्ग ] बात्यन्य की तरह स्वभाव ने पानता; ( संदोध ५२ ) । णिसञ्ज हुँ, देनी णिमञ्जा; "निस्तने विरङ्गार्" (देव ર) ા णिसम्म प्रव [निक्सइ] १ वैडना। २ नाना, गपन द्यता । व्यटन्मडः ( ने ६, १०) । रेह—पिसस्मित्रः (音名)(1 णिसह नव [ नि + सह् ] नहन बरना । विनद्दः ( प्राक्त णिसा की [ निशा ] चनवदार वाजी नरह-मृनि; ( नुष्र १, ५, १, ५)।

1 ( \$3

98)1

1 ( 203

3 ) I

संबोध ३४)।

णिसियण न [ निपद्त ] उपनेशन; ( पर २ )। णिसीहिश्र नि [ नैशोधिक ] निज के खिद खाया गया है

ऐसा नहीं जाना हुआ भीजनादि पदार्थ: ( पिंड ३३६ )।

णिसीहिश स्त्रो [ नेविधिकी ] १ शत-परिन्टायन-मूनि, श्मशान-मूमि; ( श्र.सु २० )। २ वैटने की जगह; ( राय

णिसद देखो जिसह=नि+सह। यिन्द्रदः (प्राकृ

णिसेन्द्रजा स्त्री [ निपद्या ] वस्त्र, कपडा; ( पर १२७ डो) ।

णिसेवा सी [किपैवा] उत्तर देखी, (सम्मन १५५:

णिसेउभ वि [ नियेष्ट्य ] नियंब-योग्य, ( धर्मर्छ ६६३ ) । णिसेव सक [ नि + सेव ] ग्रासरना । णिमेवए. ( ग्रान्भ

णिसेवग देखे णिसेवय, ( सम्र २, ६, ५ )। णिसेवणा स्त्री [ निर्देवणा ] मंग, भजना; ( उत्त ३२,

णिसेंग देखें णिसेय; (पच ४, ४६)।

णिस्सवकासक [नि+ध्यष्क्] दम करना, धटाना। तक्-निस्सक्किय, ( बाचा २, १, ७, २ )। णिस्सय पुं निश्चय विद्यो णिस्त्या, (स्त्रीव १६)। चिस्साण पून [दे] वाय-विशेष निमान, "विजिरनिस्साच-तुरस्वगजो" ( धर्मवि ५६ ) १ णिस्सिय वि निश्चित र निभय से बद्ध, ( युम २, ६, २३)। २ पन्नपाती, समी; ( वच १ )। णिस्सेंड्झा देगा णिसेंड्जा, (पर १२७)। णिहाय पुं [ निहाद ] अध्यक्त शब्द, ( मुल ४, ६ )। णिहि पुन्ती [निधि ] भगातार नत दिन का उपतास; ( संबोध ५८ )। णिदित्लय देखां णिदिश, ( मुख २, ४३ )। णिहीण वि [ निहीन ] स्पृन; ( उन्न ४४४ )। णिहो म [स्यम्] नीथै; (स्म १, ५, ६, ५)। र्णाख्य नि [ नि.क्षत ] नियम, सपूर्ण, "नय नीखा-वस्ताया तीरइ बाजवा मुत्तस्व" ( विचार ८ )। णीम पुं[नीप] १ दृज्ञ-रिद्धेप, २ न ५४४-रिद्धेप; (दम 4. 3. 31 ) 1

णीमम वि [ निर्मम ] ममत्व-रहित, ( खन्क १०६ )।

णीरसञ्ज्ञ न [नोरसञ्ज्ञ ] आर्थित तप; (धरोध ! जोञ्चय न [नोयुग ]न्यून युग; (सुत्र ११)।

थें कि | नीख | कवा, पार्व ; (पारा २, ४, २, १)

कि वि [ नीख | कवा, पार्व ; (पारा २, ४, २, १)

कि वि [ कि वो | कवा, पार्व ; (पारा २, ४, २)

कि वा | कवा, वा | वा | वा | वा | वा |

कि वा | वा | वा | वा | वा |

कि वा | वा | वा | वा | वा |

कि वा | वा | वा | वा |

कि वा | वा | वा | वा |

कि वा | वा | वा | वा |

कि वा |

कि वा | वा |

कि वा |

िरहेप, (किर ६११)।

कुमजा कर [जा] ग्रेगा। ग्रुमना; (आह पर)।

कुमजा कर [जा] ग्रेगा। ग्रुमना; (आह पर)।

कुमजा कर [जा] ग्रुमना; नगेन, (सन २०)।

कुमजा कर [जान १, १, १, १)।

क्रीनाय; (आगा २, १, १, १)।

क्रीनाय; (आगा १, १, १)।

क्रियं कर [जान करने, (सम १, १)।

क्रियं कर [जान करने, (सम १, १)।

क्रियं कर [जान करने, व्यक्त करने, १, १०)।

क्रियं करने [जिस्स [जान, व्यक्त करने, १०)।

क्रियं करने [जिस्स [जान, व्यक्त करने, १०)।

विरिद्धाः ( असु १२४)।
विद्रतः ( असु १२४)।
विद्रतः ( दिनेहरू ) रूपेशः ( वर १२१)।
विद्रतः ( दिनेहरू ) रूपेशः , र्वार-दुक्तः, "विद्यातं नेदर्वातः
आरापामां विरिद्धांन्ते" ( वर्गते १२६४)।
यो च [ दे ] रत्त अपो दा तवक आव्या- रे वेद, १
धानव्यतः , श्वित्वता, ४ वितर्वः, १ व्रवाः ( वर्गतः वर्षः ) वर्षः ।
यो व [ तु ] पुष्पः तदः ( व्यावासामातीम अव्यार्थः ।
यो व द्वारात्वां ( प्रवते १२४)। १२४१।
योगोष्यात्वाः ( वर्गतः । व्यावासामातीम अव्यार्थः ।
योगोष्यात्वाः ( वर्गतः । व्यावासामातीम अव्यार्थः ।
योगोष्यात्वाः ( वर्गतः । वर्षः । वर्षः । १४६)।

तपहार } पुं[तृणहार] १ सीन्द्रिय जन्तु की एक —तरंगिणीना**ह**ी तपहारय) जातिः (उत्त ३६, १३८)। २ वि. पान काट स्ताननोग्व न्त्रो [स्नानमस्टिका] कर बेचने वाता; ( भरा १४६)। तानवी-सुम्मः ( राय ३४ )। तगुज देलो तणु-य; ( धर्मीव १२५)। स्नानित ] जिसने स्नान किया हो वहः तणुज्ञम पुं[तनुजन्मन्] पुनः (धर्मीव १४८)। तणुनच देखी तणु-स्मवः ( धर्मीव १४२ )। तिश्रय-सूचक प्रव्ययः ( जीवत १८० )। तपहास्त्र वि [ तृष्णित ] तृगतुरः ( धर्मवि १४१ )। तत्त र् [तप्त ] १ वीवरी नरक भूनि का एक नरक-ण्डुसा; ( निरि २५१ )। स्थान; (देवन्द्र प)। २ प्रथम नरक-मृनि का एक नरह-स्थान ; ( रंबन्द्र ४ )। तत्तरमुत्त न [तस्यार्थम्य ] एक प्रशिद्ध हेन दर्गन-ਰ प≔लन्। 'दोसि वि ['दोपित्] १ वर्न-तकडिश्र न [रे] रंगा तुमा स्वामः ( गण्ड २, ४६ )। द्रन्य; ( मन्त ३३)। हुन्ही<sub>;</sub> ( दिंड ४३५ ) । नत्य देशो तब्य=सन्तः ( पन्ते २०४; परि ५३)। नय=बन्नः ( इत्य १३५ ) ! ति ] इतनाः (यय १)। तद्दोसि देलो त-दोसि=लग्देशिन। [ तृतीया ] तासरी विनक्तिः ( चेइस ६८३ ) । तप देनो तच=तन् ; (चड)। [ त्रपुष ] खीरा, ककडी; ( दे ८, २५)। तव्य पुन [तप्र]नरी में दूर सं पर कर माता हुमा ] पु[तानप्रयक] चतुर्गिन्द्रय बतु की एक बाल-जारः (स्टार प्रमास)। ) जाति: (सुल ३६, १४८; उच ३६, १४८)। तत्त्वणम न [दे] जैन सार् का पत्र शिरंप्तरक्यों। मन [तन्त्रीसम] तन्त्री-धन्द के तुल्य या उसने हुमा गीत, रोय काव्य का एक भेद; ( दसनि २, तनित म [दे] गीत, जन्दी; ( मह नर )। ( क्रांच १० )। तम पर [तम्] १ मेर परनाः २ स्ट्र देश्या बाला। [प्रदेश] दीवरा दिस्ता; (पंच ४, ३०; ३६; तमप वृं[तमक] र पीपी तरह का एक सहस्रात, नि को [दे] कदलो-हत्त्र, केले का गाठः ( प्राचा (दिनेंद्र १०)। २ रीयरी सहन्त्र हा एवं सह पक्ष [तगरा] एक नगरी का नामः (तुस २, ५) स्यानः (द्वानः ११)। तमन वि[तामन] मन्यदार वाटः ( इट ८८०० ) उ ) रि[नप्र] दिना हुमा, तन्हुतः, "ते निय-तमल देखी तमन्त्रमण्ड पञ्चलीको यो उसने यो न ५८ई, च्छत ) देही कहने य दच्या (मझ १, ४, २, १४; पुर्वे व रोप<sup>क्रम</sup> (६४ र ) तमिम पु [तमित्र] राष्ट्रा स्टब्स्ट सार्व सहरूर, ५५५, २१; उच १६, ६६) । मिति [तात ] उसने उत्तम (प्रमीत १६०)। रिया क्री [के तहिका ] दिगार हैन तार् का टक तमुकाय देशो तमुक्कायः ( संग देः ४००वन १६०० । . न्तान्दः ( प्रमेन १०४६: १०४= )। तम्म क्षेत्रं तम-स्म क्ष्मर, ६ मह है है । र्वे द [निष्टिन ] तन्तु , इतावा बाकाः (तुम १००) तर कर [तृ] इंग्य स्त्य, र गर स्त्य । यह (१५८ ेंसिर्[त्यपृ] प्रतेषक वा रास्ति हार्ड (एक स्वार्जे त्या क्षा ( सरहूनीव्या ) कप्नार्ट्यन १००० व भ्या देवी माह र विश्व कर्योग्यन यो है सम्मास स्थामी है। 34,43.11 वाक्षी (नई) बाट को कारों (मह रह)। सर्वियानार ११ सर्वियामार्थ (१९४४) । १८४० राज र [त्यक] तृत्व वा वना गुन्म, (आवा र, रे 1 16);

1454

हो वह: (अग्र २२)। तरहिंद्या स्त्रो [दे] पर्वत का मूल, पद्दाड के शीचे की भूमी, गुजराती में- 'तळेटी': ( सम्मच १३७ )। तव देखो शुण । तबह; ( प्राकृ ६७ )। तवण पु [ तपन ] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ८)। "तणया स्त्री ["तनया] तापी नदी, (इम्मीर १५)। तवणिक्रज पून [तपनोय ] एक देव-विमान, (देवेन्द्र १३२)। तवसि देखो तवस्सि, "पर्वामचिष न ऋण्यः इचो तवसीया जंगतु" (धर्मवि ५३; १६)। तिविश्व वि [तिपिता] तीसरी नरक-भूमि का एक नरक-स्थान, ( देवेन्द्र ८ )। तसनाडी श्री [ त्रसनाडी ] वन बीवों को रहने का प्रदेश जो ऊपर-नीचे मिला कर चीदह रज्जू परिमित है; (पव 283)1 तह ) न [तथ्य ] १ स्वभाव, स्वरूप, (सुझनि १२२)। तहीय र सत्य वचन; (सम्र १, १४, २१)। ताश्रप्प न [ताक्षात्भयः] तद्रपूर्वा, स्रभेद, स्रभिन्नता, (प्राकु २४)। ताइ वि[नायिन्] उपकारी, (मूथ १, २, २, १७)। तार्ष् [त्रायिन् ] मुनि, साधु; ( दसनि २, ६ )। ताणव न [ तानव ] कृशता, दुर्वश्वता; ( किरात १५ )। ताद देखो ताअ≔तात; (प्राकृ १२)। ताद्त्य न [ ताद्ध्यं ] तद्यं भाव, उस के खिए: ( आवक १२४: १२७ )। ताद्वल्थान [ताद्वस्थ्य]स्वरूपका प्रभ्रश, वही भावस्या, भामन्त-स्पताः ( धर्मसं ४०४; ४०१; ४१६ )। तामस न [तामस ] १ शन्धहार: २ शन्धहार-समृह: (चेश्य १२१)। तायण न [ त्राण ] रश्रण; ( धर्मवि १२८ )। तार पुं[तार] १ चीयां नरक का एक स्थान, (देवेन्द्र

तरह वि [ दे ] प्रगल्भ, "तरहो" ( प्राकृ ३८ )।

राजाने प्रमन्न होकर जिसको रख-जटित सोने का पटा दिया

१०)। २ शुद्ध मोतो; ३ प्रयाप, भौकार; ४ माया-'हों' प्रकर; ५ तरवा, तैरना; (हे १, १७७)। तल पुन [ तल ] १ बाय-विशेष, (सब ४६)। २ हथेसी, **तारि** वि [ नारिन् ] तारने वाला; ( सम्मच २३० )। तारी स्त्री [ तारी ] तारक-जावीय देवी; ( पन १६४ ) "ब्रयमाउसो करतले" (सूब्र २, १, १६)। ३ वास्त वृक्त की पत्ती, (सूझ १, ४, १, २३)। "बर पुं [ "बर ] तारुत्र वि [ तारक ] तारने वाजा; ( चेदय ५२१ )। तालसम न [ तालसम ] गेव काव्य का एक भेर, (र २, २३ )। ताहिस देखें तारिस, ( उच ४, ३१ )। तावण पुं [तापन] चीथी नरक-भूमि का एक नरक-स ( देवेन्द्र ८ )। २ वि. तपाने वाजा, ( बि ६७ )। तिञ (धप) धक [तिम्, स्तिम्] १ आर्द्र हाना। सक. आर्द्र करना। विभाद: ( प्राकृ १२० )। निअसस्रि पुं [ त्रिदशस्रि ] बृहस्तिः; (समाच १२) तिअसेंद्र देखो तिअसिंद; ( चेद्दय ६१० )। तिउक्कर न [ त्रिपुण्कर ] बाव-विशेष; ( प्रांव ११) तिउट्ट सक [बोटय्] १ तोड़ना। २ परित्याग कर तिउड़िबा, (स्थ १, १, १, १)। तिउडग पुन [ त्रिपुरक ] धान्य-विशेष, ( दर्मन 🖡 पव १५६) १ तिउर पुं [ त्रिपुर ] भमुर-विशेष; (वि ६४)। णाउ ['नाथं] वही; (ति ८०)। तिंदुग रेपुं[तिन्दुक] लीन्द्रिय जन्तु की एक ब तिंदुय र्र उत्त ३६, १३६; मुल ३६, १३६)। तिगसंपुण्य न [ त्रिकसपूर्ण ] लगातार वीस दिन उपवानः ( सबीध ५८ )। तिर्गिद्धायण न [तिगिञ्छायन] गोव-निशेष (? १०, १६ टी ) १ तिगिच्छ न [ चैकित्स ] चिकित्सा-शास्त्र; ( तिरि ४६ तिगिच्छण न [ चिकित्सन ] चिकित्साः ( पिंड १<sup>८६</sup> तिगिच्छायण न [तिगिच्छायन] गोव-विशेष, ( १०, १६ )। तिहुच सक [ ताडय् ] ताडन करना। विहुत्तर, (प्र

तिणिस वि [ तैनिश ]विनिश-इन्न-स्वन्धी, वेत का, (र

तिष्णाभर े भादं करना। तिषणाः, तिषणाभरः (म

}चक[तिम्] १ भाद्र<sup>े होना। २,6</sup>

98) I

1 ( 80

तिषप

टिता देखे निजय; (यर १)। वैतिबचया देगो तितिबचा; ( मिंद ६६६ ) । तिति देवो तति — है; (शिर २०; संकेष ६)। दिख न [ तांर्य ] प्रथम गयाथर; ( गारि १३० ही )। नित्यंकर पु [तीर्थंट्रर] देखी नित्य-यरः (चेदन

(23) तिख देवो ते-बण्ण; (६व ५, ६५)।

तिष नक [तिषु ] देना । तिन्यदः (तिंड ६२०)। तिय घड [तुपु] तुन होना। वह-निष्यंतः ( विड \$ ( ex

तिय हुन [त्रेष] अग्रन आदि धोने की किया, गीन्ध (सञ्चर, ३६)। तियम न[ तेपन ] गोड्न, दिसनी; ( मूझ २, २, ५१)। '

दिनाय न [ त्रिपाद ] त्र-विदेष, नीवी; ( नवीव ५८)। टिम वक् [तिम्] १ कार्टकला। २ कक. जिला रेना । तिन्नरः (प्राष्ट्र ४४)। संह-तिन्नेडः ( जिंड

1/2) विया औ [ ख्रिका ] की, महिता; "होही तुह वियवजना इन बजी एतिय ने बोर्य (इस ४,६)। वियाल देवी ते-आलीस; ( बन्म ६, ६० )।

निस्च हेनो निस्चित्र; (आह १६; ३८)। तिरि ] ब [ तियंक् ] दिल्ला, द्याः (मह नः, १६)। निरित्र वि [तेरहा ] जिल्ले का भंजीया मधुपा व

रिष्यमा उपन्तमा दिविहाहियादिया (वृष्ट्र ६, २, २, 12)1 विविच्छय देखी विविच्छया ( काचा २, १८,४)। निर्पहा तक [तिरस् - घा ] बन्दर्श करना, महत्त्व

असा। तिरेहति; (यस्ति २४)। दिसाइरपो को [तिसक्तकरपो ] १ दिहर बरने की वटां; २ नीरेचनाः ( वृद्ध १, ४, २, १० )

किल्यूरों को [ तिलपरेंटी ] दिन को पनी हुई एक नाव क्षु(तर्ध)ः विदुत्तमा देखा विहोत्तमाः ( हम्मच १८८ )।

निवाय तक [ जिम्पानय ] कर, ववन और कार ने क बला, बान ते मार इत्तरा दिवासरः ( तम ६, ६, ६,

١ ( £ निविद्या है [विविद्या ] विन्द्रानामान्य एवं प्रदेख

जैन सुनि; 'माहिया नियण्डि ( ? तिरण्डि) नहीं, तिति हमी नेच विक्ताका" (धर्मव ५६)।

निसंध वि [ त्रिसंस्थ ] वीन बार सुनने ने अप्रशी तरह याद कर लेने की गाँक वाता; (धनेनं १२००)। तीय न [बेन ] वीन; (नूम र, २,२,६३)। तीरह पुं[ तीरस्थ, तीरार्थ ] वापु, बुनि, श्रमण; ( दमनि

तोंसन वि [ बिशक ] बीच को की उन्न बाता; ( नंद ₹3)t नुंच न [ तुम्य ] रहिए के दोन का गोत अवपनः ( पाँदि

४३)। बीणा न्त्री [बीपा] बाव-विदेषः (सव तृंबाग हुंत [ तुस्वक ] बर्द्ह ; ( इन ५, १, ३० ) । तुच्छ दुन्त्री [तुच्छा ] रिसा तिथि, वतुर्थी, नवनी वधा बहुरेंगी दिविः (हम १०, १५)। मुडिय न [ नुस्कि ] बन्तः रूर, जनाननानाः; (दृष १५—

पत रहेर् )।

तुन्नाय देनी तुण्जाय; ( चंदि १६४ )। नुष्टि देसा नुष्टि;(प्राह ३२)। तुद पुं [ बोद ] प्रवेद, बारदार दंश; ( नृझ १, ४० ९, तुद्रण न [ तुद्रन ] रह करना; ( सच्छ ३,७)। नुद्धार र्र् [नुद्धकार] रह करने वाला किन्ये; (धर्मीर

तुष्य हि [दे] पेडिवः (भणु २६)। तुर्मतुम र् [दे ] १ दशर बाता वचन, विस्त्रार-स्वन; (न्स १, ६, ६३)। २ बार्-स्टरः ' सन्दर्भाते" (उन २६, ३६)। ३ वि. तृझ्ते में बात बहुने बाहा; (मंदीय 1 ( c 5 तुरमणो देनी तुरमणी; ( सङ्गीत ५० दो ) : तुरवनुह देनो तुरग-मुहः ( स २३४ ) ।

त्रसक दृ[तुरुक ] १ देश-विदेव, दुविस्तान; १ वि. मुझ्लिन कः (न १३)। तुरुवा के [तुरुवा] दीन, दहन; (वहीं है)। तुलाकी [तुला] १०५ पा ४०० पत का एक नारः ( बच्च १६४ )।

तुबह देखे तुबह। देवह : (बर ६) तुबह ६ [न्यन्यर्त ] यस्त, तेय्तः, ( वव ४)।

```
तीं धरे २ दिन पर श्राना ज्वर; ( उत्तनि ३ )।
                                                        थक्कवदः (प्राकृ १२०)।
                                                       थम्घ सक [स्ताघ्] जल की गइराई को नापना। कर्म--
 तैचचारीस देखी तै-आळीस: ( प्राक्त ३१ )।
 तेज देखी तेज = नेजय। नेजद: ( प्राक्ट ७४ )।
                                                        थग्धित्रए; (पत्र ५१) ।
 तेज पं [ तेज ] देश-विशेष: ( सम्मत २१६)।
                                                      थणय पु [स्तनक ] वृमरी नरक-भूमि का एक नरक-
 तेंड एक [ दे ] बुनाना । नेडंति, (सम्मच १६१ )।
                                                        स्थानः (देवेन्द्र ६)।
 तेणी जी [स्तेना ] चार-स्त्री, (सम्मत १६१)।
                                                       थणलोलुञ पु [ स्तनलोलुप ] दूसरी नरक-भूमि का एक
 तैतिक ( यो ) देना तैतिक; ( प्रक ६५ )।
                                                        नरक-स्थान; ( देवेन्द्र ७ )।
. वैत्तिल न [ नैतिल ] ज्योतिप-प्रविद करण-निशेप;(मृथनि
                                                      थणिश्र पु [स्तनित ] एक नरक-स्थान; (देवेन्द्र ६,२६)
   11 ( 35
                                                      थणित्ल एक [ चोरय ] चुराना, चोरी करना। थपि छई:
 तेर वि [ श्रयोदश ] तरहराँ; ( कम्म ६, १६ )।
                                                        (प्राकृ ७२)।
 तेर ( द्वार ) वि [ त्यदीय ] तेरा, तुम्हारा; (प्राप्त १२०) ।
                                                      थप्प सक [स्थापय्] रखना, थप्पी करना। यन्तरं,
 तेरच्छ देशो तिरिच्छ=निर्यन्; (प्राकृ १६)।
                                                        ( सिरि ८६७ ) ;
 तेरल देनो तैरसम; ( कम्म ६, १६; पर ४६ )।
                                                      गम्भ ग्रह [ स्तम् ] भएकार करना । थन्मरः ( मूम १,
 नैरासि पुं[ वैराशिक] नपुंतक; ( विंड ५०३)।
                                                        ₹₹, ₹०)∤
 तरिच्छ देना निरिच्छ - तियंच: ( पत ३८ )।
                                                      थली स्त्री [स्थली] ऊँची जमीन; (उत्त ३०, १५ <sup>हुन</sup>
 नेवण्णामा श्री [ विपम्बारान्] नेपन, ४२, (प्राह ३१)।
                                                        30, 20)1
 तेवीसर स्त्री [ त्रयोविशति ] देश; ( मार ३१ ) ।
                                                       थविर वि [स्थविर ] वृद्ध, बुद्धाः (धर्मवि १२४)।
 तेयत्तरि देशों ते-यत्तरि; ( हम्म ५, ४ )।
                                                      थामस न [ दे ] जहाज के भीतर गुला हुआ पानी; (विरि
```

तुसणीअ वि [ तूच्णीक ] मीनी; ( खज्क १७१ )। (धर्मवि १२४)।

थगइ; ( प्राकु ७५ )।

11)

१२४)।

४२४ ) ।

((Y))

[ तुसणीश—याद

'त्ति म [ इति ] उपासम्म-त्त्वक म्रज्यय; ( प्राक्त ५८)।

ध

थंग सक [ उद्द + नामय् ] ऊँचा करना, उन्तर करना।

थडिल्ल प् [स्थण्डिल ] कोथ, गुस्सा; (स्म १, ६,

र्थम पु [ स्तम्म ] पेरा; "धंमतित्यत्यंमत्यं एइ रोक्न-

थंभणिया स्त्री [स्तम्भनिका] विदा-विशेष, (धर्मन

थककव सक [स्थापय ] स्थापन करना, रलना।

थाम दुन [स्थामन्] १ यज्ञ; २ प्रायः; " था(१या)मी वा परिशायह गुष्पत्।(गुष्पषातु)प्येहानु श्र श्रमना" (तिः

याय सक [ स्थापम् ] १ स्थिर बरना। २ रसना। <sup>थाइए</sup>र

न [°तीर्थ] एक जैन वीर्थ; (इम्मीर २२)।

सरकलुविन्नो नाइ संगामसीहो" ( इम्मीर २२ )। 'तित्य

२४)।

34)1

तुसारभर देखें तुसार-कर; ( ति १०३ )।

तुसिण देलो तुसणीञ् (स्त्रोध १७)। तुसिणी च [तृष्णीम्] मीन, चुव्यी; "तहचा तुरिखीए भुजए पढमो" (पिंड १२२; ३१३)।

नुहुग पु [नुहुक ] कन्द की एक जाति, (उत्त ३६,

तुद्दिणायल पुं [ तुद्दिनाचल ] हिमाक्षय पर्वतः ( धर्मवि

तृषय पुं[तृणक ] वाद्य-विशेष; (धाचा २, ११, १)।

तेआ की [तेजा] पन्नकी तेरहवीं रात, (सुज्र १०,

तेरञ्जग दि [तार्तीयीक] १ तीसरा; २ ज्वर-विशेष,

तैदिय वि [ ज्यादिक ] तीन दिन का; ( जीवस ११६ ) ।

नोडर न [दे] डाइर, मान्य-विशेष, (सिरे १०२३)। नोमर (न [ दे तोमर ] मधपुरा, मधुमत्रसी का परः

"मह उद्विशात वामरमुद्दात महमनिशात सञ्ज्ञाता" !

नेबुत्तरि देली त-यत्तरिः ( मण् १०६ ) ।

तूयरी स्त्री [ तूयरी ] रहर; ( विंड ६२३ )।

तैभवाल देखां तेजपाल, ( इम्मीर २७ )।

उन २, ३२ )। देनों को [दे ] द्वन्द-विरोगः। 'धिरिधिनवंदरगरेग्य' इन्नेत १४१ )। गल हुन [ दे ] १ द्वितः र शिरने के बाद दुरना हिया म एर-भागः ( प्राचा २, १, ६, २ )। व देले धेड=स्पैदे; ( मंदोप ४६ )। ए र् [म्बियुक ] कर-विकेष ( इस १६, २६ )। न स्ट[स्तिम् | १ झाई दरना। २ छक भाई नी , थिम्बर; ( प्राप्त १२० )। र्डिक [दे] बन्द-विशेष: ( उन ३६, ६६ )। क्षिं धुन । धुनरः (मारु ६०)। गर र् [स्तुनियाद ] प्रशंतान्ययनः (चेद्य ७४४)। हैं। [सुछ] मोडा, काड़ा। बो—ंक्डो: (केंड 項): ंशितं धुर्य । सुबरः ( प्राष्ट्र ६० ) । [प्र[दे] पृया-युवर प्रत्यः (चंड)। दे हेनो धीवक; (बाहु ३८)।

₹

व देखी [हुनिका] मनक, चर्म-निर्मित चत्र-पान; करेख बहिषणा वा" (तिड ४२); की—आ; भेरत १६६: विद्यमा १४ )। नि (मी) च [ द्वार् ] संज, बन्दे ; ( मक् ६५ )। र्दे [इण्ड] १ दयड-नातक, हेनार्यतः (६२१)। ६ वर मा, भडतियोदमं विदेतुम्बन्धि बातुमनर्गव रेड्न" (पत्र १६६) तित्र १म: विचार २००)। इम न [ इण्डन ] दंगड-बर्ध, विकाः ( सम ६, २, ==; == ₹ ) ! इमित्रम हुं [ दाण्डवाशिक ] द्रीवचारः (मोह १२०)। इन्द्रभ वि [ इण्डलातिक ] दच्ड लेने बाहाः ( वन 1(1 डिअ हुं [ इण्डिक ] १ मामन्त राजा; (च २६५ )। २ िहृदादुगत पुरुष, (पर ६१)। ३ दायानागिक, . के बाद: ( बन्ते १६६ )। विभी हो [दे द्विती] एती, रावनकी, (ति वि नि [ ददन् ] दान करता, देता; ( निंड १६४ )।

दंत पूं [ दान्त ] दो उपवास, देना; ( संबोध ५५ ) । दंतकार पूं [ दन्तकार ] दाँत दनाने बाजा शिन्मी; (मण् 88E ) 1 इंतर्जुंडो स्त्री [ इन्तकुण्डी ] दाद, दंग्यूः ( वंदु ४१ )। इंतपक्क पुं [ दान्तवाक्य ] चन्नवर्ते राजाः ( युत्र ४, इ. २२)। दंतवण्ण दृंत [ दे. दन्तपवन ] दनवन; ( दन ३, ६ )। इंतसीहण न [ इन्तर्शाधन ] दनवन; ( उन १६, २७) ! इंतियक्ता न [ दे ] माँछ; ( धर्में हर्र )। दंपइ हुंव. | दस्यति | स्त्री-पुरुष का युगन्न, पति-पत्री; "ते इंचीड वह वह धन्मीन बदुजना निज्यें" (निरि २४८ ।। दंभग वि [इम्मक ]दम्मी, दगः "इंमगो नि निःम-किन्नो" (तुस २,१०)। , दंसाब टक [ दर्रोय् ] दिखनाना । दंसावेद; (पाक्र ७१) । द्विस्तपापुच्या देसी दक्तिण-पुच्या;(५४ १०६)। द्ग न [ दक ] स्कडिक रहः ( राव थ्य )। "सोयरित्र वि ['श्रीकरिक] संन्य मन का अनुवानी; (विंड ३१४)। दृदगालि को [दे ] बद्ध-विदेग, धीमा हुआ ६-रम बल; (पर पर, इसन १, ४६ हो) देखी दाइगालि। दहर वृं [दे. दंदर ] हुतुर फादि के मुँह पर रीया जाता काज़ां; ( तिंड ३४७; ३५६; राव ६८; ४०० )। इहरिगा देखें दहरिया; (सब ४६)। इदुदुर हूं [ इदुरे ] प्रहार, धायात; ( धर्मीन ५४ )। दहुदून वि [ इहुमत् ] दाद-रोग वाता; ( विदि ११३ )। इच्चिय न [ शॉर्निक] गांत-विनेपः ( तुल १०, १६ हो )। द्रमण देखी द्रमणक; ( राग ३४; माह १२१ )। इर देन [इर ] र गुरा, बन्दरा; २ वर, बहुद्दा; अने प दरा निरत ने व" ( प्रति १४० )। इस्स (को) होते इस्मि। दरलेदः (कार ३६)। इति न [ दर्स ] क्रदरा, एता; "स्टीच स" ( बाना :. १८, २)! इस्सिचित्रत न [ दर्शनीय ] १ बाहाँव, ८५, २ बान शेखः (न्द्र ६६)। इरिसाय पृ [ दर्शन ] रिकाम; ( तर १ )। े) म [ इबद्रवन् ] ये न, बन्दो; "दरदानग इब्ह्बम्स ∫ क्लब्रदा" (वीत १४; उन १०, ≈ ),

ŧ

"दबदबस्त न गन्छेजा" ( दत्त ४, १, १४), "जह वचादवो वर्म दवदवस्य अक्षित्रो संयोग निदद्दहः" (धर्मवि ⊏६)। द्विय न [द्रव्य ] १ घास का बंगल, बन में घास के खिए. सरकार से भावबद्ध भूमि, (भावा २, ३, ३, १)। २ तृष्य प्रादि द्रव्य-समुदाय; (स्था २, २, ५ )। द्यान [द्रव्य ] योग्यता; ''समयस्मि दब्बसद्दो पाय ज जामायाप रुढो ति, पिष्वचिति" ( पंचा ६, १० )। दसग नि [दशक ] दश वर्ष की उम्र का; (तदु १७)। दसुय पु [ दस्यु ] चोर, तस्कर, ( उत्त १०, १६ )। दृद्धि ति [ दृधि ] १ दही; "जुन्हादहीय महखेला" ( धर्मीव ५५), "अय तुद्दी" (सूत्र २,१,१६)। २ तेज्ञा, खगातार तीन दिन का उपवास, ( संबोध धूद ) l दा" देती दग । "धालग न [ "स्थालक ] जझ से गिखा थात्र. ( सग १५--पत्र ६८०)। "कलसं पुं [ "कल्या ] पानी ना छोटा घडा, "मुंभ पू [ "कुम्भ ] जल का घडा, "वारम पुं [ "बारक ] जन्न का पात-विश्लेप; (भग १५— पत्र (८०)। दाइउजय न [देयक] पाध्यि-महत्य के समय वधू-वर को दिया जाता द्रव्य: ( विरि ४६६ )। दामस्य (भा) देली दक्सव। दामलाइ, (प्राकृ 1(355 दादगालि देखी दढगालि; ( दबनि १, ४६ टी )। दाणपारमिया स्त्री [दानपारमिता] दान, उत्सर्ग, समर्देख: <sup>4</sup>देनस्य हिरबादी बन्भासा देहमादियं चेव । मग्गइविधिविची जा सेट्टा सा दाखापारमिया" (धर्में ७३७)। दामण स्त्रीन [ दामनी ] पशु को बाँधने की होरी; (धर्मी : १४४), स्री—"पी, ( सुत्र १०, ८)। दारहात वि [दारकीय ] बान्ट-निर्मित: "प्रथ्य प् ['पूर्वत ] कान्ठ का बना हुआ। मालूम पहला पूर्वत; (सर्थ्र)। दाइचिय में [दाहित ] जन्नताया दुवा, वाम सगनाया हुमा: ( इम्मीर २७ )। दिभ रि [दित ] जिल्ल, (धम्मी १)। दिन्तु देनो दिगु; ( मणु १४०)।

दिव्य न [दिव्य ] १ वेता, तीन दिन का अगातार उप-बास; (संबोध १८)। २वि. देव-संबन्धी; "विरिया मणुवा य दिव्यमा, उवसम्मा तिविद्दाहियासिया" (सूप १, २ २, १५)। दिस पुं[दिश ] एक देव-विमान; (देवेन्द्र १३१)! दिसाइ देखो दिसा-दि; ( सुत्र ४ टी-पत ७८)। दिस्स वि [ द्वर्थ ] देखने योग्य, प्रत्यन्न शत का विम्नः (धर्मतं ४२८)। दीव पुं[द्वीप] सीराष्ट्र का एक नगर, दीव; (व 1 ( 115 दौहपिद्व देखी दीह-पट्ट; ( सिरि ६०५ )। दु देलो तु, (दे २, ६४)। दुअ न [ इ.त ] भभिनय-विशेष; ( राय ५३ )। दुअर दि [दुष्कर] मुश्किल, कठिनाई से जो किया म सके वह; ( प्राकृ २६ )। दुरुन्छ (ध्या) वि [द्विचतुर] दी-बार, दी या वाः; ( शह १२० )। दुकाल पु [ दुष्काल ] मकान्न; ( सिरि ४१ )। दुषकरकरण न [ दुष्करकरण ] वाच दिन का संगाति उपरास; ( सवीध ५५ )। दुगसंपुष्ण न [ द्विकसंपूर्ण ] लगातार दीस दिन का उपरातः ( संबोध ५८ ) । दुगुन्ति वि [ जुगुप्सिन् ] वृष्या करने वाहा, (उन २, ५) £,5)1 दुमाम्म नि [ दुर्गम ] जो कटिनाई से जाना जा संहे वर्षः (धरी ४)। दुमाय न [ दुर्गन ] १ दरिक्षा; २ दुःख, "दाहती विक दश्च दाहिच्चे हुमार्ग प्रदृश्" ( संशेष ४ )। विद्व न [इप्ट] प्रत्यक्ष या मनुमान प्रमाण से जानने हिम्मास न [हुप्रांस ] हुर्मिष, प्रकाठ, (शिक्षा ११)।

रुप्पद्र वि [ दुर्घर ] म्र-नंगतः ( धर्मनि २०० )। इच्छ वि [ दुम्छर्द ] दुल्यन, दुःल ने छोड़ने बोग्य; 'इन्द्रा बावियामा बं'' ( धर्मवि १२४ )। इंडिक्स देखी दोनिक्कम; (भग ७, ६ डॉ—नव ३०७)। हिम्द ति [ दुष्प्रम ] को दुःस ने सूक्त संक यह, दुर्गनः ( = ; 3 3 ) } हुनाय न [ दुष्त्राय ] वर-विदेश, स्नायवित वर; ( वंशेष ₹7): [कड़ वि [ दुष्पतर ] दुरिवर्जा ने कटने पीरन; ( वि 刊) विक्यिन [ दीर्बल्य ] भन, यार; ( भावा २, ३, २, लि हि [दुम्थ ] १ रोहा हुआ; २ न- रोहन; (प्राकृ भंगा न [ दीमांग्य ] दुमंगवा, होक में मदिपवा; ( दिड नाव र्रे [ द्विनीच ] दिला, दुरुनाननः (वैदय ६६० )। 🏾 भृषक्ष [ दुर्भृत ] दुराचार्तः ( उन १०, १०)। निजिल न [दीमैतस्य] दुष्ट मनी-भाव, मन का दुष्ट <sup>रेहार</sup>; ( दव ह, ६, ५)। न्य हुं[इसक] मिलारी, मीलनंगा; (दन ७, १४)। मारि की [दुमारि] उत्कड मारी-रागः ( वंदीय २)। <sup>रेषु</sup> रेखे दुअगुअ; ( धर्मन १४० )। राम देखा दुखाम; (चेदन २५६)। हिन [दुरिष्ट ] सराव नक्षण; (दलने १, १०४)। हिन [दुरिष्ट] कराव यज्ञन-यागः (दर्जन १, 22)1 <sup>व ते</sup> [दूस्य] ब्रमुचि बादि सम्ब बन्दः (सूस ६, 1 3, 25 ) 1 र देनो दुखेंबर; ( इर्नुर २४)। बेहिन न [ दुर्जिहित ] दुरु प्रदुष्टानः ( दस्त् १, ₹)1 भिनि [दिसंस्य] दी बार दुनने ने ही उर्व मच्छी रेशर इस्तेन को गाँक वाना; (वर्नन १९००)।] व्ह [ बृह् ] ब्रेंह करना : हुहर; (निचार हैं १०)। हेरा है [बुहबुहक] 'दुह दुह' झाराड; (यन \*!):

लों को [दीहियों] तहकी की बढ़की 'हुनी दर'

द्दिनी होइ व भन्ना सक्तकी व" ( श्रु १६७ )। दुहिदिया ( गी ) ली [ दुहितु ] खड़की; ( मारु ६५ )। दूमण वि [दावक] उत्ताम इस्ते वाताः, ( मूझ १. २, 2, 20 ) 1 दूरचर वि [ दूरचर ] दूर रहने वाता; ( धन्मी १० ) : ट्रनग वि [ ट्रपक ] दृष्य निकातने काता, दोप देवने वाता; (धनेवि 🖘 )। दूसमान [ दूषमा ] दूरित करना; ( ब्रान्स ७३ )। दुमाहिअ वि [ दौ:साधिक ] दुवाध हावि में उत्पन्न, ब्रह्म बाति दाः (ब्रह्म १०)। दृहय देखें दोधन; ( तिरि ८६१ )। दुइय चढ़ [ दुःखय ] दुनाता, दुःनी ऋग्ना ।दृहवेद; (तिरी र**्**३)। दे ब [ हे ] गद-गूरु बन्नर; (आरु ८१) देय जुंन [ देव ] एक देव-विमान; (देवेन्ट १३३ ) 'कुरु स्त्री ['कुरु ] मगवान सुनिसुनव स्थामी हो दोचा-रेगविहा का नाम; (विचार १२६)। किउंद्रम पुन [ क्छन्द्रक ] वनानदार पूनट वाता दिव्य बासन-स्यान; ( बाता २, १% ५)। 'तमिस्स पुन ['तमिस्र ]' अन्यदार-रागि, तमस्त्रापः (मग १, १--पत्र २६८)। 'दिन्ता स्त्री [ 'दत्ता ] मगवान वातुबृत्य क्री दीन्ना-मिविका; (विचार १२६)। 'पलिस्स्वांन वृं ['परिक्षोन] कृष्यरात्रि, कृत्यवर्ष पुराती की रेखा; (भग ई, १—रत्र २३०)। 'रमप ६ ['रमप ] क्वांक्र द्वीर के मध्य में पूर्व-दिया-स्थित एड पंडनमिरि; (१२ २६२ झे)। बृह दुं [ च्यूह ] वनत्हानः ( नग ई, ४-- रब २६८ )। देवंगण न [देवाडुण ] स्त्ये, "दिस्यं ग्रीहडं च देवाते. रमद्र" ( वस्तव १६०)। देवंचकार देवंचगार; ( मग ६, ५—५७ ६६≈ )। देवय वि [ देव्य ] देन-छर्क्य ( पर १२४ )। देविदय 3 [देवेन्द्रक] देव-विमात-विदेश (देवेन्द्र ۱( ۳۶۶ देविल हुँ [देविल ] एड प्रार्वन मृति; ( दुम १, ३, ४, र्ववायुम } ने देख-झ; (मह १८)। रेख-एउम देत र् [देग] एवं वी हाय गरिमा अमेत, "स्ट्यतर राषु वेदी" (तिह ६८४)। दिन ई [ दिया] दी साव

25)1

t ( ) :

(4414 25 )1

35)1

भाग (सहरडा)।

इत्रम देश भ्रम, (३४ २०२)

बुरम १/६ बुगमा, ( १व न्हें, 🕬

\*15, "m ( ()=)1

भूष्य स्था क्रिया ( हुन्द, ( आ) का ) Ana it [Ana ] two boar 2016, 2014, (m.

\*\* \*\*\* \*\*\* , 부분 네를 구름받을 가 다느라도 되는 10년, 김 영국회 THE THERE IS F [ FRE] HER THE बीचेक के (जात) बचन राज्या, परमाहत्या ma [ all ] t - 4 16 10 14 ( 1 5-2 1 44 ) 1 3 A 54 47 2 + 4 , - 4 8 . = 9 ورفدوست ) بوء كا - معاد عاد ( الم تبرُّتُم ) ما تشكله कर्मको :[ सर्ग्याह्म]-३ ०५(८४४)।

-1+[ 4+1] ken, 145 e) र्व्याद के हुई क्षेत्र है र लानर कर नारक पुरुष राह्य है,

4

\* 8 18, . . . 44. -----

६ दिएन ३ ( १३०००० ) ६०१३ अनही साहर सहिता

इ.स. इ. ३ ( इ.स. इ.) इंडर रबल करता, वह उद्यो। ere reference of area, i dut

mit 2, \$ 14 202 ) देश्वरदेश देश देशक्तिया। ६८ स.स.च, ४, ४, ४ ३ ) कोचे संस्था क<sub>ा</sub> की सतकता | book a, सन को तुत्र हा, (युद्र 4, 4, 44 -13: \$ +41 tr \$ 41, 1 42 72 3

रंुद्रकाुर [दोगुइक] एक रेशनेसमन् (दोस्ट ...) इ.जि.स्टब्स. इ.[पुरंतहस.] अन्यत्त क्षेत्र साहताया,

"राग्यादा मा ( भागा २, ५, १, ७)। हेलिक ४ [ हेशिक ] बाट्योकव्यापि, विशोधो; ( माना 4 7, 4 3 1 है प + के के [हेदिल प्रमु] जिल्ला प्रयोग दिया हो। यह, ( THE 5, 37 1)

र इन जमोन, ( विद्य ३०४ )। 'साग पु [ 'साग ] देश-िया (कास २, ४, १, ३)। देन देश वेस देश (राष्ट्र ३१)। देनराव दे [ देशनाव ] ध्यतान-देश में बना हुमा; धराधीस पुं [ धराधीश ] राजा, ( मेर ४३ )। २२१)।

धरिली की [धरित्री ] श्रीमो, भूमि, ( भू १२५ वन्त्रक परिसेद्धः ( उच १२, १२ )।

धरिसं तक [धर्मम् ] सुध्य करना, विवितित कानः धवल न [धवल ] प्रमातार सोप्तइ दिन का उपानः (संरोप ५८)। धसित्र वि [ धसित ] धरा हुआ, ( इम्मीर १३ )।

्रधाउसोसण न [धातुशीपण ] मार्यस्त्र तप, (अवर

धाइय रि [ये धाटक] हाहा इस्तरे यस्ता, "भाइरा ल

अध्यान, अवि गर पूल, ४ स्व आदि मामन्य, (-4 व

भारणा औ [ भारणा ] मदान का एक राजा, ( कर्न

बिद्द भा [ पूर्ति ] नक्षा, लगानार वीम दिन का उनकी

श रुपा पाजा, "हे भगक्त कुमनिवस्त मार्ग रूपेर राइसरादिशाय १ ( मान्य १२; २० )।

शह ११० विष्, तुल्ला तत्वहासमा नाजादशतुल्लाह

वीमल न [विद्याल ] (ज्या १ ५४, १८६ ६८)।

भूजात [भूत] १ झीलत, राज इन्दर, (अर्ड १९)।

पुरुष प्रव [जुर] एवं अल्ल । ११६६ (वर

भुग्न (त [ वृज्य ] १ वृग्धतः । एकाल । १४४ ।

पुरिसक्त ( भूकिता ) से 'एए, जुर राज्या क

। धाष्ट्रण न [ धादन ] वास्र निकातना, (४४ ४)।

इपा तत्थ" ( निर्दे ११४३ )। धास ्त [धासन्] र अट्डार, गर्दे, र स्त क्र<sup>ारे व</sup>

v, v, s, e di, ur tea ) : पास श्रा [धारा] मान्ना दश का एक नगरे, (ना

पचामय न [पञ्चासृत ] ये पीच बल्यु—दही, दथ, धी, जन तथा सकर: (सिरे २१८)। पंचाल पूं [पाञ्चाल] कामशास्त्र-प्रशेता एक ऋषि, ( समाच १३७ )। पंचियास्त्री [पञ्चिका] १ पांचकी सख्या बासाः २ पाँच दिन का; (वव १)। पंजर पुंन [ पञ्जर ] १ श्राचार्य, उपाञ्चाय, प्रवर्तक धादि मुनि-गया; २ उन्मार्ग-गमन-निपेध, सन्मार्ग-प्रवर्तन; ३ स्वच्छन्दता-प्रतिपेध, ( बव १ )। पंजरिश्र पुं दि ] जहाज का कर्मचारि-विश्लेप, (शिरि ४२७)। पंजिञ्जन [दे] यथे ल्ड दान, मुँह-माँगा दान, "राय-कुलेमु भमतो पंजिन्नदायां पनियहंद" ( सिरि ११८ )। पड्य पुं[दे] अब-रक्क (१), "सिहिमुहडेहिं वासिय-पंडवत्रवरोहिं नरवरो बट्ठा" ( सम्मत्त २१६ )। पंडिक्चमाणि वि [पाण्डित्यमानिन्] पडिताई का भ्रमिमान रखने वाज्ञी; (चेइव १६)। पंडरंग पुं[ पाण्डराङ्ग ] सन्यासी की एक जाति, भस्म स्ताने वाजा सन्यासी; ( असु २४ )। पंताय एक दि ] ताडन करना, मारना । पतावे: (पिंड ३२५)। वंत्रसार पु [ पांशक्षार ] एक तरह का नोन, ऊपर छवण, (दस ३, ५ )। पकड वि [ भरूत ] १ मस्तुत, प्रकान्त; ( भग ७, १०— पत्र ३२४, १८, ७--पत्र ३५०)। २ कृत, निर्मित, (भग १५, ७ )। पकड देखा पगड = प्रस्ट, ( भग ७, १० )। परूपपा स्त्री [ प्रकल्पना ] कल्पना, (चेर्य १४१; झन्छ **१४२)**1 प्रस्तवारि वि [ प्रकल्पवारिन् ] निशीय-मून दा जान-कार, (या १)। परुष्पि वि [प्रकल्पिन् ] उपर देखो; (वर १)। पक्रिश्र वि [ प्रकल्पित ] काटा हुमा, "एसा परहति-त्ररा एएए परंति (१ ६०प) बा खेबा" ( बात्स १०२)। परित्तिभ वि [ प्रकारित ] वर्षितः ( भू १०८ )। पकिदि देशो पगर = महति, ( माह १२ )।

पकिरण न [ प्रकिरण ] देने के तिए पंडना; (वव १)।

पक्रम सक [प्र+क्रम्] १ प्रकर्पे से जाना, चप्ता यमन करना। २ झड- अयत्र करना। ३ प्रतृति करना पक्कमई; ( उत्त ३, १३ ) ) पक्कमति; ( उत्त २०, ३ दस ३, १३) : 'भगुसासयानेन परकन" ( स्थ १, ३, र, ११)। पक्रमणी छी [प्रक्रमणी ] विद्या-विदेश, (सूम २, ३, २७)। पक्ख पु[पञ्च] वेदिकाका एक भाग, (सन्दर)। °याहास्त्री [°याहु] वेदिका का एक मागः (सा 52)ı पक्खंदोलम पुं [ पक्ष्यन्दोलक ] पत्नी का हिंदोसा, ( एव पक्सर पुं[ प्रक्षर ] चरण, टपबना; ( कर्पुर २६) । पम्खर पुं[दे] बहाज को रहा का एक उपहरस; (ति.रे ३८०)। पक्छिनाइ पुं [ पक्षिनाथ ] गरङ पन्नो, (पर्मीव 🛶)। पक्सिम वि [ पाक्षिक ] स्वजन, जाति काः ( पत्र २६८) पक्लेब पुं [ प्रक्षेप ] शास्त्र में पीछे से किसीन डाना हुआ वाक्य; (धर्मसं १०११)। "हार पुं [ 'हार ] क्वता-हार: ( सूमिन १७१ )। पक्कोड सरु [ प्र+स्तोटम् ] १ खूब माङ्ना। २ <sup>वारदप्र</sup> भाडना । पनसोडिजा; वह—पनस्तोडंत; (दर ४,१)। प्रयो-पनलोडाविजा; ( दस ४, १ )। पक्लोड पुं[प्रस्कोट] प्रमार्जन, प्रतिलेखन को किया-विशेष; (पव २)। पस्तम (पे) देखो पम्ह-पदमनः; "पलमप्तपामधा" ( মারু १२४ )। पसोड देसं प∓सोड=पस्होट, ( पन २ )। पगड पु [ प्रगर्त ] बड़ा गडहा, ( श्राचा २, १०, २)। पगब्मणा स्त्री [ प्रगत्भना ] प्रगत्भवा, प्रश्वा; ( गूप ६, १०, १७)। पगव्मित्तु वि [प्रगत्भित् ] काटने वाना; "हता छेता पगव्भित्ता" (स्म १, ८, ५)। पगय न [ प्रदृत ] १ प्रस्तान, प्रस्ता; ( स्थान ४०)। १ पु. गाँव का प्रधिकारो; (पत्र २६८)। पगय वि [ प्रगत ] संगत; ( आवक १८६ )। पगरिश्र वि [प्रगलित ] गजत्कुम्ड, कुन्छ-विश्लेष की विमारी वाजा; ( विंड ५०२ )।

```
प्रदोला स्त्रो [ पदोला ] वल्सी-विशेष, कोशावकी, सार-
 बल्द्री; (सिरि हर्ह् )।
पट्टदेवो स्त्री [पट्टदेवो ] पटरानी; ( सिर १२१२ )।
पट्टसुत्त न [ पट्टसूत्र ] रेशमी वस्त्र, ( धर्मीव ७२ )।
परुद्वश्र पुंत. देलो परुद्वया: "परुदुएईि" ( मुल ६, १ )।
पहुचम देखी पहुचय: ( कम्म इ. इइ टी )।
पट्टीबंस पु[पृष्टबंश]धर के मूल दो लंभी पर तिरहा
  रला जाता बड़ा खंभा, ( पव १३३ )।
पडंसुत्त देखो पडिसुद्, ( मारू ३२ )।
 पडपत्तिया स्त्री [ पटपुत्रिका ] होटा वस, स्माल, (स्वोध
  k)1
पडि वि [पदिन् ] बस्र वाला, (श्रयाु १४४)।
पढि भ [ प्रति ] इन अर्थो का सूचक भ्रव्ययः;—१ प्रकृष्
  (यर १)। २ सपूर्णता; (चेहय ७५२)।
 पडिथाइय स्क [प्रत्या+पा] फिर से पान करना।
  पडिश्राइयइ, (दस १०, १)।
 पहिआएय सक [प्रत्या + दा] फिर से ब्रह्मा करना।
  पडिकाइयर, ( दम १०, १ )।
 पडिशायण न [प्रत्यापान ] फिर से पान; "बतस्त य
  पडिमाययां'' (दसच् १,१)।
 पडिआयण न [ प्रत्यादान ] फिर से प्रद्या; ( दसचू १,
   1 ( 5
 ५डिउउतम प्रक [प्रत्युदु+यम् ] सपूर्यं प्रयत्न करना ।
   पडिउ जमितः ( चेदय ७८२ )।
 पडिओसह न प्रत्योपधा थिक ग्रीपथ का प्रतिपत्नी
   भीषपः (सम्मन १४२)।
 पडिकाय ५ [प्रतिकाय ] प्रतिबिम्ब, प्रतिमा; (पेइव
   02)1
 पडिकिय न [ प्रतिरुत ] उपर देखों, ( चेइय ७५ )।
 पडितुर्केलम देशो पडितुर्किलमः ( वर १ )।
 पडिकुलपा खो [ प्रतिकृतना ] १ प्रतिकृत प्राचरणः २
   प्रतिकृत्रता, विगेषः ( धर्मति ५८ )।
 पडिकोस सरु [ प्रति + ब ्यु ] स्नाकोश करना । पडिहा-
   मह, ( मझ २, ७, ६ )।
 पडिकोह ५ [ प्रतिक्रोध ] गुन्ता; ( दन ६, ५८ )।
```

पहिचकम प् [ प्रतिकम ] देवो पहिचकमण, "गिहिपडि-

दशहराराष्य्य ( १४—गाथा २ )।

पडिस्रतम क्षा पडिचकलम, ( धर्मीव ५६ )।

पिडम्धाय पूं [ प्रतिघात ] १ निरोध, श्ररकान; ( रह 📢 ५८)। २ विनाश; ( घर्मवि ५४)। पडिचर सक [ प्रति + चर् ] परिश्रमण करना । पश्चिम्यः (सुत्र १,३)। पुडिचोयणा स्त्री [ प्रतिकोदना ] निर्भत्कन, निन्दुरता है प्रेरण; ( विचार २३८ )। पडिच्छायण न [ प्रतिच्छादन ] ग्राच्छादन, ग्रासकः (मुद्रा२०)। पडिच्छिय वि [ मातीच्छिक ] घपन दीवा गुरु की मान लेकर दूसरे गच्छ के झाचार्य के पास उनकी अनुसीत से शास्त्र पदने वाला मुनि; ( स्परि ५४ )। पडिछाया देखो पडिच्छायाः ( चेरप ७१)। पडिजायणा स्त्री [प्रतियातना] प्रतियिम्ब, प्रतिमा, (चेइय ७५)। पडिठाण न [ प्रतिस्थान ] इर जगह; ( पर्मीन ४)। पडिणिकास वि [ प्रतिनिकाश ] समान, उत्प, (राव (εφ) i पडिष्यिञ्जाय सरु [ प्रतिनिर्+याप्य् ] प्रर्थय <sup>इरता</sup>। पडिध्यज्ञार्यमः; ( ग्याया १, ७--पव ११८)। पडितणु स्त्रो [प्रतितनु] प्रतिमा, प्रतिमिन्नः (चेस 92)1 पडितप्प श्ररू [ मति+तप् ] १ चिन्ता करना। २ <sup>र</sup> रक्षना । पश्चितव्यक्षेः ( उत्त १७, ५ ) । पडिधद वि [ प्रतिस्तब्ध ] गर्नितः ( उच १२,४)। पडिदासिया हो [ प्रतिदासिका ] दाही; ( दह है, टी )। पडिधि देखा परिहि; "व्हियपिक्षीता बहिचा" ( पडिनियत्ति स्रो [ प्रतिनिष्टृत्ति ] गांपिस स्रोटना, <sup>प्रत</sup> वतन; (माइ ६३)। पदिन्तव सक [ प्रति + छापय् ] १ प्रतिहा इराना। नियम दिखाना । पहिन्नदिश्रा, पहिन्नवेत्रा, ( दसव् 5)1 पहिपूषय वि [ प्रतिपूत्तक ] प्रत्युरकार-कर्ताः ( उत्त । पडिवध सक [प्रति+यन्त्र] १ वेटन दरना।

राक्रना । पाँडवधर, पाँडवंधींत; (सूम १, ३, २, १०)

पडियंब पुं [प्रतिबन्ध] ब्यति, निषम; (प

163

( જાવાર, ર, ≒ષ્ટ્ર) ≀

गया श्लोक: (सम्मत्त १४६)।

२)।२ श्रवसाः (पंचा १२, १५)। पडिसुद्ध रि [ परिशुद्ध ] बत्यन्त शुद्धः ( चेश्य ८०७)। पडिसूर पृ [ प्रतिसूर्य ] सूर्य के सामने देखा जाता उत्पा-तादि-सचक दितीय स्यः ( महा १२० )। पडिसेग पं [प्रतिपेक ] नस के नीचे का भाग; (सप 1 ( ¥3 पडिसेहग वि [ प्रतिपेधक ] निवेध-कर्ता, ( धमेरा ४०, ६१२)। पडिस्तर देखां पडिसर; ( वचा ८, ४६ )। पडिस्सुण एक [प्रति+ध्रु] १ सुनना। २ घर्मीकार करना । पडिल्मुयातिः ( सुख २, ६, ३०)। पडिल्मुरोजाः (स्थ १, १४, ६)। पिक्सिसे; (उत्त १, २१)। पडिहणिय देलो पडिभणिय: ( धर्मतं ७०८ )। पडिहार मुं बितिहार ] इन्द्र-नियुक्त देव: ( पन ३६ )। पडक्लेच पुं [ प्रत्युरक्षेप ] १ वाप-ध्वनिः २ उत्थापन, उठान, ( भगु १३१ )। पडोबार पुं[दे] उपकरण, (भिंद २८)। पदाव सरु [ पाठयू ] पदाना । पदावेश; ( प्राक्त ६० ) । संक—पदायिऊण, पदायेऊण, ( प्राकृ ६१ )। हेक्र— पढाचित्रं, पढाचेत्रं; ( प्राकृ (१ )। कृ—पढावणिज्ज, पदाविभव्यः; ( भाक्त ६१ )। पढावअ वि [ पाठक ] षाञ्चापक; ( प्राकृ ६० )। पदाविभवत वि [ पाठितवत् ] जिसने पदाया हो वहः ( शक ६१)। पदाविउ पदाविर }िव [ पाठिवत् ] भ्रष्यापकः ( माक् ६० )। पडे देखो पडाव । पढेर; ( प्राक्त ६० )। )न [पञ्चक] १ पीच का समृह; (पंच ३, पणम रह)। २ तप-विशेष, नीवी तपः (संबोध ४७)। पणपन्तिय पुं [ पञ्चप्रधन्तिक ] व्यन्तर देवी की एक जाति; (पव १६४)। पणव थुं [ प्रणय ] घोंडार, 'धों' बाह्मर; ( विरि १६६)।

पडिसाहर एक [ प्रतिसं+ह] निरुत्त करना ।पहिलाहरेजाः पणवीसो स्रो [पञ्चविशतिका] प्रवेश हा स्मृ (संबोध २५)। पश्चितिलोग ५ [प्रतिश्लोक] श्लोक के उत्तर में इहा पणमुंदरी स्त्री [ पणसुन्दरी ] बेश्या; ( पर्मी १२०) पणाम का [ उप+नो ] उपस्थित करना । पद्मामेरः (शा पडिसुणण स्रोन [ प्रतिधवण ] १ सुनाना, सुन कर उतका 9 ( 30 जवाव देना, प्रत्युत्तर; (पत २)। छी-"णा; (पत पणासय रि [प्रणासक] १ तमाने वासा; २ कुंशम भादि विषय; (त्थ्र १, २, २, २७)। पणिअ वि [ प्रणीत ] रचितः (सुपनि ११२)। पणिअह वि [ पणितार्थ ] नार; ( दन ७, ३०)। पणिअसाला स्त्री [ पण्यशाला ] दलार, गुरान; ( भार र, २, २, १०)। पणिद वि [प्रस्मिग्ध ] विशेष स्मिग्ध; ( मणु २११)। पणियस्थ हि [ प्रणिपतित ] जिन्हा नमस्हारहिया गा हो वह; "नरपहूर्दि पश्चित्रहमो .....वीरो" ( धन्ति १०) पणिहि पुन्नी [प्रणिधि] बटा निधि; ( रम ८, १)। वजीदाण देखों पणिहाण; ( धात्म म; दिव १५)। पुण्याचण वि [ प्रसापन ] सापक, निरूपक; ( स्वीष १ )। पण्णा स्त्री [प्रसा] मनुष्य की दश भवस्थाओं में पैविस भास्या, (तंतु १६)। प्रणाम हि [ त्रञ्ज ] निहानः ( पंचा १७, २७ )। पण्यासम वि [पञ्चाशक ] प्रचार वर्ष को उम्र की (तंदु १७)। पत्तच्छेञ्च न [पत्रच्छेय ] १ वाया से पत्ती वेषने की कक्षा; (जै २ टी---पत्र १३७)। २ नक्काशीका का<sup>न्</sup> लोदने का काम; (आया २, १२, १)। पत्तहारय वि [ पत्रहारकः ] क्तों को वेचने का काम करने वासा; (घर्षु १४६)। पत्तेय वि [प्रत्येक ] बाह्य कारण; ( संदेर १३०, १३६ पदुमा पुन [बदुमी] कोट, किला, (भाचा २, १० पप्कुसिय न [ प्रस्कृष्ट ] उत्तम स्पर्यः ( राव १८ )। पर्यंच सक् [ प्र + बन्ध् ] प्रबन्ध रूप से बहुना, विस्तार ते कहना। परभिज्ञा; (दस ५, २,८)। पमद्य वि [ प्रमर्दक ] प्रमर्दन-कर्ता; ( दसनि १०, १० )

प्रमाण वि [ प्रम्लान ] १ निस्तेज, सुरमाया हुवा, २ न कीकापन, मुरम्काना; "पम्हा(!म्मा)यावययासिगो" ( बह्र

१३६)।

₹ 11

व वि [ 'बद ] देने वाला; "पीइप्परं" ( रंभा )। तें जो [ प्रकृति ] संधि का स्नमाव; ( श्रम् ११२ )। र कृष्ट [प्र+चर्] १ फैतना। २ व्याप्त होना. ज में क्रमना। पबरइ; ( खंदि ११ )। <sup>हेन्</sup>नो प्रर=वन् । "कोडुनिको च लिते धन्न पर्यरेड" उन ३६०)। ंन [ प्रतर ] गरियात-विद्योप, श्रेष्मी ने गुनी हुई श्रेष्मी; ग्यू १७३)। चंड [प्र<del>।</del>चालय्] चन्नायमान करना, प्रस्थिर ा। पननेतिः ( दसन् १, १७)। इं[मचार] १ मकर्ष-प्रातिः (दस्तिने १, ४१)। ादरप, भावार; ( दसनि १, १३५ )। म सङ [परा+कम्] १ जाना। २ मानेवन कता। रे भक्त प्रशृति करना। परस्कमः, (दस ४, १, र् )। पत्कानिजाः ( दस ८, ४१ )। संह-परक्कमाः (रव ८, ३२)। तस्कृत वृं [पराकृत ] गर्व भादि ते भिन्न मार्गः ( दस 8 8,8 )1 पत है [पारम ] परन तृत्य का बना हुमा; ( बाचा २, <sup>१, ११,</sup> ३; २, २, ३, १४)। रत्य वि [परार्च ] महर्य, महँगा, बहु-मूल्य; (दम ७, <sup>तिनाइन्मिय वि [यरमधर्मिक ] नुस का भनिजायी;</sup> (स्व ४,१)। रिधाव देखी परिताव; ( दस ह, २, १४ )। रेगुच्य घड [परि+गुण्] १ व्याकृत दीना। २ वड. त्तव अन्य करना । वह-परिगुत्र्यतः ( टा १०-दत .56)1 ग् मङ [परि+गृ] शब्द करना। क्वह-परिगुण्यंतः टा १०--चन ४०० )। माय देखी परिमय; ( इस ह, २, ८)। रहन देने परिज्**रिय**; (दन ६, २, ८)। रित्ताणंतय दुन [ परातानलक] कन्यानिरोधः (अयु :{x};

<sup>९रिचासंसेड्डय दुन [ परीतासंस्थेपक ] राज्यानस्थितः</sup>

(मपु २३४)।

परिपूजन वृं [ दे. परिपूर्णक ] धी-दूध मान्नने का कपटा. द्याननाः; ( ग्रंदि ५४ )। परिभवंत पुं [ परिभवन् ] पार्श्वस्थ सापुः गिथिनाचारी मुनि; (वन १)। परिभुत्त ) वि [ परिवृत ] वेष्टित, परिकरित; ( भावा परिभुय ∫ २, ११, ३; २, ११, १६) । परियाल देखा परिचार; ( राम १४ )। परियावन्न वि [ पर्यापन्न ] बन्ध, प्राप्त, ( म्राचा २, १, €, €) 1 परिल्हों देखें परिली = दें; ( राव ४६ )। परिचय ऋङ [परि+पन् ] विदेश भिग्ना । परिस्वितः (राय १०१)। परिवायणो झी [ परिवादनी ] मान नीत वाजी बोद्या: (राय ४३)। परिवील सक [परि+पाडव्] दसना । गरु - परिवालि-याणः ( भावा २, १, ८, १)। परिबुक्तित्र दि [ पर्यु पित ] गत, सुबस हुमा; ( फ्राचा २, ३, १, ३)। परिवृद्ध वि [ परिवृद्ध ] १ पनगन वीनन्तः (६० ३, २३)। २ मैनित, तुन्दः ( द्याचा २,४,२,३)। परिव्यय पुं [ परिव्यय ] सर्चा, सर्व काने का पतः (दस ३, १ टो )। ं परिसद भर [ परिभाद ] उत्तुक होता । परिसद्धः (भाषा २, १, ६, ६) । रिक्रम पुन [परिक्रमन्] योग्यता-धरादनः (चींद परिमाद तक [परि÷ताटम् ] १ इ.स. इ.स. वेंदना । २ भरना । ३ रेसना । "र्रास्तरीटज नीमप" ( दस ४, १, २म )। प्रतिवादिति, मुझ-प्रतिवादेशः स्वि-एर-सारित्नीतः (भाषा २, १०, २)। परिसाद्रणा को [ परिप्राप्टना ] सन, ४५% ( ४३ १) । परिसादिय वि[परिशादित ] जगरा दुसी; ( दन % र, दर् ) । परिस्त्य न [परिधान ] अस्य काना, (बर र )। परिदार पू [परिदार] कृष्ट, इन्त, । स र ) । परिद्यास्त्रि वि [ पारिद्यारिक ] भारतस्त्रित सून, इन्-धन विकार के लाई। मारा कुर्य का का है। क्रम न [कार्य] क्रम देश (कार्य १, १, ५

लाल वि [ प्रलाल ] प्रकृत सासा वासा; ( प्रसु 1 ( 3×4

पलालम वि [पलालक] पन्नाम—प्रभान—का बना हुम्रा, (भाचार, २, ३, १४)। पलिविद्ध'स भ्रम [ परिवि+ध्यंस ] नर होना । प्रतिरिद्ध'-

सिजा, (अगुर्द०)। पव सक [पा] पीना। कु—"अरसमेहा.. अ-प्यव-

णिउजोदगा . वासे वासिद्दिति" (भग ७, ई--पत्र 1 ( 20 5

पच स्त्रीन [प्रपा ] पानीय-शाक्षा, प्याऊ, "सहार्थिय वा पत्रास्ति वा" (ध्राचार, २, २, १०)। पवरपंडरीय पुन [प्रवरपुण्डरीक] एक देन-निमान,

(भाषा २, १५, २)। पविद्व'स ग्रह [प्रवि+ध्यस ] १ विनागाभिमुख होना । २ विनष्ट होना। "तेया पर जोशी पविद्व सह, तेया पर

जोगी विदंगइ" ( ठा ३, १--पन १२३ )। पवेस पु [प्रवेश ] भीत की स्थ्लताः ( ठा ४. २--पव २२४)।

पब्यम वि [पार्यक] पर्व--शन्य--का बना हमा: (श्राचार, २, ३, २०)।

पंच्ययगिह न [पर्यंतगृह] पर्यंत की गुप्ता, (प्राचा २, ३, ३, १)। पसन्भवीय न [प्रसहाचेतस्] धर्म-निरपेद चित्त, बदाप्रही

मन; ( इसचु १, १४ )। पसद वि [ यसहा ] अनेक दिन रख कर खुला किया हुआ:

( दस ५, १, ७२ )। पहास पुं [ प्रहास ] भरहात भादि विशेष हास्य; ( दस

20, 22)1 पहेण न [दे] बधुको ले जाने पर पिता के घर दिया

जाता जीमन; (भ्राचा २, १, ४, १)। पहोद नि [ मथाविन् ] धाने वाक्षा; ( दम ४, २६ )। पहोयण स्त्रोन [ प्रधायन ] प्रज्ञालनः, "दंतपहोयणा य" (दस ३, ३)।

पाइडि म्बी [ प्रावृति ] प्रावरण, वस्त्र; ( गा २३८ )।

पाइन्न देली पाईण; ( यदि ४६ )। पाउम्मह पु [ पतदुब्रह ] पान, ( भाचानि २८८ )।

पाडितिय न [प्रात्यन्तिक] मिननव-निरोग, (सव ųγ)i

पाडोस पुं [ दे ] पड़ोस, प्रातिमेश्मिकता: ( श्रा २७ )। पादोआमास वं [ पूर्यगामर्श ] बारहर्ने भंत्र प्रत्य का एक मागः ( यदि २३४ )।

पामिच्च सक [ दे ] धार लेना । पामिच्चेज; ( भाना २, २, २, ३ ) १ पामिञ्चिय वि [ दे ] धार क्रिया हुमा, ( माना २, १०,

पाय वि [ पाक्य ] पाक-योग्य: ( दस ७, २२ )। पायंज्ञिल पुं [ पातञ्जल ],पतञ्जलि-कृत शास,पातञ्जस

याग-मूब; (यादि १६४) ! पार्थत न [पाइन्त ] गीत का एक भेद, पाद-बूद गीत; (सब ५४)।

पायक देलो पायय=गतकः ( वन १ )। पायपुंछण न [ पादपुञ्छन ] पान-विशेष, शरान, ( भावा 2, 20, 2)1

पारकित्र देखी पारकः (साप्त १६२)। पारय वि [ पारत ] समर्थः ( भाचा २, ३, २, १)। पारियन्छ न दि. परिवर्त । पहिए के पृष्ठ भाग की रस

परिधि: ( यदि ४३ )। पालियाय देखा वारिय=पारिजात; ( राय ३० ) पायरण पु [ ब्रावरण ] एक म्लेच्द्र 'ब्रावि; (मृब्र् १५२)।

पासायवर्डेसग पुं [ प्रासादावतंसक ] प्रासाद-निर्हेप, (राय हह)। पाहुद्र न [ प्राभृत ] १ क्लेश, कप्तह; ( ब्ल; पृर १)। २ इध्टिबाद के पूरों का अध्याय-विशेष; (अध्यु २१४) ३ साक्य कमे, वाप-क्रिया; ( प्राचा २, २, ३, १, <sup>इन</sup>

१)। "छेद पुं["चंडेर] बारहवें झंग-प्रन्थ के पूर्वे का प्रकरण-विशेष; ( वच १ )। °पाहुडिआ स्त्री [ °प्रापृ तिका ] दृष्टिबाद का प्रकरण-विशेष; ( आगु २३४) । पाहुडिआ को [ प्राभृतिका ] १ इच्टिगर का डोग . भध्याय, ( अगु २३४)। २ अचनिका, विलेपन वारि, (41 Y) पिआसा देखे: पिथासा; ( गा ५१४ )। पिण्यिया स्त्री [दे पिण्यिका] गन्ध-हव्य-विरेप,

ध्यामक, गन्ध-तृगा; ( द्वचनि ३ )। पिष्पछम वि [ पैष्पछक ] दीरक्ष के पान का बना हुँकी

( द्याचा २, २, ३, १४ )।

रेपाल पुं [ प्रियाल ] १ वृत्त-विदेष, निस्ती का रेड़; २ : न. फत-विदेय; निस्ती, निजी; ( दस १, २, २४ )। पेलुंखु देवो पिछंखु; ( भ्राचा २, १, ५, ३)। बेल का [ब्र+रंख्] १ देख्या करना। २ प्रमुख इन्ता। विल्लेद्धः (यव १)। र्गम स्क [ पॉनय् ] पुट करना । दीयाति; ( रान १०१)। . र्गेरिपोरिया न्त्री [ दे ] बाद-विदेग; ( राप ४४ ) । गेरिम वि [पीडायम्] दाव बाहा, दावने से बना हुम (यस मादि की माहति); (दत्ति २, १०)। पुगल पुं[पुद्रल ] १ वृत्त-विदेय; २ न. फत-विदेय; ३ नैतः; (दस १८, १, ७३ )।

पुर वृं [पुर ] १ परिमाध्य-विदेगः, २ पुर-गरिमित वस्तुः, (सन्दर)। पुरानी न्हीं [दे ] पुत-प्रदेश, कमर के नीचे का माग; "ज़र्रेत पन्तेडिमारी" ( भग १५—पन ६०६ )। पुरिसकारिया ह्या [पुरमकारिका, 'ता ] पुरमार्थ, नरनः (दस ५, २, ६)।

पुन पर [पुन्रु ] उन्नव होना; ( दव १०, १६ )। पुरुष पुन [ पुन्डक ] कीट-विद्यार, ( भाषा २, १३, १ ). पुस्तदेवय न [ पुष्पदेवत ] हैनंतर गाल-विकेषः ( पादि 128 ) 1

प्नाहित्त वि [पृताहार्य ] प्तित-प्तकः (टा ४, ३ कें—स्व ३४२ )।

पूर्ति [पूर्ति ] कृषित, बड़ा हुमा; (भावा २, १, न, ४)। पिन्नाग इंत [ 'पिण्याक ] क्य-सत, नर्ली भै नहीं; (दस ५, २, २२)।

पूज वि [ पृथित ] उत्तर देखी; ( राज १८ )। पूज वि [ पूच्य ] पूजा-बान्य, समाननीय; 'विचा य पूर्ती हेद पच्छा होद अमृहमी" ( दसन् १,४)। पुर हु [ पूर्वक्त् ] इतवारे; ( यदि १६४)। पुरलो की [दे] रोडी; (भावा २, १, ५, ६)।

पेगा श्री विया | बाद विरेष, बड़ी बाहसा; (सब Y() 1 पेंद्र नक [प्र÷रंद्र ] १ इच्छा करना, चाहना । २ प्रार्थना

इस्ता । पेहेंद्र; (दन ६, ४.०)। पोंड न [दें] छून, पुन्म, गहर साहित्यनींड बडी मानेत्रणी !

्र दो ) । पोरिसिमंडल न [पाँचगमण्डल] एक जैन गान्न; ( याँद २०२ )।

Œ. फलिह पुन [स्कटिक] बाकाय; (भग २०, २)। फलिह न [दें] क्यांत का टेंटा; (अस् ३५ टीं)। फिल्ही देवो फलही=दे; (अपु ३५ टी )। फैल्ह्सण देशों फेल्ह्रसण; (यन ४ टी )।

च

वंधय देखी वंधग; ( चंदि ४२ वे )। यंग्रहीचिंग वि [ब्रह्मद्वीपिक] ब्रह्मद्वीरिका-गाला में उत्तव; ( चाँद ५१)। वंभद्दीविगा न्त्री [ब्रह्मद्वीपिका ] एक जैन सुनि-गाला; ( चंदि ५१ )। यद्भग पुं [ यद्भक ] न्य-बाद्य विदेय; ( सप ४६ )। यरुड पुँ [ दे ] रिज्यो विरोप, चटाई बनाने वाला गिन्मी: (बरा १४६)। यल ऋक [ ज्यल्] जतना, गुजराती में 'यव्युं'। यति: ( ફે ૪, ૪૫૬ ) ા वहिद्धा म [ वहियां ] बाहर की तरह; ( दन २, ४ )। बहुजारिओ हुन्नी [ दे ] हहारी, माइ; ( दे ५, १० हो)। बहुश्रसी बहुराज्ञ वि [ बहुखाय ] १ बहु-भद्दा, सूत्र साने भीरतः २ पृपुद्र—चिडड़ा दताने योग्प; ( माचा २, ४, २, ३ ); बहुछ हुँ [ बहुछ ] झावार्व महागिरि है फिन्म एक मार्चान क्षं क्षेत्रं (द्वि ४६)। वहुर्व्वाहि र्रं [ बहुर्वाहि ] ब्याहरच-प्रतिष्ठ एक स्मास: ( बसु १४३)। । बाहुलेर पु [बाहुलेय] काही भी का बद्धाः (भग

विज्ञ देनी बीज, भवित्वं दिव बर्डीदेना बहुवे" (पडम ११.

२, १, ८, ३)। बोअबाबय वुं [बोजवापक] विकलेन्द्रिय जन्तु की एक जाति; (अस्मु १४१)।

बातः ( अयु १४१ )। बीभच्छ पुं [बीभत्स ] साहित्य-प्रसिद्ध एक रसः ( अयु १३५)।

्रशाय क [ वाचय् ] बुज्ञगना। संकृ—बुआवदत्ता, (ठा ३, २—पत १२८)। युक्क वि [ दे ] विस्तृत, ( वव १ )।

चुक्कास पु [ दें ] ततुनाय, जुकारा; ( बाचा २,१,२,२ )। देनेळ पुं [ देनेळ ] विन्ध्याचक्र के नीचे का एक सनिवेग; ( मग ३, २—पत्र १७१ )। योल्डअ पुं [ कर्मन ] वोक्ष, यचन; ( गा ६०३ )।

ਮ

भाश्य न [भक्त ] भागाकार; (वव १)। भाश्य ) वि [भृतिक ] कर्मकर, नीकर, चाकर, (राय भाग ) २१)। भागुरायच पुन [भङ्गरावर्त] प्रतायन; (भवि)।

भंडवेशालिश वि [भाण्डवेचारिक] करियाना बेचने बाह्म; ( प्रया १४६ )। भंसम वि [भू शक] वितानक, ( वव १ )।

भड्दार न [भद्रदार] देवदार, देवदार की खकडी; (उत्तनि १)। भाषण न[भाजत] बाकार, गगन, (भग २०, २— पत्र ७०१)।

पत्र ७०६)। भाव थुं[भाव] महान वारो, समर्थे विद्वान, (दस १, १ टी)।

िमरुबों देशो निरुद्धे हैं (भाषु २४)। निक्रा देशा निदुत्ता, (दब ६, ६२)। निक्रा दे दि निरुद्ध दे दिव द दे हो। भोमासुरुक्ष न [भीमासुरोक्त दोष] एक जैनेतर वार्यान वाफ़, (भाषु १६)। भूग देशो मुन्य (वस १)।

भूमिपिसाये पुँ[दे. भूमिपिशाच ] तात्र शृष्टम्, ताड का पृष्टः (दे दे, २०७)। - भेसण देणां भासणः (भग ७, ६—पन्न २०७)। - म

मंडल पुंन [मण्डल ] योदा का युद्ध-समय का एक भारतन् (बन १)। "पन्नेस पुं ["प्रवेश ] एक अपीन जैन राज्य (चाँदि २०२)। भडलय पुं [मण्डलक] एक भार, नारह कर्म-मारक्षी का

एक वैंद, (अणु १५४)। मंत वि [मान्त्र] मन्त्र-संदन्धी, मान्तिक, स्त्री—"स्त्री टकारपंतिच्य" (धर्मवि २०)। मंस न [मांस] पद्ध का गर्म, प्रज्ञ का गुद्दा, (आचा २०

१, १०, ५; ६)। मगदंतिआ को [दे. मगदंतिका ] १ मेंदी का गाउ, १ मेंदी को प्लो; (दल ५, २, १४; १६)। मगदिया को [मकदिका ] वाय-विशेष, (चव ४६)।

भरा की प्या; (दर्स पू. यू. १४; १४ १)। मगरिया जी [मकरिका] बाय-विशेष; (यव ४१)। मगुंद देखों मडंद = गुरुन्द; (उत्तनि १)। मग्ग पुं [मार्ग] १ चाकांग; (तग २०, २—(व ०४१)। २ खावश्यककर्म, सामादिक चादि पट्-वर्म, (भण् ११)।

समाणया की [ मार्गणा ] हेर्रा-हान, उद्दागेदः ( यूरे १७५)। मञ्जु पूर्व [ सत्स्य ] मत्स्य के प्राहार की एक वन्स्येते, ( भाषा २, १, १०, ५, ६)। मञ्जेडी की [ मत्स्ययुडी ] शक्तः ( भण् ४०)।

मजार चुँ [मार्जार] वायु-विकेष; (भेग १४-वि ६न्द्र)। मञ्जल यु हिं] नापित, नारं, (वे ६, ११४)। मञ्जल यु [वे. सङ्क] वाय-विकेष; (राव ४६)। मशुर्व की [मयुक्ती] मयुज्य-क्षी, नार्ष, नारंत्रा; (चर्च १-१६ दिन)

सत्यय पुन [ सस्तक ] गर्भ, कह बादि डा सण्यसान अन्ताशार, (बाचा २, १, ८, ६)। सपुनाद थुं [ सपुनात ] यक स्त्रेच्य-जाँत, (बच्च ११२)। सनाय दि [ वे ] प्रद्या करता। समारति, (दल ६,४६)। सठ वह [ सञ्ज ] भारय करता; (ना ६, १३ डी—स

४५०)। मत्स्र थक [मत्स्रु] जपर देखों; (भग ६, ३३ डो)। मत्स्रि वि [मत्स्रिन्] धारया-कर्तो; (भग ६, ३३ डो)। मत्स्रि को [मत्स्रि] पुण्य-विशेष, (भग ६, ३३ डो) :—रस ] ग न [ माल्याधान ] १ पुष्त-दत्यन-स्थान; ६ तानः (भग ६, ३३ डॉ—,तत्र ४८०)। ति [महतो ] बीचा-विशेष, सी तैल बाती बीचा; ( ) ( ्र्वं [महामन्त्रिम्] महायत, हस्तियकः (साय द्रय पुं [महाविजय ] एक देव-रिमानः ( प्राचा 1:3)1 वि [ साहेन्द्र ] १ महेन्द्र-संयन्धी; २ उत्पात विभेगः सुद्धः()। उत्र वि [ महिषिक ] भैंत याहा, भैंत चराने याहा; सु १४४) । गर्केट पुं [ महोरगकण्ट ] न्त्व-स्टेन्ह (सब ६०) बारय न [ मानुकापद ] नृतालर, 'म्र' से 'र्र' नह घटरः ( दसनि १, ५ )। विष वि [माउम्बिक] विश्मदिक का भव्यहः गर १४१ हो )। स र्रेकी [माठर] माठर-मीत में उत्तरहः (चारि यो को [ मानिका ] २४६ रही का दक मार; ( मच 175. ) 1 त हुँ [बार] सीच का एक स्थयः (सब ३०)। ात्व हु [ मात्व ] स्त्रेच्छ विरोधः भारमी का उठा ले इने राजी एक बोर-वानि। (दव ४)। र्गीदरस्य न [ माहेन्द्रफल ] स्ट्रदर्भ ( उसनि ६ ) । नेत्र इ[ मृग ] ररिष है के झेर से पह पूर्व में रिवर्त होता बार किया हुन्य प्रमा हैन है। लेमित्र रि [सोमिक] उर्व राज्य र प्राप्त मिड वि[सर्दि] मनेत्र, सन्दर्भ गरितन्त्रप्रशास्त्री ( य. र मूंबरात है [सुम्बनार] भूज हो सन्। दहारे दाना फिले (बच् १४८) । त्रार्थ[सुरि]संदः(६००)ः मुख्याने विदिश्यान देश प्राप्त होता प्राप्त । ( t t, tig = ) ) दुस्सेत्वय होते सुबस्तान् १० भाग सन्त इम १ [ मुख ] १ ८६ म्स्यून

२ गाड़ी के उत्तर का दलका; ( अयु १४१ )। मुहिपका ची [दे ] दिस्का, हिचकी, (दे ६, १३४)। मुणित्र वि [दे मुणिक] बहन्द्येत, भ्वतीय, पागन, (明秋一四颗) मृत्यातिया को [ मृत्यक्तिका ] मृते को उत्रशं की क ( इष्ठ ४, २, २३ ) । मृत्येति स्रो [दे. मृत्येति ] यः न क्रमर रा भाषाः-भूत स्त्रम्म-विदेश (माचा २,२,३,५ री; पर १३६)। मेडज न [मेय] मान, देख, दिसमें मात्रा वाद रह, ( भर्ष मेठ हुँ [मेठ] दर्शन, होई भी दहार, ४ माना २, १०, मेश की [मेबा] मान्य मान्य (१०००) मैरेज न [मैरेच ] मश्रीस १०१ माल १०११ न 'यापर्ड है [ यापर्थ ] पीन्य, (अर्थ के अल्लाक्तर) हा उन्हाः ( इन् ४, २, २ )। र म[दे] निवस्त्यपुर्व क्षत्वम् १ रतन्त्र १, १, १५० १० स्त्र में [सीवत] गरत मार्थ या वक्षानात, १ अयू रहमस्य मि [रहम्बल] महाद्रणाः (लिप्पः) (५०) الإيماع فالمستورة स्ताम[सङ्ख्यानिक इस्ताम् वर्गन्तः स्थान रंख्य न[सम्बन] - स्टार स्ट्री के अल्लाहरू रसरेजा र[सरेजा]र-८० वा १८ मर श्यामा वर्ष (रिक्रमा) में १० १ १००५ व्यक्ति ५ K131 E4C, 1211 F3 र्ह्यादेन [स्थान] १८५ १८३ १८३ १८५५ કલ ડૂર્ટ્રક્કેટ્રેડિંગ્સન્કે, નગેરી, જારા વેક્સક્રેટ્રે

रहिश्र वि [ रहित ] एकाकी, भ्रकेशा, ( बर १ )। राइ वि [ राजिन ] शोभने वाला; ( निच् १६ )। रायनीह स्त्री [ राजनीति ] राजा की शासन करने की रीति, ( सब ११७ )। राहुदुय न [राहुदुत ] जिसमें सूर्य या चन्द्र का प्रहेशा हो वह नक्दत्र, (यव १)। रुतक न [दे] वैश्व आदि को तरह शब्द करना, (अय 38)1 रुच ) एक [दे] पीमना। रुचति, रुच्चति; भूटा---रुज्य े बर्चिमु, बर्चिमु; भवि—बनिस्त्रति, बन्निस्त्रति, (माचा २, १, १, ५)। रते देशो रितं, (वर ४)। स्वणा स्त्री [रोचणा ] आरोपणा, प्रायभित्त का एक मेद, (बन १)। रुद्दण न [रोधन ] निवाग्या, (वय १)। रुद्ध नि [ रुद्ध ] उगा हुआ, उत्पन्न; ( दल ७, ३५ )। रंपातम्यस प् [ रेवतीनक्षत्र ] झार्य नागहस्ती के शिष्य एक वैन मुनि, (यादि ५१)। रेमध्य पुं चितिक ]स्वर-विशेष, रेवत स्वर, ( ग्राण १२५)। रेवय पुं[रेवत ]स्वर-विशेष, ( श्रया १२७ )। रोध तक [ रोचय् ] निर्णय दरना। रोधए, ( दस ४, १, ( 00 रोम न [रोम] लान में होता क्षत्रण, (दस ३,८)।

रोषण न [रोपण] बस्त, बाता; (बर १)। जैत मुनि, (य

ठंड वह [क्टरु] १ भंगना, तोडना। २ वर्जीहरू इस्ता वर्गे—स्रीज्य, (उर्लन न, १४)। उपवाद न [क्रपुण] कारण, १३, (उर्लन भ, १४)। उप वृं [क्षप] उन्मां का स्थन-विदेश। 'समन ['सम] 'रंग काण का एक मेद्दा (उर्लन २, २१)। स्वादम कि हिस्स्य] कारने संग्रम, (उस ७, १४)। स्वादम कि हिस्स्य] कारने संग्रम, (उस ७, १४)। स्वादम की मेर्गिक साहि को संग्रम, (राम १४,) स्वाद कि हैं। भंजर, उनम्बर, (साना २, १, १४, १)।

साम मह [ सासयू ] नानना । ज्ञामति, ( रान १०१ ) । ;

हिष्णासण न [हिप्पासन ] मधो-मावन, दोनं, (या ६६)। कुछ वुन [ छोध्र ] चार-विशेषः, ( माया २, १३, १)। हुष्ण न [ ह्वयण ] खावयन, यरीर-कान्तिः, ( गुना ६६)। हुस्स वि [ ह्वयण ] १ प्रोचा-कर्णाः, ( माना २, १.६) ४)। २ चोर, वाच्यः, ( वम ४)। हुद्ध यु किस्र ] चुनि, शायु, अस्पाः, ( रुणि २, ६)।

लिय वि [ दे ] १ कोमछ; २ नम्र; (राय १५)।

े छेप्पकार वृं [ छेप्पकार ] शिल्प-विशेष, सन, ( धर्ष १११ )। छेपा जो [ छेप्या ] लेप-किया; ( उच १६, ११)। छेबा जो [ छेप्या ] लेप-कारक, ( यर १)। छेबा जो [ छेप्या ] ज्याता; सप ५६, १०)। छोप वृं [ छोक ] मान-विशेष, अंधी चं गुण्य नयः, ( ध्या १९६)। 'गयत देवो 'गयम; अण्य ११)। छोगुचर युं [ छोकोचर ] १ गुज, शपु, २ न. जिन-मानन, जैन विद्यान्त; ( ध्या १९)। होगुचरिक्ष वि [ छोकोचरिक ] १ गपु का, १ जिन-

लोमणय वि [ लोमनक ] लोमी; (बाजा २, १७ १)। लोप न [ दे ] तुन्दर भोजन, मिशक; (बाजा २,६,४, १)। कोहिल्ल पु [ लोहिल्य ] बाजार्य भूगदेस्त के किन ८६ जैन तुन्त, (चादि ४३)।

बहर देखों बैर=वैर; (हे १, १५२)।

**ኤ የ. ሂ** ) ፣

व

3e2 - [2021[et ] ক্ষান্ত : Sed a [ med ] weed me an ( to a co ) ) व्हेच राग वनाण, (उन्हां ) । प्रायम्ब मि [पायम्य ] हारम्य होत्त्व का ्ट्रावयः ४ (चलकः) धारणालयः स्मृत्याः पातः ( गणकः ४ 25/): र्षेद्द । वि ] नुमें किस दुष्मा, जिस नुष्मा, राज्यान स प्राप्तम न [पाएक] संभागित, सी मार्गिक के काली विकार व्यक्ति महाप्रमेत्र र छ गो। (म. १६४) र कर पूर्वा गर्व, (ज्ञाना १,१,८,१)। रणान् व [के न्यान] कृतमा । स्वास्त्र कः [ ज्वासा] पानि (४ [ प्रान्ति ] १ केन क्षणा, २ ३ - स्थानाः the state of the s ( भगु १८०)। र्यातम् । स्टो राजासम् (४० ४ ४,४४) + १४८, यास्त्र न [ पासन ] वर्षणा बस्ताः ( दसनि ३, ३ ) । हिल्ला होताले ( इस १, १, १५ ) । वास्त्रपत्तां का [ वास्त्रपत्ता ]गता वंद्रप्रदेत की पूर्वा च्च : [पर्य ] क्ला कांद्र राव विमान [सम] मीत उद ल-नीपार-तराव-का पत्री, (उचनि ३)। Francisco St. ( sugar, +2) वाटड १४ [दे] भड, भग हुमा, १४६वाइटा भगाहार Imarrantal (317,35)1 संभित्त वय है ज्यान ने सोन, त्यान, होता ज्यान विभाद मह [ध्या+क्या] क्लम्म हस्ता । हर्न = me 25 med ( \$ ) 1 िमा देश्योतः ( खोदे २२६ )। का कि [दें] रे व्हार तमा के २०० वस की विङ्काय पर [ न्युड्+म्राम् ] गोनना, दोना, चम-1.22.3-11-15 वना। वह-विश्वसाणमाणः; (भग १, २-स्व यन्त्रा देवर यस्या । व्यः ( व्या १४ - १४ ६६६ ) । श्चेतु हेतन यह । वतुन, (अन १४— १९६६) । विषयाध्य मक [ स्युद्द+न्नाजम् ] ग्रामित करना । यह--<sup>यामे</sup> व [ प्रस्का ] नेरान् च प्रास्तु कुन ही नावन्, (भावा विउद्मापमाण; (भग ३, २)। 54.21.271 विउस सह [ ब्युत्+सृज् ] फॅब्ना । विडमिजा; ( माचा व्यत्वह [यर्] का (वस्तः (वर्षः) २, १, २, ४), विजनिरे; (भाषा २, १६, १)। (32 17)1 विडिसरणया देखी विडसरणयाः ( राव १२५ टी )। विक्तिन हैं [स्प्यक्तियत ] जिसने ज्यास्था ही ही पह विउद्द सङ [ ध्यृद् ] देरणा करना। संक्र-विउद्दिसाणः (रही ६३४)। (दव १, २२)। रिम कर [ध्यय +सो] १ हना। २ वर्ल से रूजा विकिस्म वि [ दे ] हेल्हत, तुपास हुमा; (दन ७, धना। समदा(सर १०८)। रियमायसभा स्त्री [स्ययसायसभा] सर्व करने का विक्रिर सक [वि+क] दिखेला। क्वक्र-विक्रिरि-जमाण; (सर २४)। ेगन, रायांत्रयः (राय १०४)। ववहार ु [ व्यवहार ] १ पूर्व-प्रत्यः २ जीवकत्व सून् ३ विचिक्ती स्त्री [ दें ] वाय-विदेगः, ( राप ४६ )। विच्च पुन [ दें ] ब्यून, उनने को किया; ( राप ६२ )। <sup>कृतस्</sup>तं ४ मार्ग, रास्ताः १ भागस्यः ६ स्थितव्यः (37 1)1 विजय पुँ [ विजय ] भाष्य, स्थान; ( दव ६, ५६)। शहरत्र न [ व्यापश्या ] व्यादुत-दिया, व्यानार; ( वय विजया ह्यों [ विजया ] भगवान गान्तिनाथ की दीज्ञा-शिविका; (विचार १२६)। गेकिस्टिम वि [यान्स्तित ] १ वात्म यना हुमा; २ विजोजण न [ त्रियोजन ] वियोग, विरद्दः ( मोद्द ६५ )। विञ्चल }न [ दे. विजल ] कर्रम, पंक, कादा; (आना २, <sup>नानिक</sup>ः (दगनि १, ६६)। बागहिश वि [ब्यास्त ] प्रस्ट दिया हुआ; (वर १)। विज्ञुल रे, १, १, १, १०, २)। विडंब करु [ वि + डस्वय् ] विदृत करता, दैवाना । विडं-<sup>रीयाचं</sup>त पुं[याचकवंत] एक जैन गुनिन्वंगः; ( पंदि वंदः (भग ३, २—पव १७३)। विष्णत्ति जो । विक्रिका विद्यान, विनिर्धन, (पादि 165

रायनार श्री [ राजनात ] राजा का रायन करने का रीति; (सप ११७)। सानुद्रय न [ सानुद्रत ] जिसमें सूर्य या चन्द्र का प्रदृष्ण हो

बर नक्षत्रः (बर १)। रुपक न [दे] येत भादि की तरह शब्द करना, (अधु २६)। स्व ) तक [दे] पोमना। स्वति, स्टब्ति; भूडा—

रच ) तक [दे] पोमना। स्वति, स्टर्जति; भूका— रुट्य) स्वितु, स्थितु; अपि—स्विस्तिति, स्थिस्तिति; (माना २, १, ६, १)। स्ते देशो स्ति, (वर ४)।

क्या रक्षा रक्षा (या ४)। क्याणा स्त्री (रोघणा) आरोपया, प्राविश्वत का एक भेदः (या १)।

कहण न [ संघत ] निशरण; ( वव १ )। कह नि [कह ] उसा हुमा, उत्पत्न; ( रव ७, ३५ )। रेयानम्बन्ध मुं [ रेयतीनक्षत्र ] मार्थ नागहस्तो के सिध्य

एक देन मुनि, (स्वदि ५१)। रेतस्य पु[देवनिक] स्वर-विदेग, रेवन स्वर; (ब्रस्सु १९८)।

रेचय ई [ रेवन ] स्वर-विकेष, ( प्राणु १२७ )। रोक्ष तक [ रोचय् ] निर्णय बरना। राज्ञय, ( दस ४, १, ७७)।

ुर्तेत । रोमन [रोम] सान में होता क्षत्रणः; (दस ३, ८)। रोबणन [रोपण] दस्त, थानाः; (दग १)।

Ŧ

ख्य महिल्हा है भीगता, बीहता २ कहाँख हरता। वने-मिल्हा (२ व्हिन मु १४)। स्वस्था न [स्युप्त ] कारत् (३) (२ व्हिन भू, १४)। स्थ्य वृद्धिय ] तन्त्री का स्कन्तिदेश। 'समन ['सम] 'न कान कारक मेद्दे (२ व्हिन ३, २३)। स्थाद मिल्लिय | बहुने सेन्य (२० ३, १४)। स्थाद मिल्लिय | वेहिन स्थाद को स्वस्था केंद्रिय स्थाद स्थाद केंद्रिय स्थाद

लिय वि [दे] १ कोमछ; २ नग्र; (राष १४)। लिप्पासणा न [लिप्पासन] मगी-भागन, दोद; (राष ६६)।

६६)। लुद्ध तुंन [क्रोध्र] बार-विदेषः, (ब्राचा २, १३, १)। लुष्ण न [ळवण] खावयय, सरीर-कान्तिः, (ग्राच २,१)। ल्ह्स्सय वि [लुयक] १ परिवार-कर्तो, (ब्राचा २,१,६, ४)। २ चोर, तल्कः, (चर ४)। लुद्ध तु [क्रुड)] ग्रान, सम्ब्रा(दलनि २,६)।

हेप्पकार वृं [हेप्पकार ] शिल्प-निरेष, सन; (भष् ११६)। हेप्पा की [हेप्पा ] लेपन-क्रिया; (उत्त १६,६९)! हेबाड वि [हेप्पा ] लेप-कारक, (वर १)। हेबा की [हेस्पा ] च्याया; (यर ५६,४०)। होता वृं [होक ] मान-विरेष, अंधी हे गुर्वित व्रस् (अणु १०६)। भयत हेवां भयप, (अणु १६)।

ह्योगुचर ५ [ह्योकोचर ] १ इति, शापुः २ त कित-सान्य, केत विद्यान्य; (अधु २६)। ह्योगुचरिक्ष वि [ह्योकोचरिक ] १ शपु का, १ कित गासत का; (अध्यु २६)। ह्योगपप वि [ह्योमनक] ह्योमी; (आचा १,१७

४)। छोय न [ दे ] मुस्दर भोजन, मिटाप्र; ( भावा २, ६, ४, ३)। कोहिरूच १ [ लोहिस्य ] भावार्य भ्वदिस्त के रिप्य <sup>CS</sup> जैन मृति; ( चोदि ५३)।

च

यहर देखी येर=वैर, ( हे १, १४२)। यंत वि [ यान्त ] पनित, विरा हुमा; ( देव ३, १ दी)। यंदर देखी यंद=कृत्द, ( प्राप्त )।

बना होता कर नावक (महान स्वादि हार हु क्षान बात' (रोमा)। यमानुद्वित्ता स्वी [ वर्गनुष्ठेस्ता ] यह प्राप्तेन के हन्द ( यदि २०२)। यमाचन [ व्यत्नानु ] बहुनाह, (रोमा)। वगण न [ व्यत्नानु ] बहुनाह, (स्वादि

2, 2, 2)1

मि [ वात्स्य ] बात्स्य गोव का ( एर्दि ४८ )। रेक्षो बचपः (रंभा )। य वि [यर्नक] प्रतिज्ञागरक, मुधूपा-कर्ता; ( वर १ ) ंवि [ दे ] चूर्वं किया हुआ, रिसा हुआ; गुजराती में नुं'; "त्रिक्ततं सहिष्याष्टिनं कोषां" ( स २६४ )। र न [दें, व्यान ] दुनना । 'सात्ता स्त्री [ 'शाता ] ं दा कारजाना: ( दस १, १ टी )। म ्डेको बणोमयः (दस ५. १, ५१) । २ दाँछ, मग्रानियन; ( दस ४, २, १० ) । र हुँ[यर्ष] पंचन आदि स्वर । सिम न [ सिम ] ं काव्य दा एक मेद; (दलने २, २३)। र्वेनो बड=बपुनु; ( वव १ )। ा त्रो [ चत्र ] उन्नत भू-भाग, देकड्डा, जेंची जनीन; मा १५---ात्र १६८)। रेन पुन [दे] र देदार बाता देग; २ तट बाता देग; भग ५, ५--- पत्र २६८ )। गे देनो बणा=यत्र; (भग १५-पत्र ६६६)। पुरेको चउ =वपुन्; (भग १५—५व ६६६)। ग न [ बरका ] महानूत्य पाव, क्रीमती भावन; (आवा 5 4, 24, 3)1 र तक [ चर्] देना । यवदः ( वव १ )। कर्म-उप्पदः ( WE. गतियत्र वि [ स्पयस्थित ] विसने व्यवस्था की हो। वर्दः (रहति ४,३५)। क्त व्ह [व्यव⊤सो ] १ क्ला । २ क्ले को रच्चा <sup>इत्ता</sup>। वत्रसद्; ( राप १०८ )। वनायसमा जी [व्यवसायसमा] हार करने का ह्यान, क्रावर्गतयः ( राय १०४ ) । ग्वहार हुं [ व्यवहार ] १ हुन्यत्यः २ जीवहत्य एकः ३ कत्त्व, ४ मार्ग, सस्ता, १ मानस्यः ६ विन्द्रमः (37 2)1 गडलम न [ व्यापरण ] व्याहतनीतमा, व्यापर; ( वर गेऊटिश वि [यातृहित ] १ गर्त यना हुना; २ मोत्तिकः ( दलान १, ६६ )। रागडिन वि [स्पास्त ] प्रस्ट दिया हुमाः ( वर १)। ग्रामावंत पुं[वाचक्रवंश] एक जैन दुन-गंदः ( प्टार ¼• ) į

वायव्य वि [वायव्य] वायव्य कोषा काः (ऋगु वालग न [ वालक ] पात्र-विदेष, गौ आदि के बानों का यना हुआ पाव; ( आचा २, १, ५, ६)। वालि नि [वालिन्] १ देश वाता; २ वुं. द्वी-राव; ( ब्रतु १४२)। वालज न [ वालन ] बातित करना; ( दलनि ३, ३ )। वासपदसा को [ वासवदत्ता ]राजा चंदप्रयोत की पुत्री भीर उदयन—बीद्यावत्त्तराव—की पत्नी; ( उत्तनि ३ )। बाहड वि [दे] भत, भरा हुआ; 'बहुबाइडा आगाहा'' ( इंड ७, ३३ )। त्विब्राह स्क [व्या÷स्या] व्याल्या इस्तात इमें – विक्राहित्वंति; ( संदि २२६ )। विडन्माय सर्व [ त्युदुश्चाच् ] ग्रोभना, दीरना, चम-क्ता। वह—चिउन्नाएमाण; (भग ३, २—ग्व **१७३)**∣ विरुज्माञ वक [ ब्युटु†भ्राजयू ] ग्रोमित करना । बरु— विउन्नाएभापः (भग ३, २)। विउस स्ट [ ब्युन्<del>। सृ</del>ज् ] पॅटना । विउत्तित्रा; ( स्नाचा २, ३, २, ४), विडसिरं; ( भावा २, १ई, १)। विडसिरणया देती विडसरणया; ( सव १६८ डी )। विउद्द नक [ ध्यृद् ] देख्या इस्ता। संकृ-विउद्दिसाण; (दव ८८१, २२)। विकिक्स वि [दे] हंस्हत, नुवारा हुमा; (दस अ, ¥ ₹ ) : विक्रिर वक [वि÷कृ] विखेला। इनक्र—विक्रिरि-च्रमापः; (सर ३४) । विचिक्री की [दे] बाद-निदेस ( सन ४६)। विच्व र्न [दे] ज्त, उनने की किया; (सन ६२)। विजय पुँ [ विजय ] भाभव, स्थान; ( दन ई, ५ई )। विजया की [विजया ] भगनान गान्टिनाथ की दीना-हित्री (विनास १२६)। विजीवन न [वियोजन] रिपीन, रिरह, ( मोह हम)। विज्ञल )न [दे. विज्ञल ] कर्दन, वंब, बादा; (बाचा २, क्तिनुहर्भि, ५ ३, २, १०, २)। विदंब एक [ वि + दम्बय् ] विद्न करना, वैज्ञाना। विद-देद; (नग ३, २—५७ १७३) । विज्यति को [विक्रिति ] रिशन, रिनेर्पर, (पाँद विदार देनो विद्वार; (वव १)।

विनिज्ञा सक विनि+ध्ये देखना। विनिज्ञाए; ( दस \$ 8, 82 ) i विपरिकम्म न [चिपरिकर्मन्] शरीर की ब्राकुञ्चन-

प्रकारण भादि किया; ( भाना २, ८, १ )। विष्काल पु[दे] पृच्छा, प्रश्न; (यर १ टी)।

विष्मालणा स्त्री [ दे ] जपर देखी; ( वत्र १ टी )।

विरस्छ पु [ तान ] हिस्तार, वैश्वाव; ( वर ४ )।

चिलंबणा की [विद्ययना ] निर्वर्तना, बनाउट, इति; (अप्रश्हे)। विलंबि न [बिलम्बिन्] र गर्दने भीग कर छोड़ा हुमा नक्तत्र; र सूर्य जिस पर हो उसके पीछे का तांसरा नक्त्र,

(यर १)। चिवित्त वि [ विविक्त ] १ विवेह-युक्त, २ संदेव, मब-मीर, (वर४)।

**१म गुजर**देशनमायराधणपुरिष्णनाविष्णा संदिविरितिकमचंद्तयपुजन्मेषा गापञ्जायरण्वित्योतस्या कलिकापा-विस्यविक्तात्व्यस्मि सक्ष्याद्श्रयत्थनभावएण् पहित्रहरगोविन्ददासेण् विरद्श्रस्मि पाद्रश्रस्द-महणणवाहिहासास्मि शहिहासागंधस्मि परिसिष्टमहसकतासं समत्त ।

## अप्रिम प्राहकों के मुघारक नाम ।

🗢 سند 😁

## क्षक्ता।

वृ दालकंपको पराद्रमिनको सिघा । , दोवसदर्व कोटास , धनस्यामशस्यका विकला । .. राप्तमलजो नैसरानजो हास्मिः ,, धनस्यदेजी मेरोदानजी संदिया . ् शयम्बारम्बद्धाः ु सन्मल्जी संसमीवंदर्जी

....

्, त्यमं चंदर्जी साहैला। रीह कामचंद्र जीवान(है)

.. स्पेरमहर्ता सुराता । ्र सायस्थलो प्रमचंद्र्जाः यात् ज्ञात्यनिमित्रज्ञी दुगद् ।

, पृष्णच्हत्री नाहार ।

। " रिन्यचंदर्जा दृगद् । ं रोट मणिलाल सुरजमल की कमनी ।

,, देवकरणनाई गोवन्टहासः ६ ,, मगनमत्त्रज्ञो कोटारी

२ वावृ बुद्धिमिह्जी योधमा ।

६ , अमरचंदजी योधरा ।

२ " रायनमलजो हस्चिंदजी योधरा ।

,. मुगनचंद्रजी बद्चंद्रजी रामपुरिया। २ " संखर्माचंद्रजो नेमचंद्रजी ।

्र धनराजजी सिपानी ।

१ ,, गुलावचंदती भूरा।

🐫 ु बसकरणर्जा हाता . 🐫 ु सद्भिरणजी कर्द्याहाहजी।

१ बाबू बहादूरचंदेजी सजानची । १ रेड सिपदानम्हज्ञा कोटारी।

१ ., देशवर्जानाई तेमचंद ।

? , धार्णानाई अमृहख ।

ं , इंदरजानाई सुन्दरजी।

7.4

f = 1 4 १ जोठ दलपत्रमार्थे धमचंद कोग्दीया । ू द्वज्ञायनदान द्वारामारे ।

्, फूलचंड्साई बनमाईचाम .

१ पात्र मोजनसम्बद्धा दूरहाः

१ .. प्रजालालजी करनायह।

प्राप्तवंद्रजी कानावडः।

१ क्षेत्र संस्थायसम्हे होगाचेद ।

्र टुक्सीचंड्रजी घारशी साहिया।

. १ .. होगठाव विस्थरताल ।

२५ दोठ विरवस्टाट विकमहाल कोटारो ।

२५ 🔐 जीवतटाट प्रतादमी।

२५ ः, अमथालाल चुनीलाल ।

२० 🔐 होरालाल अमृतलाल । १० मंत्री, गोडीजी का उपाध्य ।

८ रीट देमचंड्नाई।

, फ्रबंद मृहवंद्। ,, पनेचंद् गोनाजी।

५ ,, ककलमाई मूबरदास वकल।

५ ॥ माज्यस्ताल वेटानाई।

५ ,, भोलानाई देखिंगनाई। ५ " वेमजीनाई नागव्हास।

५ ू, गांडमल्बी गुमानमल्बी।

४ ॥ प्रेमचंद्रमाई भवेरचंद्र।

५ ,, सोमचंद्रमाई श्रोतमचंद्र।

४ मंत्री, श्रीशान्तिनाथजी जान-मण्डार । ५ रोड क्यानजी मुरालवर ।

५ मत्री, वैरावट जैन जान-वर्षक शाला।

५ रोठ छोडाबरनारे नेमचंद ।

[ 7 ] 94, Continuente tarrati - हेर राष्ट्र अस्तवाचर नाम । र शेष्ठ लान्तुभाई मगनमं हा रेटम'राम्स य न शे कराणो र मंत्री, मोहननालजो जैन संदूष नाइनेसे। t. 3, S.int fabeta. रे रोड नाथाओं गुलावयह। are which term र ,, दोराजात कागुगई। \* 1411 1141. " भागमंत्र भगुष्यम्। - अन्तरवाद्यादन्त arred at that ला हा तह बन्धाताह विकानेर। farat sarat ११ राउ वाव्यावजा इदया, सी. भाई. ई.। · treffist <sup>१०</sup> .. 'पुन्धंरता भावन। mand & migdell & to E serve of traf । , दीराजानज्ञी हजारीमणजी । \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* र . मगलवर्ता भावकः। 🗸 . घोष्ट्राय सङ्घार हा जिलवारियापुराध्यस्ताः 4 + 66 diter है संड जनमन्द्रज्ञी काडाता । र ः सम्बद्धना उत्तराः। · Latte at to believe that the 46411.65 \*\* \*\* \*\* \* \* \*\*\*\* यहमदावाद । 4 W 4 - 17 - 4 F गढ भाषाद्वी क्रमाणना को पंता । drive En . IN HATTHANK < . । शिवन्तान हरिन्दान सम्य तथा । a raidual prolifer of (1447 4444) adjust and di य होगा । 5-11 1 con 5 गर बोनामस्यो हमारमस्या स्थापर drawn & do that & ्राण्यको म्हाचनको जागुर AD IS WHITE HARMEN रे मना, जैन धयस्त्रह *॥६४, जेशाला* THE THE WATER , व्यक्तितामार्थिकाम संदार गुरुत 10512 4-44 a affanguapife na dre the. 1.42 F'44? " Se Entre fiet un b. ta Limite , दह इस्मा देवस्या क्या प्रश्व ॥ , the reference was not as , विकास समिति। अस . भूतिमात ज्ञानत् राज्याता

रद पुस्तफ मिलने का पना

१ श्रीयुत दलीचंद माणुकचंद शेठ

नं ३३, फिरा स्ट्रीट, फलक्छा

श्रीयतं ककलभाई वी. वकीलं, विन्तेस स्ट्रीट, मनद्द विद्विता, बम्बरं २।

भीयुत केशवलालमाई प्रेमचंद्र मोदी, बी. ए., एल्एल् बीन हाजापटेल की पोल, अदमदावाद, (

मेसर्स मोतीलाल वनारसीदास, संस्ट्रत दुक दियों i

सेंद मेंका बजार, लाहोर, (पंजा

Leipzig, (Germany)

HARRASOWITZ,

arthur Probsthain, ...

41, Great Russell Street, London, W.

